

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्थाङ्क-२५ ]

# भद्रबाहुसंहिता

## हिन्दीभाषा नुवादसहिता



#### —सम्पादक—

नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साहित्यरत्न, एम० ए० [ संस्कृत-हिन्दी ] प्राध्यापक: संस्कृत-प्राकृत विभाग, हरप्रसाद दास जैन कालेज, आरा

## भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

प्रथम भावृत्ति । ११०० प्रति |

e ivivitation of the contract of the contract

माघ, बीर नि०२४८५ वि० सं०२०१५ फरवरी १६५६

मूल्य आठ रूपये

MUND

. . -h

## स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित

## भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला



इस ग्रम्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और पथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-प्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य प्रन्थ भी इसी

ग्रन्थमाला सम्पादक
डॉ. हीरालाल जैन,
एम० ए०, डी० लिट्०
डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये,
एम० ए०, डी० लिट्०

प्रकाशक अयोध्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

मुद्रकः - बाबूळाळ जैन फागुल्ल, सन्मति मुद्रणाळय, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

भारतान्द्र

∫ विक्रम सं० २००० ८ १८ फरवरी सन् १६४४

## भारतीय ज्ञानपीट, काशी

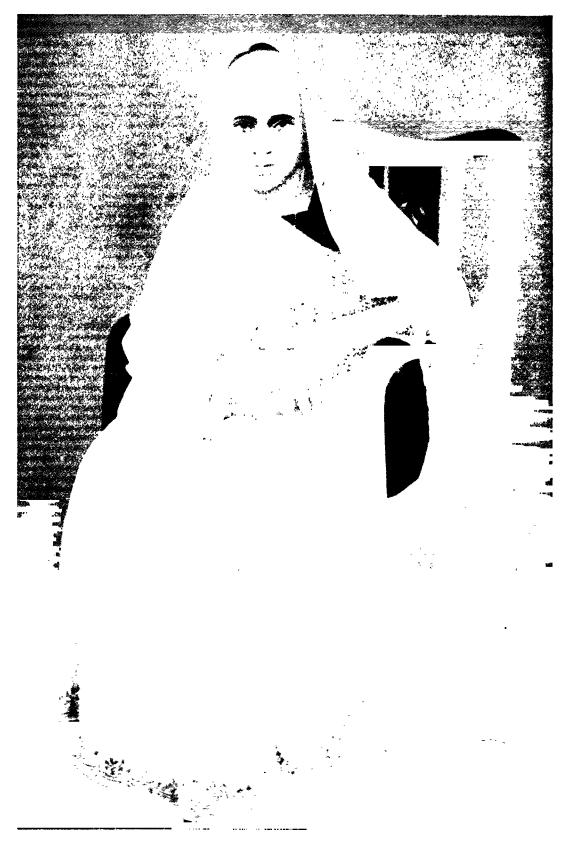

मबर्गीय मृतिदेवी, धावेशबरी माह शास्त्रिमाद विन



## JNANAPĪTHA MURTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ SANSKRIT GRANTHA, No. 25

## BHADRABAHU SAMHITA

WITH

#### HINDI TRANSLATION





**EDITOR** 

## Jyotishacharya, Sahity Ratn NEMICHANDRA SHASTRY, M. A. ( Sanskrit & Hindi )

Prof. SANSKRIT AND PRAKRIT SECTION,

HARPRASAD DAS JAIN COLLEGE ARRA

Satto En No.

Published by

## BHĀRATĪYA JNĀNAPĪTHA KĀSHĪ

First Edition 1100 Copies

MAGHA VIRA SAMVAT 2485 v. s. 2015 FEBRUARY 1959 Price

Rs. 8/-

## BHĀRATĪYA JNĀNAPĪTHA Kashī

#### FOUNDED BY

#### SAHU SHĀNTI PRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRÎ MÜRTI DEVÎ

BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTI DEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ



IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA, TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Publisher Ayodhya Prasad Goyaliya Secy., Bharatiya Jnanapitha Durgakund Road, Varanasi

and all the comment of the last of the las Land Brown Brown

जिनके स्नेह-सरिता-सीकर प्रत्येक सम्पर्कीको शीतलता, शान्ति और उल्लास प्रदान करनेके लिए पूर्ण सच्चम हैं; उन वीणा - पाणिके वरद पुत्र प्रो० श्री राममोहनदासजीके करकमलोंमें यह प्रयास सादर समर्पित —नेमिचन्द्र शास्त्री

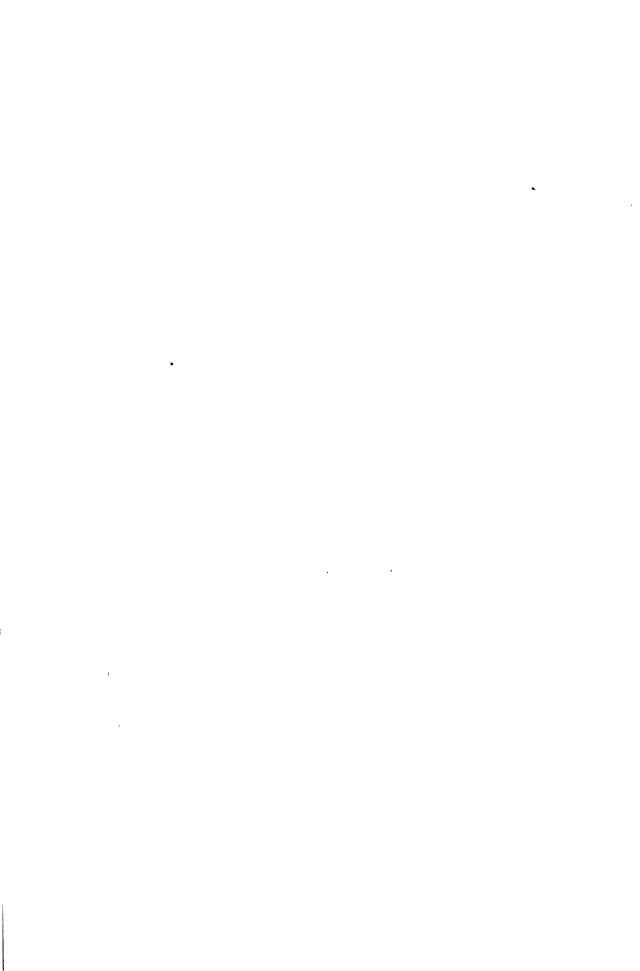

## यन्थ लागत

१४३२ ०० कागज २२—२६, २८ पौंड ६६ रोम २ दिस्ता ८ शीट १४६८ ०० छपाई ६१ फार्म

११०० ०० जिल्द बँधाई

४१ ०० कवर कागज

२० ०० ब्लाक डिजाइन ४० ०० कवर छपाई ६४४ ०० ग्रन्थ सम्पादन

४०० ०० भेंट आलोचना आदि ४० प्रति

७४ ०० पोस्टेज ग्रन्थ भेजने का

३१४२ ०० कमोशन, विकी व्यवस्था आदि

**८५०२ ०० कुल जोड़** 

११०० प्रतियाँ छुपीं, छागत मूल्य ८) रूपये मूल्य ८) रूपये

## प्राथमिक

मनुष्यमें जो सोचने-समफनेकी योग्यता है उसके फलस्वरूप उसे अपने विषयकी चिन्ताने अनादिकालसे सताया है। वर्तमानकी चिन्ताओं अतिरिक्त उसे इस बातकी भी बड़ी जिज्ञासा रही है कि भविष्यमें उसका क्या होनेवाला है? कलकी बात आज जान लेनेके लिए वह इतना आतुर हुआ है कि उसने नाना प्रकारके आधारोंसे भविष्यका अनुमान करनेका प्रयत्न किया है। मनुष्यके रूप रंग, शरीर व अंग-प्रत्यंगकी गठन आदि परसे तो उसके भविष्यका अनुमान करना स्वाभाविक ही है। किन्तु उसकी बाहरी परिस्थितियों, यहाँ तक कि तारों और नचत्रोंकी स्थित परसे एक एक प्राणीके भविष्यका अनुमान लगाना भी बहुत प्राचीनकालसे प्रचलित पाया जाता है। फलित ज्योतिपमें लोगोंका विश्वास सभी देशोंमें रहा है। इसी कारण इस विषयका साहित्य बहुत विपुल पाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रके ज्ञानके आधारसे अपनी जीविका अर्जन करनेवाले लोगोंकी कभी किसी देशमें कमी नहीं हुई।

भारतवर्षका ज्योतिष शास्त्र भी बहुत प्राचीन है। संस्कृत और प्राकृतमें इस विषयके अनेक प्रन्थ पाये जाते हैं। ज्योतिष शास्त्रके मुख्य भेद हैं गणित और फलित। गणित ज्योतिष विज्ञानात्मक है जिसके द्वारा प्रहोंकी गति और स्थितिका ज्ञान प्राप्तकर काल-गणनामें उसका उपयोग किया जाता है। प्रहोंकी स्थिति व गति परसे जो शुभ अशुभ फलका निरूपण किया जाता है उसे फलित ज्योतिष कहते हैं। इसका भायार लोक-श्रद्धाके सिवाय और कुछ प्रतीत नहीं होता । तथापि उसकी लोकप्रियतामें कोई सन्देह नहीं । यति, मृनि, साधु-सन्त व विद्वानोंसे बहुधा लोग आशा करते हैं कि वे उनके व उनके बालबच्चोंके भावी जीवन व सुख-दुः खकी बात बतला दें। किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि ये भविष्यवाणियाँ सदैव सत्य नहीं निकलतीं। यों 'हाँ' और 'ना' के बीच प्रत्येक पचकी पचास प्रतिशत सम्भावना अवश्यम्भावी है। इस प्रसंगमें युनानके इतिहासकी एक बात याद आती है। उस देशमें 'डेल्फी' नामक देवताके मन्दिरके पुजारीका काम था कि वह लोगोंको बतलावे कि वे अमुक कार्यमें सफल होंगे या नहीं। एक वैज्ञानिक ने उसकी भविष्यवाणीकी प्रामाणिकतामें सन्देह प्रकट किया। भविष्यवक्ताने उनका ध्यान मन्दिरकी उस विपुल धनराशिकी ओर आकर्षित किया जो वहाँकी सफल भविष्यवाणीके पुरस्कारों द्वारा संचित हुई थी। ''यदि समुद्र-यात्राको जानेवाले व्यापारियोंको बतलाया गया शुभमुहुर्च सच न निकला, तो वे क्यों यह सब भेंट वहाँ छौटकर अर्थित करते।" भविष्यवक्ताके इस प्रश्नके उत्तरमें वैज्ञानिकने कहा—"यह एक पन्नका इतिहास तो आपका ठीक है। किन्तु क्या आपके पास उन न्यापारियोंका भी कोई लेखा-जोखा है, जो आपके बतलाये शुभमूहर्त्तमें यात्राको निकले, किन्तु फिर लौटकर घर न आ सके ?"

फलित ज्योतिषके मर्मस्थल पर यह वज्राघात सहस्रों वर्ष पूर्व हो चुका है। हिन्दू, बौद्ध व जैन-शास्त्रोंमें भी साधुओंको ज्योतिष फल कहनेका निषेध किया गया है, जो उसकी सन्देहात्मकताका ही परि-चायक है। तथापि यह कला आज भी जीवित है और कुछ वर्गोंमें लोकप्रिय भी है।

फिलत ज्योतिषका एक अंग है—'अष्टांगिनिमित्त'। इसमें शरीरके तिल, मसा आदि व्यंजनों, हाथ-पैर आदि अंगों, ध्विनयों व स्वरों, भूमिके रंग रूप, वख-शस्त्रादिके छिद्रों, प्रह नचत्रोंके उदय-अस्त, शंख, चक्र, कलरा आदि लच्चणों, तथा स्वप्नमें देखी गई वस्तुओं व घटनाओंका विचार कर शुभाशुभरूप भविष्य फल कहा जाता है। एक जैन्श्रुतिके अनुसार इस निमित्त शास्त्रके महान् ज्ञाता भद्रबाहु थे। कोई इन्हें श्रुतकेवली भद्रबाहु ही मानता है जिन्होंने इसी ज्ञानके बलसे उत्तर भारतमें आनेवाले द्वादशवर्षीय दुर्भिचकी बात जानकर अपने संघ सहित दिचणकी ओर गमन किया था। कोई इन्हें प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य बराहिमिहरका समकालीन व उनका भ्राता ही कहते हैं। प्रस्तुत भद्रबाहु-संहिताका विषय निमित्तशास्त्रका प्रतिपादन करना है। यह प्रन्थ पहले भी छुप चुका है, तथा इसके कर्तृत्वके सम्बन्धमें बहुत कुछ विचार भी किया जा चुका है। पं० जुगलिकशोरजी मुस्तारके मतानुसार यह प्रन्थ भद्रवाहु श्रुतकेवलीकी रचना न होकर कुछ "इधर उधरके प्रकरणोंका बेढंगा संग्रह" है और उसका रचनाकाल वि० सं० १६५७के पश्चात् का है। किन्तु मुनि जिनविजयजी को इस प्रन्थकी एक प्रति वि० स० १४८० के आसपासकी मिली थी, जिसके आधारसे उन्होंने इस प्रन्थको वि० सं० की ११ वीं, १२ वीं शताब्दीसे भी प्राचीन अनुमान किया है। प्रस्तुत संस्करणके सम्पादकका मत है कि इस रचनाका संकलन वि० की आठवीं, नौवीं शताब्दीमें हुआ होगा।

पं० नेमिचन्द्र शाखीने अपने इस प्रस्तुत संस्करणमें पूर्व मुद्दित ग्रन्थके अतिरिक्त 'जैन सिद्धान्त भवन आरा' की दो प्राचीन हस्तिलिखित प्रतियोंका भी उपयोग किया है। उन्होंने मूलके संस्कृत पद्योंका पूरा अनुवाद भी किया है व प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 'घृहत्संहिता' आदि कोई बीस बाईस अन्य ग्रन्थोंके आधारसे विषय विवेचन भी किया है। उन्होंने अपनी ५८ पृष्ठोंकी प्रस्तावनामें विषय व ग्रन्थकी रचना आदि विषयोंपर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश ढाला है। इस सफल प्रयासके लिए हम विद्वान् सम्पादकका अभिनन्दन करते हैं और उसके उत्तम रीतिसे प्रकाशनके लिए 'भारतीय ज्ञानपीठ' के संचालकोंको बधाई देते हैं।

ही० ला० जैन आ० ने० उपाध्ये ग्रन्थमाला सम्पादक

#### प्रस्तावना

अत्यन्त प्राचीन कालसे ही आकाशमण्डल मानवके लिए कौत्हलका विषय बना हुआ है। सूर्य और चन्द्रमासे परिचित हो जाने के पश्चात् ताराओं के सम्बन्धमें मानवको जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने प्रह एवं उपप्रहों के वास्तविक स्वरूपको अवगत किया। जैन परम्परा बतलाती है कि आजसे लाखों वर्ष पूर्व कर्मभूमिके प्रारम्भमें प्रथम कुलकर प्रतिश्चितिके समयमें, जब मनुष्योंको सर्व प्रथम सूर्य और चन्द्रमा दिखलायी पड़े तो वे इनसे सशंकित हुए और अपनी उत्कण्ठा शान्त करने के लिए उक्त प्रतिश्चित नामक कुलकर मनुके पास गये। उक्त मनुने ही सौर जगत् सम्बन्धी सारी जानकारी बतलायी और ये ही सौर-जगत्की ज्ञातव्य बातें उयोतिप शास्त्रके नामसे प्रसिद्ध हुई। आगमिक परम्परा अनवच्छिन्न रूपसे अनादि होने पर भी इस युगमें उयोवितशास्त्रकी नींवका इतिहास यहींसे आरम्भ होता है। मूलभूत सौर जगत्के सिद्धान्तोंके आधार पर गणित और फलित ज्योतिषका विकास प्रतिश्चित मनुके सहस्रों वर्षके बाद हुआ तथा प्रह-नचर्त्रोंकी स्थितिके आधार पर भावी फलाफलोंका निरूपण भी उसी समयसे होने लगा। कितपय भारतीय पुरातच्विवदोंकी यह मान्यता है कि गणित ज्योतिषकी अपेचा फलित ज्योतिषका विकास पहले हुआ है; क्योंकि आदि मानवको अपने कार्योंकी सफलताके लिए समय शुद्धिकी आवश्यकता होती थी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि ऋक्, यज्ञुप और साम ज्योतिषमें नचन्न और तिथि-शुद्धिका ही निरूपण मिलता है। ग्रह-गणितकी चर्चा सर्व प्रथम सूर्यसिद्धान्त और पञ्चसिद्धान्तिकामें सिलती है। वेदाङ ज्योतिष प्रमुख रूपसे समय-शुद्धिका ही विधान करता है।

ज्योतिषके तीन भेद हैं—सिद्धान्त, संहिता और होरा। सिद्धान्तके भी तीन भेद किये गये हैं—सिद्धान्त, तन्त्र और करण। जिन प्रन्थोंमें सृष्ट्यादिसे इप्ट दिन पर्यन्त अहर्गण बनाकर प्रहगणितकी प्रक्रिया निरूपित की गयी है, वे तन्त्र प्रन्थ और जिनमें किएपत इप्ट वर्षका युग मानकर उस युगके भीतर ही किसी अभीष्ट दिनका अहर्गण लाकर प्रहानयनको प्रक्रिया निरूपित की जाय, उन्हें करण प्रन्थ कहते हैं।

संहिता अन्थोंमें भूशोधन, दिक्शोधन, शल्योद्धार, मेलापक, भायाद्यानयन, गृहोपकरण, इष्टिका-द्वार, गेहारम्भ, गृहप्रवेश, जलाशयनिर्माण, मांगलिक कार्योंके सुहूर्त्त, उल्कापात, वृष्टि, ग्रहोंके उदयास्तका फल, ब्रहचारका फल, शकुन-विचार, कृषि सम्बन्धी विभिन्न समस्याएँ, निमित्त एवं ब्रहण फल आदि बातोंका विचार किया जाता है।

होराका दूसरा नाम जातक भी है। इसकी उत्पत्ति अहोरात्र शब्दसे है। आदि शब्द 'अ' और अन्तिम शब्द 'त्र' का लोप कर देनेसे होरा शब्द ननता है। जन्मकालीन प्रहोंकी स्थितिके अनुसार व्यक्तिके लिए फलाफलका निरूपण किया जाता है। इसमें जातककी उत्पत्तिके समयके नचत्र, तिथि, योग्, करण आदिका फल विस्तारके साथ बताया गया है। प्रह एवं राशियोंके वर्ण, स्वभाव, गुण, आकार, प्रकार आदि बातोंका प्रतिपादन बड़ी सफलता-पूर्वक किया गया है। जन्मकुण्डलीका फलादेश कहना तो इस शास्त्रका मुख्य उद्देश्य है तथा इस शास्त्रमें यह भी बताया गया है कि आकाशस्थ राशि और प्रहोंके विम्बीमें स्वाभाविक शुभ और अशुभपना विद्यमान है, किन्तु उनमें परस्पर साहचर्यादि तात्कालिक सम्बन्धसे फल विशेष शुभाशुभ रूपमें परिणत हो जाता है, जिसका प्रभाव पृथ्वी स्थित प्राणियों पर भी पूर्ण रूपसे पड़ता है। इस शास्त्रमें देह, द्रव्य, पराक्रम, सुख, सुत, शत्रु, कलत्र, मृत्यु, भाग्य, राज्यपद, लाम और व्यय इन बारह भावोंका वर्णन रहता है। जन्म-नचत्र और जन्म-लग्न परसे फलादेशका वर्णन होराशास्त्रमें पाया जाता है।

### संहिता ग्रन्थोंका विकास

संहिताप्रन्थोंका विकास जीवनके ब्यावहारिक क्षेत्रमें ज्योतिष विषयक तत्त्वोंको स्थान प्रदान करने के लिए ही हुआ है। कृषिकी उन्नति एवं प्रगति ही संहिताप्रन्थोंका प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। वेदोंमें भी फलित ज्योतिषके अनेक सिद्धान्त आये हैं। कृषिके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी जानकारी और विभिन्न प्रकारके निमित्तोंका वर्णन अथवं वेदमें आया है। जय-पराजय विषयक निमित्त तथा विभिन्न प्रकारके शकुन भी इस प्रन्थमें वर्णित हैं। क्रावेदके ऋतु, अयन, वर्ष, दिन, संवत्सर आदि भी सहिताओंके मूल्यत्त्र सिद्धान्तोंमें परिगणित हैं। संस्कृत साहित्यके उत्पत्तिकालीन साहित्यमें भी सहिताओंके तत्त्व उपलब्ध होते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि वराहमिहिरके पूर्ववर्ती सहिता प्रन्थोंका अभाव है, पर इनके द्वारा उन्निस्तित मय, शक्ति, जीवशर्मा, मिणत्थ, विष्णुगुस, देवस्वामी, सिद्धसेन और सत्याचार्य जैसे अनेक ज्योतिर्विदोंके प्रन्थ वर्तमान थे, यह सहजमें जाना जा सकता है। संहिताप्रन्थोंमें निमित्त, वास्तुशास्त्र, मुहुर्त्तशास्त्र, अरिष्ट एवं शकुन आदिका वर्णन रहता है। जीवनोपयोगी प्रायः सभी ब्यावहारिक विषय संहिताके अन्तर्गत आ जाते हैं।

च्यापक रूपसे संहिता शास्त्र के बीजसूत्र अथर्ववेदके अतिरिक्त आश्वरुषाय गृह्यसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र, हिरण्यकेशीसूत्र, आपस्तर्य गृह्यसूत्र, सांख्यायन गृह्यसूत्र, पाणिनीय व्याकरण, मनुस्मृति, याज्ञवल्यस्मृति, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, स्वप्नवासवदत्त नाटक एवं हर्षचरित प्रभृति प्रन्थोंमें विद्यमान है।
आश्वरुष्ठायन गृह्यसूत्रमें—"श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रावणकर्माणि" 'सीमन्तोन्नयनं यदा पुष्ठ्यनक्षत्रेण
चन्द्रमा युक्तः स्यात्"। इन वाक्योंमें मुहूर्त्तके साथ विभिन्न संस्कारोंकी समय शुद्धि एवं विविध विधानों
का विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थमें ३,७०० में जंगली कबूतरोंका घरमें घोंसला बनाना अशुभ
कहा गया है। यह शक्तन प्रक्रिया संहिता ग्रन्थोंका प्राण है। पारस्कर गृह्यसूत्रमें—"त्रिषु त्रिषु उत्तरादिषु स्वातौ मृगशिरसि रोहिण्यां।" इत्यादि सूत्रमें उत्तराफाल्गुर्ना, इस्त, चित्रा, उत्तराषादा, श्रवण,
धनिष्ठा, उत्तराभाद्वपद, रेवती और अश्वर्ना नचत्रको विवाह नचत्र कहा है। इतना ही नहीं इस सूत्रग्रन्थमें आकाशका वर्ण एवं कई ताराओंकी विभिन्न आकृतियां और उनके फल भी लिखे गये हैं। यह
प्रकार संहिता विषयसे अति सम्बद्ध है। सांख्यायन गृह्यसूत्र (४-१०) के अनुसार मधुमक्स्तीका
घरमें छत्ता लगाना तथा कीओंका आधी रातमें बोलना अशुभ कहा है। बौधायन सूत्रमें—"मीन
मेषयोर्मेषवृषभयोर्वसन्तः" इस प्रकारका उल्लेख मिलता है। सूर्य संक्रान्तिके आधारपर ऋतुआंकी कल्पनाएँ हो चुकी थीं तथा कृषिके उपर इन ऋतुआंका कैसा प्रभाव पड्ता है इसका भी विचार आरम्भ हो
गया था।

निरुक्तमें दिन, रात, शुक्छपच, कृष्णपच, उत्तरायण, दिचणायन आदिकी ब्युत्पित्तमात्र शाब्दिक ही नहीं है, बिक परिभाषात्मक है। ये परिभाषाएँ ही आगे संहिता प्रन्थोंमें स्पष्ट हुई है। पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें संवत्तर, हायन, चैत्रादिमास, दिवस विभागात्मक सुहूर्त्त शब्द, पुष्य, श्रवण, विशाखा आदिकी ब्युत्पित्तयाँ दी हैं। 'वाताय कपिछा विद्युत्' उदाहरण द्वारा निमित्तशास्त्रके प्रधान विषय 'विद्युत् निमित्त' पर प्रकाश डाला है तथा कपिला विद्युत्को वायु चलनेका सूचक कहा है। पाणिनिने 'विभाषा प्रहः'—३।११४३ में प्रह शब्दका भी उल्लेख किया है। उत्तरकालीन पाणिनि तन्त्रके विवेचकों ने उक्त सूत्रके प्रहशब्दको नवप्रहका द्योतक अनुमान किया है। अष्टाध्यायीमें पित्तहनी रेखाका भी जिक्र आया है, अतः इस ग्रन्थमें संहिता शास्त्रके अनेक बीजसूत्र विद्यमान हैं।

मनुस्मृतिमें सिद्धान्त ग्रन्थोंके समान युग और कल्पमानका वर्णन मिलता है। तीसरे अध्यायके द्वें रहोकमें आया है कि किपल भूरेवर्णवाली, अधिक या कम अंगोंवाली, अधिक रोमवाली या सर्वथा निर्ह्णोम कन्याके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। इस कथनसे लक्षण और व्यंजन दोनों ही निमित्तोंका प्रस्तावना

स्पष्ट संकेत मिलता है। इसी अध्यायके १-१० रलोक भी लचणशास्त्रपर प्रकाश डालते हैं। 'लोष्टमर्दी तृणच्छेदी' (४,७१) में शकुनोंकी ओर संकेत किया गया है। आकालिक अनध्यायोंका विवेचन करते हुए 'विद्युत्-स्तिनतवर्षेषु महोलकानां च सम्प्लवे' (४, १०३) 'निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने" (४, १०५), ''नीहारे बाणशके" (४, ११३) एवं ''पांसुवर्षे दिशां दाहे" (४,११५) का उल्लेख किया है। ये सभी रलोक शकुनोंसे सम्बन्ध रखते हैं। अतः अनध्याय प्रकरण संहिताका विकसित रूप है। ''न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नज्ञाङ्गविद्यया" (६,५०) में उत्पात, निमित्त, नज्ज और अंगविद्याका वर्णन आया है। अतएव मनुस्मृतिमें संहिताशास्त्रके बीजसूत्र प्रचुर परिमाणमें विद्यमान हैं।

याज्ञवल्क्य स्मृतिमें नवप्रहों हा स्पष्ट उल्लेख वर्तमान है। क्रान्तिवृक्त हे द्वादश भागोंका भी निरूपण किया गया है, इस कथनसे मेपादि द्वादश राशियोंकी सिद्धि होती है। श्राद्धकाल अध्यायमें वृद्धियोगका भी कथन है, इससे संहिता शास्त्र २७ योगोंका समर्थन होता है। याज्ञवल्क्य स्मृतिके प्रायश्चित्त अध्यायमें—"प्रहसंयोगजै: फल्टें:" इत्यादि वाक्यों द्वारा प्रहोंके संयोगजन्य फल्टोंका भी कथन किया गया है। किस नचत्रमें किस कार्यको करना चाहिए, इसका वर्णन भी इस प्रन्थमें विद्यमान है। आचाराध्यायका निम्न रल्लोक, जिसपरसे सातों वारोंका अनुमान विद्वानोंने किया है, बहुत प्रसिद्ध है।

सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः। शुक्रः शनैश्वरो राहुः केतुश्चैते प्रहाः स्मृताः॥

महाभारतमें संहिता शास्त्रकी अनेक बानींका वर्णन मिलता है। इसमें युग पद्धित मनुस्मृति जैसी ही है। सत युगादिके नाम, उनमें विधेय कृत्य कई जगह आये हैं। कल्पकाल का निरूपण शान्तिपर्वके ४८३ वें अध्यायमें विस्तारसे किया गया है। पञ्चवर्णत्मक युगका कथन भी उपलब्द है। संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर एवं इद्दत्सर इन पाँच युगसम्बन्धी पाँच वर्षोंमें क्रमशः पाँचीं पाण्डवींकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है—

अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः। पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्चसंवत्सरा इव।।

--अ॰ प॰, अ० १२४-२४

पाण्डवोंको वनवास जानेके उपरान्त कितना समय हुआ, इसके सम्बन्धमें भाष्म दुर्योधनसे कहते हैं--

तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात् ! पञ्चमे पञ्चमे वर्षे द्वौ मासावुपजायतः ॥ एषामभ्यधिका मासाः पञ्च च द्वादश चपाः ।

त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वर्तते मितः॥ --वि॰ प० अ० ४२।३-४।

इन रलोकोंमें पाँच वर्षोंमें दो अधिमासका जिक्र किया गया है। सिद्धान्त ज्योतिषके ग्रन्थोंके प्रण्यनके पूर्व संहिताग्रन्थोंमें अधिमासका निरूपण होने लगा था। गणितागत अधिमास अधिशेष और अधिग्राद्धिका विचार होने के पूर्व पाँच वर्षोंमें दो अधिमासींकी कहपना संहिताके विषयके अन्तर्गत है।

महाभारतके अनुशासन पर्वके ६४ वें अध्यायमें समस्त नचत्रोंकी सूची देकर बतलाया गया है कि किस नचत्रमें दान देनेसे किस प्रकारका पुण्य होता है। महाभारतकालमें प्रत्येक मुहूर्त्तका नामकरण भी व्यवहत होता था तथा प्रत्येक मुहूर्त्तका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न धार्मिक कार्योंसे शुभाशुमके रूपमें माना जाता था। इस प्रन्थमें २७ नचत्रोंके देवताओं के स्वभावानुसार विधेय नचत्रके भावी शुभ एवं अशुभका निर्णय किया गया है। शुभ नचत्रोंमें ही विवाह, युद्ध एवं यात्रा करनेकी प्रथा थी। युधिष्टिरके जन्म समयका वर्णन करते हुए कहा गया है—

ऐन्द्रे चन्द्रसमारोहे मुहूर्त्तेऽभिजिद्ष्टमे । दिवो मध्यगते सूर्ये तिथी पूर्णेति पूजिते ॥ अर्थात् आश्वन शुक्ला पञ्चमीके दोपहरको अष्टम अभिजित मुहूर्त्तमें, सोमवारके दिन ज्येष्ठा नचत्रमें जन्म हुआ। महाभारतमें कुछ प्रह अधिक अरिष्ठकारक बतलाये गये हैं; विशेषतः शिन और मंगलको अधिक दुष्ट कहा है। मंगल लाल रंगका समस्त प्राणियोंको अशान्ति देनेवाला और रक्तपात करनेवाला समस्त जाता था। केवल गुरु ही शुभ और समस्त प्राणियोंको सुख शान्ति देनेवाला बताया गया है। प्रहोंका शुभ नचत्रोंके साथ योग होना प्राणियोंके लिए कल्याणदायक माना गया है। उद्योगपर्वके १४ वें अध्यायके अन्तमें प्रह और नचत्रोंके अशुभ योगोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है। अशिकृष्णने जब कर्णसे भेंट की, तब कर्णने इस प्रकार प्रह-स्थितिका वर्णन किया—"शनैश्चर रोहिणी नच्चत्रमें मंगलको पीड़ा दे रहा है। उपेष्ठा नच्चत्रमें मंगलको पीड़ा दे रहा है। चन्द्रमाके चिह्न विपरीत दिखाई पड़ते हैं और राहु सूर्यको प्रसित करना चाहता है"।

शल्यधघके समय प्रातःकालका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है--

भृगुसृ नुधरापुत्रौ शशिजेन समन्वितौ ॥ — श० प० अ० ११-१८

अर्थात्—शुक्र, मंगल और बुध इनका योग शनिके साथ अत्यन्त अशुभकारक है। वर्तमान संहिताप्रन्थोंमें भी बुध और शनिका योग अत्यन्त अशुभ माना जाता है। महाभारतमें १३ दिनका पत्त अशुभकारक कहा गया है—

> चतुर्दशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वां तु षोडशीम् । इमां तु नाभिजानेऽहममावस्यां त्रयोदशीम् ॥ चन्द्रसूर्यावुभौ यस्तावेकमासीं त्रयोदशीम् ।

अर्थात्—व्यासजी अनिष्टकारी ग्रहोंकी स्थितिका वर्णन करते दुए कहते हैं कि १४, १५ एवं १६ दिनोंके पच होते थे; पर १३ दिनोंका पच इसी समय आया है तथा सबसे अधिक अनिष्टकारी तो एक ही मासमें सूर्यप्रहण और चन्द्रग्रहणका होना है और यह प्रहणयोग भी त्रयोदशीके दिन पड़ रहा है, अतः समस्त प्राणियोंके लिए भयोत्पादक है। महाभारतसे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय व्यक्तिके सुख-दुख, जीवन-मरण आदि सभी ग्रह-नच्चत्रोंकी गतिसे सम्बद्ध माने जाते थे।

कौटित्यके अर्थशास्त्रके दशवें प्रकरणमें युद्धविषयक शकुन, जय-पराजय द्योतक निमित्तोंका वर्णन । है। यात्रा सम्बन्धा शकुनोंका सविस्तर विवेचन भी मिलता है।

हर्षचिरितमें वाणने काव्य शैंलीका आश्रय लेकर हर्षके प्रयाणके फलस्वरूप शत्रुओंमें होनेवाले दुनिं-मित्तोंकी एक लम्बी सूची दी है। इस सूचीसे स्पष्ट है कि वाणके समयमें संहिताशास्त्रका पूर्णतया विकास हो गया था। बताया गया है—

- १. यमराजके दूतोंकी दृष्टिकी तरह काले हिरण इधर-उधर दौड़ने लगे।
- २. भाँगनमें मधुमिनखयोंके छत्तांसे उड़कर मधुमिनखयाँ भर गई ।
- ३. दिनमें श्वगाली मुँह उठाकर रोने लगी।
- ४. जंगली कबृतर घरोंमें आने लगे !
- ५. उपवनवृत्तोंमें असमयमें पुष्प-फल दिखलाई पड़ने लगे।
- ६. सभास्थानके खरमोंपर बनी हुई शालभिकाओंके आँस् बहने लगे।
- ७. योद्धाओंको दर्पणमें अपने ही सिर धड़से अलग होते हुए दिखलाई पड़े।
- दाजमहिषियोंकी चुड़ामिणमें पैरोंके निशान प्रकट हो गये।
- ६. चेटियोंके हाथके चमर छुटकर गिर गये।
- १०. हाथियोंके गण्डस्थल भौरोंसे झून्य हो गये।
- ११. घोड़ोंने मानो यमराजकी गन्धसे हरे धानका खाना छोड़ दिया।

- १२. भन-भन कंकण पहने हुए बालिकाओंके ताल देकर नचानेपर भी मन्दिर-मयूरोंने नाचना छोड़ दिया।
- १३. रातमें कुत्ते मुँह उठाकर रोने लगे।
- रास्तोंमं कोटवी—-मुक्तकेशी नग्न स्त्रियाँ घूमती हुई दिखलाई पड़ीं।
- १५. महलोंके फर्शोंमें घास निकल आई।
- १६. योद्धाओंकी स्त्रियोंके मुसका जो प्रतिबिम्ब मधुपात्रमें पड़ता था उसमें विधवाओं जैसी एक वेणी दिखाई पड़ने लगी।
- १७. भूमि कॉॅंपने लगी।
- १८. शूरोंके शरीर पर रक्तकी बूँ दें दिखाई पड़ीं, जैसे वधदण्ड प्राप्त व्यक्तिका शरीर लालचन्दनसे सजाया जाता है।
- १६. दिशाओंमें चारों ओर उल्कापात होने लगा।
- २०. भयंकर मंभावातने प्रत्येक घरको भक्रमोर डाला।

बाणने १६ महोत्पात, ३ दुर्निमित्त और २० उपलिङ्गोंका वर्णन किया है। यह वर्णन संहिताशास्त्र-का विकसित विषय है।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि संहिताशास्त्रके विषयोंका विकास अथवेन से आरम्भ होकर स्त्रकाल में विशेष रूपसे हुआ। ऐतिहासिक महाकान्य प्रन्थों तथा अन्य संस्कृत साहित्य में भी इस विषयके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। इस शास्त्र में सूर्यादि प्रहोंकी चाल, उनका स्वभाव, विकार, प्रमाण, वर्ण, किरण, उयोति, संस्थान, उदय, अस्त, मार्ग, वक्ष, अतिवक्ष, अनवक्ष, नचत्रविभाग और कूर्मका सब देशों में फल, अगस्यकी चाल, सप्तियोंकी चाल, नचत्रन्यूह, प्रहश्रंगाटक, प्रहयुद्ध, प्रहसमागम, परिवेष, परिघ, उर्का, दिग्दाह, भूकम्प, गन्धर्वनगर, इन्द्रधनुष, वास्तुविद्या, अंगविद्या, वायसविद्या, अन्तरचक्ष, मृगचक्ष, अश्वचक्ष, प्रासादलचण, प्रतिमालचण, प्रतिमाप्रतिष्टा, घृतलचण, कम्बललचण, खङ्गलचण, पटलचण, कुक्कुटलचण, कूर्मलचण, गोलचण, अजालचण, अश्वचलचण, स्त्री-पुरुष लचण, यात्रा शकुन, रणयात्रा शकुन, एवं साधारण, असाधारण सभी प्रकारके शुभाशुभोंका विवेचन अन्तर्भूत होता था। स्वप्न और विभिन्न प्रकारके शकुनोंको भी संहिता शास्त्रमें स्थान दिया गया था। फलित ज्योतिषका यह अंग केवल पंचाङ्ग ज्ञान तक ही सीमित नहीं था, किन्तु समस्त सांस्कृतिक विषयोंकी आलोचना और निरूपणकाल भी इसमें शामिल हो गया था। संहिताशास्त्रका सबसे पहला प्रन्थ सन् ५०५ ई० के वराहमिहिरका बृहत् संहिता नामका प्रन्थ मिलता है। इसके पश्चात् नारद संहिता, रावणसंहिता, विशिष्ठ संहिता, वसन्तराजशाकुन, अद्भुतसागर आदि ग्रन्थोंकी रचना हुई।

## जैन ज्योतिषका विकास

जैनागमकी दृष्टिसे ज्योतिपशास्त्रका विकास विद्यानुवादाङ्ग और परिकर्मोंसे हुआ है। समस्त गणित-सिद्धान्त ज्योपित परिकर्मोंमें अंकित है और अष्टाङ्ग निमित्तका विवेचन विद्यानुवादाङ्गमें किया गया है। पट्खण्डागम धवलाटीकोमें रौद, श्वेत, मैत्र, सारभट, दैन्य, वैरोचन, वैश्वदेव, अभिजित, रोहण, बल, विजय, नैक्ट्य, वरुण, अर्थमन् और माग्य ये पन्द्रह मुहूर्त्त आये हैं। मुहूर्त्तोंकी नामावली वीरसेन स्वामीकी अपनी नहीं है, किन्तु पूर्व परम्परासे श्लोकोंको उन्होंने उद्धत किया है। अतः मुहूर्त्त चर्चा पर्याप्त प्राचीन है। प्रश्नव्याकरणमें नचत्रोंके फलोंका विशेष ढंगसे निरूपण करनेके लिए इनका कुल, उपकुल और कुलोपकुलोंमें विभाजन कर वर्णन किया है। यह वर्णन-प्रणाली संहिताशास्त्रके विकासमें

१--देखें--धवला टीका ४ जिल्द, ३१८ पृ०।

अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। बताया गया है किं— "धिनिष्ठा उत्तराभाद्गपद, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, मूल एवं उत्तराषाढ़ा ये नचत्र कुल संज्ञक; अवण, पूर्वाभाद्गपद, रेवती, भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा एवं पूर्वाषाढ़ा ये नचत्र उपकुल संज्ञक और अभिजित्, शतिभषा, आर्द्रा एवं अनुराधा कुलोपकुल संज्ञक हैं।" यह कुलोपकुलका विभाजन पूर्णमासीको होनेवाले नचत्रोंके आधार पर किया गया है। अभिप्राय यह है कि आवण मासके धिनष्ठा, अवण और अभिजित्, भाद्रपद मासके उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद और शतिभपा; आश्विन मासके अश्विनी और रेवती; कात्तिक मासके कृत्तिका और भरणी; अगहन या मार्गशीष मासके मृगशिरा और रोहिणी; पौप मासके पुण्य, पुनर्वसु और आर्द्रा; माघ मासके मघा और आश्लेषा; फाल्गुनी मासके उत्तराफाल्गुनी और पूर्वाफाल्गुनी, चैत्र मासके चित्रा और हस्त; वैशाख मासके विशाखा और स्वाति; ज्येष्ठ मासके ज्येष्ठा, मूल और अनुराधा एवं आषाढ़ मासके उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा नचत्र वताये गये हैं। प्रत्येक मासकी पूर्णमासीको उस मासका अथम नचत्र कुल संज्ञक, दूसरा उपकुल संज्ञक और तीसरा कुलोपकुल संज्ञक होता है। इस वर्णनका प्रयोजन उस महीनेके फलादेशसे सम्बन्य रखता है। इस वर्णनका प्रयोजन उस महीनेके फलादेशसे सम्बन्य रखता है। इस प्रत्योज क्रि सम्बन्धी चर्चाएँ भी उपलब्ध हैं।

समवायाङ्गमं नचत्रांकी ताराएँ, उनके दिशाद्वार आदिका वर्णन है। कहा गया है—"कत्ति-आइया सत्त णक्खत्ता पुत्रवदारिआ। महाइया सत्तणक्खत्ता दाहिण दारिआ। अणुराहाइआ सत्त णक्खत्ता अवदारिया। धणिद्वाइआ सत्तणक्खत्ता उत्तरदारिआ।"—सं० अं० सं० ७ सू० ४

अर्थात् कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्री, पुनर्वसु, पुष्य और आरलेषा ये सात नचत्र पूर्व द्वार, मद्या, पूर्वाफाल्गुर्नी, उत्तराफाल्गुर्नी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा दिचण द्वार; अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल पूर्वाषादा, उत्तरापादा, अभिजित् और श्रवण ये सात नचत्र पश्चिम द्वार एवं धनिष्ठा, शतिभिषा, पूर्वाभाद-पद, उत्तराभाद्रपद, रेवर्ती, अश्विनी और भरणी ये सात नचत्र, उत्तर द्वार वाले हैं। समवायाङ्ग ११६, २१४, ३१२, ४१६, और ६१७ में आई हुई ज्योतिष चर्चा भी महत्त्वपूर्ण है।

ठाणाङ्गमं चन्द्रमाके साथ स्पर्शयोग करनेवाले नचत्रोंका कथन किया है। बताया गया हैं—
"कृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु, मधा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ये आठ नचत्र स्पर्श योग करनेवाले हैं।" इस योगका फल तिथिके अनुसार बतलाया गया है। इसी प्रकार नचत्रोंकी अन्य संज्ञाएँ
तथा उत्तर, पश्चिम, दिच्ण और पूर्व दिशाकी ओरसे चन्द्रमाके साथ योग करनेवाले नचत्रोंके नाम और
उनके फल विस्तार पूर्वक बतलाये गये हैं। अष्टांग निमित्तज्ञानकी चर्चाएँ भी आगम प्रन्थोंमें मिलती
हैं। गणित और फलित ज्योतिषकी अनेक मौलिक बातोंका संग्रह आगम ग्रन्थोंमें है।

फुरकर ज्योतिषचर्चाके अलावा सूर्यप्रज्ञक्षि, चन्द्रप्रज्ञक्षि, ज्योतिषकरण्डक, अंगविज्ञा, गणिविङ्जा, मण्डलप्रवेश, गणितसारसंग्रह, गणितस्त्र, गणितशास्त्र, जोइसार, पञ्चाङ्गनयन विधि, इष्टतिथि सारणी,

१—ता कहँते कुला उवकुला कुलावकुला अहितेति वदेज्जा। तत्य खलु हमा बारसकुला बारस उपकुला चत्तारि कुलावकुला पण्णता। बारसकुला तं जहा—धणिडा कुलं, उत्तराभहवयाकुलं, अस्सिणी कुतं, कित्तयाकुलं, मिगसिरकुलं, पुस्सोकुलं, महाकुलं, उत्तराप्तग्राणीकुलं, चित्ताकुलं, विसाहाकुलं, मृलोकुलं, उत्तराप्तग्राणीकुलं, चित्ताकुलं, मृलोकुलं, उत्तरापाणकुलं।। बारस उवकुला पण्णता तं जहा सवणो उवकुलं, पुन्वभहवया उवकुलं रेवित उवकुलं, भरिण उवकुलं, रोहिणी उवकुलं, पुणवस उवकुलं, असलेसा उवकुलं, पुन्वप्तग्राणी उवकुलं, हत्यो उवकुलं, साति उवकुलं, जेडा उवकुलं, पुन्वसाटा उवकुलं।। चत्तारि कुलावकुलं पण्णत्ता तं जहा—अभिजिति कुलावस्तिभया कुलावकुलं, कुलं, अहाकुलावकुलं अणुगहा कुलावकुलं।।—पु० का० १०, ५

२--अड नक्खताणं चेदेण सिद्धं पमट्टं जोगं जोएइ तं कित्तया, रोहिणी, पुणवस्सु, महा, चित्ति, विसाहा, अणुराहा जिडा--ठा०८, सू १००

लोकविजय यन्त्र, पञ्चाङ्गतस्व, केवलज्ञानहोरा, आयज्ञानतिलक, आयसद्भाव, रिष्टसमुचय, अर्घकाण्ड, ज्यो-तिष प्रकाश, जातकतिलक, केवलज्ञानप्रश्नचूड़ामणि, नचत्र चूड़ामणि, चन्द्रोन्मीलन और मानसागरी आदि सैकड़ों प्रन्थ उपलब्ध हैं।

विषय-विचारकी दृष्टिसे जैनाचार्योंके ज्योतिषको प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त किया है। एक गणित-सिद्धान्त और दूसरा फिलत-सिद्धान्त । गणित सिद्धान्त द्वारा प्रहोंकी गति, स्थिति, वकी-मागी, मध्यफल, मन्दफल, सूचमफल, कुज्या, त्रिज्या, वाण, चाप, व्यास, परिधि फल एवं केन्द्रफल आदिका प्रतिपादन किया गया है। आकाश मण्डलमें विकीणित तारिकाओंका प्रहोंके साथ कव कैसा सम्बन्ध होता है, इसका ज्ञान भी गणित प्रक्रियासे ही संभव है। जैनाचार्योंने भूगोलिक ग्रन्थोंमें 'ज्योतिलोंकाधिकार' नामक एक पृथक् अधिकार देकर ज्योतिषी देवोंके रूप, रंग, आकृति, भ्रमणमार्ग आदिका विवेचन किया है। यों तो पार्टागणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणिमति, गोलीय रेखागणित, चापीय एवं वकीय त्रिकोणिमति, प्रतिभागणित, श्रक्षोन्नति गणित, पञ्चाङ्गनिर्माणगणित, जन्मपत्रनिर्माण गणित, प्रह्युति, उद्यास्त सम्बन्धी गणितका निरूपण इस विषयके अन्तर्गत किया गया है।

फिलत सिद्धान्तमें तिथि, नच्चत्र, योग, करण, वार, ग्रहस्वरूप, ग्रह्योग जातकके जन्मकालीन ग्रहोंका फल, मुहूर्च, समयग्रुद्धि, दिक्शुद्धि, देशश्रुद्धि आदि विषयोंका परिज्ञान करनेके लिए फुटकर चर्चांकों के अतिरिक्त वर्षप्रबोध, ग्रहभाव प्रकाश, बेड़ाजातक, प्रश्नशतक, प्रश्न चतुर्विशतिका, लग्नविचार, ज्योतिष-रत्नाकर प्रभृति ग्रन्थोंकी रचना जैनाचार्योंने की है। फिलत विषयके विस्तारमें अष्टाङ्गनिमित्तज्ञान भी शामिल है और प्रधानतः यही निमित्त ज्ञान संहिता विषयके अन्तर्गत आता है। जैनदृष्टिमें संहिता-ग्रन्थोंमें अष्टाङ्ग निमित्तके साथ आयुर्वेद और क्रियाकाण्डको भी स्थान दिया है। ऋषिपुत्र, माधनन्दी, अकलंक, भट्टवोसिर आदिके नाम संहिता ग्रन्थोंके प्रणेताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। प्रश्नशास्त्र और सामुद्धिक शास्त्रका समावेश भी संहिता शास्त्रमें किया है।

### अष्टाङ्ग निमित्त

जिन लच्चणोंको देखकर भूत और भविष्यत्में घटित हुई और होनेवाली घटनाओंका निरूपण किया । जाता है. उन्हें निमित्त कहते हैं। न्यायशास्त्रमें दो प्रकारके निमित्त माने गये है-कारक और सूचक। कारक निमित्त वे कहलाते हैं, जो किसी वस्तको सम्पन्न करनेमें सहायक होते हैं, जैसे घड़ेके लिए कम्हार निमित्त है और पटके लिए जुलाहा । जुलाहे और कुम्हारकी सहायताके विना घट और पट रूप कार्योंका बनना संभव नहीं। दूसरे प्रकारके निमित्त सूचक हैं, इससे किसी वस्तु या कार्यकी सूचना मिलती है, जैसे सिगनलके क्रुक जानेसे रेलगाडीके आनेकी स्चना मिलती है। ज्योतिष शास्त्रमें सूचक निमित्तींकी विशेष-ताओंपर विचार किया गया है तथा संहिता प्रन्थोंका प्रधान प्रतिपाद्य विषय सूचक निमित्त ही हैं। संहिता शास्त्र मानता है कि प्रत्येक घटनाके घटित होनेके पहले प्रकृतिमें विकार उत्पन्न होता है; इन प्राकृतिक विकारोंकी पहिचानसे व्यक्ति भावी शुभ-अशुभ घटनाओंको सरलता पूर्वक जान सकता है। ग्रह नचत्रादिकी गति विधिका भत भविष्यत और वर्तमान कालीन क्रियाओं के साथ कार्यकारण भाव सम्बन्ध स्थापित किया गया है। इस अञ्यभिचरित कार्यकारण भावसे भूत, भविष्यत्की घटनाओंका अनुमान किया है और इस अनुमानज्ञानको अव्यभिचारी माना है। न्यायशास्त्र भी मानता है कि सुपरीचित अव्यभिचारी कार्यकारण भावसे ज्ञात घटनाएँ निर्दोप होती हैं। उत्पादक सामग्रीके सदोप होनेसे ही अनुमान सदोप होता है। अनुमान की अव्यभिचारिता सुपरीचित निर्दोष उत्पादक सामग्रीपर निर्भर है। अतः ग्रह या अन्य प्राकृतिक कारण किसी व्यक्तिका इष्ट अनिष्ट सम्पादन नहीं करते, बल्कि इष्ट या अनिष्टरूपमें घटित होनेवाली भावी घटनाओंकी सचना देते हैं। सक्षेपमें प्रह कर्मफलके अभिव्यक्षक है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि आठ कम तथा मोहनायके दर्शन और चिरित्रमोहके भेदोंके कारण कमींके प्रधान ६ भेद जैनागममें बताये

गये हैं। प्रधान नौ ग्रह इन्हों कर्मोंके फलोंको सूचना देते हैं। ग्रहोंके आधारपर व्यक्तिके बन्ध, उदय और सत्त्वकी कर्मप्रवृत्तियोंका विवेचन भी किया जा सकता है। किसी भी जातककी जन्मकुण्डलीकी ग्रहस्थितिके साथ गोचर ग्रहकी स्थितिका समन्वयकर उक्त बातें सहजमें कही जा सकती हैं। अतः ज्योतिषशास्त्रमें अन्यभिचारी सूचक निमित्तोंका विवेचन किया गया है। इन्हीं सूचक निमित्तोंके संहिताग्रन्थोंमें आठ भेद किये गये हैं—व्यक्षन, अंग, स्वर, भौम, छन्न, अन्तरिच, लच्चण एवं स्वप्न।

टयञ्जन--तिल, मस्सा, चट्टा आदिको देखकर शुमाशुभका निरूपण करना व्यञ्जन निमित्तज्ञान है। साधारणतः पुरुषके शरीरमें दाहिनी ओर तिल, मस्सा, चट्टा शुभ समका जाता है और नारीके शरीरमें इन्हीं व्यंजनोंका बाई ओर होना शुभ है। पुरुषकी हथेलीमें तिल होनेसे उसके भाग्यकी वृद्धि होती है। पदतलमें होनेसे राजा होता है, पितृरेखापर तिलके होनेसे विष द्वारा कष्ट पाता है। कपाल हे दिखण-पार्श्वमें तिल होनेसे धनवान और सम्भ्रान्त होता है। वामपार्श्व या भौंहमें तिलके होनेसे कार्यनाश और आशा भंग होती है। दाहिनी ओर की भौंहमें तिल होनेसे प्रथम उन्नमें विवाह होता है और गुणवती पर्त्ना प्राप्त होती है। नेत्रके कोनेमें तिल होनेसे व्यक्ति शान्त, विनीत और अध्यवसायी होता है। गण्ड-स्थल या कपोलसे तिल होनेसे व्यक्ति मध्यमवित्तवाला होता है। परिश्रम करने पर ही जीवनमें सफलता मिलती है। इस प्रकारके व्यक्ति प्रायः स्विनिर्मित ही होते हैं। गलेमें तिलका रहना दुःख सचक है। कण्टमें तिलके होनेसे विवाह द्वारा भाग्योदय होता है, सुसरालसे हर प्रकारकी सहायता प्राप्त होती है। वचस्थलके दिच्चण भागमें तिल होनेसे कन्याएँ अधिक उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति प्रायः यशस्त्री होता है। द्त्रिण,पञ्जरमें तिलके होनेसे व्यक्ति कायर होता है। समय पड़ने पर मित्र और हितैषियोंको घोखा देता है। उदरमें तिल होनेसे व्यक्ति दीर्घसूत्री और स्वार्थी होता है। नासिकाके वामपार्श्वमें तिल रहनेसे पुरुष धनहीन, मद्यपायी और मूर्ख होता है। वायीं ओरके कपोल पर तिल हो तो अट्टर दाम्पत्य प्रम होता है और सौभाग्यकी वृद्धि होती है। कानमें तिल होनेसे भाग्य और यशकी वृद्धि होती है। नितम्बमें तिल होनेसे अधिक सन्तान प्राप्त होती हैं, किन्तु सभी जीवित नहीं रहतीं। दाहिनी जाँवका तिल धनी होनेका सूचक है। बायों जाँघका तिल दरिद और रोगी होनेकी सूचना देता है। दाहिने पैरमें तिल होनेसे व्यक्ति ज्ञानी होता है, आधी अवस्थाके पश्चात् संन्यासीका जीवन व्यतीत करता है। दाहिनी बाहमें तिल होनेसे दृढ़ शरीर, धैर्यशाली एवं वायीं बाहुमें तिल होनेसे व्यक्ति कडोर प्रकृति कोधी और विश्वास-घातक होता है। इस प्रकारके तिलवाले व्यक्ति प्रायः ढाकू या हत्यारे होते हैं।

यदि नारियोंके बार्ये कान, बार्ये कपोल, बार्ये कण्ठ अथवा बार्ये हाथमें तिल हो तो वे प्रथम प्रसवमें पुत्र प्रसव करती हैं। दाहिनी मोंहमें तिल रहनेसे गुणवान् पित लाम करती हैं। बार्यी छातीके स्तनके नीचे तिल रहनेसे बुद्धिमती, प्रेमवर्ती और सुखप्रसविनी होती हैं। हृद्यमें तिल होनेमें नारी सौमाग्यवर्ती होती है। दिलण स्तनमें लोहितवर्णका तिल हो तो चार कन्याएँ और तीन पुत्र उत्पन्न होते हैं। बार्ये स्तनमें तिल या लाल कोई चिह्न हो तो वह खी एक पुत्र प्रसव कर विधवा हो जाती है। बगलमें सुदीर्घ तिल होनेसे नारी पितिष्रिया और पौत्रवती होती है। नखमें खेत बिन्दु हो, तो उसके स्वेच्छाचारिणी तथा कुलटा होनेकी संभावना है। जिस खाको नाक की नोकपर तिल या मस्सा हो; दन्त और जिह्ना काली हो तो वह खी विवाहके दशवें दिन विधवा होती है। दिण धुटने पर तिल होनेसे मनोहर पित लाभ होता है। दिनी बाहुमें हो तो पितको सौमाग्यदायिनी तथा पीठमें तिल होनेसे सुलकण और पितपरायण होती है। बार्यो सुजामें तिल या मस्सा होनेसे खी मुखरा, कलहकारिणी और कदुभाषिणी होती है। बार्ये कंघे पर तिल रहनेसे चञ्चला, व्यिम चारिणी और असस्यमापिणी होती है। नाभिके बार्ये भागमें तिल रहनेसे चञ्चलता और नाभिके दाहिने भागमें तिल होनेसे सुलकणा होती है। मस्सां और चट्टो—लहसुनोंका धुमाग्रभ फल भी तिलोंके समान ही समसना चाहिए। निमित्त शास्त्रमें व्यंजनोंका विचार विस्तारपूर्वक किया है।

अंगिनिमित्तज्ञान—हाथ, पाँव, ललाट, मस्तक और वच्चःस्थल आदि शरीरके अंगोंको देखकर शुभाशुम फलका निरूपण करना अंगिनिमित्त है। नासिका, नेत्र, दन्त, ललाट, मस्तक और वच्चःस्थल ये छः अवयव उन्नत होनेसे मनुष्य सुलच्चणयुक्त होता है। करतल, पदतल, नयनप्रान्त, नख, तालु, अधर और जिह्ना ये सात अंग लाल हों तो शुभप्रद है। जिसकी कमर विशाल हो, वह बहुत पुत्रवान् होता है। जिसकी भुजाएँ लम्बी होती हैं, वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जिसका हृदय विस्तीर्ण है, वह धन-धान्यशाली और जिसका मस्तक विशाल है, वह मनुष्योंमें पूजनीय होता है। जिस व्यक्तिका नयनप्रान्त लाल है, लक्ष्मी कभी उसका परित्याग नहीं कर सकती। जिसका शरीर तप्तकांचनके समान गौरवर्ण है, वह कभी भी निर्धन नहीं होता। जिसके दाँत बड़े होते हैं, वह कदाचित् ही मूर्ख होता है तथा अधिक लोमवाला व्यक्ति संसारमें सुखी नहीं हो सकता। जिसकी हथेली चिकनी और मुलायम हो, वह ऐरवर्ष भोग करता है। जिसके पैरका तलवा लाल होता है, वह सवारीका उपभोग सदा करता है। पैरके तलवोंका चिकना और अरुणवर्णका होना शुभ माना गया है।

जिस व्यक्तिके केश ताम्रवर्ण और लम्बे तथा घने हों वह पञ्चीस वर्षकी अवस्थामें पागल या उन्मत्त हो जाता है। इस प्रकारके व्यक्तिको चालीस वर्षकी अवस्था तक अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिस व्यक्तिकी जिह्ना इतनी लम्बी हो, जो नाकका अग्रभाग स्पर्श कर ले, तो वह योगी या मुमुश्च होता है। जिसके दाँत विरल अर्थात् अलग-अलग हों और हँसनेपर गर्तचिह्न दिखाई दे, उस व्यक्तिको अन्य किसीका धन प्रास होता है और यह व्यक्ति व्यभिचारों भी होता है। जिस व्यक्तिके चित्रक—ठोड़ीपर बाल न हों अर्थात् जिसे दाढ़ी नहीं हो तथा जिसकी छातीपर भी बाल न हों, ऐसा व्यक्ति धूर्त, कपटी और मायाचारी होता है। यह व्यक्ति अपने स्वार्थ-साधनमें बड़ा प्रवीण होता है। हाँ, बुद्धि और लक्ष्मी दोनों ही उसके पास रहती हैं।

मस्तकपर विचार करते समय बताया गया है कि मस्तकके सम्बन्धमें चार बातें विचारणीय हैं— बनावट, नसजाल, विस्तार और आभा । बनावटसे विचार, विद्या और धार्मिकताके मापका पता चलता है । मस्तककी हड्डियाँ यदि हद, स्निग्ध और सुडौल हैं तो उपर्युक्त गुणोंकी मात्रा और प्रकारमें विशेषता रहती है । बेढंगी बनावट होनेपर उत्तम गुणोंका अभाव और दुर्गुणोंकी प्रधानता होती है ।

नस-जाल—मस्तकके नसजालसे विद्या, विचार और प्रतिभाका परिज्ञान होता है। विचारशील व्यक्तियोंके माथेपर सिकुड़न और प्रन्थियाँ देखी जाती हैं। रेखाविहीन चिकना मस्तक प्रमाद, अज्ञान और लापरवाहीका सुचक है।

विस्तारमें मस्तककी लम्बाई चौड़ाई, ऊँचाई और गहराई सम्मिलित है। मस्तक नीचेकी ओर चौड़ा हो और ऊपरकी ओर छोटा हो तो ज्यक्ति भक्की होता है। नीचे चपटे और चौड़े माथेमें विचार कार्यशक्ति और कल्पनाकी कमी तथा उदारताका अभाव रहता है। ऐसा ज्यक्ति उत्साही होता है, परन्तु उसके कार्य वे सिर-पैरके होते हैं। चौड़ा और ढाल, मस्तक होनेपर ज्यक्ति चालाक, चतुर और पेटके प्रायः मिलन होते हैं। उन्नत और चौड़े ल्लाटवाले ज्यक्ति विद्वान् होते हैं। यदि सीधे और चौकोर मस्तकके ऊपरी भागमें कोण (Angles) बन रहे हों और गोलाई लिये हो तो ज्यक्ति हठीला और इट होता है। यदि गोलाई न हो और सीधा हो तो विचार और कर्ममें अकर्मण्य होता है। ऊँचा, सीधा और आमापूर्ण ललाट लेखकों और किवयों और अर्थशास्त्रियोंका होता है। चौड़ा मस्तक होनेसे ज्यक्ति जीवनमें दुःखी नहीं होता।

आभा—मस्तकको आभाका वही महत्त्व है, जो किसी सुन्दर बने मकानमें रंगाई और पुताईका होता है। आभा रहनेसे व्यक्तिके व्यक्तित्वका विकास दृष्टिगोचर होता है। जिस व्यक्तिका मस्तक आभा-रहित होता है, वह दरिद्र, दुःखी और अनेक प्रकारके रोगोंसे पीड़ित रहता है।

ओठोंपर विचार करते समय कहा गया है कि मोटे ओठोंवाला व्यक्ति मूर्ख, दुराग्रही और दुराचारी होता है। आर्थिक इष्टिसे भी यह व्यक्ति कष्ट उठाता है। छोटे मुँहमें अधिक पतले ओठ कंजूसी, दरिद्वता और चिन्ताके सूचक हैं। सरस, सुन्दर और आभायुक्त पत्तले ओठ होनेपर व्यक्ति विद्वान्, धर्ना, सुर्खी और प्रिय होता है। गोलमुखमें गर्दन गोल और दृष्टि निचेप चुभता हुआ होनेपर व्यक्तिको अविचारी ओर स्वेच्छाचारी समभना चाहिए। ओठोंमें ढिलाव, लटकाव और मुदाव अनाचार और अविचारके द्योतक हैं। ढीले और लटके ओठ होनेसे व्यक्तिका शिथिलाचारी, निर्धन और चंचल प्रकृतिका होना व्यक्त होता है। सरस ओठ होनेसे द्यालुता, परोपकारवृत्ति, सहद्यता एवं स्निग्यता व्यक्त होती है। रूच ओठ अर्जाण, ज्वर, रोग एवं दारिद्वथको प्रकट करते हैं।

दाँतों के सम्बन्धमें विचार करते हुए बताया गया है कि चमकीले दाँतवाला व्यक्ति कार्यशील और उत्साही होता है। छोटे होनेपर भी पंक्तिबद्ध और स्वच्छ दाँत व्यक्तिके विचारवान और उत्साही होनेकी स्चना देते हैं। ऊपरके दाँतों में बीचके दो दाँत जो अपेश्वाकृत बड़े होते हैं—अपेश्वाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं। जिस मुखमें ये दाँत स्वभावतः खुले रहते हों, स्वच्छ और आभायुक्त हों एवं मुखामा मनोज्ञ हो तो उस व्यक्तिमें शील, सोजन्य और नम्रताका गुण अवश्य होता है। उक्त प्रकारके दाँतवाला व्यक्ति व्यापारमें प्रभूत धनार्जन करता है।

गर्दनके पिछ्न भागको पिछ्न मस्तक और अगले भागको कण्ठ कहते हैं। पिछ्न मस्तकमें सुन्दर भराव और गठाव हो तो व्यक्तिका स्वावलम्बन और स्वाभिमान प्रकट होता है। इस प्रकारका व्यक्ति अन्तिम जीवनमें अधिक धनी बनता है और गाईस्थिक सुखका आनन्द लेता है। यदि सिरका पिछ्न भाग चिकना और शिखा भागके सम स्तरपर हो, बीचमें गहराई न हो तो ऐसा व्यक्ति विषयी, गाईस्थिक-कार्यों अनुरक्त एवं निर्धन होकर वृद्धावस्थामें कष्ट प्राप्त करता है। गर्दन सीधी, गठी, दद और भरी होनेसे व्यक्ति विचारशील, श्रेष्ठ राजकर्मचारी एवं श्रेष्ठ न्यायाधीश होता है। इस प्रकारके व्यक्ति जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें अधिक सफल होते हैं।

िस्त्रयोंके अंगोंका शुभाशुभत्व बतलाते हुए कहा है कि जिस स्त्रीकी मध्यमाञ्चली दूसरी अँगुलियोंसे मिली हो, वह सदा उत्तम भोग भोगती है, उसका एक भी दिन दुःखसे नहीं बीतता। जिसका अँगुष्ठ गोल और मांसल हो तथा अग्रभाग उन्नत हो, वह अनुल सुख और सौभाग्यका सम्भोग करती है। जिसकी अँगुलियाँ लम्बी होती हैं, वह प्रायः कुलटा और जिसकी अँगुलियाँ पतली होती हैं, वह प्रायः निर्धन होती हैं।

जिस खीं पैरके नख स्निम्ध, समुन्नत, ताम्रवर्ण, गोलाकार और सुन्दर होते हैं तथा जिसके पैरके तलवे उन्नत होते हैं, वह राजमहिषी या राजमिहषी के तुल्य सुख भोगनेवाली होती है। जिसके घुटने मांसल तथा गोल हैं, वह सौभाग्यशालिनी होती है। जिसके जानु या घुटनेमें मांस नहीं, वह दुश्चिरत्रा और दिर्दा होती है। जिसके हृदयमें लोभ नहीं, जिसका वचःस्थल नीचा नहीं, किन्तु समतल है, वह खी ऐश्वयशालिनी और सौभाग्यवती होती है। जिस खींके स्तन द्वयका मूल भाग मोटा है और उपिरभाग कमशः पतला होता गया है, वह बाल्यकालमें सुख भोगती है, पर अन्तमें दुःखी होती है। जिस खींके नीचेकी पंक्तिमें अधिक दाँत हों तो उसकी माताकी मृत्यु असमयमें ही हो जाती है। किसी भी खींकी नासिकाके अग्रभागका स्थूल होना, मध्य भागका नीचा होना या उन्नत होना अशुभ कहा गया है। ऐसी खीं असमयमें विधवा होती है।

जिस स्त्रीकी आँखें गायकी आँखोंकी तरह पिंगलवर्णकी हों, वह स्त्री गविता होती है। जिसकी आँखें कबूतरकी तरह हैं, वह दुश्शीला होती है और जिसकी आँखें रक्तवर्णकी हैं, वह पतिघातिनी होती है। जिस स्त्रीकी बायीं आँख कानी हो, वह दुश्चरित्रा और जिसकी दाहिनी आँख कानी हो, वह वन्ध्या होती है। सुन्दर और सुडोल आँखवाली नारी सुखी रहती है।

जिस स्त्रीका शरीर लम्बा हो तथा उसमें लोभ और शिरा—नसें दिखलाई दें, वह रोगिणी होती है। जिसके भोंह या ललाटमें तिल हो, वह पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करती है। श्यामवर्णकी नारीके पिंगलकेश अत्यन्त अशुभ माने गये हैं। ऐसी नारी पित और सन्तान दोनोंके लिए कप्टदायक होती है। चौड़े वत्तस्थलवाली नारी प्रायः विधवा होती है। जिसके पैरकी तर्जनी, मध्यमा अथवा अनामिका भूमिका स्पर्श नहीं करतीं, वह सुखी और सौभाग्यशालिनी होती है।

जिस नारीकी ठोड़ी मोटी, लम्बी या छोटी होती है, वह नारी निर्लंडन, तुच्छ विचारवाली, भावुक और संकीण हृदयकी होती है। गहरी ठोड़ीवाली नारियोंमें अधिक कामुकता रहती है, घरमें नारियों मिलनसार, यशस्विनी और परिवारमें सभीकी प्रिय होती हैं। गठी ठोड़ीवाली नारियों कार्यकुशल, सुखी और सन्तानसे युक्त होती हैं। इस प्रकारकी नारियों जीवनमें सुखका ही अनुभव करती हैं, इन्हें किसी भी प्रकारकी कठिनाई प्राप्त नहीं होती है। ठोड़ीकी आकृति सीधी, टेढ़ी, उठी, नुकीली, चौकोर, लम्बी, छोटी, चपटी, गहरी, गठी, फूली और मोटी इस प्रकार बारह तरहकी बतलाई गई है। मस्तक, नाक और ऑख आदिके सुन्दर होने पर भी ठोड़ीकी भद्दी आकृति होने से नर या नारी दोनोंको जीवनमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। भद्दी आकृतिवाला व्यक्ति शूरवीर होता है। नारी भयंकर आकृतिकी हो तो वह भी पुरुषके कार्योंको बड़ी तत्परतासे करती है।

अंगिनिमित्त शास्त्रमें शरीरके समस्त अंगोंकी बनावट, रूप-रंग तथा उनके स्पर्शका भी विवेचन किया गया है। बताया गया है कि जिस पुरुष या नारीके पेर भद्दे और मोटे होते हैं, उसे मजदूरी सदा करनी पड़ती है। इस प्रकारके पैरवाला व्यक्ति सदा शासित रहता है। जिसका उलाट विस्तृत हो, पैर पतले और सुन्दर हों, हाथकी हथेली लाल हो, चेहरा गोल हो, वच्चःस्थल चौड़ा हो और नेत्र गोल हों, वह व्यक्ति स्त्री या पुरुष कोई भी हो, शासकका काम करता है। आर्थिक अभाव उसे जीवनमें कभी भी कष्ट नहीं दे सकता है।

स्वरिनिमित्त—चेतन प्राणियोंके और अचेतन वस्तुओंके शब्द सुनकर शुभाशुभका निरूपण करना स्वरिनिमित्त कहलाता है। पोदकीका 'चिलिचिलि' इस प्रकारका शब्द सुनाई पड़े तो लामकी सूचना समभनी चाहिये 'चिकुचिकु' इस प्रकारका शब्द सुनाई पड़े तो बुलानेके लिए सूचना समभनी चाहिए। पोदकीका 'कोतुकीतु' शब्द कामनासिद्धिका सूचक, 'चिरिचिरि' शब्द कष्टसूचक, और 'चच' शब्द विनाश का सूचक होता है।

इस निमित्तमें काक, उल्लु, बिल्ली, कुत्ता आदिके शब्दोंका विशेष रूपसे विचार किया जाता है। कौवेका कठोर शब्द कष्टदायक और मधुर शब्द शुभ देनेवाला होता है। दीस दिशामें स्थित होकर कठोर शब्द करे तो कार्यका विनाश होता है; रात्रिमें दीस दिशामें मुख कर शान्त शब्द करे तो कार्य-सिद्धिका सूचक, स्योंदयके समय पूर्व दिशामें सुन्दर स्थानमें बैठ कर काक मधुर शब्द करे तो वैरीका नाश, चिन्तित कार्यसिद्ध एवं खी-रत्नलाभ होता है। प्रभातकालमें काक अग्निकोणमें सुन्दर देशमें स्थित हो शब्द करता है, तो विजय, धनलाभ, खी-रत्नकी प्राप्ति; दिखामें शब्द करे तो अत्यन्त कष्ट; इसी दिशामें स्थित काक कठोर शब्द करे तो रोगीकी मृत्यु, मधुर शब्द करे तो इष्ट-जन समागम, धन-प्राप्ति, अनेकके सम्मान; प्रभातकालमें पश्चिम दिशामें शब्द करे तो निश्चय वर्षा, सुन्दर वस्तुओंकी प्राप्ति, किसी उत्तम राजकर्भचारी का समागम; वायब्यकोणमें काक बोले तो अन्न-वस्त्रकी प्राप्ति, प्रियव्यक्तिका आगमन; उत्तर दिशामें शब्द करे तो अतिकष्ट, सर्पभय, दरिद्रता; ईशान दिशामें काक बोले तो व्याधि, रोगीका मरण एवं आकाशमें स्थित होकर काक मधुर शब्द करे तो अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। पूर्व दिशामें स्थित होकर काक बोले तो खीलाभ, मित्रताकी प्राप्ति एवं दिशामें बोले तो खिलाभ, सौल्यप्राप्ति, नैक्त्यकोणमें बोले तो मिष्टान्नप्राप्ति एवं पश्चिम दिशामें बोले तो जलकी वर्षा, अतिथि आगमन एवं कार्यसिद्धिकी सूचना मिलती है।

दूसरे प्रहरमें काक पूर्विदशामें बोले तो पथिक आगमन, चौरभय और आकुलता; अग्निकोणमें बोले तो निश्चय कलह, विय आगमनका श्रवण, स्त्रीवाधि और सम्मानलाभ; नैऋत्य कोणमें बोले तो प्राणभय, स्त्री-भोजनलाभ, सर्वरोग विनाश और जन-समागम; पश्चिममें बोले तो अभ्युदयका सूचक; वायन्य कोणमें बोले तो चोरीका भय; उत्तर दिशामें बोले तो धन-लाभ और इष्ट-जन-समागम; ईशान दिशामें बोले तो त्रास एवं आकाशमें बोले तो मिष्टाञ्च-लाभ, राजानुग्रह-लाभ और कार्यसिद्धि होती है।

उल्लुका दिनमें बोलना अत्यन्त अग्रुभ माना जाता है। रात्रिमें कठोर शब्द उल्लु करें तो भय-प्राप्ति, अनिष्टस्चक, आधि-व्याधि सूचक तथा मधुर शब्द करें तो कार्यसिद्धि, सम्मानलाभ और एक वर्षके भीतर धनप्राप्तिको सूचना समभनी चाहिए।

मुर्गा, हाथी, मोर और श्र्माल कूर शब्द करें तो अनेक प्रकारके भय, मधुर शब्द करनेसे इष्टलाभ तथा अति मधुर शब्द करनेसे धनादिका शीघ्र लाभ होता है। श्र्मालका दिनमें बोलना अग्रुभ माना गया है। दिनमें श्र्माल कर्कश ध्विन करें तो आधि-व्याधिकी सूचना समभनी चाहिए। कब्रुतर और तोते का रुदन शब्द सर्वदा अग्रुभकारक माना गया है। विल्लीका पश्चिम दिशामें स्थित होकर रुदन करना अत्यन्त अग्रुभ समभा जाता है। पूर्व दिशामें विल्लीका बोलना साधारणतया ग्रुभ समभा जाता है। वास्तविक फलादेश कर्कश, मधुर और मध्यम ध्विनके अनुसार श्रुभाश्चभ फलके रूपमें समभना चाहिए। विल्लीका तीन बार जोरसे बोलना या रोना और चौथी बार धीरसे बोलकर या रोकर खुप हो जाना श्रोताके अत्यधिक अनिष्टस्त्वक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी इनकी मधुर, कोमल, कर्कश एवं मध्यम ध्विनयोंके अनुसार फलादेशोंका निरूपण किया गया है। रोनेकी ध्विन तथा हँसनेकी ध्विन सभी पशु-पित्तयोंकी अश्चभ मानी गयी है। मधुर और सह्य ध्विन, जो कर्णकटु न हो, श्रुभ होती है। फलोंसे युक्त हरेभरे वृत्तपर स्थित होकर पित्तयोंका बोलना श्रुभ और सूखे वृत्त या काठके देर पर स्थित होकर बोलना अश्चभ होता है।

भौम निमित्त — भूमिके रंग, चिकनाहट, रूखेपन आदिके द्वारा शुभाशुभत्व अवगत करना भौम निमित्त कहलाता है। इस निमित्तसे गृहनिर्माण योग्य भूमि, देवालय निर्माण योग्य भूमि, जलाशय निर्माण योग्य भूमि आदि बातोंकी जानकारी प्राप्त की जाती है। भूमिके रूप, रस, गन्ध और स्पर्श द्वारा उसके शुभाशुभत्वको जाना जाता है।

भूमिके नीचेके जलका विचार करते समय बताया गया है कि जिस स्थानकी मिट्टी पाण्डु और पीतवर्णकी हो तथा उसमेंसे शहद जैसी गन्ध निकलती हो तो वहाँ जल निकलता है अर्थात् सवा तीन पुरुष नीचे खोदनेसे जलका स्नोत मिल जाता है। नीलकमलके रंगकी मिट्टी हो तो उसके नीचे खारा जल समभना चाहिए। कपोतवर्णके समान मृत्तिका होनेसे भी खारे जलका स्नोत मिलता है। पीतवर्णकी मृत्तिकासे दूधके समान गन्ध निकले तो निश्चयतः मीठे जलका स्नोत समभना चाहिए। परन्तु यहाँ इस बातका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मिट्टी चिकनी होनी चाहिए; रूचवर्णकी मिट्टी होनेसे जलका अभाव या अल्पजल निकलता है। धूम्रवर्णकी मिट्टी रहनेसे भी उसके नीचे जलका स्नोत रहता है।

घर बनानेके लिए श्वेत, रक्त, पीत और कृष्णवर्णकी भूमि, जिसमेंसे घी, रक्त, अन्न और मद्यके समान गन्य निकलती हो, शुभ होती है। मधुर, कपायली, आग्ल और कटु रसवाली भूमि घर बनानेके लिए शुभ होती है। दुर्गन्थ युक्त भूमिमें घर बनानेसे अनिष्ट होता है, शत्रुभय, धन विनाश एवं नाना प्रकारके संबलेश होते हैं। मंजीठेके समान रक्तवर्णकी भूमि अशुभ है। मूँगके समान हरितवर्णकी भूमिमें भी घर बनाना अशुभ होता है। जिस स्थानकी सृक्तिकासे पुष्पके समान गन्थ निकले या ध्यके समान गन्थ आती हो और श्वेत या पीतवर्णकी सृक्तिका हो, उस स्थान पर घर बनवाना शुभ होता है। अग्निके समान लालवर्णकी भूमिमें घर बनवाना निषद्ध है। यदि इस भूमिका स्पर्श छतके समान चिकना हो और महुवेके समान गन्ध निकलती हो तो यह भूमि भी घर बनानेके लिए शुभ होती है। मटमैले वर्णकी भूमिसे यदि मुद्दें जैसी गन्ध आवे तो कभी भी उस भूमिमें घर नहीं बनवाना चाहिए। वर्णकी दृष्टिसे श्वेत और पीत वर्णकी भूमि तथा गन्धकी दृष्टिसे मधु, वृत, दुग्ध और भातकी गन्धवाली भूमि तथा घत, दही और शहदके समान स्पर्शवाली भूमि घर बनानेके लिए शुभ मानी जाती है। किस प्रकारकी भूमिके नीचे कौन-कौन पदार्थ हैं यह भी भूमिके गणितसे निकाला जाता है।

किसी भी मकानमें कहाँ अस्थि है और कहाँ पर धन-धान्यादि हैं, इसकी जानकारी भी भूमि गणितके अनुसार की जाती है। ज्योतिष शास्त्रके विषयोंमें ऐसे कई प्रकारके गणित हैं, जो भूमिके नीचेकी वस्तुओं पर प्रकाश डालते हैं। बताया गया है कि जिस स्थानकी मिट्टी हाथीके मदके समान गन्धवाली हो, या कमलके समान गन्धवाली हो और जहाँ प्रायः कोयल आया जाया करती हैं और गोहदने अपना निवास बनाया हो, इस प्रकारकी भूमिमें नीचे स्वर्णीद दृज्य रहते हैं। दूधके समान गन्धवाली भूमिके नीचे रजत, मधु और पृथिवीके समान गन्धवाली भूमिके नीचे रजत और ताम्न, कबूतरकी बीटके समान गन्धवाली भूमिके नीचे अस्थियाँ निकलती हैं। जिस भूमिका वर्ण सदा एक तरहका नहीं रहे, निरन्तर बदलता रहे और मट्टाके समान गन्ध निकले उस भूमिके नीचे सोना या रान अवश्य रहते हैं। कदली वृचके चारके समान जहाँसे गन्ध निकलती हो तथा मधुर रस हो, उस भूमिके नीचे रजत—चाँदी या चाँदीके सिक्के निकलते हैं।

छिन्निमित्त—वस्न, शस्त्र, आसन और छन्नादिको छिदा हुआ देखकर शुभाशुभ फल कहना छिन्न निमित्तज्ञानके अन्तर्गत है। बताया गया है कि नये वस्न, आसन, शय्या, शस्त्र, जूना आदिके नो भाग करके विचार करना चाहिए। वस्नके कोणोंके चार भागोंमें देवता, पाशान्त—मूलभागके दो भागोंमें मनुष्य और मध्यके तीन भागोंमें राचस बसते हैं। नया वस्त्र या उपर्युक्त नयी वस्तुओंमें स्याही, गोबर, कीचड़ आदि लग जाय, उपर्युक्त वस्तुएँ जल जायँ, फट जायँ, कट जायँ तो अशुभ फल समक्ष्मना चाहिए। कुछ पुराना वस्त्र पहनने पर जल या कट जाय तो सामान्यत्त्या अशुभ होता है। राचसके भागोंमें वस्त्रमें छेद हो जाय तो वस्त्रके स्वामीको रोग या मृत्यु होती है, मनुष्यभागोंमें छेद हो जाने पर पुत्र-जन्म होता है तथा वैभवशाली पदार्थोंकी प्राप्ति होती है। देवताओंके भागोंमें छेद होने पर धन, ऐश्वर्य, वैभव, सम्मान एवं भोगोंकी प्राप्ति होती है। देवता, मनुष्य और राचस इन तीनोंके भागोंमें छेद हो जाने पर अत्यन्त अनिष्ट होता है।

कंकपची, मेढक, उल्लू, कपोत, काक, मांसभची गृथ्रादि, जम्बुक, गथा, ऊँट और सर्पके आकारका छेद देवताभागमें होने पर भी वस्त्रभोक्ताको मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकारके छेद होनेसे धनका विनाश भी होता है। देवताभागके अतिरक्त अन्य भागोंमें छेद होने पर तो वस्त्रभोक्ताको नाना प्रकारकी आधि-व्याधियाँ होनेकी सूचना मिलती है। अपमान और तिरस्कार भी अनेक प्रकारके सहन करने पड़ते हैं। छुत्र, ध्वज, स्वस्तिक, बिलवफल—बेल, कलश, कमल और तोरणादिके आकारका छेद राचसभागमें होनेसे लच्मीकी प्राप्ति, पद-वृद्धि, सम्मान और अन्य सभी प्रकारके अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं।

वस्त्र धारण करते समय उसका दाहिना भाग जल जाय या फर जाय तो वस्त्रभोक्ताको एक महीनेके भीतर अनेक प्रकारकी बीमारियोंका सामना करना पड़ता है। बायें कोनेके जलने या करनेसे बीस दिनमें घरमें कोई न कोई आत्मीय व्यक्ति रोगसे पीड़ित होता है तथा वस्त्रभोक्ताको अत्यधिक मानसिक ताप उठाना पड़ता है। ठीक मध्यमें वस्त्रके जलने या करनेसे व्यक्तिको शारीरिक कष्ट, धननाश और पद-पद पर अपमानित होना पड़ता है। वस्त्रका वस्त्रके मूल भागमें जलना या करना साधारणतः शुभ है। अग्रभागमें वस्त्रका छिन्न-भिन्न होना साधारणतः ठीक समक्ता चाहिए। वस्त्रको धारण करनेके दिनसे लेकर दो दिनों तक छिन्न-भिन्न होनेके शुभाशुभत्वका विचार करना आवश्यक माना गया है। धारण करनेके तत्त्रण ही वस्त्र जल या कर जाय तो उसका फल तत्काल और अवश्य प्राप्त होता है। धारण करनेके एकाध दिन बाद यदि वस्त्र जले, करे या फरे तो उसका फल अत्यल्प होता है। गर्म आदि आचार्योंका मत है कि वस्त्रके शुभाशुभत्वका विचार वस्त्र धारण करनेके एक प्रहर तक ही करना ज्यादा अच्छा होता है। एक प्रहरके पश्चात् वस्त्र पुरातन हो जाता है, अतः उसके शुभाशुभत्वका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वस्त्रमें किसी पदार्थका दाग लगना भी अशुभ माना गया है। गोदुग्ध या मधुके दागको शुभ बताया है।

नये वस्त्रोंमें कुर्ता, टोपी, कमीज, कोट आदि जपर पहने जानेवाले वस्त्रोंका विचार प्रमुख रूपसे करना चाहिए तथा शुभाशुभ फल ऊपरी वस्त्रोंके जलने-कटनेका विशेष रूपसे होता है। धोती, मोजा, पायजामा, पेण्ट आदिके जलने-कटनेका फल अत्यल्प होता है। सबसे अधिक निकृष्ट टोपीका जलना या फटना कहा गया है। जिस व्यक्तिकी टोपी धारण करते ही फट जाय या जल जाय तो वह व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट उठाता है। टोपीके ऊपरी हिस्साका जलना जितना अशुभ होता है, उतना नीचेके हिस्साका जलना नहीं। रविवार, मंगल और शनिवारको नवीन वस्त्र धारण करते ही जल या कट जाय तो विशेष कष्ट होता है। सोमवार और शुक्रवारको नये वस्त्रके जलने या कटनेसे सामान्य कष्ट तथा गुरुवार और शुक्रवारको वस्त्रका जलना भी अशुभ है।

अन्तिर् च्निम् च विचारत द्वारा शुभाशुभका निरूपण करना अन्तिर चिमित है। शुक्त, बुध, मंगल, गुरु और शनि इन पाँच ग्रहोंके उदयास्त द्वारा ही शुभाशुभ फलका निरूपण किया जाता है। यतः सूर्य और चन्द्रमाका उदयास्त प्रतिदिन होता है, अतएव शुभाशुभ फलके लिए इन ग्रहोंके उदयास्त विचारकी आवश्यकता नहीं पड़तीं है। यद्यपि सूर्य और चन्द्रमाके उदयास्तके समय दिशाओं के रंग-रूप तथा इन दोनों ग्रहोंके विम्बर्का आकृति आदिके विचार द्वारा शुभाशुभत्वका कथन किया गया है, तो भी गणित कियामें इनके उदयास्तको विशेष महत्ता नहीं दी गई है। निमित्तज्ञानी उक्त पाँचों ग्रहोंके उदयास्तसे ही फलादेशका कथन करते हैं। वास्तवमें इन ग्रहोंका उदयास्त विचार है भी महत्त्वपूर्ण।

शुक्र अश्विनी, सृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और स्वाति नच्त्रमें उद्यकों प्राप्त हो तो सिन्यु, गुर्जर, आसाम, महाराष्ट्र और वंगालमें अशान्ति, महामारी एवं आपसी संवर्ष होते हैं। पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वावाहा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराघादा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी और भरणी इन नचत्रोंमें शुक्रका उदय होनेसे गुजरात, पंजाबमें दुर्भिच तथा विहार, वंगाल, आसाम आदि पूर्वोक्त राज्योंमें दुर्भिच होता है। वी और धान्यका भाव समस्त देशोंमें कुछ महँगा होता है। कृत्तिका, मघा, आश्लेपा, विशाखा, शतिभिपा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और मूल नचत्रोंमें शुक्रका उदय हो तो दिचण भारतमें सुभिच, पूर्णतया वर्षा तथा उत्तर भारतमें वर्षाकी कमी रहती है। फसल भी उत्तर भारतमें बहुत अच्छी नहीं होती। आश्लेषा, भरणी, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद इन नचत्रोंमें शुक्रका उदय होना समस्त भारतके लिए अशुभ कहा गया है। चीन, अमेरिका, जापान और रूसमें भी अशान्ति रहती है।

मेप राशिमें शनिका उदय हो तो जलबृष्टि, सुख, शान्ति, धार्मिक विचार, उत्तम फसल और परस्पर सहानुभूतिकी उत्पत्ति होती है। वृष राशिमें शनिका उदय होनेसे तृणकाष्ठका अभाव, बोड़ोंमें रोग, साधारण वर्षा और सामान्यतः पशुरोगोंकी वृद्धि होती है। मिथुन राशिमें शनिका उदय हो तो प्रचुर परिमाणमें वर्षा, उत्तम फसल और सभी पदार्थ सस्ते होते हैं। कर्क राशिमें शनिका उदय होनेसे वर्षाका अभाव, रसोंकी उत्पत्तिमें क्रमी, वनोंका अभाव और खाद्य वस्तुओंके भाव महँगे होते हैं। सिंह राशिमें शनिका उदय होना अशुभकारक होता है। कन्यामें शनिका उदय होनेसे धान्यनाश, अल्पवर्षा, व्यापारमें लाभ और आभिजात्य-वर्गके व्यक्तियोंको कष्ट होता है। तुला और वृश्चिक राशिमें शनिका उदय हो तो महावृष्टि, धनका विनाश, बादका भय, और गेहूँकी फसल कम होती है। धनु राशिमें शनिका उदय हो तो नाना प्रकारकी बीमारियाँ देशमें फैलती हैं। मकरमें शनिका उदय हो तो प्रशासकोंमें संघर्ष, राजनीतिक उल्ट-फेर एवं लोहा महँगा होता है। कुम्भ राशिमें शनिका उदय हो तो अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और व्यापारियोंको लाभ होता है। मीन राशिमें शनिका उदय होना अल्प वर्षाकारक, नाना प्रकारके उपद्ववोंका सूचक तथा फसलकी कमीका सूचक है।

मेप राशिमें गुरुका उदय होनेसे दुर्भिच, मरण, संकट और आकस्मिक दुर्घटनाएँ उत्पन्न होती हैं। वृषमें उदय होनेसे सुभिच होती है। मिथुनमें उदय होनेसे वेश्याओंको कष्ट, कलाकार और व्यापारियोंको भी कष्ट होता है। कर्कमें गुरुके उदय होनेसे यथेष्ट वर्षा; कन्यामें उदय होनेसे साधारण वर्षा; तुलामें गुरुके उदय होनेसे विलासके पदार्थ महँगो; वृश्चिकमें उदय होनेसे दुर्भिन्न; धनु-मकरमें उदय होनेसे उत्तम वर्षा, ज्याधियोंका बाहुल्य; कुम्भमें उदय होनेसे अतिवृष्टि, अन्नका भाव महँगा और मोनमें गुरुका उदय होनेसे अशान्ति और संवर्ष होता है।

पौष, आषाइ, श्रावण, वैशाख और माघ मासमें बुधका उदय होना अशुभ एवं आश्विन, कार्त्तिक और ज्येष्टमें बुधका उदय होनेसे शुभ होता है। पूर्व दिशामें बुधका उदय होना अशुभ और पश्चिम दिशामें शुभ माना जाता है। मंगलका शनिकी राशिमें उदय होना अशुभ माना जाता है और शुक, गुरु तथा अपनी राशियोंमें उदय होना शुभ कहा गया है। कन्या और मिथुन राशिमें उदय होना साधारण है।

महोंके अस्तका विचार करते हुए कहा गया है कि अश्विनी, मृगशिरा, हस्त, रेवर्ता, पुष्य; पुनर्वसु, अनुराधा, अवण और स्वाित नचन्नमें शुक्रका अस्त होना इटर्ला, रोम, जापानमें भूकम्पका द्योतक; वर्मा, श्वाम, चीन और अमेरिकाके लिए सुख शान्ति सूचक तथा रूस और भारतके लिए साधारण शान्तिप्रद होता है। इन नचनोंमें शुक्रास्त होनेके उपरान्त एक महींने तक अन्न महाँगा विकता है, पश्चात् कुछ सस्ता होता है। द्या, तेल, जूट, आदि पदार्थ सस्ते होते हैं। कृत्तिका, मवा, आश्लेपा, विशाखा, शत-भिषा, चित्रा, ज्येष्टा, धिनष्टा और मूल नचन्नमें शुक्र अस्त हो तो भारतमें विग्रह, मुसलिम राष्ट्रोंमें शान्ति, इंगलिंग्ड और अमेरिकामें समता, चीनमें सुभिच, वर्मामें उत्तम फसल और भारतमें साधारण फसल होती है। पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वापाढ़ा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तरापाढ़ा, रोहिणी और भरणी नचनोंमें शुक्रका अस्त होना पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विन्ध्यप्रदेशके लिए सुभिचदायक और बंगाल, आसाम तथा विहारके लिए साधारण सुभिचदायक होता है। शुक्रका मध्य रात्रिमें अस्त होना तथा आश्लेषा विद्य मद्या नचन्नमें उदय होना अत्यन्त अशुभ कारक माना गया है।

मेपमें शिन अस्त हो तो धात्य भाव तेज, वर्षा साधारण, जनतामें असन्तोष और आपसी भगड़े होते हैं। वृप राशिमें शिन अस्त हो तो पशुओंको कष्ट, देशके पशुधनका विनाश और मनुष्योंमें संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। मिथुन राशिमें शिन अस्त हो तो जनताको कष्ट, आपसी द्वेष और अशान्ति होती है। कर्क राशिमें शिन अस्त हो तो कपास, सूत, गुड़, चाँदी, घी अध्यन्त महँगे होते हैं। कन्या राशिमें शिन के अस्त होनेसे अच्छी वर्षा; तुला राशिमें शिन अस्त हो तो अच्छी वर्षा; वृश्चिक राशिमें शिन अस्त हो तो उत्तम फसल; धनु राशिमें शिनके अस्त होनेसे खी-बचोंको कष्ट, उत्तम वर्षा और उत्तम फसल; मकर राशिमें शिनके अस्त होनेसे खी-बचोंको कष्ट, उत्तम वर्षा और उत्तम फसल; मकर राशिमें शिनके अस्त होनेसे सुख, प्रचण्ड पवन, अच्छी फसल, राजिनीतिक स्थितिमें परिवर्तन और पशु-धन की वृद्धि; कुम्म राशिमें शिनके अस्त होनेसे शोत-प्रकोष और पशुआंकी हानि एवं मीन राशिमें शिनके अस्त होनेसे अधमका प्रचार होता है। सन्ध्याकालमें भरणी नच्नत्रपर शिनका अस्त होना अत्यन्त अशुभ सूचक माना गया है।

मेवमें गुरु अस्त हो तो थोड़ी वर्षा, बिहार, बंगाल और आसाममें सुभिन्न, राजस्थान और पंजाबमें दुष्काल; वृपमें अस्त हो तो दुभिन्न, दिन्नण भारतमें अच्छी फसल और उत्तर भारतमें खण्डवृष्टि; मिथुनमें अस्त हो तो वृत, तैल, लवण आदि पदार्थ महँगे, और महामारीका प्रकोप; कर्कमें अस्त हो तो सुभिन्न, दुशल, कल्याण और समृद्धि; सिंहमें अस्त हो तो युद्ध, संवर्ष, राजनैतिक उलटफेर और धनका नाश; कन्यामें अस्त हो तो क्षेम, सुभिन्न, आरोग्य और उत्तम फसल; तुलामें अस्त हो तो पीड़ा, द्विजोंको विशेष कष्ट, धान्य महँगा; बृश्चिकमें अस्त हो तो धनहानि और शक्तभय; धनु राशिमें अस्त हो तो भय, आतंक, नाना प्रकारके रोग और साधारण फसल; मकरमें अस्त हो तो उड़द, तिल, मूँग आदि धान्य महँगो, कुम्भ में अस्त हो तो प्रजाको कष्ट एवं मीन राशिमें गुरु अस्त हो तो सुभिन्न, अच्छी वर्षा, धान्यभाव सस्ता और अनेक प्रकारकी समृद्धि होती है। गुरुका कर ग्रहोंके साथ अस्त या उद्य होना अशुभ है। शुभ ग्रहोंके साथ अस्त या उद्य होनो सं शुभ-फल प्राप्त होता है।

बुधका करू नचत्रोंमें अस्त होना तथा करू ग्रहों के साथ अस्त होना अशुभ कहा गया है। मंगलका शनि क्षेत्रकी राशियोंमें अस्त होना अशुभसूचक है। जब मंगल अपनी राशिके दीप्तांशमें अस्त या उदय को प्राप्त करता है तो शुभफल प्राप्त होता है।

प्रहोंके अस्तोदयके समान मार्गी और वक्रीका भी विचार करना चाहिए। इस निमित्तज्ञानमें समस्त प्रहोंके चार प्रकरण गर्भित है। प्रहोंकी विभिन्न जातियोंके अनुसार शुभाशुभ फलका निरूपण भी इसी निमित्तज्ञानके अन्तर्गत किया गया है। शनिका क्रूर नचत्र पर वक्री होना और मृदुल नचत्र पर उदय हो जाना अशुभ है। कोई भी प्रह अपनी स्वाभाविक गतिसे चलते समय एकाएक वक्री हो जाय तो अशुभ फल होता है।

लच्चणिनिमित्त—स्विस्तिक, कलश, शंख, चक्र आदि चिह्नोंके द्वारा एवं हस्त, मस्तक और पद-तलकी रेखाओं द्वारा श्रुभाश्चमका निरूपण करना लच्चणिनिमित्त है। करलच्चणमें बताया गया है कि मनुष्य लाभ-हानि, सुख-दुःख, जीवन-मरण, जय-पराजय एवं स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य रेखाओंके बलसे प्राप्त करता है। पुरुषोंके लच्चण दाहिने हाथसे और ख्रियोंके बायें हाथकी रेखाओंसे अवगत करने चाहिए। यदि प्रदेशिनी और मध्यमा अंगुलियोंका अन्तर सघन हो—वे एक दूसरेसे मिली हों और मिलनेसे उनके बीचमें कोई अन्तर न रहे, तो बचपनमें सुख होता है। यदि मध्यमा और अनामिकाके बीच सघन अन्तर हो तो जवानीमें सुख होता है। लम्बी अँगुलियाँ दीर्घजीवियांकी, सीधी अंगुलियाँ सुन्दरोंकी, पतली बुद्धिमानींकी और चपटी दूसरोंकी सेवा करनेवालोंकी होती है। मोटी अंगुलियोंवाले निर्धन और बाहरकी ओर फुकी अंगुलियोंवाले आत्मघाती होते हैं। किनश और अनामिकामें सघन अन्तर हो तो बुद्धिमें सुख प्राप्त होता है। सभी अँगुलियों जिसकी सघन होती हैं वह धन-धान्ययुक्त सुखी और कर्त्वव्यशील होता है। जिनकी अँगुलियोंके पर्व लम्बे होते हैं, वे सीभाग्यवान् और दीर्घजीवी होते हैं।

स्पर्श करनेमें उष्ण, अरुणवर्ण, पसीनारहित, सघन ( छिद्र रहित ) अँगुलियोंवाला, चिकना, चमकदार, मांसल, छोटा, लम्बी अंगुलियोंवाला, चौड़ा एवं ताम्र नखवाला हाथ प्रशंसनीय माना गया है। इस प्रकारके हाथवाला व्यक्ति जीवनमें धनी, सुखी, ज्ञानी और नाना प्रकारके सम्मानोंसे युक्त होता हैं। जिनके हाथकी आकृति बन्दरके हाथकी आकृतिके समान कोमल, लम्बी, पतली, नुकीली हथेलीवाली होती हैं वे धनिक होते हैं। व्याव्यके पंजेकी आकृतिके समान हाथवाले मनुष्य पापी होते हैं। जिसके हाथ कुछ भी काम नहीं करते हुए भी कठोर प्रतीत हों और जिसके पाँव बहुत चलने-फिरने पर भी कोमल दीख पड़ें, वह मनुष्य सुखी होता है तथा जीवनमें सर्वदा सुखका अनुभव करता है।

हाथ तीन प्रकारके बताये गये हैं—नुर्काला, समकोण—चौकोर और गोल-पतली चपटी अंगुलियां के अप्रकी आकृतिवाला। जो देखनेमें नुर्काला—लम्बी-लम्बी नुर्काली अंगुलियाँ, करतल भाग उन्नत, मांसल-युक्त, ताम्नवर्णका हो, वह व्यक्तिके धनी, सुखी और ज्ञानी होनेकी सूचना देता है। नुर्काला हाथ उत्तम मनुष्योंका होता है। यह सत्य है कि हस्तरेखाके विचारके पहले हाथकी आकृतिका विचार अवश्य करना चाहिए। सबसे पहिले हाथकी आकृतिका विचार कर लेना आवश्यक है। समकोण हाथकी अंगुलियाँ साधारण लम्बी होती हैं। करतलस्थ रेखाएँ पीले रंगकी चौड़ी दीख पड़ती हैं। अंगुलियोंके अप्रभाग चौड़े—चौकोर होते हैं। अंगुलियों लम्बी करके एक दूसरीसे मिलाकर देखनेसे उनके बीचकी सन्धिमें प्रकाश दीख पड़ता है। अंगुलियोंके नीचेके उच्चप्रदेश साधारण ऊँचे उठे हुए और देखनेमें स्पष्ट देख पड़ते हैं। हाथका स्पर्श करनेसे हाथ कठिन प्रतीत होता है। अंगुलियाँ मोटी होती हैं, हाथका रंग पीला दिखलाई पड़ता है। उत्तम रेखाएँ उठी हुई रहती हैं। इस प्रकारके लच्चोंसे युक्त हाथवाला व्यक्ति परिश्रमी, दृद अध्यवसायी, कर्मठ, निष्कपट, लोकप्रिय, परोपकार्री, तर्कणाप्रधान, और शोधकार्यमें भाग लेनेवाला होता है। यह हाथ मध्यम दर्जेका माना जाता है। इस प्रकारके हाथवाला व्यक्ति बढ़ुत बड़ा धनिक नहीं हो सकता है।

गोल, पतले और चपटे ढंगका हाथ निकृष्ट माना जाता है। इस प्रकारके हाथमें करतलका मध्य भाग गहरा, रेखाएँ चौड़ी और फैली हुई अँगुलियाँ छोटी या टेढ़ो, अँगूटा छोटा होता है। जिस हाथकी अँगुलियाँ मोटी, हथेजीका रंग काला और अलप रेखाएँ हों, वह हाथ साधारण कोटिका होता है। इस प्रकारके हाथवाले व्यक्ति परिश्रमी, अलप सन्तोषी, मन्दबुद्धि और विशेष भोजन करनेवाले होते हैं। जिस हाथमें टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ रहती हैं, देखनेमें बदसूरत होता है और अँगुलियाँ मद्दी होती हैं, वह हाथ अशुभी माना जाता है। इस हाथवाला व्यक्ति सर्वदा जीवनमें कष्ट उठाता है।

जिस व्यक्तिके हाथका पिछला भाग मांसल, पुष्ट, कछुएकी पीठके समान उन्नत, नसोंसे रहित और रोम रहित होता है, वह व्यक्ति संसारमें पर्याप्त यश, विद्या, धन और भोगको प्राप्त करता है। रूच सिकुड़ा कड़ा पृष्टभाग अग्रुभ समका जाता है। जिस पृष्टभागकी नसें दिखलाई दें, केश हों वह जीवनमें कष्टोंकी सूचना देता है। हाथके पृष्ठ भागमें छः बातें विचारणीय मानी गर्या हैं—उन्नत होना, अवनत होना, नसोंका दिखलाई पड़ना, नसोंका नहीं दिखलाई पड़ना, विस्तीर्ण होना और संकुचित या संकीर्ण होना।

हथेलीका विचार करते समय कहा गया है कि जिसकी हथेली स्निम्ध, उन्नत, मांसल, उभड़ी हुई नसोंसे युक्त न हो, वह शुभ मानी जाती है। इस प्रकारकी हथेलीवाला व्यक्ति जीवनमें नानाप्रकारकी उन्नतियोंको प्राप्त करता है। जिनके हाथका या पाँवका तलवा मृदु होता है, वे लोग स्थिरकार्य करनेवाले होते हैं। कमलके गर्भके समान सुन्दर वर्ण और अत्यन्त सुकोमल दोनों हाथोंका होना उत्तम माना गया है। इस प्रकारके हाथवाला मनुष्य कठोरसे कठोर `कार्य करनेमें समर्थ होता है। जिस मनुष्यके हाथमें प्राकृतिक रूपसे विकृति मालूम पड़े तो वह व्यक्ति अपने पदोंका अभ्युद्य करता है। ऐसे लोगोंको वाहन सौस्य भी मिलता है। जिसकी हथेली पीतवर्णकी हो, वह आगमाभ्यासी, श्वेतवर्णकी हथेलीवाला दिस्त्री तथा काले और नीले वर्णकी हथेलीवाला व्यक्ति दुराचारो होता है। जिस व्यक्तिकी हथेलीवाला दिस्त्री तथा काले और नीले वर्णकी हथेलीवाला क्यक्ति दुराचारो होता है। जिस व्यक्तिकी हथेली सिकुईा, पतली और सल पड़ी हुई हों तो वह व्यक्ति मानसिक दुर्बलतावाला, दरपोक, बुद्धिहीन, अन्यायाचरण करनेवाला और चंवलस्वभाववाला होता है। बड़ा और लम्बा करतलभाग महत्त्वाकांची, असफल और नीरस व्यक्तिका होता है। दद करतल भाग हो तो चंवल तथा योग्य प्रकृतिवाला होता है। हथेलीका गहरा होना असफलताओंका सूचक है।

जिसके नखोंका वर्ण तुष—भूसेके समान हो, वे पुरुषार्थहीन, विवर्णनखवाले परमुखापेची, चपटे और फटे नखवाले धनहीन, नीले रंगके नखवाले पापकार्यमें प्रवृत्त, दुराचारी, जिनके नख शिधिल हों वे दिरद्री होते हैं। छोटी अँगुलियोंवाले मनुष्य चालाक, साहसी, संकुचित स्वभावके और मनमाने कार्य करनेवाले होते हैं। इस प्रकारके व्यक्ति किन, लेखक और प्रशासक भी होते हैं। लम्बी अँगुलियोंवाले मनुष्य दीर्धसूत्री, प्रमादी और अस्थिर विचारके होते हैं। लम्बी अँगुलियों यदि नुकीली हों तो व्यक्ति महत्त्वाकांची, परिश्रमी यशस्वी और धनी होता है। लटके समान पुष्ट अँगुलियोंवाले व्यक्ति ऐश-आराम भोगनेवाले, दढ़ परिश्रमी, मिलनसार और सुख प्राप्त करनेकी चेष्टा करनेवाले होते हैं। लचीली अँगुलियोंवाले समसदार, अधिक खर्च करनेवाले, ऋण-प्रस्त और सम्मान प्राप्त करनेवाले होते हैं।

जिसका अँगूठा हथेलीकी ओर फुका हुआ हो, अन्य अँगुलियाँ पश्चके पंजेके समान हों, हथेली संकुचित और चपटी हो तो ऐसा मनुष्य अधिक तृष्णावाला होता है। जिसका अँगूठा पीछेकी ओर फुका हुआ हो, वह व्यक्ति कार्यकुशल होता है। अँगूठेको इच्छाशक्ति, निम्नहशक्ति, कीचि, सुल और समृद्धिका द्योतक माना गया है। अँगूठेके निमित्त द्वारा जीवनके भावी शुभाशुभका विचार किया जाता है।

हस्तरेखाओंका विचार करते हुए कहा गया है कि आयु या भोगरेखा, मातृरेखा, पितृरेखा, उर्ध्व-रेखा, मणिबन्धरेखा, शुक्रबन्धिनीरेखा आदि रेखाएँ प्रधान हैं। जो रेखा किनष्टा अँगुलीसे आरम्भ कर तर्जनीके मूलाभिमुख गमन करती है, उसका नाम आयुरेखा है। कुछ आचार्य इसे भोगरेखा भी कहते हैं। आयुरेखा यदि छिन्न भिन्न न हो, तो वह व्यक्ति १२० वर्ष तक जीवित रहता है। यदि यह रेखा किनष्ठा अँगुर्लाके मूलसे अनामिकाके मूल तक विस्तृत हो तो ५०-६० वर्षकी आयु होती है। इस आयु-रेखाको जितनी क्षुद्ध रेखाएँ छिन्न-भिन्न करती हैं, उतनी ही आयु कम हो जाती है। इस रेखाके छोटो और मोटी होने पर भी व्यक्ति अल्पायु होता है। इस रेखाके श्रंखलाकार होनेसे व्यक्ति लम्पट और उत्साहहीन होता है। यह रेखा जब छोटी-छोटी रेखाआंसे कटी हुई हो, तो व्यक्ति प्रेममें असफल रहता है। इस रेखाके मूलमें खुध स्थानमें शाखा न रहनेसे सन्तान नहीं होती। शनि स्थानके निम्नदेशमें मात्रेखाके साथ इस रेखाके मिल जाने पर हठात मृत्यु होती है। यदि यह रेखा श्रङ्खलाकार होकर शनिके स्थानमें जाय तो व्यक्ति छी प्रेमी होता है।

अायु रेखाकी बगलमें जो दूसरी रेखा तर्जनीके निम्न देशमें गई है, उसका नाम मातृरेखा है। यह रेखा शिन स्थान या शिन स्थानके नीचे तक लम्बी हो तो अकाल मृत्यु होती है। जिस व्यक्तिकी मातृ और पितृ रेखा मिलती नहीं, वह विशेष विचार नहीं करता और कार्यमें शीघ्र ही प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकारकी रेखावाला व्यक्ति आत्माभिमानी, अभिनेता और व्याख्यान माड़नेमें पटु होता है। दो मातृरेखा रहनेसे सोभाग्यशाली, सत्परामर्शदाता और धिनक होता है तथा इस प्रकारके व्यक्तिको पैतृक सम्पत्ति भी प्राप्त होती है। यदि यह रेखा टूट जाय तो मस्तकमें चोट लगती है तथा व्यक्ति अंगहीन होता है। यह रेखा लम्बी हो और हाथमें अन्य बहुत सी रेखाएँ हों तो यह व्यक्ति विपत्ति कालमें आत्म-दमन करनेवाला होता है। इस रेखाके मूलमें कुछ अन्तर पर यदि पितृ रेखा हो, तो वह मनुष्य परमुखा-पेची और उरपोक होता है। सातृरेखा हाथमें सरल भावसे न जाकर बुधके स्थानाभिमुखी हो तो वाणिज्य व्यवसायमें लाभ होता है। यदि यह रेखा किनष्टा और अनामिकाके बीचकी ओर आवे तो शिल्प द्वारा उन्नित लाभ होता है। यह रेखा रविके स्थानमें जाय, तो शिल्पविद्यानुरागी और यशःप्रिय व्यक्ति होता है। यह रेखा रविके स्थानमें जाय, तो शिल्पविद्यानुरागी और यशःप्रिय व्यक्ति होता है। यह रेखा केवकर शिन होता है। इस रेखामें सादे विन्दु होनेसे व्यक्ति वैज्ञानिक आविष्कर्त्ता होता है। मातृ रेखाके ऊपर यविद्व होनेसे व्यक्ति वायुरोगग्रस्त होता है। मातृ शेष पितृ दोनों रेखाओंके अत्यन्त छोटे होनेसे शिघ्र मृत्यु होती है।

जो रेखा करतल मूलके मध्यस्थलसे उठकर साधारणतः मातृरेखाका उध्वेदेश स्पर्श करती है, अथवा उसके निकट पहुँचती है, उसका नाम पितृरेखा है। कुछ लोग इसे आयुरेखा भी कहते हैं। यह रेखा चौड़ी और विवर्ण हो, तो मनुष्य रुग्ण, नीच स्वभाव, दुर्बल और ईप्यंन्वित होता है। दोनों हाथमें पितृरेखाके छोटी होनेसे व्यक्ति अल्पायु होता है। पितृरेखाके श्रद्धलाकृति होनेसे व्यक्ति रुग्ण और दुर्वल होता है। दो पितृरेखा होनेसे व्यक्ति दार्घायु, विलासी, सुखी और किसी स्त्रीके धनका उत्तराधिकारी होता है। यह रेखा शाखा विशिष्ट हो तो नसें कमजोर होती हैं। पितृरेखासे कोई शाखा चन्द्रके स्थानमें जानेसे मूर्खतावश अपन्यय कर व्यक्ति कष्टमें पड़ता है। यह रेखा टेड़ी होकर चन्द्र स्थानमें जाये, तो दीर्घाची और इस रेखाकी कोई शाखा खुधके क्षेत्रमें प्रविष्ट हो तो व्यवसायमें उन्नति एवं शाखानुशीलन में सुख्यातिलाम होता है। पितृरेखामें दो रेखाएँ निकल कर एक चन्द्र और दूसरी शुक्रके स्थानमें जाये, तो वह मनुष्य स्वदेशका त्याग कर विदेश जाता है। चन्द्रस्थानसे कोई रेखा आकर पितृरेखाको काटे, तो वह वातरोगी होता है। जिस व्यक्तिके दोनों हाथोंमें मातृ, पितृ और आयु रेखाएँ मिल गई हों, वह व्यक्ति अकस्मात् दुरवस्थाको प्राप्त करता है और उसकी मृत्यु भी किसी दुर्घटनासे होती है। पितृरेखा बद्धांगुलिके निकट जाये तो व्यक्तिको सन्तान नहीं होती। पितृरेखामें छोटी-छोटी रेखाएँ आकर चनुष्कोण उत्पन्न करें तो स्वजनोंसे विरोध होता है। तथा जीवनमें अनेक स्थानों पर असफलताएँ उपलब्ध होती हैं।

जो सीधी रेखा पितृरेखाके मूलके समीप आरम्भ होकर मध्यमांगुलिकी ओर गमन करती है, उसे ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। जिसकी ऊर्ध्वरेखा पितृरेखासे उठे, वह अपनी चेष्टासे सुख और सौभाग्य लाभ करता है। ऊर्ध्वरेखा इस्ततलके बीचसे उठकर बुध स्थान तक जाय तो वाणिज्य ब्यवसायमें, वश्तृतामें या विज्ञान- शास्त्रमें उन्नित होती है। यह रेखा मणिबन्धका भेदन करे तो दुःख और शोक उपस्थित होता है। इस रेखाके हाथके बीचसे निकलकर रिविक स्थानमें जानेसे साहित्य और शिल्प विद्यामें उन्नित होती है। यह रेखा मध्यमा अंगुलिसे जितनी ऊपर उठेगी, उतना ही शुभ फल होगा। ऊर्ध्वरेखा जिस स्थानमें टेढ़ी होकर जायगी, उस ब्यक्तिको उसी उम्रमें कष्ट होगा। इस रेखाके भग्न या छिन्न भिन्न होनेसे नाना प्रकारकी घटनाएँ घटित होती हैं। इस रेखाके सरल और सुन्दर होनेसे व्यक्ति सुर्खा और दीर्घजीवी जीवन व्यतीत करता है। शुक्र स्थानसे कई एक छोटी रेखा निकल कर पितृरेखा और उध्वरेखाके काटनेसे खी वियोग होता है।

जिसके हाथमें जर्ध्वरेखा न रहे, वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली, उद्यम रहित और शिथिलाचारी होता है। इस रेखाके अस्पष्ट होनेसे उद्यम व्यर्थ होता है। इस रेखाके स्पष्ट और सरलभावसे शनिके स्थानमें जानेसे व्यक्ति दीर्घर्जार्वा होता है। खियांके करतलमें और पादतलमें जर्ध्व रेखा होनेसे, वे चिर सधवा, सौभाग्यवर्ता और पुत्र पौत्रवर्ता होती हैं। जिस व्यक्तिके हाथमें यह रेखा होती है, वह ऐरवर्यशाली और सुखी होता है। जिसकी तर्जनीसे लेकर मूल तक जर्ध्व रेखा स्पष्ट हो, वह राजदूत होता है। मध्यमा अंगुलीके मूलतक जिसकी जर्ध्व रेखा दिखाई दे, वह सुखी, विभवशाली और पुत्र-पौत्रादि समन्वित होता है।

जिस व्यक्तिके मणिबन्धमें तीन सुस्पष्ट सरल रेखा हों, वह दीर्घजीवी, सुस्थ शरीरी और सौभाग्य-शाली होता है। रेखात्रय जितनी ही साफ और स्वच्छ होंगी, स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा। मिणवन्ध रेखात्रयके बीचमें कुश चिह्न रहनेसे व्यक्ति कठिन परिश्रमी और सौभाग्यशाली होता है। मणिबन्धमें यदि एक तारिका चिह्न हो तो उत्तराधिकारीके रूपमें धनलाभ होता है, किन्त यह चिह्न अस्पष्ट हो तो व्यक्ति परदाराभिलाषी होता है। मणिबन्धके चन्द्रस्थानके ऊपरकी ओर जानेवाली रेखा हो तो समद्र-यात्राका योग अधिक होता है। मणिबन्धसे कोई रेखा गुरुस्थानकी ओर जाय तो धनलाम होता है। इस रेखाके सरल होनेसे आयुवृद्धि होती है। पर यह रेखा इस बातकी भी सूचना देती है कि व्यक्तिकी मृत्यु जलमें हुवनेसे न हो जाय । करलक्लणमें मणिवन्य रेखाके सम्बन्धमें बताया गया है कि जिसके मणिवन्य-कलाईपर तीन रेखाएँ हों, उसे धान्य, सुवर्ण और रत्नोंकी प्राप्ति होती है। उसे नाना प्रकारके आभूषणींका उपभोग करनेका अवसर प्राप्त होता है। जिस व्यक्तिकी मणिबन्ध रेखाएँ मधुके समान विगल लालवर्णकी हों, तो वह पुरुष सुखी होता है। जिनका मणिवन्य गठा हुआ और इड़ हो वे राजा होते हैं, ढीला होनेसे हाथ काटा जाता है। जिसके मणिबन्थमें जवमालाकी तीन धाराएँ हों वह व्यक्ति एम० एल० ए० या मिनिस्टर होता है। प्रशासकके कार्योंमें उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है। जिसके मणिबन्धमें यवमालाकी दो धाराएँ प्राप्त होती हैं, वह व्यक्ति अत्यन्त धर्मात्मा, चतुर, कार्यपट्ट और सुखी होता है। जज या मजिस्ट्रेटका पद उसे मिलता है। जिसके मणिबन्धमें यवमालाकी एक ही धारा दिखाई पड़े वह पुरुप धनी होता है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जिस न्यक्तिके हाथकी तीनों मणिबन्ध रेखाएँ स्पष्ट और सरल हों, वह व्यक्ति जगन्मान्य, पूज्य और प्रतिष्ठित होता है।

तर्जनी और मध्यमांगुलीके बीचसे निकलकर अनामिका और किनष्टाके मध्यस्थलतक जानेवाली रेखा शुक्रबन्धिनी कहलाती है। इस रेखाके भग्न या बहुशाखा विशिष्ट होनेपर मुच्छी रोग होता है। इस रेखा के स्थान-स्थानमें भग्न होनेसे मनुष्य लग्पट होता है। शुक्रबन्धिनी रेखाके होनेसे मनुष्य कभी विषादमें मग्न रहता है और कभी आनन्दमें। इस रेखाके बृहस्पति स्थानसे अर्द्धचन्द्राकार दो सीधी तरहसे बुधके स्थान तक जानेसे व्यक्ति ऐन्द्रजालिक होता है और साहित्यक भी होता है।

रेखाओं के रक्तवर्ण होनेसे मनुष्य आमोदिप्रिय, उग्रस्वभाव, रक्तवर्णमें कुछ कालिमा हो अर्थात् रक्तवर्ण रक्ताभ हो तो प्रतिहिंसापरायण, शठ, क्रोधी होता है। जिसकी रेखा पीली होती है, वह उच्चाभिलाषी, प्रतिहिंसापरायण तथा कर्मठ होता है। पाण्डुवर्णकी रेखाएँ होनेसे छी स्वभावका व्यक्ति होता है। ग्रहोंके स्थानोंका वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि तर्जनी मूलमें गुरुका स्थान, मध्यमा अंगुलि-के मूलमें शनिका स्थान, अनामिका मूलदेशमें रविस्थान, किनष्ठाके मूलमें बुधस्थान तथा अंगूठेके मूलदेशमें शुकस्थान है। मंगलके दो स्थान हैं—एक तर्जनी और अंगूठेके बीचमें पितृरेखाके समाप्ति स्थानके नीचे और दूसरा बुध स्थानके नीचे और चन्द्रस्थानके ऊपर ऊर्ध्वरेखा और मातृरेखाके नीचे वाले स्थानमें। मंगल स्थानके नीचेसे मणिबन्धके ऊपर तक करतलके पार्श्वभागके स्थानको चन्द्रस्थान कहते हैं।

सूर्यके स्थानके ऊँचा होनेसे व्यक्ति चंचल होता है, संगीत तथा अन्यान्य कलाविशारद और नये विषयोंका आविष्कारक होता है। रिव और बुधका स्थान उच्च होनेसे व्यक्ति विज्ञ, शास्त्रविशारद और सुवक्ता होता है। अत्युच्च होनेसे वह अपव्यर्था, विलासी, अर्थलोभी और तार्किक होता है। रिवका स्थान ऊँचा होनेसे व्यक्ति मध्यमाकृति, लग्न्बे केश, बड़े-बड़े नेत्र, किञ्चित् लग्न्बा मुखमंडल, सुन्दर शरीर और अंगुलियाँ लग्न्बी होती हैं। रिवके स्थानमें कोई रेखा न होने पर व्यक्तिको नाना दुर्घटनाओंका सामना करना पड़ता है। जिसके हाथका उच्च सूर्यक्षेत्र बुधक्षेत्रकी और अक रहा हो, तो उसका स्वभाव नम्र होता है। जिसके हाथका अर्थशास्त्रका अपूर्व विद्वान् एवं कलाप्रिय होता है। जिसके हाथका उच्च सूर्यक्षेत्र शनिचेत्रकी और अ्का हुआ हो, तो वह धनाक्ष्य और अनेक प्रकारके भोग-विलासोंमें रत रहता है। सूर्यचेत्र यदि गुरुक्षेत्रकी ओर अका हुआ हो तो व्यक्ति दयाल, गुणी, न्यायप्रिय, सत्यवादी, परोपकारी, गुरुजनोंका भक्त, सुन्दर आकृतिवाला, बुद्धिमान, मधुरभाषी, कलाकौशलमें अभिरुचि रखने-वाला, धार्मिक और सन्तानवाला होता है। मंगलक्षेत्रकी ओर अके रहनेसे व्यक्ति सदाचारी, ज्ञानी, साहित्यकार, शिल्पकला विशारद, वैज्ञानिक और कुशल डाक्टर होता है।

चन्द्रस्थान उच्च होनेसे मनुष्य संगीतिष्रय, भगवद्गक्त, विषणा और चिन्तायुक्त होता है। इस प्रकारका न्यक्ति प्रायः संसारसे विरक्त होता है और संन्यासीका जीवन न्यतीत करता है।

पितृरेखाके सिक्किटस्थ मंगलका स्थान उच्च हो तो वह व्यक्ति असीम साहसी, विवादिष्रिय और विशिष्ट बुद्धिमान होता है। हस्त पार्श्वस्थ मंगलस्थान उच्च होनेसे वह व्यक्ति अन्याय कार्यमें प्रवृत्त नहीं होता तथा धीर, नम्न, धार्मिक, साहसी और हदप्रतिज्ञ होता है। दोनों स्थान समान उच्च होनेसे वह व्यक्ति उम्म स्वभाव सम्पन्न, कामातुर, निष्ठुर और अत्याचारी होता है। मंगलस्थानके नीचे होनेसे व्यक्ति . भीरु, मन्दबुद्धि और पुरुषार्थहीन होता है। मंगलका स्थान कठिन होनेसे स्थावर सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। मंगल उच्चका सर्वोङ्ग सुन्दर रूपमें हो तो व्यक्ति मिल या अन्य बड़े-बड़े उद्योग धन्धोंको करता है। मंगल मनुष्यकी कार्य-चमताकी सुचना देता है।

बुधका स्थान उच्च होनेसे शास्त्रज्ञानमें परायण, भाषणमें पटु, साहसी, परिश्रमी, पर्यटनशील और कम अवस्थामें ही विवाह करनेवाला होता है। बुध जिसका उच्चका हो और साथ ही चन्द्रमा भी उच्चका हो तो व्यक्ति लेखक, किव या साहित्यकार बनता है। सफल नेता भी इस प्रकारकी रेखावाला व्यक्ति होता है। कन्या सन्तान इस प्रकारके व्यक्तिको अधिक उत्पन्न होती हैं। कुछ आचार्योंका अभिमत है कि जिसके हाथमें बुध उच्चका हो, वह व्यक्ति डाक्टर या अन्य प्रकारका वैज्ञानिक होता है। ऐसे व्यक्तियोंको नयी-नयी वस्तुओंके गुण-दोष आविष्कारमें अधिक सफलता मिलती है। बुधका पर्वत नीचेकी ओर मुका हो और मंगलका पर्वत उन्नत हो तो व्यक्ति नेता होता है।

गुरुका स्थान अत्युच्च होनेसे व्यक्ति अधार्मिक और अहंकारी होता है। इस व्यक्तिमें शासन करनेकी अपूर्व चमता होती है। न्याय और व्याकरण शास्त्रके ज्ञाता उच्च स्थानीय व्यक्ति होता है। गुरुके पर्वतके निम्न होनेसे व्यक्ति दुराचारी, दुःखी और लम्पट होता है।

शुक्रका स्थान अत्युच होनेसे व्यक्ति लग्पट, लज्जाहीन और व्यभिचारी होता है। उच्च होनेसे सौन्दर्य प्रिय, नृत्य गीतानुरक्त, कलाविज्ञ, धनी और शिल्प विद्यामें पट्ट होता है। शुक्रके स्थानके निम्न होनेसे व्यक्ति स्वार्थी, आलसी और रिपुदमनकारी होता है। एक मोटी रेखा शुक्रके स्थानसे निकलकर पितृ रेखाके जपर होती हुई मंगल स्थानमें जाये तो व्यक्तिको दमा और खाँसीका रोग होता है। शुक्र- प्रस्तावना २ ह

स्थानसे शनिस्थान तक यदि रेखा जाय तथा यह रेखा श्रंखलायुक्त हो तो व्यक्तिका विवाह बड़ी कठिनाईसे होगा । शुक्र और गुरु दोनोंके स्थानोंके उन्नत होनेसे संसारमें प्रसिद्धि प्राप्त करता है ।

शनिके स्थानके उच्च होनेसे व्यक्ति अल्पभाषी, कलाविय, एकान्तविय, विचारक, दार्शनिक और भाग्यशाली होता है। शनि स्थानके नीचे होनेसे व्यक्ति भावुक, कमजोर और दुर्भाग्यशाली होता है। शनि और बुध दोनों स्थानोंके उच्च होनेसे व्यक्ति कोधी, चोर और अधार्मिक होता है।

इस निमित्तमें योगोंका विचार करते हुए बताया गया है कि जिस पुरुषकी नाभि गहरी हो, नासिकांका अग्रभाग सीधा हो, वद्यःस्थल रक्तवर्ण और पैरके तलवे कोमल तथा रक्तवर्ण के हों, वह सम्राट् के तुल्य प्रभावशाली होता है। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकारके सुख भोगता है तथा मन्त्री, नेता या किसी संस्थाका निर्देशक होता है। जिसकी हथेलीके मध्य कड़ा, अरव, मृदंग, वृद्य, स्तम्भ या दण्डका चिह्न होतो वह व्यक्ति समृद्धिशाली, धनी, सुखी और अद्भुत प्रभावशाली होता है। जिसका ललाट चोड़ा और विशाल, नेत्र कमलदलके समान, मस्तक गोल, और सुजाएँ जानुपर्यन्त हों, वह व्यक्ति नेता, राजमान्य, पूज्य, शक्तिशाली और सुखी होता है। जिसके हाथमें फूलकी माला, घोड़ा, कमलपुष्प, धनुष, चक्र, ध्वजा, रथ और आसनका चिह्न हो वह जीवनमें सदा आनन्द भोगता है, उसके घरमें लद्मीका निवास सदा रहता है।

जिसके हाथकी सूर्य रेखा, मस्तकरेखासे मिली हो और मस्तकरेखासे स्पष्ट, सीधी होकर जपर गुरुकी ओर कुकनेसे वहाँ चतुष्कोण बन जाय वह प्रधानमन्त्री या मुख्य नेता होता है, जिसके हाथके सूर्य गुरु पर्वत उच्च हों और शिन एवं बुध रेखा पुष्ट, स्पष्ट और सीधी हो वह राज्यपाल या गवर्नर होता है। जिसके हाथके शनिपर्वत पर त्रिशूल चिह्न हो, चन्द्ररेखाका भाग्यरेखासे शुद्ध सम्बन्ध हो या भाग्यरेखा हथेलीके मध्यसे प्रारम्भ होकर उसकी एक शाखा गुरुपर्वत पर और दूसरी सूर्यपर्वत पर जाय वह उच राज्याधिकारी और गुणप्राही होता है। जिसके हाथके गुरु और मंगलपर्वत उच्च हों तथा मस्तकरेखामें सप्का चिह्न हो या बुधांगुली नुकीली और लम्बी हो एवं नख चमकदार हों, वह राजदूत बनता है। जिसके बायें हाथकी तर्जनी और किनिष्ठकाकी अपेचा दाहिने हाथकी वे ही अंगुलियाँ मोटी और बड़ी हों, मंगल पर्वत अधिक ऊँचा उठा हो और सूर्य रेखा प्रबल हो वह जिलाधीश या किमश्नर होता है। जिसके हाथके गुरु, शिन, सूर्य और बुध पर्वत उच्च हों, अंगुलियाँ लम्बी होकर उनके ऊपरी भाग मोटे हों, सूर्यरेखा प्रबल हो और मध्यमांगुलीका दूसरा पर्व लम्बा हो, वह शिचाविभागका उच्चपदाधिकारी होता है।

जिसके हाथकी हृदयरेखा और मस्तकरेखाके बीच एक चौड़ा चतुष्कोग हो, मस्तकरेखा सीधी और स्वच्छ हो, बुधांगुलीका प्रथम पर्व लम्बा हो, गुरुकी अंगुली सीधी हों तथा सूर्य पर्वत उठा हो वह दयालु न्यायाधीश होता है। जिसकी अंगुलियाँ लम्बी और आस-पास सटी हों, अंगृठा लम्बा और सीधा हो, मस्तकरेखा सीधी और सपीकृतिकी हो तथा हथेली चपटी हो तो व्यक्ति बैरिस्टर या वकील होता है।

जिसके हाथका गुरुपर्वत और तर्जनी लम्बी हो, चन्द्रपर्वत उच्च हो तथा बुधांगुली नुर्काली हो, साथ ही मस्तकरेखा लम्बी और नीचे भुकी हो तो वह व्यक्ति दर्शनशास्त्रका विद्वान् होता है। जिसके शनि और गुरुक्षेत्र उच्च हों, शनि पर्वत पर त्रिकोण चिह्न हो और सूर्यरेखा शुद्ध हो तो वह व्यक्ति योगी या साधु होकर पूर्ण गौरव पाता है। जिसका अंगूठा मोटा और टेढ़ा हो, उसकी इच्छा-शक्ति प्रवल होती है। जिसके हाथमें बड़ा चतुष्कोण या पुष्करणी रेखा हो, वह सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ और सबका स्वामी होता है। हथेलीके मध्यमें कलश, स्वस्तिक, मृग, गज, मत्स्य आदिके चिह्न शुभ माने जाते हैं।

अंगूठेके मूलमें जितनी स्थूल रेखाएँ हों उतने भाई और जितनी सूचम रेखाएँ हों उतनी बहिन होती हैं। अंगूठेके अधोभागमें जिसके जितनी रेखाएँ हों, उसके उतने ही पुत्र होते हें। जितनी रेखाएँ सूचम होती हैं उतनी ही कन्याएँ होती हैं। जितनी रेखाएँ छिन्न-भिन्न होती हैं, उतनी सन्तानें मृत और जितनी रेखाएँ अखण्ड और सम्पूर्ण होती हैं उतने बालक जीवित रहते हैं। स्प<sup>र</sup>निमित्त—स्वप्त द्वारा शुभाशुभका वर्णन करना इस निमित्तज्ञानका विषय है। दष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्राधित, किल्पत, भाविक और दोपज इन सात प्रकारके स्वप्तोंमेंसे भाविक स्वप्तका फल यथार्थ निकलता है। स्वप्त भाविक भौफलका सूचक है, आगामी शुभाशुभ कर्मफलकी सूचना देता है। सूचक निमित्तोंमें स्वप्तका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वप्तोंका फलादेश इस प्रन्थके २६ वें अध्यायमें तथा परिशिष्ट-रूपमें अंकित ३० वें अध्यायमें विस्तारके साथ लिखा गया है। अतः यहाँ स्वप्तोंका फलादेश नहीं लिखा जा रहा है।

निमित्तज्ञानका अङ्गभूत प्रश्नशास्त्र—प्रश्नशास्त्र निमित्तज्ञानका एक प्रधान अंग रहा है। इसमें धातु, मूल, जीव, नष्ट, मुष्टि, लाभ, हानि, रोग, मृत्यु, भोजन, शयन, जन्म, कर्म, शल्यानयन, सेनागमन, निवयोंकी बाढ़, अवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फसल, जय-पराजय, लाभालाभ, विद्यासिद्धि, विवाह, सन्तान लाभ, यशप्राप्ति एवं जीवनके विभिन्न आवश्यक प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है। जैना-चार्योंने अष्टांग निमित्तपर अनेक प्रन्थ लिखे हैं। प्रस्तुत प्रश्नशास्त्र निमित्तज्ञानका वह अंग है जिसमें बिना किसी गणित कियाके त्रिकालकी बातें बतलायी जाती हैं। ज्ञानदीपिकाके प्रारम्भमें कहा है—

भूतं भव्यं वर्तमानं शुभाशुभनिरीच्चणम् । पञ्चप्रकारमार्गं च चतुष्केन्द्रबलाबलम् ॥ आरूढळत्रवर्गं चाभ्युद्यादिबलाबलम् । क्षेत्रं दृष्टिं नरं नार्गे युग्मरूपं च वर्णकम् ॥ मृगादिनररूपाणि किरणान्योजनानि च । आयुरसोद्याद्यञ्च परीद्य कथयेद् बुधः ॥

अर्थ—भूत, भविष्य, वर्तमान, शुभाशुभदृष्टि, पाँच मार्ग, चार केन्द्र, बलाबल, आरूढ़, छुत्र, वर्ण, उदयवल, अस्तवल, क्षेत्रदृष्टि, नर, नारी, नपुंसक, वर्ण, मृग तथा मनुष्यादिकके रूप, किरण, योजन, आयु, रस एवं उदय आदिकी परीचा करके फलका निरूपण करना चाहिए।

प्रश्ननिमित्तका विचार तीन प्रकारसे किया गया है—प्रश्नाचर-सिद्धान्त, प्रश्नलग्न-सिद्धान्त और स्वरिवज्ञान-सिद्धान्त । प्रश्नाचर-सिद्धान्तका आधार मनोविज्ञान है; यतः बाह्य और आध्यन्तरिक दोनों प्रकारकी विभिन्न परिस्थितियोंके आधीन मानवमनकी भीतरी तहमें जैसी भावनाएँ छिपी रहती हैं, वैसे ही प्रश्नाचर निकलते हैं। अतः प्रश्नाचरोंके निमित्तको लेकर फलादेशका विचार किया गया है।

प्रश्न करनेवाला आते ही जिस वाक्यका उच्चारण करे, उसके अचरोंका विश्लेषणकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम वर्गके अचरोंमें विभक्त कर लेना चाहिए, पश्चात् संयुक्त, असंयुक्त, अभिह्त, अनिहित, अनिवातित, आलिङ्गित, अभिधूमित और दग्ध प्रश्नाचरोंके अनुसार उनका फलादेश सममना चाहिए। प्रश्नप्रणालीके वर्गोंका विवेचन करते हुए कहा है कि अ क च ट त प य श अथवा आ ए क च ट त प य श इन अचरोंका प्रथमवर्गः आ ऐ ख छ ठ थ फ र ष इन अचरोंका द्वितीय वर्गः, इ ओ ग ज इ द ब ल स इन अचरोंका तृतीय वर्गः, ई ओ घ म द ध म व ह इन अचरोंका चतुर्थ वर्ग और उ ऊ ङ ज ण न म अं अः इन अचरोंका पञ्चम वर्ग बताया गया है।

प्रथम और तृतीयवर्गके संयुक्त अत्तर प्रश्नवाक्यमें हों तो वह प्रश्नवाक्य संयुक्त कहलाता है। प्रश्नवणोंमें अ इ ए ओ ये स्वर हों तथा क च ट त प य श ग ज ड द व ल स ये व्यंजन हों तो प्रश्न संयुक्त संज्ञक होता है। संयुक्त प्रश्न होनेपर पृच्छकका कार्य सिद्ध होता है। यदि पृच्छक लाम, जय, स्वास्थ्य, सुख और शान्तिके सम्बन्धमें प्रश्न पृछ्जे आया है तो संयुक्त प्रश्न होनेपर उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि प्रश्न वणोंमें कई वर्णोंके अत्तर हैं अथवा प्रथम, तृतीय वर्णके अत्तरोंकी बहुलता होने पर भी संयुक्त ही प्रश्न माना जाता है। जैसे पृच्छकके मुखसे प्रथम वाक्य कार्य निकला, इस प्रश्नवाक्य, का विश्लेषण कियासे क + आ + र + य + अ यह स्वरूप हुआ। इस विश्लेषणमें क् + य + अ ये अत्तर

प्रथम वर्गके हैं तथा आ और र् द्वितीय वर्गके हैं। यहाँ प्रथम वर्गके तीन वर्ण और द्वितीय वर्गके दो वर्ण हैं, अतः प्रथम और द्वितीय वर्गका संयोग होनेसे यह प्रश्न संयुक्त नहीं कहलायेगा।

यदि प्रश्नवाक्यमें संयुक्त वर्णों की अधिकता हो—प्रथम और तृतीय वर्ण के वर्ण अधिक हों अथवा प्रश्नवाक्यका आरम्भ कि दि ति पि यि शि को चो दो तो यो शो ग ज ड द ब ल स गे जे डे दे से अथवा क्+ग्, क्+ज्, क्+ड्, क्+ड्, क्+ब्, क्+ ल्, क्+ स्, च्+ज्, च्+ड्, च्+ ब् च्+ल्, च्+स्, च्+स्, च्+स्, द्+ ग्, प्+ज्, द्+ह्, ट्+स्, ट्-स्, ट-स्, ट

प्रथम और द्वितीय वर्ग, द्वितीय और चतुर्थ वर्ग, तृतीय और चतुर्थ वर्ग एवं चतुर्थ और पंचम वर्ग के वर्णों के मिलनेसे असंयुक्त प्रश्न कहलाता है। प्रथम और द्वितीय वर्गों करां के संयोगसे—क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, य र इत्यादि, तृतीय और चतुर्थ वर्गों करों के संयोगसे—खघ, छफ, ठढ, थय, फम और र व इत्यादि; तृतीय और चतुर्थ वर्गों करों के संयोगसे—गघ, जफ, डढ, दध, बम, बल इत्यादि एवं चतुर्थ और पंचम वर्गाचरों के संयोगसे घड़, फल, ढण, धन, मम इत्यादि विकल्प बनते हैं। असंयुक्त प्रश्न होनेसे फलकी प्राप्ति बहुत दिनों के बाद होती है। यदि प्रथम और द्वितीय वर्गों के अचरों के मिलनेसे असंयुक्त प्रश्न हो तो धनलाम, कार्यसफलता और राजसम्मान अथवा जिस सम्बन्धमें प्रश्न पूछा गया हो, उस फलकी प्राप्ति तीन महीनों के परचात् होती है। द्वितीय, चतुर्थ वर्गाचरों के संयोगसे असंयुक्त प्रश्न हो, तो मित्रप्राप्ति, उत्सववृद्धि, कार्यक्षाफल्यकी प्राप्ति छ: महीनेमें होती है। तृतीय और चतुर्थ वर्गाचरों के संयोगसे असंयुक्त प्रश्न हो, तो अल्प लाम, पुत्रप्राप्ति, मांगल्यवृद्धि और प्रियजनोंसे फगड़ा एक महीने के अन्दर होता है। चतुर्थ और पंचम वर्गाचरों के संयोगसे असंयुक्त प्रश्न हो, तो घरमें विवाह आदि मांगलिक उत्सवों की वृद्धि, स्वजनप्रेम, यशःप्राप्ति, महान् कार्यों लाम और वैभवकी वृद्धि इत्यादि फलों की प्राप्ति श्रां होती है।

यदि प्रस्त्रक रास्तेमें हो, शयनागारमें हो, पालकीपर सवार हो, मोटर, साइकिल, घोड़े, हाथीं आदि किसी भी सवारीपर सवार हो तथा हाथमें कुछ भी चीज न लिये हो, तो असंयुक्त प्रश्न होता है। यदि प्रस्त्रक पिस्त्रिम दिशाकी ओर मुँह कर प्रश्न करें तथा प्रश्न करते समय कुर्सी, टेबुल, बेंच अथवा अन्य लकड़ीकी वस्तुओंको छूता हुआ या नोंचता हुआ प्रश्न करें तो उस प्रश्नको भी असंयुक्त समक्षना चाहिए। असंयुक्त प्रश्नका फल प्रायः अनिष्टकर ही होता है।

यदि प्रश्नवाक्यका आद्यात्तर गा, जा, डा, दा, बा, ला, सा, गै, जै, डै, बै, लै, सै, घि, िम, पि, चि, मि, वि, कि, को, मो, ढो, वो, हो मेंसे कोई हो तो असंयुक्त प्रश्न होता है। इस प्रकारके असंयुक्त प्रश्नका फल अश्रम होता है।

प्रश्नकर्ताके प्रश्नाचरोंमें कख, खग, गघ, घड, चछ, जम, मज, टठ, डढ, ढण, तथ, थर, दथ, धन, पफ, बम, मम, यर, रळ, ळव, वश, शष, और सह इन वर्णोंके कमशः विपर्यय होने पर परस्परमें पूर्व और उत्तरवर्ती हो जाने पर अर्थात् खक, गख, घग, ङघ, छच, मज, जम, ठट, डढ, ढढ, णढ, थत, दथ, धद, नध, फप, बफ, मब, मम, रय, ळर, वळ, पश, सप और इस होने पर अभिहित प्रश्न होता है। इस प्रकारके प्रश्नाचरोंके होनेसे कार्यसिद्धि नहीं होती। प्रश्नवाक्यके विश्लेषण करने पर पंचमवर्गके

वर्णोंकी संख्या अधिक हो तो भी अभिहित प्रश्न होता है। प्रश्नवात्र्यका आरम्भ उपर्युक्त अवरोंके संयोगसे निष्पन्न वर्गोंसे हो तो अभिहित प्रश्न होता है। इस प्रकारके प्रश्नका फल भी अशुभ है।

अकार स्वर सहित और अन्य स्वरोंसे रहित अक चत प्यश छ जणन म ये प्रश्नाच् या प्रश्नवाक्यके आद्याचर हों तो अनिभिहित प्रश्न होता है। अनिभिहित प्रश्नाच्य स्ववर्गांचरोंमें हों, तो व्याधिपीड़ा और अन्य वर्गाचरोंमें हों तो शोक, सन्ताप, दुःख भय और पीड़ा फल होता है। जैसे किसी व्यक्तिका प्रश्नवाक्य 'चमेली' है। इस वाक्यमें आद्याचरमें अ स्वर और च व्यंजनका संयोग है, द्वितीय वर्ण 'में' में ए स्वर और म व्यंजनका संयोग है तथा तृतीय वर्ण ली में ई स्वर और ल व्यंजनका संयोग है। अतः च + अ + म + ए + ल + ई इस विश्लेषणमें अ + च + म ये तीन वर्ण अनिभिहत, ई अभिधूमित, ए आलिंगित और ल अभिहत संज्ञक है। "परस्परं शोधियत्वा योऽधिकः स एव प्रश्नः" इस नियमके अनुसार यह प्रश्न अनिभहत हुआ; क्योंकि सबसे अधिक वर्ण अनिभहत प्रश्नके हैं। अथवा सुविधाके लिए प्रथम वर्ण जिस प्रश्नका जिस संज्ञक हो उस प्रश्नको उसी संज्ञक मान लेना चाहिए, किन्तु वास्तिवक फल जाननेके लिए प्रश्न वाक्यमें सबसे अधिक प्रश्नाच्य जिस संज्ञक प्रश्नके हों, उसे उसी संज्ञक प्रश्न समक्षना चाहिए।

प्रश्नश्रेणीके सभी वर्ण चतुर्थवर्ग और प्रथमवर्गके हों अथवा पञ्चमवर्ग और द्वितीयवर्गके हों तो अभिघातित प्रश्न होता है। इस प्रश्नका फल अत्यन्त अनिष्टकर बताया गया है। यदि पृच्छक कमर, हाथ, पैर और छाती खुजलाता हुआ प्रश्न करें तो भी अभिघातित प्रश्न होता है।

प्रश्नवाक्यके प्रारम्भमें या समस्त प्रश्नवाक्यमें अधिकांश स्वर भ इ ए ओ ये चार हों तो आलिङ्गित प्रश्न; आ ई ऐ औ ये चार हों तो अभिधूमित प्रश्न और उ ऊ अं अः ये चार हों तो दग्ध प्रश्न होता है। आलिङ्गित प्रश्न होने पर कार्यसिद्धि, अभिधूमित होने पर धनलाभ, कार्यसिद्धि, मित्रागमन एवं यशलाभ और दग्य प्रश्न होने पर दुःख, शोक, चिन्ता, पीड़ा एवं धनहानि होती है। जब पृच्छक दाहिने हाथसे दाहिने अंगको खुजलाते हुए प्रश्न करे तो आलिङ्गित; दाहिने या बाय हाथसे समस्त शरीरको खुजलाते हुए प्रश्न करे तो अभिधूमित प्रश्न एवं रोते हुए नीचेकी ओर दृष्ट किये हुए प्रश्न करे तो दग्य प्रश्न होता है। प्रश्नाचरोंके साथ-साथ उपयुक्त चर्या-चेष्टाका भी विचार करना अत्यावश्यक है। यदि प्रश्नाचर आलिंगित हो और पृच्छककी चेष्टा दग्ध प्रश्नकी हो ऐसी अवस्थामें फल मिश्रित कहना चाहिए। प्रश्नवाक्य या प्रश्नवाक्यके आद्यवर्णका स्वर आलिंगित हो और चर्या-चेष्टा अभिधूमित या दग्ध प्रश्नकी हो तो मिश्रित फल समभना चाहिए।

उपर्युक्त आठ नियमों द्वारा प्रश्नोंका विचार करते समय उत्तरोत्तर, उत्तराधर, अधरोत्तर, अधराधर, अधरोत्तर, वर्गोत्तर, अचरोत्तर, स्वरोत्तर, गुणोत्तर और आदेशोत्तर इन मेदोंका भी विचार करना चाहिए। अ और कवर्ग उत्तरोत्तर, चवर्ग और टवर्ग उत्तराधर, तवर्ग और पवर्ग अधरोत्तर एवं यवर्ग और शवर्ग अधराधर होते हैं। प्रथम और तृतीय वर्गवाले अचर वर्गोत्तर, द्वितीय और चतुर्थ वर्गवाले अचर अधरोत्तर एवं पञ्चम वर्गवाले अचर दोनों—प्रथम और तृतीय मिला देनेसे क्रमशः वर्गोत्तर और वर्णाधर होते हैं। क ग ल च ज ज ट ड ण त द न प ब म य ल श स ये उन्नीस वर्ण उत्तरसंज्ञक, ख घ ल म ठ द थ ध क म र व ष ये चौदह वर्ण अधर संज्ञक, अ इ उ ए ओ अं ये वर्ण स्वरोत्तर संज्ञक, अ च त य उ ज द ल ये आठ वर्ण गुणोत्तर संज्ञक और क ट प श ग ड ब ह ये आठ वर्ण गुणाधर संज्ञक हैं।

प्रश्नकर्ताके प्रथम, तृतीय और पंचम स्थानके वाक्याचर उत्तर एवं द्वितीय और चतुर्थ स्थानके वाक्याचर अधर कह सकते हैं। यदि प्रश्नमें दीर्घाचर प्रथम, तृतीय और पंचम स्थानमें दीनों लाभ करने वाले होते हैं। शेष स्थानोंमें रहनेवाले हस्व और प्लुताचर दर्शन करनेवाले होते हैं। साधक इन प्रश्ना-चरों परसे जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, जय, पराजय आदिको अवगत करता है।

प्रश्नशास्त्रमें प्रश्न दो प्रकारके बताये जाते हैं — मानसिक और वाचिक । वाचिक प्रश्नमें प्रश्नकर्त्ता जिस बातको पूछना चाहता है, उसे ज्योतिर्धाके सामने प्रकट कर उसका फल ज्ञात करता है । परन्त मानसिक प्रश्नमें पुच्छक अपने मनकी बात नहीं बतलाता है, केवल प्रतीकों—फल, पुष्प, नदी, पहाड़, देव आदिके नाम द्वारा ही पुच्छकके मनकी बात ज्ञात करनी पड़ती है।

साधारणतः तीन प्रकारके पदार्थ होते हैं — जीव, धातु और मूल । मानसिक प्रश्न भी उक्त तीन ही प्रकारके हो सकते हैं। प्रश्नशास्त्रके चिन्तकोंने इनका नाम जीवयोनि, धातुयोनि और मूलयोनि रखा है। अ आ इ ए ओ अः ये छः स्वर तथा क ख ग घ च छ ज क्ष ट ठ ड ढ यश ह ये पन्द्रह व्यंजन इस प्रकार कुल २१ वर्ण जीव संज्ञक, उ ऊ अं ये तीन स्वर तथा तथ द ध प फ व भ व स ये दस व्यंजन इस प्रकार कुल १३ वर्ण धातु संज्ञक और ई ऐ औ ये तीन स्वर तथा ङ ज ण न म ल र प ये आठ व्यंजन इस प्रकार कुल ११ वर्ण मूलसंज्ञक हैं।

जीवयोनिमें अ ए क च ट त प य श ये अचर द्विपद संज्ञक, आ ऐ ख छ ठ थ फ र ष ये अचर चतुष्पद संज्ञक, इ ओ ग ज ड द ब ल स ये अचर अपद संज्ञक और ई औ घ म ढ घ फ व ह ये अचर पादसंकुल संज्ञक होते हैं। द्विपद योनिके देव, मनुष्य, पत्ती और राचस ये चार भेद हैं। अ क ख ग घ छ प्रश्नवर्णों के होने पर देव योनि; च छ ज म ज ट ठ ड ढ ण प्रश्नवर्णों के होने पर मनुष्य योनि; त थ द ध न प फ ब म म के होने पर पशु योनि या पिचयोनि और य र ल व श ष स ह प्रश्नवर्णों के होने पर राचस योनि होती है। देवयोनिके चार भेद हैं—कल्पवासी, भवनवासी, व्यन्तर और उयोतिषी। देवयोनिके वर्णों आकारकी मात्रा होनेपर कल्पवासी, इकार मात्रा होने पर भवनवासी, एकार मात्रा होने पर व्यन्तर और ओकार मात्रा होने पर अयोतिषक देवयोनि होती है।

मनुष्ययोनिके ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, श्रूद और अन्त्यज ये पाँच भेद हैं। अ ए क च ट त प य श ये वर्ण ब्राह्मणयोनि संज्ञक, आ ऐ ख छ ठ थ फ र ष ये वर्ण चित्रय योनि संज्ञक; इ ओ ग ज इ द ब ल स ये वर्ण वैश्ययोनि संज्ञक; ई औ घ भ ढ ध भ व ह ये वर्ण श्रूदयोनि संज्ञक एवं उ ऊ ङ ज ण न म अं अ: ये वर्ण अन्त्यजयोनि संज्ञक होते हैं। इन पाँचो योनियोंके वर्णों में यदि अ इ ए ओ ये मात्राएँ हों तो पुरुष और आ ई ऐ मात्राएँ हों तो खी एवं उ ऊ अं अ: ये मात्राएँ हों तो नपुंसक संज्ञक होते हैं। पुरुष, खी और नपुंसकमें भी आलिङ्गित होने पर गौर वर्ण, अभिधूमित होने पर स्थाम और दग्ध होने पर कृष्ण वर्ण होता है। आलिङ्गित प्रश्न होने पर वाल्यावस्था, अभिधूमित होने पर युवावस्था और दग्ध प्रश्न होने पर वृद्धावस्था होती है। आलिङ्गित प्रश्न होने पर सम-न कद अधिक बड़ा और न अधिक छोटा, अभिधूमित होने पर लम्बा और दग्धप्रश्न होनेपर कुब्जा या बौना होता है।

त थ द ध न प्रश्नाचरोंके होने पर जलचर पर्चा और प फ ब भ म प्रश्नाचरोंके होने पर थलचर पिंचयोंकी चिन्ता समक्षनी चाहिए। राचस योनिके दो भेद हैं—कर्मज और योनिज। भूत, प्रेतादि राचस कर्मज कहलाते हैं और असुरादिको योनिज कहते हैं। त थ द ध न प्रश्नाचरोंके होने पर कर्मज और श प स ह प्रश्नाचरोंके होनेपर योनिज राचसों की चिन्ता समक्षनी चाहिए।

चतुष्पद योनिके खुरी, नखी, दन्ती और श्रंगी ये चार भेद हैं। यदि प्रश्नाखरोंमें आ और ऐ स्वर हों तो खुरी; छ और ढ प्रश्नाचरोंमें हों तो नखी, थ और फ प्रश्नाचरोंमें हों तो दन्ती एवं र और ष प्रश्नाचरोंमें हों तो श्रंगीयोनि होती है। खुरी योनिके प्रामचर और अरण्यचर ये दो भेद हैं। आ ऐ प्रश्नाचरोंमें हों, तो प्रामचर—घोड़ा, गथा, ऊँट आदि मवेशीकी चिन्ता और ख प्रश्नाचरोंमें हों तो वन-चारी पश्र—हिए, खरगोश आदि पशुओंकी चिन्ता समभनी चाहिए।

अपद्योनिके जलचर और थलचर ये दो भेद हैं—प्रश्नवान्यमें इ ओ ग ज ड अचर हों तो जलचर-मञ्जली, शंख, मकर आदिकी चिन्ता और द ब ल स ये अचर हों तो साँप, मेडक आदि थलचर अपदोंकी चिन्ता सममनी चाहिए।

पादसंकुल योनिके दो भेद हैं—अण्डज और स्वेदज । इ औ व भ ढ ये प्रश्नाचर अण्डज संज्ञक अमर, पतंग इत्यादि एवं ध भ व ह ये प्रश्नाचर स्वेदज संज्ञक—जूँ, खटमल आदि हैं। धातुयोनिके भी दो भेद हैं—धाम्य और अधाम्य। त द प व अं स इन प्रश्नाचरों के होने पर अधाम्य धातु योनि होती है। धाम्ययोनिके आठ भेद हैं—मुवर्ण, चाँदी, ताँबा, राँगा, काँसा, लोहा,सीसा, ित्तल। धाम्ययोनिके प्रकारान्तरसे दो भेद हैं—घटित और अधराचर प्रश्नवर्णों रहने पर घटित और अधराचर रहने पर अघटित धातुयोनि होती है। घटित धातुयोनिके तान भेद हैं—जीवाभरण—आभूषण, गृहाभरण—वर्तन और नाणक—सिक्के, नोट आदि। अ ए क च ट त प य श प्रश्नाचर हों तो द्विपदाभरण—दो पैरवाले जीवोंके आभूषण होते हैं। इसके तीन भेद हैं—देवताभूषण, पित्त आभूषण और मनुष्याभूषण। मनुष्याभरणके शिरपाभरण, कर्णाभरण, नासिकाभरण, प्रीवाभरण, हस्ताभरण, जंघाभरण और पादाभरण ये आठ भेद हैं। इन आभूषणोंमें मुकुट, खौर, सीसफूल आदि शिरपाभरण; कानोंमें पहने जानेवाले कुण्डल, एरिंग आदि कर्णाभरण; नाकमें पहने जानेवाली हाँसुली, हार, कण्ठी आदि प्रीवाभरण; हाथोंमें पहने जानेवाले कंकण, अँगूठी, मुदरी, खुरला, ल्राप आदि हस्ताभरण; जांघोंमें बाँ घे जानेवाले घुघरू, खुद्विण्टका आदि जंघाभरण और पैरोमें पहने जानेवाले बिद्युए, खुरला, पाजेब आदि पादाभरण होते हैं। क ग क च ज ज ट ड ण त द न प ब म य ल श स प्रश्नाचरोंके होने पर मनुष्याभरणकी चिन्ता एवं ख घ छ भ ठ ढ थ घ फ भ र व प ह प्रश्नाचरोंके होनेपर खियोंके आभूषणोंकी चिन्ता सममनी चाहिए।

उत्तराचरवर्णोंके प्रश्नाचर होने पर दिचण अंगका आभूषण और अधराचर प्रश्नवर्णोंके होनेपर वाम अंगका आभूषण समम्मना चाहिए। अ क ख ग घ छ प्रश्नाचरोंके होने पर या प्रश्नवर्णोंमें उक्त प्रश्नाचरोंकी बहुळता होनेपर देवोंके उपकरण छुत्र, चमर आदि आभूषण और त थ द ध न प फ ब भ म इन प्रश्नवर्णोंके होनेपर पिचयोंके आभूषणोंकी चिन्ता समम्मनी चाहिए।

यदि प्रश्नवाक्यका आद्यवर्ण क ग रू च ज ल ट द ण त द न प ब म य रू श स इन अचरों में से कोई हो तो हीरा, माणिक्य, मरकत, पद्मराग और मूँगाकी चिन्ता; ख घ छ क ठ द थ घ फ भ र व प ह इन अचरों में से कोई हो तो हरितालं, शिला, पत्थर, आदिकी चिन्ता एवं उ ऊ अं भः स्वरों से युक्त व्यंजन प्रश्नके आदिमें हो तो शर्करा, लवण, बाल आदिको चिन्ता समक्षनी चाहिए। यदि प्रश्नवाक्यके आदिमें अ इ ए ओ इन चार मात्राओं में से कोई हो तो हीरा, मोती, माणिक्य आदि जवाहरातको चिन्ता; आ ई ऐ औ इन मात्राओं में से कोई हो तो शिला, पत्थर, सीमेन्ट, चूना, संगमरमर आदिका चिन्ता एवं उ ऊ अं अः इन मात्राओं में से कोई मात्रा हो तो चीनी, बाल आदिकी चिन्ता कहनी चाहिए। मुश्का प्रश्नमें मुद्दीके अन्दर भी इन्हीं प्रश्नविचारों के अनुसार योनिका निर्णयकर वस्तु बतलानी चाहिए।

मूलयोनिके चार भेद हैं—वृच, गुल्म, लता और वल्ली। यदि प्रश्नवाक्यके आद्यवर्णकी मात्रा आ हो तो वृच, ई हो तो गुल्म, ऐ हो तो लता और औ हो तो वल्ली समक्क्ती चाहिए। पुन: मूलयोनिके चार भेद हैं—वल्कल, पत्ते, पुष्प और फल । प्रश्नवाक्यके आदिमें क च ट त वर्णोंके होने पर फलकी चिन्ता करनी चाहिए।

जीव योनिसे मानसिक चिन्ता और मुष्टिगत प्रश्नोंके उत्तरोंके साथ चोरकी जाति, अवस्था, आकृति, रूप, कद, स्त्री, पुरुष एवं बालक आदिका पता लगाया जा सकता है। धातु योनिमें चोरी गई वस्तुका स्वरूप और नाम बताया जा सकता है। धातु योनिके विश्लेषणसे कहा जा सकता है कि अमुक प्रकारकी वस्तु चोरी गई है या नष्ट हुई है। इन योनियोंके विचार द्वारा किसी भी व्यक्तिको मनःस्थिति का सहजमें पता लगाया जा सकता है। प्रश्नशास्त्रका विवेचन करनेवाले व्यक्तिको उपर्युक्त सभी प्रश्न संज्ञाओंका परिज्ञान रहना चाहिए।

लाभालाम सम्बन्धी प्रश्नोंका विचार करते हुए कहा है कि प्रश्नाचरोंमें आलिङ्गित अ इ ए ओ मात्राओंके होनेपर शीघ्र अधिक लाभ, अभिधूमित आ ई ऐ औ मात्राओंके होने पर अल्प लाभ एवं दग्ध

उ ऊ अं अः मात्राओं के होनेपर अलाभ एवं हानि होती है। उ ऊ अं अः इन चार मात्राओं से संयुक्त क ग ड च ज ज ट ड ण त द न प ब भ य ल श स ये प्रश्नाचर हों तो बहुत लाभ होता है। आ ई ऐ औ मात्राओं से संयुक्त क ग ड च ज ज ट ड ण त द न प ब भ य ल श स इन प्रश्नाचरों के होनेपर अल्प लाभ होता है। अ आ इ ए ओ मात्राओं से संयुक्त उपर्युक्त प्रश्नाचरों के होनेपर जीवलाभ और रूपया, पैसा, सोना, चाँदी, मोती, माणिक्य आदिका लाभ होता है। ई ए औ ड ज ण न म ल र प प्रश्नाचर हों तो लकड़ी, वृच, कुर्सी, टेबुल, पलंग आदि वस्तुओं का लाभ होता है।

शुभाशुभ प्रकरणमें प्रधानतया रोगीके स्वास्थ्य लाभ एवं उसकी आयुका विचार किया जाता है। प्रश्नवाक्यमें आद्यवर्ण आलिङ्गित मात्रासे युक्त हों तो रोगीका रोग यत्नसाध्य, अभिधूमित मात्रासे युक्त हो तो कष्ट साध्य और दग्ध मात्रासे संयुक्त संयुक्ताचर हों तो मृत्यु फल समक्षना चाहिए। पृच्छकके प्रश्नाचरों में आद्यवर्ण आ ई ऐ औ मात्राओंसे युक्त संयुक्ताचर हो तो पृच्छक जिसके सम्बन्धमें पूछता है उसकी दार्घायु होती है। आ ई ऐ औ इन मात्राओंसे युक्त क ग छ च ज ज ट ड ण त द न प व म य ल श स वर्णों में से कोई भी वर्ण प्रश्नवाक्यका आद्यचर हो तो लम्बी बीमारी भोगनेके बाद रोगी स्वास्थ्यलाभ करता है।

पृच्छकसे किसी फलका नाम पूछना तथा कोई एक अंक संख्या पूछनेके पश्चात् अंकसंख्याको द्विगुणा कर फल और नामके अचरोंकी संख्या जोड़ देनी चाहिए। जोड़नेके पश्चात् जो योग आवे, उसमें १३ जोड़कर ६ का भाग देना चाहिए। १ शेषमें धनवृद्धि, २ में धनचय, ३ में आरोग्य, ४ में व्याधि, ५ में स्त्री लाभ, ६ में बन्धु नाश, ७ में कार्यसिद्धि, ६ में मरण और ६ शेषमें राज्यशिक्ष होती है।

कार्यसिद्धि-असिद्धिका प्रश्न होनेपर पृच्छुकका मुख जिस दिशामें हो उस दिशाकी अंकसंख्या ( पूर्व १, पश्चिम २, उत्तर ३, दिश्चिण ४, ) प्रहर संख्या ( जिस प्रहरमें प्रश्न किया गया है, उसकी संख्या प्रातःकाल स्योद्यसे तीन घंटेतक प्रथम प्रहर, आगे तीन-तीन घण्टेपर एक-एक प्रहरकी गणना करनी चाहिए ), वार संख्या ( रिववार १, सोम २, मङ्गल ३, बुध ४, बृहस्पति ५, शुक्र ६, शनि ७। और नच्च संख्या ( अधिनी १, भरणी २, कृत्तिका ३ इत्यादि गणना ) को जोड़कर योगफलमें आठका भाग देना चाहिए। एक अथवा पाँच शेष रहे तो शीघ्र कार्यसिद्धि, छः अथवा चार शेषमें तीन दिनमें कार्यसिद्धि, तीन अथवा सात शेषमें बिलम्बसे कार्यसिद्धि एवं एक अथवा आठ शेषमें कार्य असिद्ध होती है। हँसते हुए प्रश्न करनेसे कार्य सिद्ध होता है और उदासीनरूपसे प्रश्न करने पर कार्य असिद्ध रहता है। पृच्छुक से एकसे लेकर एकसी आठ अंकके बीचकी एक अंक संख्या पृञ्चनो चाहिए। इस अंक संख्यामें १२ का भाग देने पर १।७।६ शेषमें बिलम्बसे कार्य सिद्धि; ६।४।१०।५ शेषमें कार्य नाश एवं २।६।११।० शेषमें शीघ्र कार्यसिद्धि होती है। पृच्छुकसे किसी फूलका नाम पृञ्जकर उसकी स्वर संख्याको व्यक्षन संख्यासे गुणा कर दे; गुणनफलमें पृच्छुकके नामके अच्होंकी संख्या जोड़कर योगफलमें ६ का भाग दे। एक शेषमें शीघ्र कार्य सिद्धि; २।५।० में विलम्बसे कार्यसिद्धि और ४।६।६ शेष में कार्यनाश तथा अवशिष्ट शेषमें कार्य मन्दगितसे होता है पृच्छुकके नामके अच्होंको दोसे गुणाकर गुणनफलमें ७ जोड़ दे। उस योगमें ३ का भाग देने पर सम शेषमें कार्यमें कार्यनाश और विपम शेषमें कार्यसिद्धि फल कहना चाहिए।

पृच्छकके तिथि, वार, नचन्न संख्यामें गर्भिणीके नाम अचरोंको जोड़कर सातका भाग देनेमें एकाधिक शेषमें रिववार आदि होते हैं। रिव, भौम और गुरुवारमें पुत्र तथा सोम बुध और शुक्रवारमें कन्या उत्पन्न होती है। शनिवार उपद्रवकारक है।

इस प्रकार अष्टाङ्ग निमित्तका विचार हमारे देशमें प्राचीन कालसे होता आ रहा है। इस निमित्त ज्ञान द्वारा वर्षण, अवर्षण, सुभिन्न, दुर्भिन्न, सुल, दुःख, लाभ, अलाभ, जय, पराजय आदि बातोंका पहले से ही पता लगाकर व्यक्ति अपने लौकिक और पारलौकिक जीवनमें सफलता प्राप्त कर लेता है।

## अष्टाङ्ग निमित्त और ग्रीस तथा रोमके सिद्धान्त

जैनाचार्योंने अष्टाङ्ग निमित्तका विकास स्वतन्त्र रूपसे किया है। इनकी विचारधारा पर ग्रीस या रोमका प्रभाव नहीं है। ज्योतिषकरण्डकमें (ई० पू० २००-३५०) लग्नका जो निरूपण किया गया है, उससे इस बातपर प्रकाश पड़ता है कि जैनाचार्योंके ग्रीक सम्पर्कके पहले ही अष्टाङ्ग निमित्तका प्रतिपादन हुआ था। बताया गया है—

लग्नं च दक्खिणायविसुवे सुवि अस्स उत्तरं अयणे। लग्गं साई विसुवेसु पंचसु वि दक्खिणे अयणे॥

इस पद्यमें अस्स यानी अश्वनी और साई अर्थात् स्वाति ये विषुवके लग्न बताये गये हैं। ज्योतिष-करण्डकमें विशेष अवस्थाके नच्चत्रोंको भी लग्न कहा है। यवनोंके आगमनके पूर्व भारतमें यही जैन लग्नपणाली प्रचलित थी। प्राचीन भारतमें विशिष्ट अवस्थाकी राशिके समान विशिष्ट अवस्थाके नच्चत्रोंको भी लग्न कहा जाता था। ज्योतिषकरण्डकमें ज्यतीषात आनयन की जिस प्रक्रियाका वर्णन है वह इस बातकी साची है कि ग्रीक सम्पर्कसे पूर्व ज्योतिषका प्रचार राशि, ग्रह, लग्न आदिके रूपमें भारतमें वर्तमान था। कहा गया है—

> अयणाणं संबंधे रिवसोमाणं तु वे हि य जुगम्मि । जं हवइ भागळढं वइहया तित्तया होन्ति ॥ बावत्तपरीयमाणे फळरासी इच्छित्तेउ जुगभे ए। इच्छियवइवायंपि य इदं आऊण आणे हि॥

इन गाथाओंकी न्यास्था करते हुए मलयगिरिने लिखा है—"इह सूर्यचन्द्रमसौ स्वकीयेऽयने वर्तमानौ यत्र परस्परं न्यतिपततः स कालो न्यतिपातः, तत्र रविसमयोः युगे युगमध्ये यानि अयनानि तेषां परस्परं सम्बन्धे एकत्र मेलने कृते द्वाभ्यां भागो हियते। हते च भागे यद् भवति भागलञ्धं तावन्तः तावत्प्रमाणाः युगे न्यतिपाताः भवन्ति।"

डक्त्यू० डक्त्यू० हण्टरने लिखा है—"आठवीं शतीमें अरब विद्वानोंने भारतसे ज्योतिषविद्या सीखी और भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तोंका 'सिंद हिंद' के नामसे अरबीमें अनुवाद किया।" अरबी भाषामें लिखी गयी "आइन-उल-अंबा फितल कालुली अत्बा" नामक पुस्तकमें लिखा है कि "भारतीय विद्वानोंने अरबके अन्तर्गत बगदादको राजसभामें आकर ज्योतिष, चिकित्सा आदि शाखोंकी शिचा दी थी। कर्क नामके एक विद्वान् शक संवत् ६६४ में बादशाह अलमसूरके दरवारमें ज्योतिष और चिकित्साके ज्ञानदानके निमित्त गये थे"।

मैक्समूलरने लिखा है कि "भारतीयोंको आकाशका रहस्य जाननेकी भावना विदेशीय प्रभाववश उद्भूत नहीं हुई, बिक स्वतन्त्र रूपसे उत्पन्न हुई है। अ अत्यव स्पष्ट है कि अष्टाङ्ग निमित्त ज्ञानमें फलित ज्योतिषकी प्रायः सभी बातें परिगणित हैं। अष्टांग निमित्तने फलित सिद्धान्तोंको विकसित और पल्लवित किया है। भारतमें इसका प्रचार ई० सन्से पूर्वकी शताब्दियोंमें ही हो चुका था। फ्रान्सीसी पर्यटक फ्राक्वीस बर्नियर भी इस बातका समर्थन करता है कि भारतमें इस विद्याका विकास स्वतन्त्र रूपसे हुआ है।

यह सत्य है कि अष्टांगनिमित्त विद्या भारतमें जन्मी, विकसित हुई और समृद्धिशाली हुई; पर त्तानकी धारा सभी देशोंमें प्रवाहित होती है। अतः ईस्वी सन्की आरम्भिक शताब्दियोंमें प्रीस और

१. देखें — ज्योतिषकरण्डक पृ० २००-२०५। २. इंटर इंडियन-गैज़ेटियर-इंडिया पृ० २१७। ३. ज्योतिष रत्नाकर प्रथम भाग भूभिका; ४. Vol. XIII Lecture in objections PP 130

रोममें भी निमित्तका विचार किया जाता था। यहाँ ग्रीस और रोमका निमित्त विचार तुलनाके लिए उद्धत किया जायगा।

ग्रीस-इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें बताया गया है कि भूकम्प और ग्रहण येलो-पोनेसियन लड़ाईके पहले हुए थे। इसके सिवा एक्सरसेस ग्रीससे होकर अपनी सेना ले जा रहा था, तब उसे हारका अनागत कथन पहलेसे ही ज्ञात हो गया था। ग्रीक लोगोंमें विचित्र बातोंको यथा घोड़ीसे खरगोश का जन्म होना, स्त्रीको साँपके बच्चेका जन्म होना, मुरम्माये फूलोंका सम्मुख आना, विभिन्न प्रकारके पिचयों-के शब्दोंका सुनना तथा उनका दिशा परिवर्तन कर दायें या बायें आना प्रभृति बातें युद्धमें पराजयकी सूचक मानी जाती थीं। इस साहित्यमें शकुन और अपशकुनके सम्बन्धमें सुन्दर रचनाएँ हैं। फलित ज्योतिषके अंग राशि और ग्रहोंके बारेमें ग्रीकोंने आजसे कमसे कम दो हजार वर्ष पहले पर्याप्त विचार किया था। भारतवर्षमें जब अष्टाङ्ग निमित्तका विचार आरम्भ हुआ, ग्रीसमें भी स्वग्न, प्रश्न, दिक्शुद्धि, कालशुद्धि और देशशुद्धि पर विचार किया जाता था। इनके साहित्यमें सन्ध्या, उषा तथा आकाशमण्डलके विभिन्न परि-वर्तनसे घटित होनेवाली घटनाओंका जिक किया गया है।

ग्रीकोंका प्रभाव रोमन सभ्यतापर भी पूरा पड़ा। इन्होंने भी अपने शकुन शास्त्रमें ग्रीकोंकी तरह प्रकृति परिवर्तन, विशिष्ट विशिष्ट ताराओंका उदय, ताराओंका टूटना, चन्द्रमाका परिवर्तित अस्वाभाविक रूपका दिखलाई पड़ना, ताराओंका लालवर्णका होकर सूर्यके चारों ओर एकत्र हो जाना, आगर्का वड़ी-बड़ी चिनगारियोंका आकाशमें फैल जाना, इत्यादि विचित्र बातोंको देशके लिए हानिकारक बतलाया है। रोमके लोगोंने जितना ग्रीस से सीखा, उससे कहीं अधिक भारतवर्षसे।

वराहिमिहिरकी पञ्चसिद्धान्तिकामें रोम और पौलस्य नामके सिद्धान्त आये हैं, जिनसे पता चलता है कि भारतवर्षमें भी रोम सिद्धान्तका प्रचार था। रोमके कई छात्र भारतवर्षमें आये और वर्षों यहाँ के आचार्यों के पास रहकर निमित्त और उयोतिषका अध्ययन करते रहे। वराहिमिहिरके समयमें भारतमें अष्टांग-निमित्तका अधिक प्रचार था। उयोतिषका उद्देश्य जीवनके समस्त आवश्यक विषयोंका विवेचन करना था। अतः अध्ययनार्थ आये हुए विदेशी विद्वान् छात्र अष्टांगनिमित्त और संहिताशास्त्रका अध्ययन करते थे। उस युगमें संहितामें आयुर्वेदका भी अन्तर्भाव होता था, राजनीतिके युद्ध सम्बन्धी दाव-पेंच भी इसी शास्त्रके अन्तर्गत थे। अतः रोममें निमित्तोंका प्रचार विशेष रूपसे हुआ। गणित प्रक्रियाके विना केवल प्रकृति परिवर्तन या आकाशकी स्थितिके अवलोकनसे ही फल निरूपण रोममें हुआ है। शकुन और अपशकुनका विषय भी इसीके अन्तर्गत आता है। रोमके इतिहासमें ऐसी अनेक घटनाओंका निरूपण है जिनसे सिद्ध होता है कि वहाँ शकुन और अपशकुनका फल राष्ट्रको भोगना पड़ा था।

इस प्रकार ग्रीस, रोम आदि देशोंमें भारतके समान ही निमित्तोंका विचार होता था। इन दोनों देशोंके ज्योतिष सिद्धान्त निमित्तों पर आश्रित थे। सुभिन्न-दुर्भिन्न, जय-पराजय एवं यात्राके शकुनोंके सम्बन्धमें वैसा ही लिखा मिलता है, जैसा हमारे यहाँ है। प्राकृतिक और शारीरिक दोनों प्रकारके अरिष्टोंका विवेचन ग्रीस और रोम सिद्धान्तोंमें मिलता है। पञ्चसिद्धान्तिकामें जो रोमक सिद्धान्त उपलब्ध है, उससे ग्रहगणितकी मान्यताओं पर भी प्रकाश पड़ता है।

# भद्रसाहु संहिताका वर्ण्य विषय

अष्टांग निमित्तोंका इस एक ही प्रन्थमें वर्णन किया गया है। यह प्रन्थ द्वादशांग वाणीके वेता श्रुतकेवली भद्रवाहुके नामपर रचित है। इस प्रन्थके प्रारम्भमें बतलाया गया है कि प्राचीन कालमें मगध देशमें नाना प्रकारके वैभवसे युक्त राजगृह नामका सुन्दर नगर था। इस नगरमें राजगुणोंसे परिपूर्ण, नाना गुणसम्पन्न सेनजित ( प्रसेनजित संभवतः बिम्बसारका पिता ) नामका राजा राज्य करता था। इस नगरके बाहरी भागमें नाना प्रकारके वृत्तोंसे युक्त पाण्डुगिरि नामका पर्वत था। इस पर्वतके वृत्त फल-फूलोंसे

युक्त समृद्धिशाली थे तथा इन पर पिंचगण सर्वथा मनोरम कलरव किया करते थे। एक समय श्रीभद्रवाहु आचार्य इसी पाण्डुगिरिपर एक वृत्तके नीचे अनेक शिष्य-प्रशिष्योंसे युक्त स्थित थे, राजा सेनजितने नम्री-भूत होकर आचार्यसे प्रश्न किया—

> पार्थिवानां हितार्थाय भिन्नूणां हितकाम्यया । श्रावकाणां हितार्थाय दिव्यं ज्ञानं त्रवीहि नः ॥ शुभाशुभं समुद्भूतं श्रुत्वा राजा निमित्ततः । विजिगीषुः स्थिरमितः सुखं याति महीं सदा ॥ राजभिः पूजिताः सर्वे भिन्नवो धर्मचारिणः । विहरन्ति निरुद्धिग्नास्तेन राजाभियोजिताः ॥ सुखप्राह्यं लघुप्रन्थं स्पष्टं शिष्यहितावहम् । सर्वज्ञभाषितं तथ्यं निमित्तं तु त्रवीहि नः ॥

इस प्रन्थमें उल्का, परिवेष, विद्युत, अञ्च, सन्ध्या, मेघ, वात, प्रवर्षण, गन्धवैनगर, गर्भलचण, यात्रा, उत्पात, प्रहचार, प्रहयुद्ध, स्वप्न, मुहूर्च, तिथि, करण, शकुन, पाक, ज्योतिष, वास्तु, इन्द्रसम्पदा, लचण, व्यक्षन, चिह्न, लग्न, विद्या, औषध प्रभृति सभी निमित्तोंके बलाबल, विरोध और पराजय आदि विषयोंके निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा की है। परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थमें जितने अध्याय प्राप्त हैं, उनमें मुहूर्च तक ही वर्णन मिलता है। अवशेष विषयोंका प्रतिपादन २७ वें अध्यायसे आगे आनेवाले अध्यायोंमें हुआ होगा।

श्रद्धेय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार द्वारा लिखित प्रन्थपरीचा द्वितीय भागसे ज्ञात होता है कि इस प्रन्थमें पाँच खण्ड और बारह हजार रलोक हैं। बताया गया है—

प्रथमो व्यवहाराख्यो ज्योतिराख्यो द्वितीयकः।
नृतीयोऽपि निमित्ताख्यश्चतुर्थोऽपि शरीरजः॥१॥
पञ्चमोऽपि स्वराख्यश्च पञ्चखण्डैरियं मता।
द्वादशसहस्रं प्रमिता संहितेयं जिनोदिता॥२॥

न्यवहार, ज्योतिष, निमित्त, शरीर एवं स्वर ये पाँच खण्ड भद्रबाहु संहितामें हैं। इस ग्रन्थमें एक विलचण बात यह है कि पाँच खण्डोंके होनेपर दूसरे खण्डको मध्यम और तीसरे खण्डको उत्तर खण्ड कहा गया है।

इस संस्करणमें हम केवल २७ अध्याय ही दे रहे हैं । ३०वाँ अध्याय परिशिष्ट रूपसे दिया जा रहा है । अतः २७ अध्यायोंके वर्ण्य विषय पर विचार करना आवश्यक है ।

प्रथम अध्याय में प्रन्थके वर्ण्य विषयोंकी तालिका प्रस्तुत की गर्या है। आरम्भमें बताया गया है कि यह देश कृष्पिधान है, अतः कृषिकी जानकारी—किस वर्ष किस प्रकारकी फसल होगी प्राप्त करना श्रावक और मुनि दोनोंके लिए आवश्यक था। यद्यपि मुनिका कार्य ज्ञान-ध्यानमें रत रहना है, पर आहार आदि कियाओंको सम्पन्न करनेके लिए उन्हें श्रावकोंके अधीन रहना पड़ता था, अतः सुभिन्न, दुभिन्नकी जानकारी प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक है। निमिन्तशास्त्रका ज्ञान ऐहिक जीवनके व्यवहारको चलानेके लिए आवश्यक है। अतः इस अध्यायमें निमिन्तोंके वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है और वर्ण्य विषयोंकी तालिका दी गई है।

द्वितीय अध्यायमें उल्का-निमित्तका वर्णन किया गया है। बताया गया है कि प्रकृतिका अन्यथा भाव विकार कहा जाता है; इस विकारको देखकर शुभाशुभके सम्बन्धमें जान छेना चाहिए। रातको जो तारे टूटकर गिरते हुए जान पड़ते हैं, वे उल्काएँ हैं। इस प्रन्थमें उल्काके धिष्ण्या, उल्का, अशनि, विद्युत् और तारा ये पाँच भेद हैं। उल्का फल १५ दिनोंमें, धिष्ण्या और अशनिका ४५ दिनोंमें एवं तारा

और विद्युत्का छः दिनोंमें प्राप्त होता है। ताराका जितना प्रमाण है, उससे लम्बाईमें दूना धिष्ण्याका है। विद्युत् नामवालो उल्का बड़ी कुटिल—टेढ़ी-मेढ़ी और शीघ्रगामिनी होती है। अशनि नामकी उल्का चकाकार होती है, पौरुषी नामकी उल्का स्वभावतः लम्बी होती है तथा गिरते समय बढ़ती जाती है। ध्वज, मत्स्य, हाथी, पर्वत, कमल, चन्द्रमा, अश्व, तसरज और हंसके समान दिखाई पड़नेवाली उल्का छुभ मानी जाती है। श्रीवत्स, वज्र, शंख और स्वस्तिकरूप प्रकाशित होनेवाली उल्का कल्याणकारी और सुभिचदायक है। जिन उल्काओं सिरका भाग मकरके समान और पूँछ गायके समान हो, वे उल्काएँ अनिष्ट सूचक तथा संसारके लिए भयपद होती हैं। इस अध्यायमें संक्षेत्रमें उल्काओं बनावट, रूप-रंग आदिके आधारपर फलादेशका वर्णन किया है।

तृतीय अध्यायमें —६६ रलोक हैं, इसमें विस्तारपूर्वंक उल्कापातका फलादेश बताया गया है। ७ से ११ रलोकोंमें उल्काओंके आकार-प्रकारका विवेचन है। १६ वें रलोकसे १८ रलोकतक वर्णंके अनुसार उल्काका फलादेश वर्णित है। बताया गया है कि अग्निकी प्रभावाली उल्का अग्निमय, मंजिष्ठके समान रंगवाली उल्का व्याधि और कृष्णवर्णकी उल्का दुभिंचकी सूचना देती है। १६ वें रलोकसे २६ वें रलोक तक दिशाके अनुसार उल्काका फलादेश बतलाया गया है। अवशेष रलोकोंमें विभिन्न दृष्टिकोणोंसे उल्काका फलादेश वर्णित है। सुभिच, दुभिच, जय, पराजय, हानि, लाम, जीवन, मरण, सुख, दुःख आदि बातोंकी जानकारी उल्का निमित्तसे की जा सकती है। पापरूप उल्काएँ और पुण्यरूप उल्काएँ अपने-अपने स्वभावगुणानुसार इष्टानिष्टकी सूचना देती हैं। उल्काओंको विशेष पहचान भी इस अध्यायमें बतलायी गयी है।

चौथे अध्यायमें परिवेष — का वर्णन किया गया है। परिवेष दो प्रकारके होते हैं — प्रशस्त और अप्रशस्त । इस अध्यायमें ३६ रलोक हैं। आरम्भिक रलोकोंमें परिवेष होने के कारण, परिवेषका स्वरूप और आकृतिका वर्णन है। वर्ण ऋतुमें सूर्य या चन्द्रमाके चारों ओर एक गोलाकार अथवा अन्य किसी आकारमें एक मण्डल सा बनता है, यही परिवेष कहलाता है। चाँदी या कबूतरके रंगके समान आभा वाला चन्द्रमाका परिवेष हो तो जलकी वर्षा, इन्द्रधनुषके समान वर्णवाला परिवेष हो तो संग्राम या विग्रह की सूचना, काले और नीले वर्णका चक्र परिवेष हो तो वर्षांकी सूचना, पीत वर्णका परिवेष हो तो व्याधिकी सूचना एवं भस्मके समान आकृति और रंगका चन्द्र परिवेष हो तो किसी महाभयकी सूचना समक्षनी चाहिए। उद्यकालीन चन्द्रमाके चारों ओर सुन्दर परिवेष हो तो वर्षा तथा उद्यकालों चन्द्रमाके चारों ओर रूच और रवेत वर्णका परिवेष हो तो चोरोंके उपद्रवक्ती सूचना देता है। सूर्यका परिवेष साधारणतः अग्रुम होता है और आधि-व्याधिको सूचित करता है। जो परिवेष नीलकंठ, मोर, रजत, दुग्य और जलकी आभा वाला हो, स्वकालसम्भूत हो, जिसका वृत्त खण्डित न हो और स्निग्य हो, वह सुभिच्न और मंगल करने वाला होता है। जो परिवेष समस्त आकाशमें गमन करे, अनेक प्रकारकी आभा वाला हो, रुधिरके समान लाल हो, रूखा और खण्डित हो तथा धनुष और श्वंगाटकके समान हो तो वह पापकारी भयप्रद और रोग सूचक होता है। चन्द्रमाके परिवेषसे प्रायः वर्षा आताप का विचार किया जाता है और सूर्यके परिवेष से महत्वपूर्ण घटित होनेवाली घटनाएँ सूचित होती हैं।

पाँचवें अध्यायमें विद्युत्—का वर्णन किया है। इस अध्यायमें २५ रहोक हैं। आरम्भमें सौदामिनी और विजलीके स्वरूपोंका कथन किया गया है। विजली-निमित्तोंका प्रधान उद्देश्य वर्षा के सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करना है। यह निमित्त फसलके भविष्यको अवगत करनेके लिए भी उपयोगी है। बताया गया है कि जब आकाशमें घने बादल छाये हों, उस समय पूर्व दिशामें विजली कड़के और इसका रंग श्वेत या पीत हो तो निश्चयतः वर्षा होतो है और यह फल दूसरे ही दिन प्राप्त होता है। ऋतु, दिशा, मास और दिन या रातमें विजलीके चमकानेका फलादेश इस अध्यायमें बताया गया है। विद्युत्के रूप, और मार्गका विवेचन भी इस अध्यायमें है तथा इसी विवेचनके आधार पर फलादेशका वर्णन किया गया है।

छठवें अध्यायमें अञ्चलत्ताण—का निरूपण है। इसमें २१ श्लोक हैं, आरम्भमें मेवोंके स्वरूपका कथन है। इस अध्यायका प्रधान उद्देश्य भी वर्षाके सम्बन्धमें जानकारी उपस्थित करना है। आकाशमें विभिन्न आकृति और विभिन्न वर्णोंके मेघ छाये रहते हैं। तिथि, मास, ऋनुके अनुसार विभिन्न आकृतिके मेघोंका फलादेश बतलाया गया है। वर्षाकी सूचनाके अलावा मेघ अपनी आकृति और वर्णके अनुसार राजाके जय, पराजय, युद्ध, सन्धि, विप्रह आदिकी भी सूचना देते हैं। इस अध्यायमें मेघोंकी चाल-ढालका वर्णन है, इससे भविष्यत्कालकी अनेक बातोंकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेघोंकी गर्जन-तर्जन ध्वनिके परिज्ञानसे अनेक प्रकारको बातोंकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सातवाँ अध्याय सन्ध्या छत्तण—है। इसमें २६ रलोक हैं। इस अध्यायमें प्रातः और सायं सन्ध्याका छत्तण विशेष रूपसे बतलाया गया है तथा इन सन्ध्याओंका रूप आकृति और समयके अनुसार फलादेश बतलाया गया है। प्रतिदिन सूर्यके अर्धास्त हो जानेके समयसे जबतक आकाशमें नत्त्रत्र भली-भाँ ति दिखलायों न दें तबतक सन्ध्याकाल रहता है; इसी प्रकार अर्धोदित सूर्यसे पहले तारा दर्शनतक उदय सन्ध्याकाल माना जाता है। सूर्योदयके समयकी सन्ध्या यदि रवेतवर्णकी हो और वह उत्तर दिशामें स्थित हो तो ब्राह्मणोंको भय देनेवाली होती है। सूर्योदयके समय लालवर्णकी सन्ध्या चत्रियोंको, पीतवर्णकी सन्ध्या वैश्योंको और कृष्णवर्णकी सन्ध्या श्रद्धोंको जय देती है। सन्ध्याका फल दिशाओंके अनुसार भी कहा गया है। अस्तकालकी सन्ध्याकी अपेचा उदयकालकी सन्ध्या अधिक महत्त्व रखती है। उदयकाल नानाप्रकारकी भावी घटनाओंकी सूचना देता है। प्रस्तुत अध्यायमें उदयकालीन सन्ध्याका विस्तृत फलादेश बतलाया गया है। सन्ध्याके स्पर्श और रंगको पहचाननेके लिए कुछ दिन अभ्यास आवश्यक है।

आठवें अध्यायमें मेघोंका लक्षण—बतलाया गया है। इसमें २७ श्लोक हैं। इस अध्यायमें मेघोंकी आकृति, उनका काल, वर्ण, दिशा एवं गर्जन-ध्विनके अनुसार फलादेशका वर्णन है। बताया गया है कि शरद्कतुके मेघोंसे अनेक प्रकारके शुभाशुभ फलकी सूचना, प्रीध्मऋतुके मेघोंसे वर्षाकी सूचना एवं वर्षाऋतुके मेघोंसे केवल वर्षाकी सूचना मिलती है। मेघोंकी गर्जनाको मेघोंकी भाषा कहा गया है। मेंघोंकी भाषासे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनकी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञातकी जा सकती है। पशु, पत्ती और मनुष्योंकी बोलीके समान मेघोंकी भाषा—गर्जना भी अनेक प्रकारकी होती है। जब मेघ सिहके समान गर्जना करें तो राष्ट्रमें विप्लव, मृगके समान गर्जना करें तो शक्ष्ववृद्धि एवं हाथीके समान गर्जना करें तो राष्ट्रके सम्मानकी वृद्धि होती है। जनतामें भयका संचार, राष्ट्रकी आर्थिक चित एवं राष्ट्रमें नानाप्रकारकी व्याधियाँ उस समय उत्पन्न होती हैं, जब मेच विल्लीके समान गर्जना करते हों। खरगोश, सियार और विल्लीके समान मेघोंकी गर्जना अशुम मानी गई है। नारियोंके समान कोमल और मशुर गर्जना कलाकी उन्नति एवं देशकी समृद्धिमें विशेष सहायक होती है। रोते हुए मनुष्यकी ध्वनिके समान जब मेच गर्जना करें तो निश्चयतः महामारीकी सूचना समक्षनी चाहिए। मशुर और कोमल गर्जना शुभ-फल्टायक माना जाता है।

नौंवें अध्यायमें वायुका वर्णन है। इस अध्यायमें ६५ रहोक हैं। इस अध्यायके आरम्भमें वायुकी विशेषता, उपयोगिता एवं स्वरूपका कथन किया गया है। वायुके परिज्ञान द्वारा भावी शुभाशुभ फलका विचार किया गया है। इसके लिए तीन तिथियाँ विशेष महत्त्वकी मानी गयी हैं। उपेष्ठ पूर्णिमा, आषाड़ी प्रतिपदा और आषाड़ी पूर्णिमा। इन तीन तिथियों वायुके परीचण द्वारा वर्षा, कृषि, वाणिउय, रोग आदिकी जानकारी प्राप्तकी जाती है। आषाड़ी प्रतिपदाके दिन सूर्यास्तके समयमें पूर्व दिशामें वायु चले तो आश्विन महीनेमें अच्छी वर्षा होती है तथा इस प्रकारके वायुसे श्रावण मासमें भी अच्छी वर्षा होनेकी सूचना सममनी चाहिए। रात्रिके समय जब आकाशमें मेच छाये हों और धीमी वर्षा हो रही हो, उस समय पूर्व दिशामें वायु चले तो भाद्रपद मासमें अच्छी वर्षाकी सूचना सममनी चाहिए। श्रावण मासमें पश्चिमीय हवा, भाद्रपद मासमें पूर्वीय और आश्विनमें ईशान कोणकी हवा चले तो अच्छी वर्षाका योग सममना चाहिए तथा फसल भी उत्तम होती है। उपेष्ठ पूर्णिमाको निरम्न आकाश रहे और दिवण

वायु चले तो उस वर्ष अच्छी वर्षा नहीं होती। ज्येष्ठ पूर्णिमाको प्रातःकाल सूर्योदयके समयमें पूर्वीय वायुके चलनेसे फसल खराब होती है, पश्चिमीयके चलनेसे अच्छी, दिल्लिणीयसे दुष्काल और उत्तरीय वायुसे सामान्य फसलकी सूचना समभनी चाहिए।

दशवें अध्यायमें प्रवर्षण का वर्णन है। इस अध्यायमें ५५ रहोक हैं। इस अध्यायमें विभिन्न निमित्तों द्वारा वर्षाका परिमाण निश्चित किया गया है। वर्षा ऋतुमें प्रथम दिन वर्षा जिस दिन होती है, उसीके फलादेशानुसार समस्त वर्षकों वर्षाका परिमाण ज्ञात किया जा सकता है। अश्विनी, भरणी आदि २७ नचत्रोंमें प्रथम वर्षा होनेसे समस्त वर्षमें कुल कितनी वर्षा होगी, इसकी जानकारी भी इस अध्यायमें बतलायी गयी है। प्रथम वर्षा अश्विनी नचत्रमें हो तो ४६ आदक जल, भरणीमें हो तो १६ आदक, आद्रोमें हो तो १२ आदक, आद्रोमें हो तो १२ आदक, प्रवर्मों हो तो १२ आदक, क्रत्नमें हो तो १६ द्रोण, पूर्वा फाल्गुनीमें हो तो १६ द्रोण, उत्तराफाल्गुनीमें हो तो १६ द्रोण, अनुराधामें हो तो १६ द्रोण, ज्येष्ठामें हो तो १२ आढक, स्वातिमें हो तो ३२ आढक, विशाखामें हो तो १६ द्रोण, अनुराधामें हो तो १६ द्रोण, ज्येष्ठामें हो तो १६ द्रोण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नचत्रमें हो तो १६ द्रोण, उत्तराभाद्रपद और रेवती नचत्रमें वर्षा होनेका फलादेश पहले कहा गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पूर्वाधादासे नचत्रकी गणना की गयी है।

ग्यारहवें अध्यायमें गन्धर्व नगरका वर्णन किया गया है। इस अध्यायमें ३१ रलोक हैं। इस अध्यायमें बताया गया है कि सूर्योदयकालमें पूर्व दिशामें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो नागरिकांका वध होता है। सूर्यके अस्तकालमें गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो आक्रमणकारियों के लिए घोर भयकी सूचना समम्मनी चाहिए। रक्तवर्णका गन्धर्वनगर पूर्व दिशामें दिखलाई पड़े तो शस्त्रोत्पात, पीतवर्णका दिखलाई पड़े तो मृत्यु तुल्य कष्ट, कृष्णवर्णका दिखलाई पड़े तो मारकाट, श्वेतवर्णका दिखलाई पड़े तो विजय, किपलवर्णका दिखलाई पड़े तो सोम, मांजिष्ठ वर्णका दिखलाई पड़े तो सेनामें चोभ एवं इन्द्रधनुषके वर्णके समान वर्णवाला दिखलाई पड़े तो अग्निभय होता है। गन्धर्वनगर अपनी आकृति, वर्ण, रचनासिववेश एवं दिशाओं के अनुसार व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके श्रुभाश्रुभ भविष्यकी सूचना देते हैं। श्रुभ्रवर्ण और सौम्य आकृतिके गन्धर्वनगर प्रायः श्रुभ होते हैं। विकृत आकृतिवाले, कृष्ण और नीलवर्णके गन्धर्वनगर व्यक्ति, राष्ट्र और समाजके लिए अश्रुभ सूचक हैं। शान्ति, अशान्ति, आन्तरिक उपद्रव एवं राष्ट्रोंके सन्धिविग्रहके सम्बन्धमें भी गन्धर्वनगरोंसे सूचना मिलती है।

वारहवें अध्यायमें २८ रहोकों में गर्भधारणका वर्णन किया गया है। मेघगर्भकी परीचा द्वारा वर्षाका निश्चय किया जाता है। पूर्व दिशाके मेघ जब पश्चिम दिशाकों ओर दौड़ते हैं और पश्चिम दिशाके मेघ पूर्व दिशामें जाते हैं, इसी प्रकार चारों दिशाओं में मेघ पवनके कारण अदला-बदली करते रहते हैं, तो मेंघका गर्भकाल जानना चाहिए। जब उत्तर ईशानकोण और पूर्व दिशाकी वायु द्वारा आकाश विमल, स्वच्छ और आनन्दयुक्त होता है तथा चन्द्रमा और सूर्य स्निम्ध, रवेत और बहु घरेदार होता है, उस समय भी मेघों के गर्भधारणका समय रहता है। मेघों के गर्भधारणका समय मार्गशीर्ष—अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन है। इन्हीं महीनों मेघ गर्भधारण करते हैं। जो व्यक्ति मेघों के गर्भधारणको पहचान लेता है, वह सरलतापूर्वक वर्षाका समय जान सकता है। यह गणितका सिद्धान्त है कि गर्भधारणके १६५ दिनके उपरान्त वर्षा होती है। अगहनके महीने में जिस तिथिको मेघ गर्भधारण करते हैं, उस तिथिसे ठीक १६५ वें दिनमें अवश्य वर्षा होती है। इस अध्यायमें गर्भधारणकी तिथिका परिज्ञान कराया गया है। जिस समय मेघ गर्भधारण करते हैं; उस समय दिशाएँ शान्त हो जार्ता हैं, पिद्योंका कलरव सुनाई पड़ने लगता है। अगहनके महीने जिस तिथिको मेघ सन्ध्याकी अर्हणमासे अनुरक्त और मण्डलाकार पड़ने लगता है। अगहनके महीने जिस तिथिको मेघ सन्ध्याकी अर्हणमासे अनुरक्त और मण्डलाकार पड़ने लगता है। अगहनके महीने जिस तिथिको मेघ सन्ध्याकी अर्हणमासे अनुरक्त और मण्डलाकार

होते हैं, उसी तिथिको उनकी गर्भधारण किया समस्ति चाहिए। इस अध्यायमें गर्भधारणकी परिस्थिति और उस परिस्थितिके अनुसार घटित होनेवाले फलादेशका निरूपण किया गया है।

तेरहवें अध्यायमें यात्राके शक्तोंका वर्णन है। इस अध्यायमें १८६ रलोक हैं। इसमें प्रधान रूपसे राजाकी विजययात्राका वर्णन है, पर यह विजय यात्रा सर्वसाधारणकी यात्राके रूपमें भी वर्णित है। यात्राके शक्नोंका विचार सर्व साधारणको भी करना चाहिए। सर्वप्रथम यात्राके लिए ग्रुभमुहर्तका विचार करना चाहिए । ग्रह, नचत्र, करण, तिथि, मुहर्त, स्वर, लच्चण, व्यक्षन, उत्पात, साधुमंगल आदि निमित्तों का विचार यात्राकालमें अवश्य करना चाहिए । यात्रामें तीन प्रकारके निमित्तों —आकाशसे पतित. भमिपर दिखाई देनेवाले और शरीरसे उत्पन्न चेष्टाओंका विचार करना होता है। सर्वप्रथम प्रशेहित तथा हवन किया द्वारा शकुनोंका विचार करना चाहिए। कौआ, मूषक और शुकर आदि पांछे की ओर आते हए दिखाई पड़ें अथवा बाई ओर चिहिया उड़ती हुई दिखलाई पड़े तो यात्रामें कष्टकी सूचना समभनी चाहिए। ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दुध, दही, आम, सरसीं, कमल, वस्त्र, वेश्या, बाजा, मोर. पपैया, नौला, बँधा हुआ पशु, ऊख, जलपूर्ण कलश, बैल, कन्या, रत्न, मञ्जली, मन्दिर एवं पुत्रवती नारी का दर्शन यात्रारम्भमें हो तो यात्रा सफल होती है। सीसा, काजल, धुला वस्त्र, धोनेके लिए वस्त्र ले जाते हुए धोबी, घृत, मछुळी, सिंहासन, सुर्गा, ध्वजा, शहद, मेवा, धनुष, गोरोचन, भरद्वाजपूर्चा, पालकी. वेदध्विन, मांगलिक गायन ये पदार्थ सम्मुख आवें तथा बिना जल—खाली घड़ा लिये कोई व्यक्ति पीछेकी ओर जाता दिखाई पड़े तो यह शकुन अत्युत्तम है। बाँभ खी, चमड़ा, धानका भूसा, पुआल, सुखी लकडी. अंगार, हिजड़ा, विष्ठाके लिए पुरुष या खी, तैल, पागलव्यक्ति, जटावाला संन्यासी व्यक्ति, तृण, संन्यासी, तैल मालिश किये बिना स्नानके व्यक्ति, नाक या कान कटा व्यक्ति, रुधिर, रजस्वला स्त्री, गिरगिट, बिल्लीका लड़ना या रास्ता काटकर निकल जाना, कीचड़, कोयला, राख, दुर्भग व्यक्ति आदि शक्तन यात्राके आरम्भमें अशुभ समक्षे जाते हैं। इन शक्तनोंसे यात्रामें नाना प्रकारके कप्ट होते हैं और कार्य भी सफल नहीं होता है। यात्राके समयमें द्धि, मञ्जूली और जलपूर्ण कलश आना अत्यन्त शुभ माना गया है। इस अध्यायमें यात्राके विभिन्न शकुनींका विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यात्रा करनेके पूर्व शभ शकुन और महर्त का विचार अवस्य करना चाहिए। शुभ समयका प्रभाव यात्रापर अवस्य पडता है। अतः दिशाशुलका ध्यान कर शुभ समयमें यात्रा करनी चाहिए।

चौदहवें अध्यायमें उत्पातोंका वर्णन किया गया है। इस अध्यायमें १८२ रलोक हैं। आरम्भें बताया गया है कि प्रत्येक जनपदको शुभाशुभकी सूचना उत्पातोंसे मिलती है। प्रकृतिके विपर्ययकार्य होनेको उत्पात कहते हैं। यदि शीतऋतुमें गर्मी पड़े और प्रीष्मऋतुमें कड़ाकेकी सदीं पड़े तो उक्त घटनाके नौ या दश महीनेके उपरान्त महान् भय होता है। पशु, पची और मनुष्योंका अपने स्वभाव विपर्रात आचरण दिखलायी पड़े अर्थात् पशुओंके पची या मानव सन्तान हो और खियोंके पशु-पची सन्तान हो तो भय और विपत्तिकी सूचना समक्ष्ती चाहिए। देवप्रतिमाओं द्वारा जिन उत्पातोंकी सूचना मिलती है, वे दिन्य उत्पात, नचत्र, उत्का, निर्घात, पवन, विद्युत्पात, इन्द्रयनुष आदिके द्वारा जो उत्पात दिखलायी पड़ते हैं, वे अन्तरिच; पार्थिव विकारों द्वारा जो विशेषताएँ दिखलायी पड़ती हैं, वे भौमोत्पात कहलाते हैं। तीर्थंकर प्रतिमासे पसीना निकलना, प्रतिमाका हँसना, रोना, अपने स्थानसे हटकर दूसरी जगह पहुँच जाना, छत्रभंग होना, छत्रका स्वयमेव हिलना, चलना, काँपना आदि उत्पातोंको अत्यधिक अशुभ समक्षना चाहिए। ये उत्पात, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन तीनोंके लिए अशुभ है। इन उत्पातोंसे राष्ट्रमें अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं। घरेल संघर्ष भी इन उत्पातोंके कारण होते हैं। इस अध्यायमें दिन्य, अन्तरिच और भौम तीनों प्रकारके उत्पातोंका विस्तृत वर्णन किया गया है।

पन्द्रहवें अध्यायमें शुक्राचार्यका वर्णन है। इसमें २३० श्लोक हैं। इसमें शुक्रके गमन, उदय, अस्त, वक्री, मार्गी आदिके द्वारा भूत-भविष्यत्का फल, वृष्टि, अवृष्टि, भय, अग्निप्रकोप, जय, पराजय,

४३

रोग, धन, सम्पत्ति, आदि फलांका विवेचन किया गया है। शुक्रके छहो मण्डलों अप्रण करनेके फलका कथन किया है। शुक्रका नागवीथ; गजवीथि, ऐरावतवीथि, वृषवीथि, गोवीथि, जरद्गववीथि, अजवीथि, मृगवीथि और वैश्वानरवीथिमें अमण करनेका फलादेश बताया गया है। दिच्चण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशाकी ओरसे शुक्रके उदय होनेका तथा अस्त होनेका फलादेश कहा गया है। अश्विनी, भरणी आदि नचत्रोंमें शुक्रके अस्तोदयका फल भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। शुक्रकी आरूढ़, दीस, अस्तंगत आदि अवस्थाओंका विवेचन भी किया गया है। शुक्रके प्रतिलोम, अनुलोम, उदयास्त, प्रवास आदिका प्रतिपादन भी किया गया है। इस अध्यायमें गणित कियाके विना केवल शुक्रके उदयास्तको देखनेसे ही राष्ट्रका शुभानशुभ ज्ञान किया जा सकता है।

सोलहवें अध्यायमें शनिचारका कथन है। इसमें ३२ रलोक हैं। शनिके उदय, अस्त, आरूढ़, छुत्र, दीप्त आदि अवस्थाओंका कथन किया गया है। कहा गया है कि अवण, स्वाति, हस्त, आर्द्रा, भरणी और पूर्वाफाल्गुनी नचत्रमें शनि स्थित हो, तो पृथ्वीपर जलकी वर्षा होती है, सुभिच, समर्घता-वस्तुओंके भावोंमें समता और प्रजाका विकास होता है। अश्विनी नचत्रमें शनिके विचरण करनेसे अश्व, अश्वारोही, किव, वैद्य और मन्त्रियोंको हानि उठानी पड़ती है। शनि और चन्द्रमाके परस्पर वेध, परिवेष आदिका वर्णन भी इस अध्यायमें है। शनिके वक्ती और मार्गी होनेका फलादेश भी इस अध्यायमें कहा गया है।

सत्रहवें अध्यायमें गुरुके वर्ण, गित, आधार, मार्गा, अस्त, उदय, वक्र आदिका फलादेश वर्णित है। इस अध्यायमें ४६ रलोक हैं। बृहस्पतिका कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आरलेषा, मघा और पूर्वाफाल्गुनी इन नौ नचत्रोंमें उत्तर मार्गः, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा इन नौ नचत्रोंमें मध्यम मार्ग एवं उत्तराषाढ़ा, अवण, धनिष्ठा, शतिभषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी इन नौ नचत्रोंमें दिचण मार्ग होता है। इन मार्गोका फलादेश इस अध्यायमें विस्तारपूर्वक निरूपित है। संवत्सर, परिवत्सर, इरावत्सर, अनुवत्सर और इद्दत्सर इन पाँचों संवत्सरोंके नचत्रोंका वर्णन फलादेशके साथ किया गया है। गुरुकी विभिन्न दशाओंका फलादेश भी बतलाया गया है।

अठारहवें अध्यायमें बुधके अस्त, उदय, वर्ण, प्रहयोग आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस अध्यायमें ३७ रलोक हैं। बुध की सोम्या, विमिश्रा, संचिष्ठा, तीव्रा, बोरा, दुर्गा और माया इन सात प्रकारकी गितयोंका वर्णन किया गया है। बुधकी सौम्या, विमिश्रा और संचिष्ठा गितयाँ हितकारी हैं। शेष सभी गितयाँ पाप गितयाँ हैं। यदि बुध समानरूपसे गमन करता हुआ शकटवाहकके द्वारा स्वाभाविक गितसे नच्चत्रका लाभ करे तो यह बुधका नियतचार कहलाता है, इसके विपरीत गमन करनेसे भय होता है। बुधकी चारों दिशाओंकी वीथियोंका भी वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रहोंके साथ बुधका फलादेश बताया गया है।

उन्नीसवें अध्यायमें ३६ रलोक हैं। इसमें मंगलके चार, प्रवास, वर्ण, दीप्ति, काष्ठ, गित, फल, वक्ष और अनुवक्षका विवेचन किया गया है। मंगलका चार बीस महीने, वक्ष आठ महीने और प्रवास चार महीनेका होता है। वक्ष, कठोर, रयाम, ज्वलित, धूमवान, विवर्ण, कुद्ध और बायीं ओर गमन करने वाला मंगल सदा अग्रुभ होता है। मंगलके पाँच प्रकारके वक्ष बताये गये हैं—उष्ण, शोषमुख, ज्याल, लोहित और लोहमुद्गर। ये पाँच प्रधान वक्ष हैं। मंगलका उदय सातवें, आठवें या नवें नचत्रपर हुआ हो और वह लौटकर गमन करने लगे तो उसे उष्ण वक्ष कहते हैं। इस उष्णवक्षमें मंगलके रहनेसे वर्षा अच्छी होती है, विप कीट और अग्निकी वृद्धि होती है। जनताको साधारणतया कष्ट होता है। जब मंगल दशवें ग्यारहवें और बारहवें नचत्रसे लौटता है तो शोषमुख वक्ष कहलाता है। इस वक्षमें आकाशसे जलकी वर्षा होती है। जब मंगल राशि परिवर्तन करता है, उस समय वर्षा होती है। यदि

मंगल चौदहवें अथवा तेरहवें नस्त्रसे लौट आवे तो यह उसका न्याल चक्र होता है, इसका फलादेश अच्छा नहीं होता। जब मंगल पन्द्रहवें या सोलहवें नस्त्रसे लौटता है; तब लौहित वक्र कहलाता है। इसका फलादेश जलका अभाव होता है। जब मंगल सत्रहवें या अठारहवें नस्त्रसे लौटता है, तब लौहमुद्गर कहलाता है। इस वक्रका फलादेश भी राष्ट्र और समाजको अहितकर होता है। इसी प्रकार मंगलके नस्त्रभोगका भी वर्णन किया गया है।

बीसवें अध्यायमें ६३ श्लोक हैं। इस अध्यायमें राहुके गमन, रंग आदिका वर्णन किया गया है। इस अध्यायमें राहुको दिशा, वर्णन, गमन और नचत्रोंके संयोग आदिका फलादेश वर्णित है। चन्द्रग्रहण तथा ग्रहण की दिशा, नचत्र आदिका फल भी बतलाया गया है। नचत्रोंके अनुसार ग्रहणोंका फलादेश भी इस अध्यायमें आया है।

इक्कीसवें अध्यायमें ५८ रलोक हैं। इसमें केतुके नानाभेद, प्रभेद, उनके स्वरूप, फल आदि का विस्तार सिहत वर्णन किया गया है। बताया गया है कि १२० वर्षमें पापके उदयसे विषम केतु उत्पन्न होता है, इस केतुका फल संसारको उथल-पुथल करनेवाला होता है। जब विषम केतुका उदय होता है, तब विश्वमें युद्ध, रक्तपात, महामारी आदि उपद्रव अवश्य होते हैं। केतुके विभिन्न स्वरूपोंका वर्णन भी इस अध्यायमें फल सिहत वर्णन किया है। अश्विनी आदि नचत्रोंमें उत्पन्न होनेपर केतुका फल विभिन्न प्रकारका होता है। कूर नचत्रोंमें उत्पन्न होनेपर केतु भय और पीड़ा का सूचक होता है और सौम्य नचत्रोंमें केतुके उदय होनेसे राष्ट्रमें शान्ति और सुख रहता है। देशमें धन-धान्यकी वृद्धि होती है।

बाईसवें अध्यायमें २१ रलोक हैं। इस अध्यायमें सूर्यकी विशेष अवस्थाओंका फलादेश विणित है। सूर्यके प्रवास, उदय और चारका फलादेश बतलाया गया है। लालवर्णका सूर्य अस्त्र प्रकोप करनेवाला, पीत और लोहित वर्णका सूर्य व्याधि-मृत्यु देनेवाला और धूम्रवर्णका सूर्य भूखमरी तथा अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न करनेवाला होता है। सूर्यको उदयकालीन आकृतिके अनुसार भारतके विभिन्न देशोंके सुभिन्न और दुर्भिन्नका वर्णन किया गया है। स्वर्णके समान सूर्यका रंग सुखदायी होता है तथा इस प्रकारके सूर्यके दर्शन करनेसे व्यक्तिको सुख और आनन्द पात होता है।

तेईसवें अध्यायमें ५८ रलोक हैं। इसमें चन्द्रमाके वर्ण, संस्थान, प्रमाण आदिका प्रतिपादन किया गया है। स्निग्ध, रवेतवर्ण, विशालाकार और पवित्र चन्द्रमा शुभ सममा जाता है। चन्द्रमाका श्रंग—िकनारा कुछ उत्तरकों ओर उठा हुआ रहे तो दस्युओंका घात होता है। उत्तर श्रंगवाला चन्द्रमा अश्मक, किलंग, मालव, दिचण द्वीप आदिके लिए अशुभ तथा दिचण श्रंगोन्नतिवाला चन्द्र यवनदेश, हिमाचल, पांचाल, आदि देशोंके लिए अशुभ होता है। चन्द्रमाकी विभिन्न आकृतिका फलादेश भी इस अध्यायमें वतलाया गया है। चन्द्रमाकी गति, मार्ग, आकृति, वर्ण, मंडल, वीथि, चार, नच्त्र आदिके अनुसार चन्द्रमाका विशेष फलादेश भी इस अध्यायमें विगत है।

चौबीसवें अध्यायमें ४३ रहोक हैं। इसमें प्रह युद्धका वर्णन है। प्रह्युद्धके चार भेद हैं—भेद, उल्लेख, अंग्रुमर्दन और अपसन्य। प्रहभेदमें वर्षाका नाश, सुहृद और कुलीनोंमें भेद होता है। उल्लेख युद्धमें शास्त्रभय, मन्त्रि विरोध और दुभिन्न होता है। अंग्रुमर्दन युद्धमें राष्ट्रोंमें संघर्ष, अन्नाभाव एवं अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। अपसन्य युद्धमें पूर्वीय राष्ट्रोंमें आन्तरिक संघर्ष होता है तथा राष्ट्रोंमें वैमनस्य भी बढ़ता है। इस अध्यायमें प्रहोंके नचत्रोंका कथन तथा प्रहोंके वर्णोंके अनुसार उनके फलादेशोंका निरूपण किया गया है। प्रहोंका आपसमें टकराना धन-जनके लिए अग्रुभ सूचक होता है।

पञ्चीसवें अध्यायमें ५० रलोक हैं। इसमें ग्रह, नचत्रोंके दर्शन द्वारा शुभाशुभ फलका कथन 'किया गया है। इस अध्यायमें ग्रहोंके पदार्थोंका निरूपण किया गया है। ग्रहोंके वर्ण और आकृतिके अनुसार पदार्थोंके तेज, मन्द और समत्वका परिज्ञान किया गया है। यह अध्याय ज्यापारियोंके लिए अधिक उपयोगी है।

छुड्बीसवें अध्यायमें स्वप्नका फलादेश बतलाया है। इस अध्यायमें ६६ रलोक हैं। स्वप्न निमित्तका वर्णन विस्तारके साथ किया गया है। धनागम, विवाह, मंगल, कार्यसिद्धि, जय, पराजय, हानि, लाम आदि विभिन्न फलादेशोंकी सूचना देनेवाले स्वप्नोंका वर्णन किया गया है। इस अध्यायमें दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित और भाविक इन सात प्रकारके स्वप्नोंमेंसे केवल भाविक स्वप्नोंका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

सत्ताईसवें अध्यायमें कुल १६ रलोक हैं। इस अध्यायमें वस्त्र, आसन, पादुका आदिके छिन्न होनेका फलादेश कहा गया है। यह छिन्न निमित्तका विषय है। नवीन वस्त्र धारण करनेमें नचत्रोंका फलादेश भी बताया गया है। शुभ मुहूर्तमें नवीन वस्त्र धारण करनेसे उपभोक्ताका कल्याण होता है। मुहूर्त्तका उपयोग तो सभी कार्योंमें करना चाहिए।

परिशिष्टमें दिये गये २० वें अध्यायमें अिरष्टोंका वर्णन किया गया है। मृत्युके पूर्व प्रकट होने-वाले अिरष्टोंका कथन विस्तार पूर्वक किया है। पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ तीनों प्रकारके अिरष्टोंका कथन इस अध्यायमें किया है। शर्रारमें जितने प्रकारके विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें पिण्डस्थ अिरष्ट कहा गया है। यदि कोई अशुभ लच्चणके रूपमें चन्द्रमा, सूर्य, दीपक या अन्य किसी वस्तुको देखता है तो ये सब अिरष्ट मुनियोंके द्वारा पदस्थ—बाद्य वस्तुओंसे सम्बन्धित कहलाते हैं। आकाशीय दिन्य पदार्थोंका शुभाशुभ रूपमें दर्शन करना, कुत्ते, बिल्ली, कौआ आदि प्राणियोंकी दृष्टानिष्ट सूचक आवाजका सुनना या उनकी अन्य किसी प्रकारकी चेष्टाओंको देखना पदस्थ रिष्ट कहा गया है। पदस्थ रिष्टमें मृत्युकी सूचना दो-तीन वर्ष पूर्व भी मिल जाती है। जहाँ रूप दिखलाया जाय वहाँ रूपस्थ रिष्ट कहा जाता है। यह रूपस्थ अिष्ट छायापुरुष, स्वप्नदर्शन, प्रत्यच, अनुमानजन्य और प्रश्नके द्वारा अवगत किया जाता है। छायादर्शन द्वारा आयुका ज्ञान करना चाहिए। उक्त तीनों प्रकारके अरिष्ट व्यक्तिकी आयुकी सूचना देते हैं।

## भद्रबाहुसंहिताकी बृहत्संहितासे तुलना तथा ज्योतिष शास्त्रमें उसका स्थान

भद्रबाहु संहिताके कई अध्याय विषयकी दृष्टिसे बृहत्संहितासे मिलते हैं। भद्रबाहु संहिताके दूसरे और तीसरे अध्याय बृहत्संहिताके ३३ वें अध्यायसे मिलते हैं। दूसरे अध्यायमें उलकाओंका स्वरूप विणेत है और तीसरे अध्यायमें उलकाओंका फल विणेत है। उलकाकों परिभाषा वर्णन कहते हुए कहा है—

भौतिकानां शरीराणां स्वर्गात् प्रच्यवतामिह । संभवश्चान्तरिक्षे तु तज्ज्ञैरुल्केति संज्ञिता ।। तत्र वारा तथा धिष्ण्यं विद्युचाशनिभिः सह । उल्काविकारा बोद्धव्या ते पतन्ति निमित्ततः ।।

अ० २ श्लो० ४-६

इसी आशयको वराहमिहिरने निम्न रहोकोंमें प्रकट किया है-

दिवि भुक्तशुभक्लानां पततां रूपाणि यानि तान्युल्काः।

धिष्णयोल्काशनिविद्यत्ताए इति पश्चधा भिन्नाः॥ अ०२० रलो० १ भद्रवाहु संहिताके दूसरे अध्यायके ८, ६ रलोक वाराहो संहिताके २३ वें अध्यायके ३, ४ और ८ वें रलोकके समान हैं। भाव साम्यके साथ अचर साम्य भी प्रायः मिलता है। भद्रवाहु संहिताके तीसरे अध्यायके ५, ६, १६, १८, १८ रलोक वाराही संहिताके २३ वें अध्यायके ६, १०, १२, १५, १६, १८ और १६ वें रलोकसे प्रायः मिलते हैं। भावकी दृष्टिसे दोनों प्रन्थोंमें आश्चर्यजनक समता है।

अन्तर इतना है कि वाराही संहितामें जहाँ विषय वर्णनमें संक्षेप किया है, वहाँ भद्रबाहु संहितामें विषयका विस्तार है। प्रत्येक विषयको विस्तारके साथ समकानेकी चेष्टा की है। फलादेशोंमें भी कहीं कहीं अन्तर है, एक बात या परिस्थितिका फलादेश वाराही संहितासे भद्रबाहु संहितामें पृथक् है। कहीं कहीं तो यह पृथक्ता इतनी बढ़ गयी है कि फल विपरीत दिशाको ही दिखलाता है।

परिवेषका वर्णन भद्रबाहु संहिताके चौथे अध्यायमें और वाराही संहिताके ३४ वें अध्यायमें है। भद्रबाहु संहिताके इस अध्यायके ३ रे और सोलहवें रलोकमें खण्डित परिवेषोंको अनिष्टकारी कहा गया है। चाँदी और तेलके समान वर्णवाले परिवेष सुभिन्न करनेवाले कहे गये हैं। यह कथन वाराही संहिताके ३४ वें अध्यायके ४ और ५ रलोकसे प्रायः मिलता जुलता है। परिवेष प्रकरणके म, १४, २०, २म, २६, ३७, ३म वें रलोक वाराही संहिताके ३४ वें अध्यायके ६, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १५ एवं ३७ वें रलोकसे मिलते हैं। भावमें पर्याप्त साम्य है, दोनों प्रन्थोंका फलादेश तुल्य है। परिवेषके नन्त्र तिथियों एवं वर्णोंका फलकथन भद्रबाहु संहितामें नहीं है, किन्तु वाराही संहितामें ये विषय कुछ विस्तृत और व्यवस्थित रूपमें वर्णित हैं। प्रकरणोंमें केवल विस्तार ही नहीं है, किन्तु विषयका गाम्मीर्य भी है। भद्र-बाहु संहिताके परिवेष अध्यायमें विस्तारके साथ पुनरुक्ति भी विद्यमान है।

भद्रवादु संहिताका १२ वॉ अध्याय गर्भ लच्चणाध्याय है। इसके चौथे और सातवें रलोकमें बताया गया है कि सात-सात महीने और सात सात दिनमें गर्भ पूर्ण परिषक अवस्थाको प्राप्त होता है। वाराही संहितामें (अ० २२ रलो० ७) में १६५ दिन कहा गया है। अतः स्थूल रूपसे दोनों कथनोंमें अन्तर मालुम पड़ता है, पर वास्तविकमें दोनों कथन एक हैं। भद्रवाहु संहितामें नाचत्र मास ग्रहीत है, जो २७ दिनका होता है, अतः यहाँ १६६ दिन आते हैं। वाराहमिहिर गत १६५ दिन तथा वर्तमान १६६ वाँ दिन ही माना है, जो भद्रवाहु संहिताके नाचत्र मासके तुल्य है। गर्भका घारण और वर्षण प्रभाव सामान्यत्या एक हैं, परन्तु भद्रवाहु संहिताके कथनमें विशेषता है। भद्रवाहु संहितामें गर्भधारणका वर्णन महीनों के अनुसार किया है। वाराही संहितामें यह कथन नहीं है।

उत्पात प्रकरण दोनों ही संहिताओं में है। भद्रबाहु संहिताके चौदहवें अध्यायमें और वाराही संहिताके छियार्जासवें अध्यायमें यह प्रकरण है। भद्रबाहु संहितामें उत्पातों है दिच्य, अन्तरिच्च और भौम ये तीन भेद किये हैं तथा इनका वर्णन बिना किसी क्रमके मनमाने ढंगसे किया है। इस प्रन्थके वर्णनमें किसी भी प्रकारका क्रम नहीं है। दिच्य उत्पातों साथ भौम उत्पातों का वर्णन भी किया गया है। पर वाराही संहितामें अग्रुभ, अनिष्टकारी, भयकारी, राजभयोत्पादक, नगरभयोत्पादक, सुभिच्च रायक आदि का वर्णन सुच्यवस्थित ढंगसे किया है। लिंगवें कृत, अग्निवें कृत, वृच्ये कृत, सस्यवें कृत, जलवें कृत, प्रस्यवें कृत, प्रापर्चा विकार एवं शक्रध्यजेन्द्रकील वें कृत इत्यादि विभागों का वर्णन किया है। वाराहमिहिरका यह उत्पात प्रकरण भद्रबाहु संहिताके उत्पात प्रकरणकी अपेचा अधिक विस्तृत और व्ययस्थित है। यद्यपि वाराहमिहिरने केवल १६ रलोकों से उत्पातका वर्णन किया है, किन्तु भद्रबाहु संहिता में १८२ रलोकों से उत्पातों का कथन किया गया है। उत्पातका लच्चण प्रायः दोनों का समान है। "प्रकृतेयों विपर्यासः स उत्पातः प्रकृतितः" (भ० सं० १४,२) तथा वाराहने 'प्रकृतेरन्यत्व सुत्पातः' (वा० सं० ४६,१) इन दोनों लच्चणोंका तात्पर्य एक ही है। राजमन्त्री, राष्ट्रसम्बन्धी, फलादेश प्रायः दोनों प्रन्थों समान है।

शुक्रचार दोनों ही प्रन्थोंमें है। भद्रवाहु संहिताके पन्द्रहवें अध्यायमें और वाराही संहिताके नौवें अध्यायमें यह प्रकरण आया है। उल्का, सन्ध्या, वात, गन्धर्वनगर आदि तो आकस्मिक घटनाएँ हैं, अतः दैनन्दिन शुभाशुभको अवगत करनेके लिए ग्रहाचारका निरूपण करना अत्यावश्यक है। यही कारण है कि संहिताकारोंने प्रहोंके वर्णनोंको भी अपने प्रन्थोंमें स्थान दिया है। राष्ट्रविष्लव, राजभय, नगरभय, संग्राम, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुभिन्न, दुभिन्न आदिका विवेचन प्रहोंकी गतिके अनुसार करना ही अधिक युक्ति संगत है। अतएव संहिताकारोंने प्रहोंके चारको स्थान दिया है। शुक्रचारको अन्य प्रहोंकी अपेन्ना अधिक उपयोगी और बलवान कहा गया है।

शुक्रके गमन मार्गको जो कि २७ नचत्रात्मक है और वीथियोंमें विभक्त किया गया है। नाग, गज, ऐरावत, वृषभ, गो, जरद्गव, अज, मृग और वैश्वानर ये वीथियाँ भद्रबाहुंसंहितामें आई हैं।

(१५ अ० ४४-४ म्हलो०) और नाग, गज, ऐरावत, वृषभ, गो, जरद्गव, मृग, और दहन ये वीथियाँ वाराहो संहिता (१ अ० १ रलो०) में आई हैं। इन वीथियों में भद्रबाहुसंहितामें अज नामकी वीथि एक नयी है तथा ऐरावतके स्थानपर ऐरावण और दहनके स्थानपर वैश्वानर वीथियाँ आई हैं। इस निरूपणमें केवल शब्दोंका अन्तर है, भावमें कोई अन्तर नहीं है। भद्रबाहुसंहितामें भरणीसे लेकर चार-चार नच्चोंका एक-एक मंडल बताया गया है। कहा है—

भरण्यादीनी चत्वारि चतुर्नेत्तत्रकाणि हि । षडेव मण्डलानि स्युस्तेषां नामानि लत्त्रयेत् ॥ चतुष्कं च चतुष्कञ्च पञ्चकं त्रिकमेव च । पञ्चकं षट्किवज्ञेयो भरण्यादौ तु भागेवः ॥ —भ० सं० १४ अ० ७,६ रलो०

बाराही संहिताके ६ वें अध्यायके ५०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १० रहोकमें उपर्युक्त बातको ही कहा गया है। भद्रबाहुसंहिताके अगले रहोकोंमें फलादेशका भी वर्णन किया गया है, जब कि वाराही संहितामें मंडलके नचन्न और फलादेश साथ-साथ वर्णित हैं। शुक्रके मचन्न भेदन का फल दोनों प्रन्थोंमें रूपान्तर है। भद्रबाहुसंहितामें कहा गया है कि शुक्र यदि रोहिणी नचन्नमें आरोहण करे तो भय होता हैं। पाण्ड्य, केरल, चोल, करनाटक, चेदी, चेर और विदर्भ आदि देशोंमें पीड़ा और उपद्रव होता है। वाराही संहितामें मृगशिर नचन्नका भेदन या आरोहण अशुभ माना गया है। वाराही संहिताके शुक्रचारमें केवल ४५ रहोक हैं, जब कि भद्रबाहुसंहितामें २३१ रहोक हैं। इसमें विस्तार पूर्वक शुक्रके गमन, उदय और अस्त आदि का वर्णन किया है। वाराही संहिताकी अपेचा कई नई बातें हैं।

भद्रबाहु संहिता और वाराही संहितामें शनैश्वर चार नामक अध्याय आया है। यह भद्रबाहु संहिता का १६वाँ अध्याय और वाराही संहिताका दसवाँ अध्याय है। वाराही संहिताका यह वर्णन भद्रबाहु संहिताके वर्णनकी अपेचा अधिक विस्तृत और ज्ञानवर्धक है। वाराही संहिता में प्रत्येक नचत्रके भोगानुसार फलादेश कहा गया है, इस प्रकारके वर्णनका भद्रबाहु संहितामें अभाव है। भद्रबाहु संहितामें कहा गया है कि कृत्तिकामें शनि और विशाखामें गुरु हो तो चारों ओर दारुणता ज्यास हो जाती है तथा वर्ष खूब होती है। श्रानिके रंगका फलादेश लगभग समान है। भद्रबाहु संहितामें बताया गया है—

रवेते सुभिक्षं जानीयात् पाण्डु-लोहितके भयम् । पीतो जनयते व्याधि शस्त्रकोपञ्च दारुणम् ॥ कृष्णो शुष्यन्ति सरितो वासवश्च न वर्षति । स्नेहवानत्र गृह्णाति रूज्ञः शोषयते प्रजाः ॥ भंवसंव्ञव १६। श्लोव २६-२७ वाराही संहितामें शनिके वर्णका फलादेश निम्न प्रकार बताया है—

> अण्डजहा रिवजो यदि चित्रः जुद्भयकृद्यदि पीतमयूखः । शस्त्रभयाय च रक्तवर्णो भरमनिभो बहुवैरकरश्च ॥ वैदूर्यकान्तिरमछः शुभदः प्रजानां बाणातसीकुसुमवर्णनिभश्च शस्तः । पञ्चापि वर्णमुपगच्छति तत्सवर्णान् सूर्यात्मजः क्षपयतीति मुनिप्रवादः ॥ वा० सं० अ० १०, श्लो० २०-२१

भं० सं० में कहा है कि श्वेत शनिका रंग हो तो सुभिन्न, पाण्डु और लोहित रंगका होने पर भय एवं पीतवर्ण होने पर व्याधि और भयंकर शस्त्रकोप होता है। शनिके कृष्ण वर्ण होने पर निद्याँ सूख जाती हैं और वर्षा नहीं होती है। स्निग्ध होने पर प्रजामें सहयोग और रूच होने पर प्रजाका शोषण होता है।

वाराही संहितामें यदि शिन अनेक रंगवाला दिखाई दे तो अंडज प्राणियोंका नाश होता है। पीतवर्ण होनेसे ध्रुधा और भय होता है। समवर्ण होनेसे शखभय और भरमके समान रंग होनेसे अत्यन्त अशुभ होता है। यदि शिन वैदूर्यमणिके समान कान्तिमान् और निर्मल हो तो प्रजाका अत्यन्त अशुभ होता है। रवेत, रक्त, पीत, कृष्ण और नानावर्ण हो तो बाह्मण, चित्रय, वैश्य, शूद्ध और अन्त्यजोंका नाश करता है। तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करने पर दोनों प्रन्थोंके शनिवर्ण फलमें पर्याप्त अन्तर है।

भद्रबाहु संहितामें (१८, २०, २१, रुळो०)में चन्द्र और शनिके योगका फलादेश बतलाया गया है, जो वाराही संहितामें नहीं है। संयोग फल भ० सं० का महत्त्वपूर्ण है और यह एक नवीन प्रकरण है।

वृहस्पित चारका कथन म० सं० के १७ वें अध्यायमें और वा० सं० के म वें अध्यायमें आया है। निस्सन्देह भद्रवाहु संहिताका यह प्रकरण फलादेशकी दृष्टिसे वाराही संहिताकी अपेचा महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि विस्तारकी दृष्टिसे वाराही संहिताका यह प्रकरण म० सं० की अपेचा बड़ा है। एकसे निमित्तींका भी फलादेश समान नहीं है। उदाहरणके लिए कितपय बाईस्पित संवत्सरोंका फलादेश दोनों ग्रन्थांसे उद्धत किया जाता है।

माघमल्पोदकं विद्यात् फाल्गुने दुर्भगाः स्त्रियः । चैत्रं चित्रं विज्ञानीयात् सस्यं तीयं सरीसृपाः ॥ विशाखा नृपभेदश्च पूर्णतीयं विनिर्दिशेत् । उयेष्ठा-मूळे जळं पश्चाद् मित्र-भेदश्च जायते ॥ आषाढे तोयसङ्कीर्णं सरीसृपसमाकुळम् । श्रावणे दंष्टिणश्चौरा व्यालाश्च प्रवलाः स्मृताः ॥

भ० सं० १७ अ० २६-३१

अर्थ—माघ नामका वर्ष हो तो अल्प वर्षा होती है, फाल्गुन नामका वर्ष हो तो ख्रियोंका कुभाग्य बढ़ता है, चैत नामके वर्षमें धान्य और जलकी वर्षा विचित्र रूपमें होती है तथा सरीस्पोंकी वृद्धि होती है। वैशाख नामक संवरसरमें राजाओं में मतभेद होता है और जलकी अच्छी वर्षा होती है। ज्येष्ठ नामक वर्षमें अच्छी वर्षा होती है और मित्रोंमें मतभेद बढ़ता है। आपाड़ नामक वर्षमें जठकी कभी होतो है, पर कहीं कहीं अच्छी वर्षा भी होती है। श्रावण नामक वर्षमें दाँतवाले जन्तु प्रबल होते हैं। भाद्र नामक संवरसरमें शख्कोप, अग्निभय, मृच्छी आदि फल होते हैं और आश्विन नामक संवरसरमें सरीस्पोंका अधिक भय रहता है।

वाराही संहितामें यही प्रकरण निम्न प्रकार मिलता है-

शुभकुज्जगतः पौषो निवृत्तवैराः परस्परं च्चितिपाः ।
द्वित्रिगुणो धान्यार्घः पौष्टिककर्मप्रसिद्धिश्च ॥
पितृपूजापरिवृद्धिमीघे हार्दिञ्च सर्वभूतानाम् ।
आरोग्यवृष्टिधान्यार्धसम्पदो मित्रलाभश्च ॥
फाल्गुने वर्ष विद्यात् कचित् क्षेमवृद्धिसस्यानि ।
दौर्भाग्यं प्रमदानां प्रबलाश्चौरा नृपाश्चोग्राः ॥
चैत्रे मन्दा वृष्टिः प्रियमन्नक्षेममवनिपा मृदवः ।
वृद्धिस्तु कोशधान्यस्य भवति पीडा च रूपवताम् ॥
वैशाखे धर्मपरा विगतभयाः प्रमुदिताः प्रजाः सनृपाः ।
यज्ञक्रियाप्रवृत्तिर्निष्पत्तिः सर्वसस्यानाम् ॥—वा० सं० ५ अ० ४-६ श्लो०

अर्थ—पौप नामक वर्षमें जगत्का शुभ होता है, राजा आपसमें वैर भावका त्याग कर देते हैं। अनाजकी कीमत दूनी या तिगुनी हो जाती है और पौष्टिक कार्यकी वृद्धि होती है। माघ नामके वर्षमें पितृ लोगोंकी पूजा बढ़ती है, सर्व प्राणियोंका मङ्गल होता है, आरोग्य, सुवृद्धि और धान्यका मोल सम

रहता है। फाल्गुन नामवाले वर्षमें किसी स्थानके बीच मंगल होता है, अन्नकी वृद्धि होती है, खियोंका कुभाग्य, चोरोंकी प्रबलता और राजाओंमें उप्रता होती है। चैत्र नामके वर्षमें साधारण वृष्टि होती है, राजाओंमें सन्धि, कोष और धान्यकी वृद्धि और रूपवान् व्यक्तियोंको पीड़ा होती है। वैशाख नामक वर्षमें राजा-प्रजा दोनों ही धर्ममें तत्पर रहते हैं, भयशून्य और हिष्त होते हैं, यज्ञ करते हैं और समस्त धान्य भर्ली भाँ ति उत्पन्न होते हैं। ज्येष्ठ नामक वर्षमें राजा लोग धर्मज्ञ और मेल-मिलापसे रहते हैं। आषाढ़ नामक वर्षमें समस्त धान्य पैदा होते हैं, पर कहीं-कहीं अनावृष्टि भी होती है। श्रावण नामक वर्षमें अच्छी फसल पैदा होती है। भाइपद नामक वर्षमें लताजातीय समस्त पूर्व धान्य अच्छी तरह पैदा होते हैं और आश्वन नामक वर्षमें अत्यन्त वर्षा होती है।

तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर दोनों वर्णनोंमें बहुत अन्तर है। विषय एक होने पर भी फल कथन करनेकी शैली भिन्न है। इस अध्यायमें गुरुकी विभिन्न गतियोंका फलादेश भी कहा गया है।

बुधाचार म० सं० के १ म वें अध्याय और वा० सं० के ७ वें अध्यायमें आया है। म० सं० के १ म वें अध्यायके द्विताय रलोकमें बुधकी सौम्या, विमिश्रा, संचित्ता, तीत्रा, घोरा, दुर्गा और पापा ये सात प्रकारकी गितयाँ बतलायी गयी हैं। वा० सं० के ७ वें अध्यायके म वें रलोकमें बुधकी प्राकृता, विमिश्रा, संचित्ता, तीचणा, योगान्ता, घोरा और पापा इन गितयोंका उल्लेख किया है। तुलना करनेंसे ज्ञात होता है कि भ० सं० में जिसे सौम्या कहा है, उसीको वा० सं० में प्रकृता; जिसे भ० सं० में तीत्रा कहा है, उसे वा० सं० में तीचणा; भ० सं० में जिसे दुर्गा कहा है, उसे वा० सं० में योगान्ता कहा है। इन गितयोंके फलादेशोंमें भी अन्तर है। वाराहिमिहिरने सभी प्रकारकी गितयोंकी दिन संख्या भी बतलायी है, जब कि भ० सं० इस विषयपर मौन है। अस्त, उदय और वकी भादिका कथन भ० सं० में कुछ अधिक है, जब कि वा० सं० में नाम मात्रको है।

अंगारकचार, राहुचार, केतुचार, सूर्यंचार और चन्द्रचारमें भी दोनों ग्रन्थोंमें वर्णनोंकी बहुत कुछ समता है। कतिपय श्लोकोंके भाव ज्यों-के-त्यों मिलते हैं।

भद्रबाहुसंहिताका अंगारकचार विस्तृत है, वाराहीसंहिताका संचित । वर्णन प्रक्रियामें भी दोनोंमें अन्तर है । भद्रबाहुसंहितामें (अ० १६; रलोक १९) मंगलके वक्रीका कथन करते हुए कहा है कि मंगलके उष्ण, शोषमुख, न्याल, लोहित और लोहमुद्गर ये पाँच प्रधान वक्र हैं । ये वक्र मंगलके उदय नच्नोंकी अपेचासे बताये गये हैं । वाराही संहितामें (अ० ६ रलो० १-५) उष्ण, अश्रुमुख, न्याल, रुधिरानन और असिमुसल इन वक्रोंका उल्लेख किया है । इन वक्रोंमें पहले और तीसरे वक्रके नाम दोनोंमें एक हैं, शेष नाम भिन्न हैं । दूसरी बात यह है कि भ० सं० में सभी वक्र उदय नच्नोंके अनुसार विणित हैं, किन्तु वाराही संहितामें न्याल, रुधिरानन और असिमुशलको अस्त नच्नोंके अनुसार बताया गया है । भ० सं० में (१६; २५-२४) कहा गया है कि कृत्तिकादि सात नच्नोंमें गमन करे तो कष्ट; माघादि सात नच्नोंमें मंगल विचरण करे तो भय, अनुराधादि सात नच्नोंमें विचरण करे तो अनीति; धनिष्ठादि सात नच्नोंमें विचरण करे तो निन्दित फल होता है । वा० सं० (६; ११-१२) में बताया गया है कि रोहिणी, श्रवण, मूल, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाहा, उत्तरामाद्रपद या ज्येष्ठा नच्नमें मंगलका विचरण हो तो मेघोंका नाश एवं श्रवण, मघा, पुनर्वसु, मूल, हस्त, पूर्वामाद्रपद, अश्वनी, विशाखा और रोहिणी नच्नमें विचरण करता है तो श्रम होता है । इस प्रकार वाराही संहितामें समस्त नच्नों पर मंगलके विचरणका फल नहीं, जब कि भद्रबाहु संहितामें है । म० सं० (१६,१) में प्रतिज्ञानुसार मंगलके वार, प्रवास, वर्ण, दीप्ति, काष्टा, गित, फल, वक्र और अनुवक्रका फलादेश बताया गया है ।

राहुचारका निरूपण भद्रवाहु संहिताके २० वें अध्यायमें और वाराही संहिताके पाँचवें अध्यायमें आया है। वाराही संहितामें यह प्रकरण खूब विस्तारके साथ दिया गया है, पर भद्रवाहु संहितामें संचित्त रूपसे आया है। भद्रवाहु संहिता (२०; २,५७) में राहुका श्वेत, सम, पीत और कृष्ण वर्ण कमशः ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और श्रूदोंके लिए शुभाशुभ निमित्तक माना गया है, पर वाराही संहिता (५;

3

प३-५७) में हरे रंगका राहु रोगस्चक; किपल वर्णका राहु मलेकोंका नाश एवं दुर्भिक्स्चक; अरुण वर्णका राहु दुर्भिक्स्चक; कपोत; अरुण, किपल वर्णका राहु मयस्चक, पीत वर्णका वैश्यांका नाशस्चक, दूर्वादल या हल्दीके समान वर्णवाला राहु मरीस्चक एवं धृिल या लाल वर्णका राहु चित्रयनाशक होता है। इस विवेचनसे स्पष्ट है कि राहुके वर्णका फल वाराही संहिताका अधिक व्यापक होता है। वाराही संहिताके आरम्भिक २६-२७ श्लोकों जहाँ प्रहणका ही कथन है, वहाँ भद्रवाहु संहितामें आरम्भसे ही राहुनिमित्तों पर विचार आरम्भ कर दिया है। वाराही संहिता (५; ४२-५२) प्रहणके प्रासके सब्य, अपसब्य, लेह, प्रसन, निरोध, अवमर्द, आरोह, अन्नात, मध्यतम और तमोनय ये दस भेद बताये हैं तथा इनका लक्षण और फलादेश भी कहा गया है। मद्रवाहु संहितामें ग्रहणका फल सावारण रूपसे कहा गया है, विशेष रूपसे तो राहु और चन्द्रमाकी आकृति, रूप-रंग, चक्र-भंग आदि निमित्तोंका ही वर्णन किया है। निमित्तोंकी दृष्टिसे यह अध्याय वाराही संहिताके पाँचवें अध्यायकी अपेका अधिक उपयोगी है।

भद्रबाहु संहिताके २१ वें अध्यायमें और वाराही संहिताके ११ वें अध्यायमें केतुचारका वर्णन आया है। वाराही संहितामें केनुओंका वर्णन दिन्य, अन्तरित्त और भीम इन तीन स्थूल भेदोंके अनुसार किया गया है। केनुओंकी विभिन्न संख्यायें इसमें आयी हैं। भद्रबाहु संहितामें इस प्रकारका विस्तृत वर्णन नहीं आया है। भद्रबाहु संहिता (३१; ६-७-१८) में केनुकी आकृति और वर्णके अनुसार फला-देश बताया गया है। केनुका गमन कृत्तिकासे लेकर भरणी तक दिल्ला, और उत्तर इन तीन दिशाओंमें जानना चाहिए। नौ-नौ नचन्न तक केनु एक दिशामें गमन करता है। वाराही संहिता (११; ५३-५६) में बताया है कि केनु अश्वनी नचन्नका स्पर्श करें तो अश्मक देशका विनाश, भरणीमें किरातपित, कृत्तिकामें किलाराज, रोहिणीमें श्रूरसेन, मृगशिरामें उशीनरराज, आर्द्रामें मत्स्यराज, पुनर्वसुमें अश्मकनाथ, पुष्यमें मगधाधिपित, आरलेपामें असिकेश्वर, मवा नचन्नमें अंगराज, पूर्वाफाल्गुनीमें पाण्ड्यनरपित, उत्तराफाल्गुनी यें उज्जयिनी स्वामी, हस्तमें दण्डाधिपित, चिन्नामें कुरक्षेत्रराज, स्वातिमें काश्मीर, विशाखामें इच्वाकु, अनुराधामें पुण्ड्देश, ज्येष्टामें चक्रवर्तीका विनाश, मूलमें मदराज, एवं पूर्वापादामें काशीपितका विनाश होता है। इस प्रकार प्रत्येक नचन्नका फलादेश पृथक्-पृथक् रूपसे बताया गया है। केनुओंमें श्वेतकेनु और अमकेनुका फल प्राय: दोनों प्रन्थोंमें समान है।

भद्रवाहु संहिताके २२ वें अध्यायमें सूर्यचारका कथन है तथा यह प्रकरण वाराही संहिताके तीसरे अध्यायमें आया है। भद्रवाहु संहिता (२२;२) में बताया गया है कि अच्छी किरणोंवाला, रजतके समान कान्तिवाला, स्फिटिकके समान निर्मल, महान् कान्तिवाला सूर्य राजकल्याण और सुभिन्न प्रदान करता है। वाराही संहिता (३;४०) में आया है कि निर्मल, गोलमण्डलाकार, दीर्घ निर्मल किरणवाला, विकाररहित शरीरवाला, चिह्नरहित मण्डलवाला जगतका कल्याण करता है। दोनोंकी तुलना करनेसे दोनोंमें बहुत साम्य प्रतीत होता है। सूर्यके वर्णका कथन करते समय कहा गया है कि अमुक वर्णका सूर्य इष्ट या अनिष्ट करता है। इस प्रकरणमें भद्रवाहु संहिता (२२;३-४,१६-१७) और वाराही संहिता (३;२५,२६,३०) में बहुत कुछ साम्य है। अन्तर इतना ही है कि वाराही संहितामें इस प्रकरणका विस्तार किया गया है, पर भद्रवाहु संहितामें संक्षेप रूपसे ही कथन किया गया है।

चन्द्रचारका कथन भद्रबाहु संहिताके २३ वें अध्यायमें और वाराही संहिताके चौथे अध्यायमें आया है। भद्रबाहु संहिता (२३, ३, ४) में चन्द्र श्रङ्गोन्नितिका जैसा विवेचन किया गया है, लगभग वैसा ही विवेचन वाराही संहिता (४; १६) में भी मिलता है। भद्रबाहु संहिता (२३, १५-१६) में हस्व, रूच और काला चन्द्रमा भयोत्पादक तथा स्निग्ध, शुक्ल और सुन्दर चन्द्र सुखोत्पादक तथा समृद्धिकारक माना गया है। श्वेत, पीत, सम और कृष्ण वर्णका चन्द्रमा कमशः ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके लिए सुखद माना गया है। सुन्दर चन्द्र सभीके लिए सुखदायक होता है। वाराही संहिता (४; २६-३०) में बताया गया है कि भस्मतुलय रूखा, अरुण वर्ण, किरणहीन, श्यामवर्ण चन्द्रमा भयकारक एवं संग्राम-सूचक होता है। हिमकण, कुन्दपुष्प, स्फटिकमणिके समान चन्द्रमा जगत्का कल्याण करनेवाला होता है।

उपर्युक्त दोनों वर्णन तुल्य हैं। भद्रवाहु संहितामें चन्द्र श्रंगोन्नतिका उतना विस्तार नहीं है, जितना विस्तार वाराही संहितामें है। तिथियों के अनुसार विकृत वर्णके चन्द्रमाका जितना विस्तृत फलादेश भद्रवाहु संहिता (२३; १-१४) में आया है, उतना वाराही संहितामें नहीं। इसी प्रकार चन्द्रमामें अन्य प्रहोंके प्रवेशका कथन भद्रवाहु संहिता (२३; १७-११) में अपने ढंगका है। चन्द्रमाकी वीथियोंका कथन भ० सं० (२२; २५-३०) में है, यह कथन वाराहके कथनसे भिन्न है।

गृहयुद्धकी चर्चा भ० सं० के २४ वें अध्यायमें और वाराही संहिताके १७ वें अध्यायमें आयी है। इस विषयका निरूपण जितना विस्तारके साथ वाराही संहित।में आया है, उतना भद्रबाहु संहितामें नहीं। यद्यपि भद्रबाहु संहिताके इस प्रकरणमें ४३ रलोक हैं और वाराही संहितामें २७ रलोक; पर विषयका प्रतिपादन जितना जमकर वाराही संहितामें हुआ है, उतना भद्रबाहु संहितामें नहीं।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि भद्रबाहु संहिता विषय एवं भाषाशैलीकी दृष्टिसे उतनी व्यवस्थित नहीं है, जितनी वाराही संहिता। . भद्रबाहु संहिताके दो-चार स्थल विस्तृत अवश्य हैं, पर एकाथ स्थल ऐसे भी हैं, जो स्पष्ट नहीं हुए हैं, जहाँ कुछ और कहनेकी आवश्यकता रह गयी है। एक बात यह भी है कि भद्रबाहु संहितामें कथनकी पुनरुक्ति भी पार्या जाती है। छन्दोभंग, व्याकरणदोष, शिथिलता एवं विषय विवेचनमें अक्रमता आदि दोष प्रचुर मात्रामें वर्तमान हैं। फिर भी इतना सत्य है कि निमित्तोंका यह संकलन किन्हीं दृष्टियोंसे वाराही संहिताकी अपेचा उत्कृष्ट है। स्वप्न निमित्त एवं यात्रा निमित्तोंका वर्णन वाराही संहिताकी अपेचा अच्छा है। इन निमित्तोंमें विषय सामग्री भी प्रचुर परिमाणमें दी गयी है।

भद्रबाहु संहिताका ज्योतिष शास्त्रमं महत्त्वपूर्ण स्थान माना जायगा । वसन्तराज शाकुन और अद्भुतसागर जैसे संकलित प्रन्थ विषय विवेचनकी दृष्टिसे आज महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं । इन प्रन्थोंमें निमित्तोंका साङ्गोपाङ्ग विवेचन वर्तमान है । प्रस्तुत भद्रबाहु संहिता भी जितने अधिक विषयोंसे एक साथ परिचय उपस्थित करती है, उतने अधिक विषयोंसे परिचित करानेवाले ग्रन्थ ज्योतिषशास्त्रमें भरे पड़े हैं । वाराही संहिताके अतिरिक्त ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं है, जिसे हम भद्रबाहु संहिताकी तुलनाके लिए ले सकें । जैनज्योतिषके ग्रन्थ तो अभी बहुत ही कम अपलब्द हैं और जो उपलब्ध भी हैं उनका भी प्रकाशन अभी शेष है । अतः जैनज्योतिष-साहित्यमें इस ग्रन्थकी समता करनेवाला कोई ग्रन्थ नहीं है । प्रश्नाङ्ग पर जैनाचार्योंने बहुत कुछ लिखा है, पर अष्टाङ्ग निमित्तके सम्बन्धमें एक ही ग्रन्थमें बहुत लिखा गया है ।

अष्टाङ्ग निमित्तका साङ्गोपाङ्ग वर्णन इसी अकेले प्रन्थमें है। अभी इस प्रन्थका जितना भाग प्रकाशित किया जा रहा है, उतनेमें सभी निमित्त नहीं आते हैं। लच्चण और व्यक्षन विरक्कल छूटे हुए हैं। परन्तु इस प्रन्थके आद्योपान्त अवलोकनसे ऐसा लगता है कि इसके अन्तर्गत ये दो निमित्त भी अवश्य रहे होंगे तथा वास्तु—प्रासाद, मूर्त्ति आदिके सम्बन्धमें भी प्रकाश डाला गया होगा। संक्षेपमें हम इतना ही कह सकते हैं कि जैनेतर ज्योतिषमें वाराही संहिताका जो स्थान है, वही स्थान जैन-ज्योतिषमें भद्रबाहु संहिताका है। निमित्तज्ञानके विषयको इतने विस्तारके साथ उपस्थित करना इसी प्रन्थका कार्य है।

## भद्रबाहु संहिताके रचयिता और उनका समय

इस प्रनथका रचियता कौन है और इसकी रचना कब हुई है, यह अत्यन्त विचारणीय है। यह प्रनथ भद्रबाहुके नाम पर लिखा गया है, क्या सचमुचमें द्वादशाङ्गवाणीके ज्ञाता श्रुतकेवली भद्रबाहु इसके रचियता हैं या उनके नाम पर यह रचना किसी दूसरे के द्वारा लिखी गयी है। परम्परासे यह बात प्रसिद्ध चली आ रही है कि भगवान् वीतरागी, सर्वज्ञ भाषित निमित्तानुसार श्रुतकेवली भद्रबाहुने किसी निमित्त-शास्त्रकी रचना की थी; किन्तु आज वह निमित्तशास्त्र उपलब्ध नहीं है। श्रुतकेवली भद्रबाहु वी० नि० सं० १५५ में स्वर्गस्थ हुए, इनके ही शिष्य सम्राट् गुप्त थे। मगधमें बारह वर्षके पड़नेवाले दुष्कालको अपने निमित्तज्ञानसे जानकर ये संघको दिखण भारतकी ओर ले गये थे और वहीं इन्होंने समाधि प्रहण की थी।

अतः दिगम्बर जैन साधुओं की स्थित बहुत समय तक दिषण भारतमें रही। कुछ साधु उत्तर भारतमें ही रह गये, समयदोषके कारण जब उनकी चर्यामें बाधा आने छगी तो उन्होंने वस्न धारण कर लिये तथा अपने अनुकूछ नियमों का भी निर्माण किया। दुष्कालके समाप्त होने पर जब मुनिसंघ दिषणिसे वापस लौटा, तो उसने यहाँ रहनेवाले मुनियों की चर्या की भर्मा ना की तथा उन लोगों ने अपने आचरणके अनुकूछ जिन ग्रन्थों की रचना की थी, उन्हें अमान्य घोषित किया। इसी समयसे श्वेताम्बर सम्प्रदायका विकास हुआ। वे शिथिलाचारी मुनि ही वस्न धारण करने के कारण श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्तक हुए। भगवान् महावीरके समयमें जैन सम्प्रदाय एक था; किन्तु भद्रवाहुके अनन्तर यह सम्प्रदाय दो दुकड़ों में विभक्त हो गया। उक्त भद्रवाहु श्रुतकेवलीको ही निमित्त शास्त्रका ज्ञाता माना जाता है, क्या यही श्रुतकेवली इस ग्रन्थके रचियता हैं? इस ग्रन्थको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भद्रवाहु स्वामी इसके रचियता नहीं हैं।

यद्यपि इस ग्रन्थके आरम्भमें कहा गया है कि पाण्डुगिरि पर स्थित महात्मा, ज्ञान-विज्ञानके समुद्र, तपस्वी, कल्याणमू तिं, रोगरहित, द्वादशाङ्ग श्रुतके वेत्रा, निर्मन्थ, महाकान्तिसे विभूषित, शिष्य प्रशिष्योंसे युक्त और तत्त्ववेदियोंमें निषुण आचार्य भद्रवाहुको सिरसे नमस्कार कर निमित्त शास्त्रके उपदेश देनेकी प्रार्थना की ।

तत्रासीनं महात्मानं ज्ञानिवज्ञानसागरम् । तपोयुक्तं च श्रेयांसं भद्रबाहुं निराश्रयम् ॥ द्वादशाङ्गस्य वेत्तारं नैर्श्वन्थं च महाद्युतिम् । वृत्तं शिष्यैः शशिष्यैश्च निपुणं तत्त्ववेदिनाम् ॥ प्रणम्य शिरसाऽऽचार्यम् चुः शिष्यास्तदा गिरम् । सर्वेषु शीतमनसो दिव्यज्ञानं बुसुत्सवः ॥

भ० सं० अ० १ रहो० ४-७

द्वितीय अध्यायके आरम्भमें बताया गया है कि शिष्योंके प्रश्नके पश्चात् भगवान् भद्मबाहु कहने लगे—

> ततः श्रोवाच भगवान् दिग्वासाः श्रमणोत्तमः । यथावस्थासु विन्यासं द्वादशाङ्गविशारदः ॥ भवद्भिर्यद्यहं पृष्टो निमित्तं जिनभाषितम् । समासन्यासतः सर्वे तन्निबोध यथाविधि ॥

इस कथनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि इसकी रचना श्रुतकेवली भद्रबाहुने की होगी। परन्तु प्रन्थके आगेके हिस्सेको देखनेसे निराशा होती है। इस प्रन्थके अनेक स्थानों पर 'भद्रबाहु-वचो यथा' (अ० ६ रलो० ६४; अ० ६ रलो० १७; अ० ७ रलो० १६, अ० ६ रलो० २६; अ० १० रलो० १६, अ० १३ रलो० २६; अ० १० रलो० १६, ४५, ५३; अ० ११ रलो० २६, ३०; अ० १२ रलो० ३७; अ० १३ रलो० ७४, १००, १७८; अ० १४ रलो० ५४, १३६; अ० १५ रलो० ३७, ७३, १२८) लिखा मिलता है। इससे सहजमें अनुमान किया जा सकता है कि यह रचना भद्रबाहुके वचनोंके आधार पर किसी अन्य विद्वान्ते लिखी है। इस प्रन्थके पुष्पिका वाक्योंमें 'भद्रबाहुके निमित्ते', 'भद्रबाहुसंहितायां', 'भद्रबाहुनिमित्तशास्त्रे' लिखा मिलता है। ग्रन्थकी उत्थानिकामें जो रलोक आये हैं, उनसे निम्न प्रकाश पड्ता है—

- १—इस ग्रन्थकी रचना मगधदेशके राजगृह नामक नगरके निकटवर्ती पाण्डुगिरि पर राजा सेन-जित्के राज्यकालमें हुई होगी।
- २—यह ग्रन्थ सर्वज्ञकथित वचनोंके आधार पर भद्रबाहु स्वामीने अपने दिव्य ज्ञानके बलसे लिखा।
  - ३—राजा, भिचु, श्रावक एवं जन-साधारणके कल्याणके लिए इस ग्रन्थकी रचना की गयी। ४—इस ग्रन्थके रचयिता भद्रबाहु स्वामी दिगम्बर आम्नायके अनुयायी थे।

जिस प्रकार मनुस्मृतिको रचना स्वयं मनुने नहीं की है, बिल्क मनुके वचनोंके आधारपर की गयी है; फिर भी वह मनुके नामसे प्रसिद्ध है तथा मनुके ही विचारोंका प्रतिनिधित्व करती है। इस रचनामें भी मनुके वचनोंका कथन मिलता है। इसी प्रकार भद्रबाहु संहिता भद्रबाहुके वचनोंका प्रतिनिधित्व करती है?

प्रनथकी उत्थानिकामें आये हुए सिद्धान्तों पर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि उत्थानिकाके कथनमें ऐतिहासिक दृष्टिसे विरोध आता है। भद्रबाहु स्वामी चन्द्रगुप्त मौर्यके समयमें हुए, जब कि मगध-की राजधानी पाटिलिपुत्रमें थी। सेनजित् या प्रसेनजित् महाराज श्रेणिक या बिम्बसारके पिता थे। इनके समयमें और चन्द्रगुप्तके समयमें लगभग १५० वर्षोंका अन्तराल है, अतः श्रुतकेवली भद्रबाहु तो इस प्रनथके रचियता नहीं हो सकते हैं। हाँ, उनके वचनोंके अनुसार किसी अन्य विद्वान्ने इस ग्रन्थकी रचना की होगी।

"जैन साहित्यका संनिप्त इतिहास" में देसाईने इस प्रन्थका रचियता वराहिमिहिरके भाई भद्रबाहु को माना है। जिस प्रकार वराहिमिहिरने बृहत्संहिता या वाराही संहिताकी रचना की, उसी प्रकार भद्रबाहु ने भद्रबाहुसंहिताकी रचना की होगी। वराहिमिहिर और भद्रबाहुका सम्बन्ध राजशेखरकृत प्रबन्धकोष (चतुर्विंशित प्रबन्ध) से भी सिद्ध होता है। यह अनुमान स्वाभाविक रूपसे संभव है कि प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहिमिहिरके भाई भद्रबाहु भी ज्योतिर्ज्ञानी रहे होंगे। कहा जाता है कि वराहिमिहिरके पिता भी अच्छे ज्योतिषी थे। बृहज्ञातकमें स्वयं वराहिमिहिरने बताया है कि कालपी नगरमें सूर्यसे वर प्राप्त कर अपने पिता आदित्यदाससे ज्योतिषशास्त्रकी शिचा प्राप्त की। इससे सिद्ध है कि इनके वंशमें ज्योतिपशास्त्रके पठन-पाठनका प्रचार था और यह विद्या इनके वंशगत थी। अतः इनके भाई भद्रबाहु द्वारा रचित कोई ज्योतिष ग्रन्थ हो सकता है। पर यह सत्य है कि यह भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहुसे भिन्न हैं। इनका समय भी श्रुतकेवली भद्रबाहुसे सकड़ों वर्ष बाद है।

श्री पं॰ जुगलकिशोर मुस्तारने प्रन्थपरीचा द्वितीय भागमें इस प्रन्थके अनेक उद्धरण उद्धत कर तथा उन उद्धरणोंकी पारस्परिक असम्बद्धता दिखला कर यह सिद्ध किया है कि यह प्रन्थ भद्रबाहु श्रुतकेवलीका बनाया हुआ न होकर इधर-उधरके प्रकरणींका बेढंगा संग्रह है। उन्होंने अपने वक्तन्यका ु निष्कर्ष निकालते हुए लिखा—''यह खण्डत्रयात्मक प्रन्थ ( भद्रबाहुसंहिता ) भद्रबाहु श्रुतकेवली का बनाया हुआ नहीं है, न उनके किसी शिष्य प्रशिष्यका बनाया हुआ है और न विकर्म सं० १६५७ के पहलेका बनाया हुआ है, बल्कि उक्त संवत्के पीछेका बनाया हुआ है।" मुख्तार साहबका अनुमान है कि खालियरके भट्टारक धर्मभूषणजीकी कृपाका यह एकमात्र फर है। उनका अभिमत है-"वही उस समय इस प्रन्थके सर्व सत्त्वाधिकारी थे। उन्होंने वामरेव सरीखे अपने किसी क्रुपापात्र या आत्मीयजनके द्वारा इसे तच्यार कराया है अथवा उसकी सहायतासे स्वयं तच्यार किया है। तय्यार हो जानेपर जब इसके दो-चार अध्याय किसीको पढ़नेके छिए दिये गये और वे किसी कारण वापस न मिल सके तब वामदेवजीको फिरसे दुवारा उनके लिए परिश्रम करना पडा। जिसके लिए प्रशस्तिका यह वाक्य 'यदि वामदेवजी फेर शुद्ध करि लिखी तय्यार करी' खासतीर से ध्यान देने योग्य है और इस बातको सूचित करता है कि उक्त अध्यायोंको पहले भी वामदेव जीने ही तय्यार किया था। माॡम होता है कि छेखक ज्ञानभूषणजी धर्मभूषण भट्टारकके परि-चित व्यक्तियोंमेंसे थे और आश्चर्य नहीं कि वे उनके शिष्योंमें भी थे। उनके द्वारा खास तौरसे यह प्रति लिखवायी गई है।"

श्रद्धेय मुख्तार साहबके उपर्युक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टिमें यह प्रन्थ १७ वीं शताब्दी का है तथा इसके लेखक ग्वालियरके भट्टारक धर्मभूषण या उनके कोई शिष्य हैं। मुख्तार साहब अपने कथन की पुष्टिके लिए इस प्रन्थके जितने भी उद्धरण लिये हैं, वे सभी उद्धरण इस प्रन्थके प्रस्तुत २७ अध्यायोंके बाहरके हैं। ३० वाँ अध्याय जो परिशिष्टमें दिया गया है, इससे उस अध्यायकी रचना तिथि पर प्रकाश पड़ता है। इस अध्यायके आरम्भमें १० वें रलोकमें बताया गया है।

> पूर्वाचार्येर्यथा प्रोक्तं दुर्गाद्येळादिभिर्यथा । गृहीत्वा तद्भिप्रायं तथारिष्टं वदाम्यहम् ॥

इस रलोकमें दुर्गाचार्य और एलाचार्यके कथनके अनुसार अरिष्टोंके वर्णनकी बात कही गयी है। दुर्गाचार्य का 'रिष्ट समुच्चय' नामक एक प्रन्थ उपलब्ध है। इस प्रन्थकी रचना लद्मानिवास राजाके राज्यमें कुम्भ नगर नामक पहाड़ी नगरके शान्तिनाथ चैत्यालयमें की गई है। इसका रचनाकाल २१ जुलाई शुक्रवार ईस्वी सन् १०३२ में माना गया है। इस प्रन्थमें २६१ गाथायें हैं, जिनका भाव इस तीसवें अध्यायमें ज्यों-का-त्यों दिया गया है। अन्तर इतना ही है कि रिष्टसमुच्चयका कथन व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावक है, किन्तु इस अध्यायकी निरूपणशैली शिथिल, अक्रमिक और अव्यवस्थित है। विषय दोनोंका समान है। इस अध्यायके अन्तमें कतिपय रलोक वाराही संहिताके वस्त्रच्छेद नामक ७१ वें अध्यायसे ज्यों-के-त्यों उद्धत हैं। केवल रलोकोंके क्रममें व्यतिक्रम कर दिया गया है। अतः यह सत्य है कि भद्रबाहुसंहिताके सभी प्रकरण एक साथ नहीं लिखे गये।

समप्र भद्रबाहु संहितामें तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्डमें दस अध्याय हैं, जिनके नाम हैं—चतुर्वणै नित्य किया, चित्रय नित्यकर्म, चित्रयथर्म, कृति संग्रह, सीमानिर्णय, दण्डपारसच्य, स्तैन्यकर्म, ख्रीसंग्रहण, दायभाग और प्रायक्षित । इन दशों अध्यायके विषय मनुस्मृति आदि प्रन्थों के आधारसे लिखे गये हैं। कितिपय पद्य तो उयों के त्यों मिल जाते हैं और कितिपय कुछ परिवर्तन करके ले लिये गये हैं। यह समस्त खण्ड नकल किया गया-सा मालुम होता है।

दूसरे खण्डको ज्योतिष और तीसरेको निमित्त कहा गया है। परन्तु इन दोनों अध्यायोंके विषय आपसमें इतने अधिक सम्बद्ध हैं कि उनका यह भेद उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरे खण्डके २५ अध्याय, जिनमें उलका, विद्युत, गन्धवनगर आदि निमित्तोंका वर्णन किया गया है, निश्चयतः प्राचीन हैं। छुब्बीसवें अध्यायमें स्वप्नोंका निरूपण किया गया है। इस अध्यायके आरम्भमें मंगलाचरण भी किया गया है।

नमस्कृत्य महावीरं सुरासुरजनैर्नेतम् । स्वप्नाध्यायं प्रवद्यामि शुभाशुभसमीरितम् ॥

देव और दानवोंके द्वारा नमस्कार किये गये भगवान् महावीरको नमस्कार कर शुभाशुभसे युक्त स्वप्नाध्यायका वर्णन करता हूँ।

इससे ज्ञात होता है कि यह अध्याय पूर्वके २५ अध्यायों की रचनाके बाद लिखा गया है और इसका रचनाकाल पूर्व अध्यायके रचनाकालके बादका होगा।

मुस्तार साहबने तृतीय खण्डके श्लोकोंकी समता मुहूर्त चिन्तामणि, पाराशरी, नीलकण्ठी आदि प्रन्थोंसे दिखलायी है और सिद्ध किया है कि इस खण्डका विषय नया नहीं है, संग्रहकर्ताने उक्त प्रन्थोंसे श्लोक लेकर तथा उन श्लोकोंमें जहाँ-तहाँ शुद्ध या अशुद्ध रूपमें परिवर्तन करके अन्यवस्थित रूपमें संकलन किया है। अतः मुख्तार साहबने इस प्रन्थका रचनाकाल १७ वीं शताब्दी माना है।

इस प्रन्थके रचनाकालके सम्बन्धमें मुनि जिनविजयर्जाने सिंधी जैन प्रन्थमालासे प्रकाशित भद्रवाहु संहिताके किञ्चित् प्रास्ताविकमें लिखा है—"ते विषे म्हारो अभिप्राय जरा जुरो छे हुँ एने पँर्रमी सदीनी पछीनी रचना नथी समजतो ओछामाँ ओछी १२ मी सदी जेटली जूनी तो ए कृति छेज, एवो म्हारो साधार अभिमत थाय छे, म्हारा अनुमाननो आधार ए प्रमाणे छे—पाटणना वाडी पार्श्वनाथ भण्डारमाँथी जे प्रति म्हने मली छे ते जिनभद्र सूरिना समयमाँ—एटलेके वि० सं० १४०४—५३ ना अरसामाँ लखाएली छे, एम हुँ मानुँ छुँ कारणके ए प्रतिमा आकार-प्रकार, लखाण, पत्रांक आदि बधा संकेतो जिनभद्रसूरिए लखावेला संकडो प्रन्थतो तहन मलता अनेतेज स्वरूपता

छे, जेम म्हें 'विज्ञप्ति त्रिवेणि' नी म्हारी प्रस्तावनामाँ जणाव्युं छे तेम जिनभद्रसूरिए खंभात, पाटण, जैसलमेर आदि स्थानोमाँ म्होटा प्रन्थ-भण्डारो स्थापन कर्या हतां अने तेनां, तेमणे नष्ट थतां जुनां एवां सेंकडो ताडपत्रीय पुस्तकोनी प्रतिलिपिओ कागल उपर उतरावी उतरावीने नृतन पुस्तकोनो संग्रह कर्यो हतो, ए भंडारमाँथी मलेली भद्रबाह संहितानी उक्त प्रति पण एज रीते कोई प्राचीन ताडपत्रनी प्रतिलिपि रूपे उतारेली छे, कारणके ए प्रतिमाँ ठेकठेकाणे एवी केटलीय पंक्तिओ दृष्टिगोचर थाय छे, जेमाँ छिहयाए पोताने मललो आदर्श प्रतिमाँ उपलब्ध थता खंडितके बुटित शब्दो अने वाक्यो माटे, पाछ्र छथी कोई तेनी पूर्त्ति करी शके ते सारूँ " " आ जातनी अक्षरिवहीन मात्र शिरोरेखाओ दोरी मुकेली छे, एनो अर्थ ए छे के ए प्रतिना लहियाने जे ताड-पत्रीय प्रति मलीहती ते विशेष जीर्ण थएली होवी जोईए अने तेमां ते ते स्थलना लखाणना अजरो. ताडपत्रोनो किनारो खरी पडवाथी जता रहेला के भुंसाई गएला होवा जोईए-ए उपरथी एवं अनुमान सहेजे करी शकाय के ते जुनी तडपत्रीय प्रति पण ठीक-ठीक अवस्थाए पहोंची गएली होवी जोईए, आ रीते जिनभद्रसूरिना समयमाँ जो ए प्रति ३००-४०० वर्षी जेटली जूनी होय—अने ते होवानो विशेष संभव छेज—तो सहेजे ते मुळं प्रति विकमना ११ मा १२ मा सैका जेटली जूनी होई शके। पाटण अने जेसलमेरना जूना भंडारोमाँ आवी जातनी जीर्ण-शीर्ण थएली ताड-पत्रीय प्रतियो तेमज तेमना उपरथी उतारवामाँ आवेळी कागळनी सेंकडो प्रतियो म्हारा जोवामाँ आवी हो।"

इस लम्बे कथनसे आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि भद्रबाहु संहिताका रचनाकाल ११-१२ | शताब्दीसे अर्वाचीन नहीं है। यह प्रन्थ इससे प्राचीन ही होगा | मुनिजीका अनुमान है कि इस प्रन्थका प्रचार जैन साधुओं और गृहस्थोंमें अधिक रहा है, इसी कारण इसके पाठान्तर अधिक मिलते हैं। इसके रचिता कोई प्राचीन जैनाचार्य हैं, जो भद्रबाहुसे भिन्न हैं। मूलप्रन्थ प्राकृत भाषामें लिखा गया था, पर किसी कारणवश आज यह प्रन्थ उपलब्ध नहीं है। यत्र तत्र प्राप्त मौखिक या लिपिबद्ध रूपमें प्राचीन गाथाओंको लेकर उनका संस्कृत रूपान्तर कर दिया गया है। जिन विषयोंके प्राचीन उद्धरण नहीं मिल सके, उन्हें वाराही संहिता, मुहूर्त्त चिन्तामणि आदि प्रन्थोंसे लेकर किसी भद्दारक या यित ने संकलित कर दिया।

श्री मुख्तार साहब, मुनि श्री जिनविजयजी तथा श्री शो० अमृतलाल सावचंद गोपाणी आदि महानुभावोंके कथनों पर विचार करने तथा उपलब्ध प्रत्थके अवलोकनसे हमारा अपना मत यह है कि इस है
प्रत्थका विषय, रचनाशैली और वर्णनक्षम वाराही संहितासे प्राचीन है। उल्का प्रकरणमें वाराही संहिताकी
अपेचा नवीनता है और यह नवोनता ही प्राचीनताका संकेत करती है। अतः इसका संकलन, कमसे कम
आरम्भके २५ अध्यायोंका, किसी व्यक्तिने प्राचीन गाथाओंके आधार पर किया होगा। बहुत संभव है कि
भद्बाहु स्वामीकी कोई रचना इस प्रकारकी रही होगी, जिसका प्रतिपाद्य विषय निमित्तशास्त्र है। अतएव
मनुस्मृतिके समान भद्दबाहु संहिताका संकलन भी किसी भाषा तथा विषयकी दृष्टिसे अन्युत्पन्न व्यक्तिने
किया है। निमित्त शास्त्रके महाविद्वान् भद्दबाहुकी मूल कृति आज उपलब्ध नहीं है, पर उनके वचनोंका
कुलु सार अवश्य विद्यमान है। इस रचनाका संकलन मन्ह वी शर्तीमें अवश्य हुआ होगा।

हाँ, यह सत्य है कि इस प्रन्थमें प्रचित्त अंश अधिक बढ़ते गये हैं। इनका प्रथम खण्ड भी पीछेसे जोड़ा गया है तथा इसमें उत्तरोत्तर परिवर्द्धन और संवर्द्धन किया जाता रहा है। द्वितीय खण्डका स्वप्नाध्याय भी अर्वाचीन है तथा इसमें २८,२६ और ३० वें अध्याय तो और भी अर्वाचीन हैं। अतएव यह स्वीकार करनेमें किसी भी प्रकारका संकोच नहीं है कि इस प्रन्थका प्रणयन एक समयार नहीं हुआ है, विभिन्न समयपर विभिन्न विद्वानोंने इस प्रन्थके कलेवरको बढ़ानेकी चेष्टा की है। "भद्दबाहुवचो यथा" का प्रयोग प्रमुख रूपसे १५ वें अध्याय तक ही मिलता है। इसके आगे इस वाक्यका प्रयोग बहुत कम हुआ है, इससे भी पता चलता है कि संभवतः १५ अध्याय प्राचीन भद्दबाहु संहिताके आधारपर लिखे गये

होंगे। और आगेवाले अध्याय संहिता प्रन्थांकी परम्परामें रखनेके लिए या इसे वाराही संहिताके समान उपयोगी और प्राह्म बनानेके लिए, इसका कलेवर बढ़ाया जाता रहा है। श्री मुख्तार साहवने जो अनुमान लगाया है कि ग्वालियरके भट्टारक धर्मभूषण श्री कृष्णका यह फल है तथा वामदेवने या उनके अन्य किसी शिष्यने यह प्रन्थ बनाया है, वह पूर्णतया सहीं तो नहीं है। हाँ इस अनुमानमें इतना अंश तथ्य है कि कुछ अध्याय उन लोगोंकी कृपासे जोड़े गये होंगे या परिवर्द्धित हुए होंगे। इस प्रन्थके १५ अध्याय तो निश्चयतः प्राचीन हैं और ये भद्रबाहुके वचनोंके आधारपर ही लिखे गये हैं। शैली और क्रम २५ अध्यायों तक एक सा है, अतः २५ अध्यायोंको प्राचीन माना जा सकता है।

भद्रबाहु संहिताका प्रचार जैन सम्प्रदायमें इतना अधिक था, जिससे यह रवेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों समान रूपसे समादत था। इसकी प्रतियाँ पूना, पाटण, बम्बई, हेमचन्द्राचार्य जैन ज्ञानमन्दिर पाटण, जैन सिद्धान्त भवन आरा आदि विभिन्न स्थानोंपर पायी जाती हैं। पूनाकी प्रतिमें रह वें अथ्यायके अन्तमें वि० सं० १५०४ लिखा हुआ है और समस्त उपलब्ध प्रतियोंमें यही प्रति प्राचीन है। अतः इस सत्यसे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि इसकी रचना वि० सं० १५०४ से पहले हो चुकी थी। श्री मुख्तार साहबका अनुमान इस लिपिकालसे खंडित हो जाता है और इन २६ अथ्यायोंकी रचना ईस्वी सन् की पन्द्रहवीं शतीके पहले हो चुको थी। इस प्रन्थके अत्यधिक प्रचारका एक सबल प्रमाण यह भी है कि इसके पाठान्तर इतने अधिक मिलते हैं, जिससे इसके निश्चित स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैन सिद्धान्त भग्न आरा की दोनों प्रतियोंमें भी पर्याप्त पाठमेद मिलता है। अतः इस प्रन्थको सर्वथा अष्ट या किएत मानना अनुचित होगा। इसका प्रचार इतना अधिक रहा है, जिससे रामायण और महाभारतके समान इसमें प्रचिप्त अंशोंकों भी बहुलता है। इन्हीं प्रचिप्त अंशोंने इस प्रन्थकी मौलिकताको तिरोहित कर दिया है। अतः यह भद्रबाहुके वचनोंके अनुसार उनके किसी शिष्य या प्रशिष्य अथवा परम्पराके किसी अन्य दिगम्बर विद्वान् द्वारा लिखा गया प्रन्थ है। इसके आरम्भ के २५ अथ्याय और विशेषतः १५ अथ्याय पर्याप्त प्राचीन हैं। यह भी सम्भव है कि इनकी रचना वराह-मिहरके पहले भी हुई हो।

भाषाकी दृष्टिसे यह प्रन्थ अत्यन्त सरल है। व्याकरण सम्मत भाषाके प्रयोगोंकी अवहेलना की गई है। छुन्दोभंग तो लगभग ३०० रलोकोंमें है। प्रत्येक अध्यायमें कुछ पद्य ऐसे अवश्य हैं जिनमें छुन्दोभंग दोष है। व्याकरण दोष लगभग १२५ पद्योंमें विद्यमान है। इन दोषोंका प्रधान कारण यह है कि ज्योतिष और वैद्यक विषयके प्रन्थोंमें प्रायः भाषा सम्बन्धी शिथिलता रह जाती है। वाराही संहिता जैसे श्रेष्ठ प्रन्थमें ज्याकरण और छुन्द दोष हैं, पर भद्रबाहु संहिता की अपेना कम।

#### सम्पादन और अनुवाद

इस प्रन्थका सम्पादन 'सिंघी जैन प्रन्थमाला' में मुद्रित प्रति तथा जैन सिद्धान्तभवन आराकी दो हस्तिलिखित प्रतियोंके आधार पर हुआ है। एक प्रति पूज्य आचार्य महावीरकीतिजीसे भी प्राप्त हुई थी। मुद्रित प्रतिमें और जैन सिद्धान्तभवनकी प्रतियोंमें बहुत अन्तर था। कई रलोक भवनकी प्रतियोंमें मुद्रित प्रतिकी अपेचा अधिक निकले। भवनकी दोनों प्रतियाँ भी आपसमें भिन्न थीं तथा आचार्य महावीरकीत्तिजीकी हस्तिलिखित प्रति भवनकी प्रतियोंकी अपेचा कुछ भिन्न तथा मुद्रित प्रतिमें उल्लिखित बम्बईकी प्रतिसे बहुत कुछ अंशोंमें समान थी। प्रस्तुत संस्करणमें भवनकी ख/१७४ प्रतिका पाट ही रखा गया है। अवशेष प्रतियोंके पाठान्तरोंको पाद्रिप्पणीमें रखा गया है। प्रस्तुत प्रतिमें मुद्रित प्रतिकी अपेचा अनेक विशेषताएँ हैं। कुछ पाठान्तर तो इतने अच्छे हैं, जिससे प्रकरणगत अर्थ स्पष्ट होता है और विषयका विवेचन भी स्पष्ट हो जाता है। हमने मु० के द्वारा मुद्रित प्रतिके पाठको सूचित किया है। मु० A से हमारा संकेत यह है कि आचार्य महावीरकीर्तिजीकी प्रतिमें वह पाठ मिलता है। आचार्य महावीरकीर्तिकी प्रति उनके हाथसे स्वयं कहींसे प्रतिलिपि की गयी थी और उसमें अनेक स्थलों पर बगलमें

पाठान्तर भी दिये गये ये। यह प्रति हमें १५ अध्याय तक मिली तथा इसके आगे एक दूसरे रिजस्टरमें ३० वाँ अध्याय और एक पृथक् रिजस्टरमें कुछ फुटकर शकुन और निमित्त सम्बन्धी रलोक लिखे थे। फुटकर रलोकोंमें अध्यायका संकेत नहीं किया गया था, अतः हमने उन रलोकोंको इस प्रन्थमें स्थान नहीं दिया। ३० वें अध्यायको परिशिष्टके रूपमें दिया गया है। उपयोगी विषय होनेके कारण इस अध्यायको भी अनुवाद सहित दिया जा रहा है।

जिस प्रतिका पाठ इस ग्रन्थमें रखा गया है, उसके मात्र २७ अध्याय ही हमें उपलब्ध हुए हैं। भवनकी दूसरी प्रतिमें २६ अध्याय हैं। दोनों ही प्रतियोंके देखनेसे ऐसा लगता है कि इनकी प्रतिलिपि विभिन्न प्रतियोंसे की गयी है। ग्रन्थ समाप्ति सूचक कोई चिह्न या पुष्पिका नहीं दी गयी है, अतः प्रतिलिपिकालकी जानकारी नहीं हो सकी।

अनुवादके पश्चात् प्रत्येक अध्यायके अन्तमं विवेचन लिखा गया है। विवेचनमं वाराही संहिता, अद्भुतसागर, वसन्तराजशाकुन, मुहूर्त्तगणपित, वर्षप्रवोध, बृहत्पाराशरी, रिष्टसमुचय, केवलज्ञानप्रशन्चृहामणि, नरपितजयचर्या, भविष्यज्ञान ज्योतिष, एवरोडे एस्ट्रोलार्जा, केवलज्ञानहोरा, आयज्ञानितल्य, ज्योतिषिसद्धान्तसारसंग्रह, जातककोडपत्र, चन्द्रान्मीलन प्रश्न, ज्ञानप्रदीपिका, दैवज्ञकामधेनु, ऋषिपुत्र-विमित्तशाख, बृहद्ज्योतिषाणव, भुवनदीपक एवं विद्यामाधवीयका आधार लिया गया है। विवेचनमं उद्धरण कहींसे भी उद्धत नहीं किये हैं। अध्ययनके बलसे विषयको पचाकर तत् तत् प्रकरणमं विषयसे सम्बद्ध विवेचन लिखा गया है। विषयके न्पष्टीकरणकी दृष्टिसे ही यह विवेचन उपयोगी नहीं होगा, बल्कि विषयका साङ्गोपान्न अध्ययन करनेके लिए उपयोगी होगा। प्रत्येक प्रकरण पर उपलब्ध ज्योतिष प्रन्थोंके आधार पर निचोड़ रूपमें विवेचन लिखा गया है। यद्यपि इस विवेचनको प्रन्थ बढ़ जानेके भयसे संचिस्त करनेकी पूरी चेष्टा की गर्या है; फिर भी सैकड़ों प्रन्थोंका सार एक ही जगह प्रत्येक प्रकरणके अन्तमें मिल जायगा। अन्य ज्योतिर्वेचाओंका उस प्रकरणके सम्बन्धमें जो नया विचार मिला है उसे विवेचनमें रख दिया गया है। पाठक एक ही प्रन्थमें उपलब्ध समस्त संहिता शास्त्रका सार भाव प्राप्त कर सकरेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।

अनुवाद तथा विवेचनमें समस्त पारिभाषिक शब्दोंको स्पष्ट कर दिया गया है। पारिभाषिक शब्दों पर विवेचन भी लिखा गया है। अतः पृथक् पारिभाषिक शब्द सूची नहीं दी जा रही है। यतः शब्द-सूची पुनरावृत्ति ही होगी।

अनुवादमें शब्दार्थकी अपेत्रा भावको स्पष्ट करनेकी अधिक चेष्टा की है। सम्बद्ध रलोकोंका अर्थ एक साथ लिखा गया है। इस प्रनथका हिन्दी अनुवाद अभी तक नहीं हुआ तथा विषयकी दृष्टिसे इसका अनुवाद करना आवश्यक था। ज्योतिष विषयक निमित्तोंकी जानकारीके लिए इसका हिन्दी अनुवाद अधिक उपयोगी होगा। संहिता शास्त्रके समग्र विषयोंकी जानकारी इस एक ही प्रनथसे हो सकती है।

#### आत्म-निवेदन

भद्रबाहु संहिताका अनुवाद करनेकी बलवती इच्छा केवलज्ञानप्ररन-चूडामणिके अनुवादके अनन्तर ही उत्पन्न हुई। सन् १६५६ में इस कार्यको हाथमें लिया। जैन सिद्धान्त भवन, आराकी दोनों हस्त-लिखित प्रतियोंका मिलान मुद्धित प्रतिसे करनेके पश्चात् यह निश्चय किया कि ख। १७४ प्रतिका पाठ अधिक उपयोगी है, अतः इसे ही मूल पाठ मानकर अनुवाद कार्य किया जाय। इधर-उधरके अनेक व्यासंगोंके कारण कार्य मन्थरगतिसे चलता रहा। हाँ, सदाकी प्रवृत्तिके अनुसार प्रन्थका कार्य समाप्त करके भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीयकी सेवामें इसे अवलोकनार्थ भेज दिया। उन्होंने अपनी कार्य प्रणालीके अनुसार प्रन्थमालाके संपादक श्री डा० हीरालालजी जैन, निर्देशक प्राकृतिक जैन विद्यापीठ, मुजफ्फरपुर तथा श्री डा० ए० एन० उपाध्ये कोलहापुरके यहाँ इस प्रन्थकी पाण्डुलिपिको भेज

दिया। कुछ समयके पश्चात् श्री डा० हीरालालजी साहबका एक सूचना पत्र मिला और उनकी सूचनाओंके अनुसार संशोधन, परिवर्तन कर पुनः ग्रन्थको ज्ञानपीठ भेज दिया।

मैं प्रन्थमालाके संपादक उपर्युक्त डाक्टर द्वयका अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने इस प्रन्थके प्रकाशन का अवसर तथा अपने बहुमूल्य सुमाव दिये। श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय, मन्त्री भारतीय ज्ञानपीठ, काशीका भी कृतज्ञ हूँ, जिनकी उत्साह वर्धक प्रेरणाएँ सर्वदा साहित्य-सेवाके लिए मिलती रहती हैं। परामशं रूपमें सहायता देनेवाले विद्वानोंमें आचार्य श्री राममोहनदासजी एम० ए० संस्कृत और प्राकृत विभागाध्यच हरप्रसाद जैन कालेज, आरा; श्री पं० लच्मणजी त्रिपाठी व्याकरणाचार्य, राजकीय संस्कृत विद्यालय आरा, श्री प्रेमचन्द जैन साहित्याचार्य, बी० ए० ह० दा० जैन स्कूल आरा एवं श्री अमरचन्द तिवारी आगरा प्रमृति विद्वानोंका आभारी हूँ। प्रूफसंशोधन श्री पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने किया है मैं आपका भी अत्यन्त आभारी हूँ।

श्री जैनसिद्धान्तभवन आराके विशाल ग्रन्थागारसे विवेचन लिखनेके लिए सैकड़ों ग्रन्थोंका उपयोग क्रिया, अतः भवनका आभार स्वीकार करना परमावश्यक है।

पूर्फमें कई गिलतयाँ छूट गई हैं, विज्ञ पाठक संशोधन कर लाभ उठायेंगे। इसमें प्रृफ्त संशोधकका दोष नहीं है; दोष मेरा है, यतः मेरी लिपि कुछ अस्पष्ट और भवाच्य होती है, जिससे प्रृफ्त सम्बन्धी ब्रुटियोंका रह जाना भावश्यक है। सम्पादन, अनुवाद और विवेचनमें प्रमाद एवं अज्ञानतावश अनेक ब्रुटियाँ रह गई होंगी, कृपाल पाठक उनके लिए चमा करेंगे। यह भद्रबाहु संहिताका प्रथम भाग ही है। अवशेष मिल जाने पर इसका द्वितीय भाग सानुवाद और सविवेचन प्रकाशित किया जायगा। क्योंकि ज्योतिष और निमित्तशास्त्रकी दृष्टिसे यह प्रन्थ उपयोगी है। जिन कृपाल पाठकोंके पास या उनकी जानकारीमें इसके अवशेष अध्याय हों, वे सृचित करनेका कष्ट करेंगे।

हरप्रसाददास जैन कालेज, आरा } संस्कृत एवं प्राकृत विभाग } ११-१०-५=

नेमिचन्द्र शास्त्री

# विषय-सूची

| प्रथम अध्याय                       | १–११ | <b>ल</b> च्ण                       | 30             |
|------------------------------------|------|------------------------------------|----------------|
| <b>मंग</b> लाचरण                   | 9    | चिह्न                              | 90             |
| ग्रन्थ उत्थानिका                   | 9    | लग्न                               | 33 >           |
| रचनाका उद्देश्य                    | ₹    | मेष स्वरूप                         | 3 3            |
| प्रतिपाद्य विषयोंकी तालिका         | ર    | वृष स्वरूप                         | 99             |
| उल्का                              | 8    | मिथुन स्वरूप                       | 99             |
| परिवेष                             | ષ    | कर्क स्वरूप                        | 99             |
| विद्युत्                           | પ્   | सिंह स्वरूप                        | 99             |
| अभ्र                               | પ    | कन्या स्वरूप                       | 3 3            |
| सन्ध्या                            | ų    | तुला स्वरूप                        | 99             |
| मेघ                                | ષ    | वृश्चिक स्वरूप                     | 99             |
| वात                                | ષ    | धनु स्वरूप                         | 99             |
| प्रवर्पण                           | ६    | मकर स्वरूप                         | 99             |
| गन्धर्वनगर                         | Ę    | कुम्भ स्वरूप                       | 99             |
| गर्भ                               | ξ    | मीन स्वरूप                         | 99             |
| यात्रा                             | ६    | द्वितीय अध्याय                     | १२–१४          |
| उत्पात                             | ६    | भद्रबाहु स्वामीका उत्तर            | 92             |
| <sup>र</sup> ग्रहचार               | ६    | विकारका स्वरूप                     | 9 2            |
| <b>ग्रह</b> युद्ध                  | ६    | उत्पातका स्वरूप                    | १२             |
| वातिक या अर्घकाण्ड                 | ভ    | उल्काओंकी उत्पत्ति रूप, प्रमाण, फल | और             |
| स्वप्न                             | 9    | आकृतिका वर्णन                      | <b>9 २</b>     |
| मुहूर्त्त                          | 5    | उत्काका स्वरूप                     | 12             |
| तिथि                               | ᅜ    | उल्काके विकार                      | 92             |
| तिथियोंकी संज्ञाएँ                 | 5    | धिष्ण्यका स्वरूप और फल             | 13             |
| पचरन्ध्र तिथियाँ                   | 5    | अशनिका स्वरूप और फल                | ३३             |
| मासञ्चन्य तिथियाँ                  | =    | शुभ और अशुभ उल्काएँ                | 93             |
| दग्ध, विष और हुताशन संज्ञक तिथियाँ | 드    | उल्काओंका वैज्ञानिक विवेचन         | <sup>१</sup> ३ |
| करणका स्वरूप                       | 5    | उल्काओंके मार्ग                    | 18             |
| करणंकि स्वामी                      | 5    | उक्काओंके भेद                      | 18             |
| निमित्त                            | 8    | पुण्यमयी उल्काओंका फल              | 18             |
| शकुन                               | 8    | अनिष्ट सूचक और भयप्रद उल्काएँ      | 38             |
| पाक                                | 90   | उल्काओंका विशेष फल                 | 94             |
| ज्योतिष                            | 30   | तृतीय अध्याय                       | १६–३३          |
| वास्तु                             | 70   | उल्काओं द्वारा नचत्र ताडनका फल     | 3 €            |
| दिव्येन्द्र सम्पदा                 | 90   | नील वर्णकी उल्काओंका फल            | 18             |
| •                                  |      |                                    |                |

| विखरी हुई उल्काओंका फल                           | 98         | नचत्रयोगके अनुसार उल्काओंका फल             | २ ६       |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
|                                                  | 90         | कमल, वृत्त, चन्द्रादिके आकारकी उलकाओंका    |           |
| उल्का, अशनि और विद्युत्का फल                     | 9 s        | <del>দত</del>                              | २७        |
|                                                  | 3 19       | सन्ध्याकालीन उल्काओंका विशेष फल            | २७        |
| स्नेह-युक्त और विचित्र वर्णकी उल्काओंका फल       | 30         | राष्ट्रघातक उल्कापात                       | २८        |
| श्यामवर्णको उल्काओंका फल                         | 9 19       | कृषिफलादेश सम्बन्धी उल्कापात               | 3 \$      |
| अग्नि, मंजिष्ठ, नील आदि विभिन्न वर्ण और          |            | फसलकी अच्छाई-बुराई ज्ञात करनेके लिए        |           |
| तलवार, क्षुरिका आदि विभिन्न आकृतियों की          |            | उल्का निमित्तका विचार                      | ३०        |
| उक्काओंका फल                                     | 3=         | उल्काओंका वैयक्तिक फलादेश                  | ३१        |
| ब्राह्मणादि वर्णोंके लिए उस्काओंका इष्टानिष्ट फल | 3=         | व्यापारिक फल                               | ₹ 9       |
| दिशाओंके अनुसार उत्काओंका फल                     | 38         | अन्नके भावको बतलानेवाला उल्कापात           | ३२        |
| वस्साकार उस्काका फल                              | 38         | रोग और स्वास्थ्य सम्बन्धी फलादेश           | ३३        |
| हाथी, मगरके आकारकी उदकाओंका फल                   | 38         | चतुर्थे अध्याय ३४-                         | -૪૭       |
| गड़गड़ाती उस्काओंका फल                           | 38         | परिवेषोंके भेद                             | ३४        |
| वेगवाली, कठोर आदि नाना तरहकी उल्काओं             |            | परिवेषोंका स्वरूप                          | ३४        |
| का फल                                            | 3 8        | परिवेषोंके कतिपय फलादेश                    | ३४        |
| अष्टापद, पग्न, श्रीवृत्त, चन्द्र, सूर्य आदि      |            | चाँदी और कबृतरके समान चन्द्र परिवेष        | રૂપ       |
| आकारोंकी उल्काओंका फलादेश                        | २०         | वर्षा सूचक चन्द्रपरिवेष                    | રૂપ       |
| नचत्रोंको छोड़कर गमन करनेवाली उल्काका फल         | २०         | चन्द्रोदयकालीन परिवेषका फल                 | રૂષ       |
| आक्रमण करनेवाले व्यक्तिके लिए चन्द्रादि प्रहीं   |            | उदयके अनन्तर होनेवाले चन्द्रपरिवेषका फल    | રૂ પ્     |
| का बल                                            | २०         | सूर्य परिवेषका फल                          | ३५        |
| विद्युत् संज्ञक उल्का और उसका फल                 | २०         | समस्त दिन रहनेवाले परिवेषका फल             | ३ ६       |
| उल्काके गिरनेका स्थानानुसार फल                   | २१         | धान्यनाश, ईति-भीति एवं वृत्तादिके फलसूचक   |           |
| राजभय सूचक उल्काएँ                               | २१         | परिवेष                                     | ३ ६       |
| चारों वर्णोंके लिए भयोत्पन्न करनेवाली उस्काएँ    | २१         | वर्णानुसार परिवेषोंके फल                   | ३६        |
| स्थायी नागरिकोंको भय सूचक उल्काएँ                | २१         | गाय मरण सूचक परिवेष                        | ३६        |
| अस्तकार्ज्यान उल्काओंका फल                       | २१         | महामारी सूचक परिवेष                        | ` .<br>૨૭ |
| प्रतिलोम मार्गसे जानेवाली उल्काएँ                | २२         | नचत्र और ग्रहानुसार परिवेष                 | ે<br>३७   |
| भयोत्पादक, जयसूचक और वधसूचक उल्काएँ              | <b>२</b> २ | दिशाके अनुसार परिवेषोंका फल                | `<br>૨ ૭  |
| सेनाओंके लिए उत्काओंका फल                        | २२         | तिकोने परिवेषोंका फल                       | `<br>३८   |
| परिघाका स्वरूप                                   | २३         | चौकोन परिवेषोंका फल                        | ३८        |
| विभिन्न मार्गोंसे गिरनेवार्छा उल्काओंका सेनाके   |            | अर्थंचन्द्राकार एवं अहालिकाके सदृश परिवेष  | ३८        |
| ਲਿ <b>ए फ</b> ਲ                                  | २३         | परिवेषको अन्य प्रहोंके आच्छादित करनेका फल  | ३८        |
| -<br>डिम्मरूप उल्हाका फल                         | २४         | पूर्व-पश्चिमकी सन्ध्याओंके अनुसार परिवेषका | ,         |
| जन्म नत्त्र्रमें बाणसदृश गिरनेवाली उल्काका       |            | <del>দত</del>                              | ३६        |
| फ़ल                                              | २४         | परिवेष द्वारा प्रहोंके अवरुद्ध करनेका फल   | 3 &       |
| पापरूप उत्काओंका फल                              | २४         | परिवेषोंका साधारण फलादेश                   | 3,8       |
| तिथि, नचत्र आदिके अनुसार शुभाशुभका कथन           | २५         | उदयास्तकाल, मध्याह्नकालके परिवेपका         |           |
| आकार और वर्णके अनुसार उल्काओंका फल               | २५         | विशेष फल                                   | 80        |

| नचत्रींके अनुसार परिवेषींका फल              | 80               | भाला, बर्झा, त्रिशूल आदि अखोंकी आकृतिके                                          |                  |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| वर्षा और कृषि सम्बन्धी परिवेषोंका फलादेश    | 83               | बादलोंका फल                                                                      | ५७               |
| सूर्यं परिवेषका विशेष फल                    | ४३               | धनुष, कवच, बाल भादि भाकृतियोंके बादलोंका                                         |                  |
| परिवेषोंका राष्ट्र सम्बन्धी फलादेश          | 84               | फल                                                                               | <mark>ሤ</mark> ⊑ |
| परिवेषींका व्यापारिक फलादेश                 | ४६               | वृत्तोंकी आकृतियोंमें बादलका फल                                                  | ५८               |
| पञ्चम अध्याय ४५-                            | -ሂሂ              | तिर्यक् गमनके अनुसार बादलोंका फल<br>रुधिरके समान जलकी वर्षा करनेवालों बादलोंका   | ५८               |
| विद्युत्के भेद और उनका स्वरूप               | ४८               | फल                                                                               | ५६               |
| स्निग्धा, अस्निग्धा आदि विद्युत्का स्वरूप   | ৪८               | गर्ज<br>गर्जना सहित और गर्जना रहित बादलोंका फल                                   |                  |
| वर्षाकी सूचना देनेवाली विद्युत्             | 38               | मिलन तथा वर्णरहित बादलोंका दीप्ति दिशामें                                        |                  |
| वर्षाके अभावकी सूचना देनेवाली विद्युत्      | 38               | फल                                                                               | પદ               |
| अनिष्ट सूचक और जलवर्षक विद्युत् निमित्त     | <b>५</b> ०       | नचत्र, ग्रह आदिके निमित्तोंके संयोगसे वादलों                                     | •                |
| विद्युत् वर्णीका निरूपण                     | ५०               | का फल                                                                            | ५६               |
| विद्युत् वर्णोंका फलादेश                    | ५०               | का कल<br>शीव्रगामी बादलोंका फल                                                   | 48               |
| ताडित विद्युत्का फल                         | ५०               | जलके समान वर्णवाले बादलींका फल                                                   | પ્રદ             |
| नील, ताम्र, गौर आदि वर्णकी विद्युत्का विशेष |                  |                                                                                  |                  |
| कथन                                         | 49               | विरागी, प्रतिलोम गति, अनुलोम गतिके बादली                                         |                  |
| आकाशके मार्गानुसार विद्युत्का कथन           | પ, ૧             | का फल                                                                            | 48               |
| विद्युत् मार्गीका कथन                       | પ્ર              | नागरिकोंके लिए फल                                                                | ξo               |
| विद्युत्के रूप-रंग, आकार तथा शब्द द्वारा    | ī                | आक्रमकके लिए फल                                                                  | Ę o              |
| वर्षांका निर्देश                            | 43               | बादलोंका अनेक दृष्टियोंसे सामान्य फल                                             | ६०               |
| ऋतुओंके अनुसार विद्युत् निमित्तका फल        | ५३               | बादलोंका अनेक दृष्टियोंसे विशेष फल                                               | ६१               |
| वसन्त ऋतुका फल                              | ५४               | तिथियोंके अनुसार बादलोंका फल                                                     | ६२               |
| म्रोष्म ऋतुका फ <b>ल</b>                    | 48               | सप्तम अध्याय ६५                                                                  | _ও২              |
| शरद् ऋतुका फल                               | ५५               | सन्ध्याओंके भेद                                                                  | ६५               |
| हेमन्त ऋतुका फल                             | ५५               | सूर्योदय और सूर्यास्तकी सन्ध्याका फल                                             | દ્દપ્            |
|                                             | <del>દ</del> –६႘ | सूर्योदय कालीन सन्ध्याका वर्णके अनुसार फल                                        | ६५               |
|                                             |                  | दिशाओंके अनुसार सन्ध्याका फल                                                     | ફ<br>ફ           |
| बादलोंकी आकृतिके वर्णनकी प्रतिज्ञा          | ५६               | सन्ध्याकी परिभाषा                                                                | ६६               |
| स्निग्ध बादलांका फल                         | ષ્ક              | सन्ध्याका पारभाषा<br>स्निग्ध वर्णकी सन्ध्याका फल                                 | ६६               |
| दिशाओंके अनुसार बादलोंका फल                 | ५६               | तत्काल वर्षा सूचक सन्ध्याकी स्थिति                                               | ६६               |
| बादलोंके वर्णींका फल                        | ५६               | तत्काल वर्षा सूचक सन्ध्याको १८५१०<br>उद्य-अस्तर्का सन्ध्यामें सूर्यरश्मियोंका फल | ે.<br>ફ છ        |
| गमन द्वारा बादलोंका फल                      | ५६               | उद्य-अस्तक। सन्ध्याम सूचरारमयामा गर्                                             | ફ <b>૭</b>       |
| शुभ चिह्नोंवाले बादलोंका फल                 | ५६               | सन्ध्यामें सूर्य परिवेषका फल                                                     | ફ હ              |
| सौम्यपत्ती, सौम्य द्विपद और सौम्य चतुष्पदीव |                  | सन्ध्यामें सूर्यके मण्डलीका फल                                                   |                  |
| आकृतिवाले बादलोंका फल                       | પ્ર              | सन्ध्याके सरोवर, तालाब, प्रतिमा आदिकी                                            | દ્રહ             |
| रथ, ध्वजा, पताका, घंटा, तोरण आदि आकृ        | ते               | आकृतिका फल                                                                       | ξs               |
| के बादलोंका फल                              | ५७               | राजाको भयोत्पादक सन्ध्याका स्वरूप                                                | ₹.<br><b>Ę</b> E |
| रवेत और चिकने बादलोंका फल                   | 40               | सन्ध्या काल बादलोंकी आकृतिका फल                                                  | Ę                |
| चौपायों और पिचयोंकी आकृतिक बादलोंका         |                  | सन्ध्यामें विद्युत् दर्शनका फल                                                   |                  |
| फल                                          | ષ્યુ             | सम्ध्याका अन्य फलादेश                                                            | ६ः               |

# भद्रबाहुसंहिता

| सन्ध्याकी परिभाषा और उसका स्थिति काल              | ६६              | बलवान् वायुका कथन                            | <u>ہ</u> ۽ |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|
| सन्ध्या समयके विभिन्न शकुन                        | ६६              | दिशाके अनुसार वायुका फल                      | = 3        |
| सन्ध्याके समय सूर्यकी किरणोंका फल                 | ६६              | पाचन भौर मारुत वायुओंका फल                   | <b>5</b> 3 |
| अभ्रतस्का फल                                      | ६१              | आषाढ़ी पुणिमाके दिन पूर्व दिशाकी वायुका फल   | = 3        |
| सन्ध्याकी विभिन्न स्थितिके अनुसार उसक             | ī               | भाषाड़ी पूर्णिमाकी दक्तिण दिशाकी वायुका फल   | <b>5</b> 3 |
| विशेष फलादेश                                      | ६ ह             | ,, पश्चिम दिशाकी वायुका फ <b>ल</b>           |            |
| सूर्योदय कालकी दिशाओंके वर्णके अनुसार फल          | 5 90            | " उत्तर दिशाकी वायुका फल                     | ⊏३         |
| तिथि और मासके अनुसार सन्ध्याका फल                 | 90              | ,, अग्निकोणकी वायुका फल                      | ㄷ੩         |
| मास और नचत्रके अनुसार सन्ध्याका फल                | <b>૭</b> રૂ     | ,, नैऋत्य कोणके वायुका फल                    | 도੩         |
| अष्टम अध्याय ७३                                   | <b>}−</b> ⊆0    | ,, वायन्य कोणकी वायुका फल                    | <b>5</b> 8 |
| मेघोंके भेद                                       |                 | ,, ईशान कोणकी वायुका फल                      | <b>5</b> 8 |
| भवाक भव<br>अंजन भाकृतिके मेघोंका पश्चिम दिशाका फल | ७३              | दिशा और विदिशाओंके वायुका संचिप्त फल         | <b>ಇ</b>   |
| पीतवर्णके मेघका पश्चिम दिशाके अनुसार फल           | ৩ই              | एक दिशाके वायुके दूसरे दिशाके वायुके टकराने- |            |
| जाति और वर्णके अनुसार मेघांका फल                  | ૭ રૂ            | का फलादेश                                    | ፍዓ         |
| अच्छी वर्षाकी सूचना देनेवाले मेघोंका स्वरूप       | ७३              | सच्य और अपसच्य भागोंके अनुसार फल             | <b>5</b> 4 |
| युद्ध और सन्धिकी सूचना देनेवाले मेव               | 98              | प्रदिचणा करते हुए पवनोंका फल                 | 도६         |
| सेनापति और युद्धकी सफलता और असफलता                | . હજ            | परस्पर एक दूसरेसे टकरानेवाले पवनका फल        | <b>5</b>   |
| सुचक मेघ                                          |                 | प्रदक्तिणा करते हुए पवनका फल                 | 59         |
| ब्याधि सूचक मेघ                                   | <i>હું</i> પ્યુ | मध्याह्न और अर्धरात्रिके वायुका फल           | <b>দ</b> ঙ |
| सिंह, श्रगालादिकी आकृतियोंके मेघका फल             | <i>હું</i> પુ   | राजाके प्रयाणके समय प्रतिलोम और अनुलोम       |            |
| मांसभन्ती पन्नियोंकी आकृतिके मेघका फल             | હવ<br>હવ        | वायुओंका फल                                  | 50         |
| तिथि, नचन्न, मुहूर्त आदिके अनुसार मेघांका फल      |                 | अशुभ वायुके १० या १२ दिन तक चलनेका फल        | <b>5</b> 9 |
| धूलि, धूम्र और रक्तवर्णंके मेघांका वर्षा-फल       | . હવ<br>હ       | अस्राज्ये व्याच व्यक्त                       | <b>দ</b> ৩ |
| देश नाशक मेघ                                      | ७६              | जर्ष्वमामी और कर करकर —                      | <b>5</b> 5 |
| त्रासयुक्त मेघ                                    | ७६              | सब ओरसे चलनेवाले शीव्रगामी पवनका फल          | 55         |
| सुभित्त सूचक मेघ                                  | ७६              | <b>J</b>                                     | <b>=</b> = |
| उल्का तथा बादलके समान फलादेश                      | ७६              | पश्चिम दिशाकी सेनाका वध सूचक वायु            | 55         |
| मेघोंकी आकृति, उनका काल, वर्ण, दिशा               | - (             |                                              | 55         |
| आदिका फलादेश                                      | ७७              |                                              | <b>≒</b> { |
| ऋतुके अनुसार मेघोंका फल                           | 99              |                                              | 58         |
| तिथियोंके अनुसार मेघोंका फल                       | ৩৯              |                                              | 58         |
| विशेष-विशेष महीनोंकी तिथियोंके अनुसार             | ,               |                                              | 0 3        |
| मेघोंका फल                                        | ७६              |                                              | 8 3        |
| नचत्रोंके अनुसार मेघोंका फल                       | 50              |                                              | १२         |
|                                                   |                 | ब्यापारिक फलादेश                             | <b>₹</b> 3 |
| नवम अध्याय ८१-                                    | 83              | दशम अध्याय ९४-११                             | (o         |
| _                                                 | <b>ت</b> ع      | यत्रभाके वर्णन करनेन स्टिस्स                 | <b>.</b>   |
| वायु द्वारा वर्षण, भय, क्षेम और जय-पराजयका        |                 | ज्येष्ठ मासमें मूल नचत्रको बिताकर वर्षा होते |            |
| कथन                                               | <b>۾</b> ۽      | ही फलादेशके जिल्हा                           | 4          |

| आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदाको पूर्वाषाढा नचत्रमें     |            | वर्षाका प्रमाण निकालनेका विशेष विचार         | १०६   |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------|
| प्रथम प्रवर्षेणका फल                            | १५         | रोहिणी चक्रद्वारा वर्षाका विचार              | 909   |
| उत्तराषाढ़ा नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फड         | ६५         | वर्षाका विशेष विचार एवं अन्य फलादेश          | 909   |
| अवण नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल                 | <b>१</b> ६ | रोहिणी चक्र                                  | 305   |
| धनिष्ठा नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल             | <b>६</b> ६ | प्रश्नलग्नानुसार वर्षाका विचार               | 308   |
| शतभिषा नचत्रके प्रथम प्रवर्णका फल               | 8 8        | एकादश अध्याय १११-                            | -१२६  |
| पूर्वाभाद्रपद् नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल      | <b>६</b> ६ |                                              |       |
| उत्तराभादपदके प्रथम प्रवर्षणका फल               | ७ ३        | गन्धर्वं नगरका फलादेश कहनेकी प्रतिज्ञा       | 333   |
| रेवती नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल               | ६ ७        | सूर्योदय कालीन गन्धर्वनगरका फल               | 333   |
| अश्विनी नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल             | ७३         | वर्णीके अनुसार पूर्वदिशाके गन्धर्वनगरकाफल    | 333   |
| भरणी नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल                | <b>e</b> 3 | सभी दिशाओंके गन्धवनगरका फल                   | 995   |
| कृत्तिका नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल            | 85         | कपिल वर्णके गन्धर्वनगरका फल                  | 335   |
| रोहिणी नचणके प्रथम प्रवर्षणका लफ                | १८         | राजभय सूचक गन्धर्वनगर                        | 115   |
| मृगशिर नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल              | 85         | कठोर गन्धर्वनगरका फल                         | 335   |
| आर्द्रा नचत्रके प्रथम प्रवर्षणका फल             | 85         | इन्द्रधनुषके समान वर्णवाले गन्धर्वनगरका      |       |
| पुनर्वसु नत्तत्रके अनुसार प्रथम वर्षाका फल      | 33         | फल '                                         | 335   |
| पुष्य नचत्रके अनुसार प्रथम वर्षाका फल           | 33         | परकोटा सहित गन्यर्वनगरका फल                  | 115   |
| आरहेषा नचत्रमें होनेवाली प्रथम वर्षाका फल       | 33         | पर आक्रमणको सूचना देनेवाले गन्यवनगर          | 995   |
| मधा नचत्रमें होनेवाली वर्षाका फल                | 33         | दिचणकी ओर गमन करते हुए गन्धर्वनगरका          |       |
| पूर्वाफाल्युनी नचत्रमें होनेवाली वर्षाका फल     | 3 \$       | फल                                           | ५१३   |
| उत्तराफाल्गुनी नत्तत्रकी प्रथम वर्षाका फल       | 300        | जलते हुए गन्धर्वनगर दिखलायी पड़नेका फल       |       |
| हस्त नचत्रकी प्रथम वर्षाका फल                   | 900        | राष्ट्रविप्लवसूचक गन्धर्वनगर                 | ११३   |
| -<br>चित्रा नचत्रकी प्रथम वर्षाका फल            | 900        | ध्वजा-पताकायुक्त गन्धर्वनगरका फल             | ११३   |
| स्वाति नच्चत्रकी प्रथम वर्षाका फल               | 909        | सभी दिशाओं के गनधर्वनगरका फल                 | ११३   |
| विशाखा नचत्रकी प्रथम वर्षाका फल                 | 909        | कई वर्णके गन्धर्वनगरका फल                    | 118   |
| अनुराधा नचत्रकी प्रथम वर्षाका फल                | 909        | अनेक वर्ण और आकारके गन्धर्वनगरका फल          | 118   |
| ज्येष्ठा नज्जन्भी प्रथम वर्षाका फल              | 909        | रक्तगन्धर्वनगरका फल                          | 338   |
| मूल नत्तत्रकी प्रथम वर्षाका फल                  | 909        | अरण्यमें गन्धर्वनगर दिखलायी देनेका फल        | 118   |
| श्रावण मासकी प्रथम वर्षाका फल                   | 302        | स्वच्छ आकाशमें गन्धर्वनगर दिखलायी देनेका     |       |
| ऋषिपुत्रके अनुसार विभिन्न महीनोंकी वर्ष         |            | फल<br>                                       | 118   |
| द्वारा फलादेश                                   | १०२        | ब्राह्मण, चत्रिय आदि वर्णोंके लिए गन्धर्वनगर |       |
|                                                 | १०३        | का फल                                        | 118   |
| उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा    | •          | वराहमिहिरके अनुसार गन्धर्वनगरका फल           | 994   |
| और अनुराधा नचन्नींकी वर्षाका फलादेश             | १०३        | ऋषिपुत्रके अनुसार गन्धर्वनगरका फल            | 994   |
| •                                               | -          | पंचवर्णके गन्धर्वनगरका फल                    | 918   |
| अनुराधा नचत्रकी वर्षाका फलादेश                  | १०३        | गन्धवेनगरका स्थानके अनुसार फल                | 998   |
| ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण  |            | मास और वारके अनुसार गन्धर्वनगरका फला         |       |
| धनिष्ठा, शतभिषा नत्तत्रोंकी वर्षाका फल          | 308        | देश<br>                                      | 939   |
| पूर्वीभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवर्ता नचत्रों |            | ज्येष्ठ और आपाढ़ मासके गन्धर्वनगरका फल       | 3 3 = |
| की वर्षाका फलादेश                               | 300        | श्रावण मासके गन्धर्वनगरका फल                 | 338   |

| भाद्रपद मासके गन्धर्वनगरका फल                | 998   | वैशाख मासके गर्भका फल                       | 3 2 8 |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| आश्विन मासके गन्धर्वनगरका फल                 | 998   | दिशा और विदिशाओंमें गर्भ धारणका फल          | 378   |
| कार्त्तिक मासके अनुसार गन्धर्वनगरका फल       | 338   | वायव्यकोण और पश्चिमके गर्भका फल             | 928   |
| मार्गशीर्षके गन्धर्वनगरका फल                 | 150   | दिचण दिशाके गर्भका फल                       | 330   |
| पौष मासके गन्धर्वनगरका फल                    | 920   | नील, पोतादि गर्भका फल                       | 930   |
| माघ मासके गन्धर्वनगरका फल                    | 920   | देवाङ्गनादिके आकारके गर्भका फल              | १३०   |
| फाल्गुन मासके गन्धर्वनगरका फल                | 920   | हिनग्ध गर्भका फल                            | 930   |
| चैत्र मासके अनुसार गन्धर्व नगरका फल          | 920   | सुन्दर वर्ण और आकारके गर्भका फल             | 930   |
| वैशाख मासके गन्धवनगरका फल                    | 121   | कृष्ण, रूच और विकृत आकृतिके गर्भका फल       | 930   |
| तत्काल वर्षा होनेके निमित्त                  | 121   | कृष्ण पत्तके गर्भका फल                      | 939   |
| वर्षाज्ञानके लिए अत्युपयोगी सप्तनाड़ीका चक्र | 122   | मेघ गर्भोंसे जलबृष्टिका विचार               | 939   |
| सप्तनाड़ी चक्र द्वारा वर्षाज्ञान करनेकी विधि | १२३   | मेघ गर्भोंका विशेष विचार                    | 939   |
| चकका विशेष फल                                | १२३   | मेघ गर्भके अभावका फल                        | 932   |
| अचरानुसार ग्रामनचत्र निकालनेका नियम          | 328   | वराहमिहिरके अनुसार मेघ गर्भका फल            | १३२   |
| ग्रहोंके प्रदेश, सूर्यके प्रदेश              | 358   | मेघ गर्भके समयका विशेष विचार                | १३२   |
| चन्द्रमाके प्रदेश                            | १२४   | चारो दिशाओंमें गर्भ धारणका परिज्ञान         | १३३   |
| मंगलके प्रदेश                                | 358   | मेघविजय गणितके अनुसार मेघ गर्भका विचार      | १३३   |
| बुधके प्रदेश                                 | 928   | तिथि और नचत्रोंके अनुसार मेघगर्भका विचार    | १३४   |
| बृहस्पतिके प्रदेश                            | 128   |                                             |       |
| शुक्रके प्रदेश                               | १२५   | त्रयोदश अध्याय १३७-                         | -१७३  |
| शनिके प्रदेश                                 | १२५   | राजयात्राके वर्णनकी प्रतिज्ञा               | १३७   |
| केतुके प्रदेश                                | 924   | सफलयात्रिकका लच्चण                          | १३७   |
| वृष्टिकारक अन्य योग                          | १२५   | असफल यात्रिक                                | १३७   |
| सुभिन्न-दुर्भिन्न का परिज्ञान                | 324   | यात्रा करनेकी विधि                          | १३७   |
| अन्य नियम                                    | १२५   | यात्रामें विचारणीय निमित्त                  | १३७   |
| संवत्सर निकालनेकी प्रतिज्ञा                  | 324   | यात्रामें निमित्त विचारको आवश्यकता          | १३८   |
| प्रभवादि संवत्सर बोधक चक्र                   | .३२६  | राजाकी चतुरङ्ग सेना और उसके छिए निमित्त     | १३८   |
| ब्रह्मबीसी, रुद्रबीसी और विष्णुबीसीका कथन    | १२६   | शनिश्वरकी यात्राका फल                       | १३८   |
|                                              |       | सेनापतिके वधसूचक यात्रा शकुन                | १३८   |
| द्वादश अध्याय १२७                            | ⊢१३६  | नैमित्त, राजा, वैद्य और पुरोहितरूप विष्कम्भ | १३६   |
| गर्भके कथनकी प्रतिज्ञा                       | 150   | नैमित्तिक के लच्चण                          | १३६   |
| मेघोंके गर्भ धारण करनेका समय                 | 920   | राजाका लच्या                                | १३६   |
| रात्रि और दिनके गर्भका फल                    | 320   | वैद्यका स्वरूप                              | १३६   |
| गर्भकी परिपकावस्थाका फल                      | 150   | पुरोहितका लच्ण                              | 338   |
| पूर्व सन्ध्या और पश्चिम सन्ध्याके गर्भका फल  | ह १२७ | पुरोहितादिके योग्य होनेकी बात               | 180   |
| मेघोंके गर्भ धारणके चिह्नांका कथन            | १२८   | नैमित्तिकके बिना राजाकी दुरवस्थाका कथन      | 181   |
| मेघ गर्भके भेद और लचण                        | १२८   | यात्राके लिए शुभ योग                        | 185   |
| मेचके मास गर्भका फल                          | १२८   | शुभमुहूर्त्तकी यात्राका फल                  | 185   |
| सौम्य गर्भके मास और उनका फल                  | 358   | भूत, भविष्य और वर्तमानका ज्ञान निमित्तांसे  |       |
| नचत्रोंके अनुसार गर्भका फल                   | 378   | करना चाहिए                                  | 183   |

| निमित्तोंकी आवश्यकतापर जोर                                     | ४३          | गमनकालमें पत्तियोंके शब्दोंका विचार          | ૧૫૫         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
| तीन प्रकार भौम, अन्तरिज्ञ और दिन्य निमित्तीं                   |             | गमनकालमें घोड़ोंका घास खाना छोड़ देनेका      |             |
| का कथन                                                         | ४३          |                                              | <b>૧</b> ૫૫ |
| गमनकालके अशुभ निमित्त                                          | 88          | गमनसमयमें घोड़ेके शब्दका विशेष विचार         | <b>૧</b> ૫૬ |
| शुभ निमित्तोंका कथन                                            | 188         | गमनकालमें घोड़ोंके रङ्ग, आकृति आदिका फल      | 9.40        |
| गमन समयमें अग्निका फल                                          | 388         | गमनकालमें घोड़ेके शयनका फल                   | १५८         |
| गमन समयमें हवनका फल                                            | 888         | गमनकालमें हाथींके स्वरका फल                  | १५६         |
| धूम युक्त अग्निका फल                                           | १४५         | गमनकालमें हाथी और घोड़ोंके विभिन्न प्रकारके  |             |
| हवनके विशेष रूपक्रे अनुसार फल                                  | १४५         | दर्शनोंका फल                                 | १५६         |
| गमन समयमें न्योला, मूषक और शूकरके                              |             | विशेष स्थानके अनुसार फलादेश                  | 348         |
| • ** * * * *                                                   | १४५         | यात्राकालमें अनेक प्रकारके वृत्त्वींका फल    | 9 6 0       |
| स्थानविशेष और हवनमें प्रयुक्त होनेवाली                         |             | कुवेशधारी और रोगी व्यक्तिके दर्शनके अनुसार   |             |
| <b>3</b> -                                                     | १४६         | फलादेश                                       | १६१         |
| •                                                              | १४६         | राज्य, धर्मोत्सव, कार्यसिद्धि आदिके निमित्ती | i           |
| ~                                                              | १४६         | का निरूपण                                    | १६१         |
| सेना प्रयाणके समय उत्का या उत्कापातका फल                       |             | यात्राके लिए विचारणीय बातें                  | १६२         |
| जय, पराजय और विजयसूचक यात्रा निमित्त                           | 180         | यात्राके लिए शुभ नत्तत्र                     | ६६२         |
|                                                                | १४८         | दिक्शूल और नचत्रशूल तथा प्रत्येक दिशावे      | 5           |
| प्रयाणकालमें पीढ़ित आदि व्यक्तियोंके दर्शनका                   | Ī           | यात्रा-दिन                                   | १६२         |
| फल                                                             | 182         | योगिनीवास विचार                              | १६२         |
| बहिर्भागकी पताकाके विकृत होनेका फल                             | 182         | चन्द्रमाका निवास                             | १६२         |
| पशु-पिचयोंके आक्रमणका फल                                       | १४८         | चन्द्रमाका फल                                | १६३         |
| पत्तियोंकी विकृत आवाजका फल                                     | 182         | राहुविचार                                    | १६३         |
| मोटरगाड़ी भादिके टूटने या बिगड़नेका फल                         | 182         | यात्राके लिए राहु आदिका विचार                | १६३         |
| प्रयाणकालकी सूर्यकिरणोंका फल                                   | 382         | यात्राके लिए उपयोगी तिथिचक                   | १६३         |
| प्रयाणके समय होनेवाले शुभाशुभ निमित्त                          | 388         | यात्रामुहूर्त्तचक                            | १६४         |
| प्रयाणके समयमें राजाके विपरीत कार्य करनेक                      | T           | चन्द्रवास, समयश्ल, दिक् और योगिनी चक         | १६४         |
| দক                                                             | 940         | यात्राके लिए शुभाशुभत्वका गणित द्वारा ज्ञान  | १६४         |
| सूर्य और चन्द्र नत्तत्रोंके अनुसार यात्राका फल                 | 940         | घातक चन्द्रविचार                             | १६५         |
| यात्राकालकी वायुका विचार                                       | 940         | घातक नचत्र                                   | १६५         |
| यात्राकालमें विद्युत्पात आदिका फल                              | 949         | घातक तिथिविचार                               | १६५         |
| यात्राकालमें शस्त्र, पक्कान्न, घृत आदिके दर्शनक                | ा           | घातक वार, घातक लग्न                          | १६५         |
| फल                                                             | 949         | राशिज्ञान करनेकी विधि                        | १६५         |
| प्रयाणकालमें द्विपद, चतुष्पदकी आवाजक                           | ST .        | संचिप्त विधि                                 | १६६         |
| विचार                                                          | 345         | यात्राकालीन शकुन                             | १६६         |
| द्विपदादिके गर्जनोंका फल                                       | १५३         | यात्राके समयमें काकविचार                     | ३६७         |
| ।द्वपदाादक गजनाका फल<br>प्रयाणकालमें सेनाके अस्त्र-शस्त्रका फल | १५३         | यात्रामें उल्लुका विचार                      | १६८         |
| अतिथिसःकारकी आवश्यकतापर जोर                                    | १५३         | नीलकण्ठविचार                                 | १६६         |
|                                                                | ૧ <b>પર</b> | खञ्जनविचार                                   | १६६         |
| द्विपदादि पत्तियोंकी दिशा, वार आदिके फल                        | • , •       |                                              |             |

| तोताविचार                                     | १६६      | राजाके उपकरणोंके भंग होनेका फल                       | १८१        |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------|
| चिड़ियाविचार                                  | 900      | हाथी, घोड़ा आदि सवारियोंके अचानक मंग                 | η          |
| मयूरविचार                                     | 900      | होनेका फल                                            | १८२        |
| हाथीविचार                                     | 900      | असमयमें पीपलके पेड़के पुष्पित होनेका फल              | १८२        |
| अश्वविचार                                     | 300      | इन्द्रधनुपके रंगों द्वारा फल कथन                     | १८२        |
| गधाविचार                                      | 990      | चन्द्रोत्पातोंका फलादेश                              | १८३        |
| <b>बृष</b> भविचार                             | 300      | शिव और वरुणकी प्रतिमाओं के उत्पातोंका फल             | १८३        |
| महिषविचार                                     | 900      | बलदेवकी प्रतिमाके छुत्र भंगका फल                     | १८३        |
| गायविचार                                      | 909      | वासुदेव, प्रसुम्न और सूर्यकी प्रतिमाके उत्पातीं-     |            |
| विडालविचार                                    | 999      | का कथन                                               | १८३        |
| कुत्ताविचार                                   | 909      | लक्मीकी मूर्ति और श्मशान भूमिके उत्पात               | १८४        |
| श्रगालविचार                                   | 902      | विश्वकर्मा, भद्रकाली, इन्द्राणीकी प्रतिमार           | Ť          |
| यात्रामें छींकविचार                           | १७२      | उत्पातींका फल                                        | 328        |
| आठों दिशाओंमें प्रहरानुसार छींकफलबोध          | <b>7</b> | धन्वन्तरि और परशुरामकी प्रतिमाके विकारी              | ; <b>-</b> |
| चक                                            | ३७३      | का फल                                                | 328        |
| चतुर्दश अध्याय १७४-                           | -२०६     | सन्ध्याकालमें कबन्ध निमित्तका फल                     | १८५        |
| उत्पातोंके वर्णनकी प्रतिज्ञा                  |          | सुलसा और सूत मूर्त्तिके विकारोंका फल                 | 3=4        |
| उत्पातका लचण और भेद                           | 998      | अर्हन्त प्रतिमाके विकारोंका फल                       | 324        |
| ऋतुओंके उत्पातों द्वारा फल कथन                | 3 98     | रति प्रतिमाके उत्पातका फल                            | १८५        |
| पशु और पत्तियोंके विपरीतावरणका फल             | 908      | सूर्यके दर्णके अनुसार फल कथन                         | १८६        |
| विकृत सन्तानोत्पत्तिका फल                     | 108      | चन्द्रोत्पातका विचार                                 | १८६        |
| -                                             | 904      | प्रहोंके परस्पर भेदनका विचार                         | 320        |
| मद्य, रुधिरादिके बरसनेका फल                   | 300      | ग्रहोंके वर्णीत्पातका कथन                            | 320        |
| सरीसप और मेडक आदिके बरसनेका फल                | 3 9 8    | ग्रहयुद्ध और ग्रहोत्पातका कथन                        | 3 ==       |
| बिना ईंधनके अग्निके प्रज्वलित होनेका फल       | 968      | देवोंके हँसने, रोने आदि उत्पातोंका कथन               | 355        |
| वृत्तोंसे रस चूनेका फल                        | ३७६      | पृथिर्वाके नीचे धँसनेका फल                           | <b>355</b> |
| वृत्तींके गिरनेका फल                          | 900      | धूळि और राख बरसनेका फल                               | 155        |
| वृत्तोंके वस्रवेष्टित होनेका फल               | 300      | पशुओंको हड्डी और मांसादिके बरसनेका फल                | 358        |
| वृत्तींके रसका फलादेश                         | 900      | विकृत और विचित्र आकारके मनुष्योंका फल                | 3=8        |
| वृत्तींके आकार-प्रकार द्वारा अनेक प्रकारका फल | १७८      | सियारिनोंके नगरमें प्रवेश करनेका फल                  | 3=8        |
| देवोंके हँसने, रोने, नृत्य करने आदिका फल      | 308      | विभिन्न प्रहींके प्रताड़ित मार्गमें विभिन्न प्रहोंके | ;          |
| नदियोंके हँसने रोनेका फल                      | 308      | गमनका फल                                             | 380        |
| विना बजाये बाजा बजनेका फल                     | 308      | निर्जीव पदार्थोंके विकृत होनेका फल                   | 380        |
| नदियोंके जल, उनकी धारा भादिका फल              | 350      | पूजादिके स्वयमेव बन्द होनेका फल                      | 282        |
| अस्त-शस्त्रोंके शब्दोंका फल                   | १८०      | वृत्तोंकी छाया तथा अन्य प्रकारसे उनकी                | 1          |
| बिना बजाये बजनेवाले वादित्रोंका फल            | 150      | विकृतिका फल                                          | 181        |
| आकाशसे अकारण घोर शब्द सुननेका फल              | 3=3      | चन्द्रमाके शंगोंका फल                                | 383        |
| भूमिके कंपित तथा वृचोंके अकारण हरे होने       | -        | चन्द्रश्रंग एवं अन्य चन्द्रोत्पातीं द्वारा फल        | 183        |
| का फल                                         | 323      | शिविलगोंके विवाह और सवारियोंके वार्तालाप-            |            |
| चीटियोंके निमित्त द्वारा फलकथन                | 3=3      | का फल                                                | 982        |
|                                               |          |                                                      |            |

| मंगलकलशके अकारण विध्वंसका फल                 | ३३१           | द्वितीय और तृतीय मंडलके शुक्रका विचार                     | २१०                  |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| नवीन वस्त्रींके अकारण जलनेका फल              | १६३           | चतुर्थं मंडलके शुक्रका फल                                 | २१०                  |
| मांसभची पचियोंकी विकृतिका कथन                | १६३           | पञ्चम मंडलके शुक्रका फल                                   | २११                  |
| जिस सवारी पर जा रहे हों, उनके विकृ           | <b>1</b>      | छठवें मंडलके शुक्रका फल                                   | २१२                  |
| होनेका फल                                    | १६३           | शुक्रकी नाग आदि वीथियोंके नत्तत्र                         | २१२                  |
| दाहिनी ओर, बायीं ओर तथा मध्यमें सवारी        | के            | शुक्रके वीथि गमनका फल                                     | २१३                  |
| भंग होनेका फल                                | 388           | कृत्तिकादि नचत्रोंके उत्तरकी ओरसे शुक्रके गम              | न                    |
| घोड़ोंके उत्पातों द्वारा फलका कथन            | 388           | का फल                                                     | २१४                  |
| नचत्रोंके उत्पातका फलादेश                    | 980           | कृत्तिकादि नम्त्रींके दिमणकी ओरसे शुक                     |                      |
| सवारी, सेना आदिके विनाश सूचक उत्पात          | 989           | गमनका फल                                                  | 218                  |
| उत्पातोंके विचारकी अत्यावश्यकता              | 385           | ऐरावण पच्चके गमनका फल                                     | २१५                  |
| उत्पातींके भेदों और स्वरूपोंका विवेचन        | 985           | नागर्वाथि, वैश्वानर्रवाथियोंकी दिशाओंव                    |                      |
| प्रतिमाओंके उत्पातोंका विचार                 | 338           | कथन                                                       | २१५                  |
| इन्द्रधनुषके उत्पातका फल                     | २००           | वार और नचर्त्रांके संयोगसे शुक्रगमनका फल                  |                      |
| भाकाश सम्बन्धी उत्पात                        | २००           | शुक्र के सूर्यमें विचरण करनेका फल                         | २१६                  |
| भूमि पर प्रकृति विपर्यय                      | २००           | शुक्रके तृतीय मण्डलमें उसकी शयनावस्थाव<br>फल              | हा<br>२१६            |
| प्रसव विकार, सवारी विकार आदिका कथन           | २०१           | चीण और विलम्बी शुक्रका पञ्चम मं <b>दलमें</b> फल           |                      |
| रोग सूचक उत्पात                              | २०२           | लम्बायमान शुक्रका फल                                      | . \                  |
| धन-धान्य नाशसूचक उत्पात                      | २०२           | शुक्रके हीन-चारका फल                                      | २१७<br>२१७           |
| वर्षाभाव सूचक उत्पात                         | २०३           |                                                           |                      |
| अग्निभय सूचक उत्पात                          | २०३           | कृत्तिकादि नचत्र, दित्तणादि दिशाओं में शुक                |                      |
| राजनैतिक उपद्रव सूचक उत्पात                  | २०३           | गमनका फल                                                  | २१७<br><del>२</del>  |
| वैयक्तिक हानिलाभ-सूचक उत्पात                 | २०४           | मधा और विशाखामें मध्यम गतिसे शुक्र                        |                      |
| नेत्र स्फुरण                                 | २०४           | चलनेका फल<br>पुनर्वसु, पूर्वाषाड़ा, उत्तराषाड़ा और रोहिणी | २१७<br><del>ों</del> |
| अंगस्फुरण—अंग फड़कनेका फल                    | २०५           | शुक्रकी मध्यम गतिका फल                                    | म<br>२१८             |
| पर्व्हा पतन और गिरगिट आरोहणका फर             | <b>ह</b> -    | वर्षासूचक शुक्रका गमन                                     | २३८                  |
| बोधक चक                                      | २०५           | ्यातःकालमें पूर्वमें शुक्र और पीछेकी अ                    |                      |
| गणित द्वारा छिपकर्ला-पर्ल्लाके गिरनेका फल    | २०६           | बृहस्पतिके रहनेका फल                                      | 'र<br>२१⊏            |
| पञ्चदश अध्याय २०७                            | – <b>२</b> ४० | विभिन्न आकारके शुक्रका कृत्तिकादि नत्त्रत्रीं             |                      |
| शुक्रवारका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा            | २०७           | गमन करनेका फल                                             | 385                  |
| शुक्रका महत्त्व                              | २०७           | शुक्रके बायों ओरसे गमन करनेका फल                          | २१६                  |
| शुक्रके अस्त और उदयका सामान्य कथन            | २०७           | शुक्रके द्विण ओरसे गमन करनेका फल                          | २१६                  |
| शुक, बृहस्पति और चन्द्रमार्का किरणोंके घातित |               | थुकके घातका फल                                            | २२०                  |
| होनेका फल                                    | २०७           | युक्तके आरोइणका फल                                        | २२०                  |
| शुक्रके छः मण्डलंका कथन                      | २०७           | नचत्रोंके भेदन करनेका शुक्रका फल                          | २२१                  |
| ु<br>शुक्रके मण्डलोंके नचत्र और उनके नाम     | २०८           | उत्तराफालगुनी आदि नक्तत्रोंमें शुक्रके बार                |                      |
| -<br>मण्डलोंमें शुक्रके गमनका फल             | २०८           | और दायीं ओरसे आरूढ़ होनेका फल                             | २२२                  |
| शुक्रके उदय और अस्त द्वारा विभिन्न देशों     | के            | विभिन्न नचत्रोंमें विभिन्न प्रकारसे शुक्रके गम            |                      |
| शुभाशुभत्वका विचार                           | ३०६           | करनेका फल                                                 | २२३                  |

| शुक्रके अस्तदिनोंकी संख्या                 | २२७           | मध्यमार्गमें शनिके उदयास्तका फल             | २४२      |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|
| शुक्रके मार्गोंका फलादेश                   | २२७           | शनिके दिचण मार्गमें गमन करनेका फल           | २४२      |
| गज, ऐरावण, जरद्गव, अजर्वाथि और वैश्वान     | ₹             | शनिकी प्रदक्षिणाका फल                       | २४२      |
| वीथिका फल                                  | २२८           | शनिके अपसन्य मार्गमें गमन करनेका फल         | २४३      |
| शुक्रके विभिन्न वर्णीका फल                 | 355           | शनि पर चन्द्र परिवेषका फल                   | २४३      |
| एक नचत्र पर शुक्रके विचार करनेकी दिन       | τ-            | चन्द्रमा और शनिके एक साथ होनेका फल          | २४३      |
| संख्या                                     | २२६           | शनिके वेधका फल                              | २४३      |
| शुक्रके प्रवास और वक्र होनेका कथन          | २३०           | शनिके कृत्तिका और गुरुके विशाखा नचत्र प     | ₹        |
| पूर्वदिशामें एक नचत्र पर कुछ दिनों तक शुः  | 系             | रहनेका फल                                   | २४४      |
| के रहनेका फल                               | २३१           | श्वेत रंगके शनिका फल                        | 288      |
| अस्तकालमें शुककी स्थितिका कथन              | २३१           | शनिके कृष्णवर्णका फल                        | २४४      |
| दीप्तवक्रका कथन                            | २३१           | शनिके युद्धका फल                            | २४४      |
| तीनों वक्रोंका कथन                         | २३२           | शनिके अस्तोदयका फल                          | २४४      |
| वायव्यवक्रका स्वरूप और फल                  | २३२           | द्वादश राशियोंमें शनिकी स्थितिका फल         | २४५      |
| शुक्रके अतिचारोंका कथन                     | <b>२३२</b>    | शनिके उदयका विचार                           | २४६      |
| शुक्रके अतिचारोंका फल                      | २३२           | शनिके अस्तका विचार                          | २४६      |
| दुबारा शुक्रके मृगर्वाथिमें पहुँचनेका फल   | २३३           | नचत्रानुसार शनिका फल                        | २४७      |
| अजवीथिकी पुनः प्राप्तिका कथन               | २३४           |                                             |          |
| जरद्गव, गोवीथि, ऐरावणवीथि, नागवीथिव        | हीं<br>वि     | सप्तदश अध्याय २५०                           | –२६०     |
| पुनः प्राप्तिका कथन                        | २३४           | गुरुके उदयास्तके कथनकी प्रतिज्ञा            | २५०      |
| वीथियोंमें शुक्रके अस्त होनेके पश्चात् पुन | ₹;            | बृहस्पतिके मंडलका अशुभत्व                   | २५०      |
| प्राप्तिका समय                             | २३५           | बृहस्पतिके मेचकवर्णके मंडलका फल             | २५०      |
| शुक्रके वर्णींका फल                        | २३६           | बृहस्पतिके तीन-चार नक्तत्रोंके बीचके गमन    | ₹-       |
| शुक्रके चार, वक्र, उदय, अतिचार आदिव        | ाब            | का फल                                       | २५०      |
| कथन                                        | २३६           | बृहस्पतिके मध्यम मार्गका कथन                | २५०      |
| शुकोदयका विचार                             | २३७           | बृहस्पतिके दक्षिण मार्गके नत्तत्र           | २५०      |
| शुकास्तका विशेष विचार                      | २३७           | बृहस्पतिका दिलागेत्तर मार्ग                 | २५१      |
| शुक्रकी वीथियोंका विस्तृत कथन              | २३७           | बृहस्पति और केतुके दिसण मार्गका कथन         | २५३      |
| शुक्रके छहों मण्डलींका कथन तथा उनव         | का            | बृहस्पति और केतुके दिचण मार्गका फल          | २५१      |
| विस्तृत फल                                 | २३८           | बृहस्पतिमें दीस होकर उत्तरकी ओरसे स्वा      |          |
| शुक्रके उदयास्तका विशेष फल                 | २३६           | नचत्रके गमनका फल                            | ः<br>२५१ |
| षोडश अध्याय २४१                            | _ <b>૨</b> ૪૬ | बृहस्पतिके हस्वमार्ग, प्रतिलोम और अनुलो     | •        |
| शनिचारके वर्णनकी प्रतिज्ञा                 | २४३           | मार्गका कथन                                 | २५३      |
| द्चिण मार्गमें शनिके अस्त होनेका सम        | ाय            | बृहस्पतिके संवत्सर वर्षका फल                | २५२      |
| प्रमाण                                     | २४१           | बृहस्पतिके पुष्यादि दो नत्तत्रोंके गमनका फल |          |
| शनिके दो नचत्र प्रमाण गमन करनेका फल        | 283           | बृहस्पतिके गुरुपुष्य योगके समान योग कर      |          |
| शनिके तीन या चार नचत्र प्रमाण गमनका        |               | वाले नचत्र                                  | २५२      |
| फल                                         | २४२           | बृहस्पतिके नचत्रोंके अनुसार अंग-प्रत्यंगीं  |          |
| उत्तरमार्गमें वर्णके अनुसार शनिका फल       | २४२           | विवेचन                                      | ६५३      |

| बृहस्पति द्वारा कृत्तिका और रोहिणीके घातका |       | दिचण मार्गमें बुध द्वारा नचत्र अस्तका फरु   | २६४         |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------|
| फल                                         | २५३   | ज्येष्ठा और स्वातिमें बुधके रहनेका फल       | २६५         |
| पुष्यनत्तत्रके घातका फल                    | २५३   | शुक्रके सम्मुख बुधके रहनेका फल              | २६५         |
| सौम्यायन संवत्सरमें विशाखा नचत्र पर बृह-   |       | विवर्ण और अशुभ आकृतिके बुधका दक्षिण         | π           |
| स्पतिके गमनका फल                           | २५३   | मार्गका फल                                  | २६५         |
| माघ, फाल्गुन, चैत्र आदि बृहस्पतिके वर्षों  |       | बुधके उदयका विशेष फल                        | २६५         |
| का फल                                      | २५३   | पाराशरके अनुसार बुधका फलादेश                | २६६         |
| वैशाख वर्षका फल                            | १५४   | देवलके मतसे फलादेश                          | २६७         |
| आषाढ़ वर्षका फल                            | २५४   | उन्नीसवाँ अध्याय २६८-                       | -210V       |
| श्रावण, भाइपद, आश्विन वर्षोंका फल          | २५४   |                                             |             |
| बृहस्पतिके नचत्रोंका फल                    | २५४   | मंगलके चार, प्रवासादिके कथनकी प्रतिज्ञा     | २६८         |
| स्वाति, अनुराधा, मूल, विशाखा और शत         | •     | मंगलके चार और प्रवासकी समय गणना             | <b>२</b> ६= |
| भिषामें बृहस्पतिके अभिघातित होनेका फल      | २५५   | मंगलके शुभ और अशुभका विचार                  | २६८         |
| बृहस्पति द्वारा बायीं और दाहिनी ओर नचत्रीं | •     | प्रजापित मंगलका कथन                         | २६८         |
| का अभिघातित होनेका फल                      | २५५   | ताम्रवर्णके मंगलका फल                       | २६५         |
| बृहस्पतिके चन्द्रमाकी प्रदिचणाका फल        | २५५   | रोहिणी नचत्र पर मंगलकी कुचेष्टाका वर्णन     | २६६         |
| चन्द्र द्वारा बृहस्पतिके आच्छादनका फल      | २५६   | दिचिण मंगलके सभी द्वारोंके अवलोकनका फल      |             |
| मासके अनुसार गुरुके राशि परिवर्तनका फल     | ३५६   | मंगलका पाँच प्रधान वक                       | २६६         |
| द्वादश राशि स्थित गुरुफल                   | २५७   | उष्णवक्रका स्वरूप और फल                     | २६६         |
| बृहस्पतिके वक्री होनेका विचार              | २५६   | शोषमुख वक्रका स्वरूप और फल                  | २६६         |
| गुरुका नत्त्र भोग विचार                    | २५६   | च्याल वक्रका स्वरूप और फल                   | २७०         |
| गुरुके उदयका फलादेश                        | २६०   | लोहित वक्रका स्वरूप और फुल                  | २७०         |
| गुरुके अस्तका विचार                        | २६०   | लोहमुद्गर वक्रका स्वरूप और फल               | २७०         |
| अष्टादश अध्याय २६१-                        | 235.  | मंगलके वकानुवक्रका फल                       | २७०         |
| बुधके प्रवासादिके वर्णनकी प्रतिज्ञा        | 2 6 9 | मंगलके वक्रगति द्वारा गमन और नच्चत्र घात    |             |
|                                            |       | का फल                                       | २७३         |
| सात प्रकारकी बुधकी गतियोंके नाम            | २६१   | अपगतिसे गमन करनेका फल                       | <b>२७</b> ३ |
| बुधकी शुभ और पाप गतियोंका विवेचन           | २६१   | वक्रगतिसे धनिष्ठादि सात न चत्रोंके भोगका फल |             |
| बुधका नियतचार                              | २६१   | कृर, कुद्ध और ब्रह्मघाती होकर मंगलके गमन    |             |
| बुधकी गतियोंका कथन                         | २६२   | का फल                                       | २७२         |
| वर्णानुसार बुधका फल                        |       | मंगलके वर्ण, कान्ति और स्पर्शका फल          | २७२         |
| बुधकी वीथियोंका कथन                        | २६२   | भौमका द्वादश राशियोंमें स्थित होनेका फल     | २७३         |
| बुधकी कान्तिका फल                          | २६३   | नचत्रींके अनुसार मंगलका फल                  | २७४<br>-    |
| अन्य प्रह द्वारा बुधकी दिचण वीथिकाके भेदः  |       | •                                           | –२दः        |
| का फल                                      | २६३   | राहु-चारके कथनको प्रतिज्ञा                  | २७६         |
| बुध द्वारा अन्य प्रहोंके भेदनका फल         | २६३   | राहुकी प्रकृति, विकृति आदिके अनुसार फ       |             |
| कृत्तिका नचत्रमें लालवर्णके बुधका फल       | २६४   | प्राप्तिका काल                              | २७६         |
| विशाखामें विवर्ण बुधका फल                  | २६४   | चन्द्रमाकी विकृतिका फल                      | २७६         |
| मासोदित बुधका अनुराधामें फल                |       | राहुके आगमनके चिह्न और फल                   | <b>₹७</b> ७ |
| विकत वर्णके बधका श्रवण नचत्रमें रहनेका फल  | २६४   | चन्द्रग्रहणके संकेतका कथन                   | २७४         |

| चन्द्रग्रहण लगनेके चिह्न और पहिचान       | २७६   | ऊर्मि शीतकेतुका स्वरूप और फल                 | २६८      |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------|
| चन्द्रमाके परिवेषके अनुसार राहुका कथन    | २७६   | भटकेतु और भवकेतुका स्वरूप और फल              | २६८      |
| चन्द्रमा द्वारा ग्रहणके रंगका वर्णन      | २८०   | औदालककेतु का स्वरूप और फल                    | ३३६      |
| ग्रहणके आगमके चिह्न                      | २८०   | काश्यप श्वेतकेतुका स्वरूप और फल              | 335      |
| चन्द्रग्रहणके अन्य चिह्न                 | २८१   | भावतंकेतु, रश्मिकेतु, वसाकेतु, कुमुदकेतु     | )        |
| चन्द्रमाकी आभाका फल                      | २८१   | कपाल किरन, मणिकेतु और रौद्रकेतुका            | İ        |
| राशि तथा समयके अनुसार प्रहणका फल         | २८१   | स्वरूप और फलादेश                             | ३३६      |
| चन्द्रप्रहणके दिन यात्राका निषेध         | २८१   | संवर्त वेतुका स्वरूप और फल                   | ३००      |
| चन्द्रग्रहणका विभिन्न दृष्टियोंसे फल     | २८२   | ध्रवकेतुका स्वरूप और फल                      | ३००      |
| चन्द्रग्रहणके रंग द्वारा फल              | २८३   | अमृतकेतु का स्वरूप और फल                     | ३००      |
| चन्द्रग्रहग सम्बन्धी अन्य शकुनींका वर्णन | २८३   | दुष्टकेतुका फल                               | ३००      |
| द्वादश राशियोंके अनुसार राहु फल          | २८४   | २७ नचत्रोंके अनुसार दुष्ट केतुओंका घातक फल   | ३००      |
| राहु द्वारा होनेवाले चन्द्रग्रहणका फल    | २८६   | _                                            |          |
| नचत्रानुसार चन्द्रग्रहणका फल             | २८७   | बाईसवाँ अध्याय ३०२-                          |          |
| नचत्रोंका सिद्ध फल                       | २८८   | सूर्य-चारके कथनकी प्रतिज्ञा                  | ३०२      |
|                                          | 300   | उदयकालीन सूर्यके उदयका फल                    | ३०२      |
| _                                        | -३०१  | दिशाओंके अनुसार सूर्यके उदय कालक             |          |
| केतुओंके वर्णनकी प्रतिज्ञा               | २८६   | आकृतिका फलादेश                               | ३०३      |
| केतुओंके चिह्नांका कथन                   | २८६   | श्रंगी वर्णके सूर्यका फलादेश                 | ३०४      |
| केतुवर्णका फल                            | २८६   | अस्तकालीन सूर्यका फल                         | ३०४      |
| तीन सिरके केंतु फल                       | २६०   | चन्द्रमा और सूर्यके पर्वकालका फल             | ३०४      |
| ब्रिद्र रहित केतुका फल                   | २६०   | सूर्य और चन्द्र नत्त्रत्रोंका कथन            | ३०४      |
| धूम्रवर्णके केतुका फल                    | २६०   | सूर्यंका संक्रान्तियोंके अनुसार फलादेश       | ३०५      |
| केतुको शिखाका फल                         | २६०   | तेईसवाँ अध्याय ३०७                           | -३१६     |
| गोलकेतुका स्वरूप और फल                   | २६०   |                                              |          |
| विकान्त केतुका स्वरूप और फल              | २६३   | रात्रिमें प्रत्येक महीनेके चन्द्रमाका विचार  | ३०७      |
| कबन्ध केतुका स्वरूप और फल                | 583   | चन्द्रमाकी श्रङ्गोन्नित का विचार             | ३०७      |
| मंडली और मयूरपची केतु                    | २६१   | चन्द्रमाकी आभाका कथन                         | ३०७      |
| धूमकेतु समान केतुका फल                   | 283   | चन्द्रमाके वर्णका विचार                      | ३०७      |
| धूमकेतुका विशेष फल<br>-                  | २६२   | चतुर्थी, पंचमी और पष्ठी तिथिमें चन्द्रमाव    | र्ग      |
| केतूदयका फल                              | २१३   | विकृतिका फल                                  | ३०८      |
| विपथ केतुका फल                           | २६३   | सप्तमी और अष्टमीकी चन्द्र विकृतिका फल        | ३०८      |
| स्वाति नचत्रमें उदित केतुका फल           | २६३   | नवमी और दशमीको होनेवाली चन्द्रमाव            | <b>ी</b> |
| सदश केतुका फल                            | २६४   | विकृतिका <mark>फल</mark>                     | ३०८      |
| भय उत्पन्न करनेवाले केतुओंकी नामावली     | २६४   | एकादशी और द्वादशीकी चन्द्रविकृतिका फल        | ३०⊏      |
| उत्पात नहीं करनेवाले केतु                | २६५   | त्रयोदशी और चतुर्दशीको चन्द्रमाकी विकृति-    |          |
| केतु शान्तिके लिए पूजा विधानकी आवश्यकत   | ा २६५ | का फल                                        | ३०८      |
| केतुआंके भेद और स्वरूप                   | २१६   | पूर्णिमाको चन्द्रविकृतिका फल                 | ३०८      |
| १८८० केनुओंकी संख्या और फल               | 289   | प्रतिपदादि तिथियोंमें चन्द्रमामें अन्यप्रहों | के       |
| केतुओंका विशेषफल                         | २१८   | प्रविष्ट होनेका फल                           | ३०६      |

| चन्द्रमाके विपर्यंय होनेका फल                       | ३०६          | चन्द्रमाकी आरोहण स्थितिका फल                     | ३२७ |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----|
| विवर्ण चन्द्रमाके विभिन्न वीथियों और नस्त्रं        |              | राहु, केतु, चन्द्रमा, शुक्र और मंगलके उत्तर      |     |
| गमन करनेका फल                                       | ३१०          | उत्तर द्वारके सेवन करनेका फल                     |     |
| चन्द्रमाके वैश्वानर आदि मार्गोंमें विशि             |              | चन्द्रमाकी विशेष स्थिति द्वारा सोना, चाँ         | ३२८ |
| प्रकारका फल                                         | <b>₹</b> 33  | आदिकी तेजी-मन्दीको जाननेकी प्रक्रिया             |     |
| विभिन्न नचत्रोंमें चन्द्रमाके घातित होनेका फ        |              |                                                  |     |
| सूर्यघातका फल                                       | ३१३          | कमजोर प्रहोंके गमनका फल                          | ३२६ |
| केतुघातका फल                                        | ३१३          | चन्द्रमार्का विभिन्न कांति, उदय, अस्त द्वा       |     |
| चीण चन्द्रमाका फल                                   | ३१३          | तेजी-मन्दीका विचार                               | ३२६ |
| चन्द्रमाके रूपवीथि, मार्ग, मंडल आदि                 |              | नचर्त्रोंके सम्बन्धसे ग्रहोंकी विशेष स्थिति द्वा |     |
| कथन                                                 | ३१४          | फलादेश                                           | ३३० |
| विभिन्न दृष्टियोंसे चन्द्रमाका फल                   | <b>३</b> ३ ४ | द्वादश पूर्णमासियोंका विचार                      | ३३१ |
| द्वादश राशियोंके अनुसार चन्द्र फल                   | ३१५          | भौमग्रहकी स्थितिके अनुसार तेजी-मन्दी             |     |
| A                                                   | -<br>3-328   | विचार                                            | ३३३ |
| _                                                   |              | बुधग्रहकी स्थितिके अनुसार तेजी मन्दी विचा        |     |
| प्रहयुद्धका वर्णन                                   | ३१७          | गुरुग्रहको स्थितिका फलादेश                       | ३३४ |
| यायी संज्ञक ग्रह                                    | <b>३१७</b>   | शुक्रकी स्थितिका फलादेश                          | ३३४ |
| प्रह युद्धके साथ अन्य बातोंका विचार                 | ३१७          | शुक्रके उदय दिनका नचत्रानुसार फल                 | ३३५ |
| यार्याकी परिभाषा                                    | ३१७          | शनिका फलादेश                                     | ३३५ |
| जय-पराजय सूचक ग्रहोंके स्वरूप                       | ३१८          | तेजी-मन्दीके लिए उपयोगी पंचवारका कथन             |     |
| चन्द्रघात और राहुघातका कथन                          | ই 9 দ<br>-   | संक्रान्तिके वारोंका फल                          | ३३५ |
| शुक्रघातका कथन                                      | 318          | मकर संक्रान्तिका फल                              | ३३६ |
| प्रह्युद्धके समय होनेवाले प्रहवर्णोंके अनुस         |              | संक्रान्तिके गणित द्वारा तेजी-मन्दीका परिज्ञान   |     |
| फल।देश                                              | 398          | वारानुसार संक्रान्तिका फलावबोधक चक्र             | ३३७ |
| युद्ध करनेवाले ग्रहके वर्णके अनुसार फल              | ३२०          | ध्रुव, चर, उम्र, मिश्र, लघु, मृदु, तीच           |     |
| प्रहों द्वारा परस्पर युद्धका वर्णन                  | ३२०          | संज्ञक नत्त्रत्र                                 | ३३७ |
| रोहिणी नचत्रके घातित होनेका फल                      | ३२६          | दग्ध संज्ञक नत्त्रत्र                            | ३३७ |
| ब्रहोंकी वात, पित्तादि प्रकृतियोंका विचार           | ३२१          | मास ग्र्न्य नचत्र                                | ३३७ |
| प्रहोंके नचत्रोंका कथन                              | ३२२          | संक्रान्तिवाहन फलावबोधक चक्र                     | ३३८ |
| प्रहयुद्धके भेद और उनका स्वरूप                      | ३२२          | रविनचत्र फल                                      | ३३६ |
| ब्रह्युद्धके अनुसार देश, विदेशका फल ज्ञा            | त            | शकाब्द परसे चैत्रादिमासोंमें समस्त वस्तुर्श      | ii  |
| करना                                                | ३२४          | की तेजी-मन्दी अवगत करनेके लिए ध्रुवाङ्क          | ३४० |
| पञ्चोसवाँ अध्याय ३२५                                | -:83         | उक्त चक्र द्वारा तेजी-मन्दी निकालनेकी विधि       | ३४१ |
| ग्रह निमित्तकी आवश्यकता पर जोर                      | ३२५          | दैनिक तेजी-मन्दी जाननेका नियम                    | ३४१ |
| ग्रहोंकी आकृति, वर्ण तथा विभिन्न प्रकारके           | • • •        | देश तथा नगरोंके ध्रुवा                           | ३४१ |
| चिह्नों द्वारा तेजी मंदीका विचार                    | ३२६          | मासध्रुवा, सूर्यराशिध्रुवा, तिथिध्रुवा तथा वा    | ₹   |
| शुक और चन्द्रमाके नचत्रों द्वारा तेजी-मन्दीन        |              | भ्रुवाका कथ <b>न</b>                             | ३४१ |
| विचार                                               | ३२६          | नचत्रोंकी ध्रुवा                                 | ३४१ |
| नचत्रोंके सम्बन्धानुसार विभिन्न प्रहों द्वारा तेर्ज |              | पदार्थोंकी ध्रुवा                                | ३४१ |
| मन्दीका विचार                                       | ३२७          | दैनिक तेजी-मन्दी निकालनेकी अन्य रीति             | ३४१ |

| वस्तु विंशोपक, नचत्रविंशोपक, संक्रान्ति | विंशो-      | नचत्रोंमें चन्द्रमाकी स्थितिका विचार                   | ३६४                     |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| पक और तिथि विंशोपक                      | ३४२         | नत्त्रत्रोंके अनुसार नवीन वस्त्र धारणका फल             | ३६५                     |
| तेजी-मन्दी निकालनेकी विधि               | ३४२         | शान्ति गृह, वाटिका विधायक नचत्र                        | ३६६                     |
| तेजी-मन्दी निकालनेके अन्य नियम          | 383         | घोड़ेकी सवारी विधायक नत्तत्र                           | ३६६                     |
|                                         |             | विष शस्त्रादि विधायक नत्त्रत्र                         | ३६६                     |
| छुब्बीसवाँ अध्याय                       | ३४४–३६२     | आभूषणादि विधायक नत्तत्र                                | ३६६                     |
| <b>मंगलाचरण</b>                         | 388         | मित्रकर्मादि विधायक नचत्र                              | ३६६                     |
| स्वप्नोंके आनेके कारण और उनके भेद       | ३४४         | ग्रहोंका विकार                                         | ३६७                     |
| वात, पित्त और कफ प्रकृतिवालोंके द्वार   | ा दश्य      | तीसवाँ अध्याय [परिशिष्टाध्याय] ३६६-                    | -३६५                    |
| स्वप्न                                  | ३४४         | निमित्त कथनकी प्रतिज्ञा                                | ३६६                     |
| राज्य प्राप्ति सूचक स्वप्न              | ३४५         | भौम, अन्तरिच आदि आठ प्रकारके निमित्त                   | 3                       |
| लाम सूचक स्वप्न                         | 388         | रोगोंकी संख्याका कथन                                   | ३६६                     |
| जय सूचक स्वप्न                          | ३४६         | द्विधा सल्लेखनाका वर्णन                                | 3 4 8                   |
| विपत्ति मोचन सूचक स्वप्न                | <b>३</b> ४६ | अरिष्टोंका कथन                                         | ₹ ७ ०                   |
| धन-धान्य वृद्धि सूचक स्वप्न             | 389         | 'ॐ णमो अरिरंताणं "पुलिन्दिनी स्वाहा' इ                 | -                       |
| शस्त्रघात, पीड़ा तथा कष्ट सूचक स्वप्न   | ३४८         | मन्त्रको पढ़कर अरिष्टोंके निरीचणका उपदेश               |                         |
| स्त्री-प्राप्ति सूचक स्वप्त             | ३४८         | 'ॐ हीं रक्ते रक्ते "हीं स्वाहां' इस मन्त्रा            |                         |
| मृत्युस्चक स्वम                         | ३४८         | •                                                      |                         |
| क्त्याण-अक्त्याण सूचक स्वप्न            | 388         | अभिमन्त्रित होकर छायादर्शनका उल्लेख                    | ३७५                     |
| शोकसूचक अशुभ स्वप्न                     | ३५०         | कृष्माण्डिनीदेवीके जाप पूर्वक छायाको देखनेव            | 51                      |
| लद्मीप्राप्ति सूचक स्वप्न               | ३५०         | विधान                                                  | ३७८                     |
| धनवृद्धिस <del>्</del> चक स्वप्न        | ३५१         | छायापुरुषके दर्शन द्वारा अरिष्टका कथन                  | ३७६                     |
| निश्चयमृत्यु सूचक स्वप्न                | ३५१         | स्वप्नफलका कथन                                         | ३७६                     |
| शीघ्रमृत्यु सूचक स्वष्न                 | ३५२         | दोपज, दष्ट आदि आठ प्रकारके स्वप्नोंका कथ               | न ३८७                   |
| सामूहिक भय सूचक स्वरन                   | ३५२         | सफल तथा निष्फल प्रश्नका निरूपण                         | ३८७                     |
| शरीरके विनाशक स्वप्न                    | ३५२         | स्वप्नका गुरुके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिके सम             | च                       |
| एक सप्ताहमें फुल देनेवाले स्वप्न        | ३५२         | प्रकाशित न करनेका विधान                                | ্<br>३८७                |
| लाभ करानेवाले स्वप्न                    | ३५३         |                                                        | -                       |
| स्वप्नोंके सात भेदोंका वर्णन            | <b>३</b> ५५ | अभिमन्त्रित तैलमें मुखर्का छाया द्वारा अरि<br>का विचार | .ष्ट<br>३८६             |
| अवगृके स्वप्नोंका फल                    | ३५६         | शब्दश्रवण द्वारा शुभाशुभ फलका कथन                      | 3,80                    |
| कवर्गके स्वप्नोंका फल                   | ३५७         | शकुनविचार                                              | 380                     |
| चवर्गके स्वप्नोंका फल                   | ३५८         | भूमिपर सूर्यकी छायाका दर्शनकर अरिष्टके कथ              |                         |
| तवर्गके स्वप्नोंका फल                   | ३५८         | का निरूपण                                              | <sup>। .</sup> ।<br>३११ |
| पवर्गके स्वप्नोंका फल                   | ३५८         | रोगीके हाथ द्वारा रोगीके अरिष्टका संकेत                | 382                     |
| यवर्गके स्वप्नोंका फल                   | ३५६         | षोडशदल कमलचक्र द्वारा आयुपरीचा                         | 383                     |
| तिथियोंके अनुसार स्वप्नोंके फल          | ३६०         | अश्विनी आदि २७ नचत्रोंमें वस्त्रधारणका फ               |                         |
| धनप्राप्ति सूचक स्वप्न                  | ३६०         | •                                                      |                         |
| सन्तानोत्पादक स्वप्न                    | ३६०         | कथन                                                    | ३१३                     |
| <b>मरण सूचक स्व</b> प्न                 | ३६ १        | नृतन वस्त्रके कटने-फटने छिद्र आदिके फल                 | का                      |
| पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार स्वप्न   | ३६१         | निरूपण                                                 | ३१४                     |
| अकारादिक्रमसे स्वप्नोंका विचार          | ३६१         | विवाह, राज्योत्सव आदि कालमें वस्त्र धार                | (o <b>t</b>             |
| सत्ताईसवाँ अध्याय                       | ३६४-३६⊏     | का शुभफल                                               | ३ह५                     |
| तूफान सूचक उत्पात                       | ३६४         | र <b>लोकानुक्रमणिका</b>                                | ३१६                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             |                                                        |                         |

# भद्रबाहुसंहिता

## प्रथमोऽध्यायः

नमस्कृत्य जिनं वीरं सुरासुरनतक्रमम् । यस्य ज्ञानाम्बुधेः प्राप्य किश्चिद् वच्ये निमित्तकम् ॥१॥

जिनके चरणोंमें सुर और असुर निम्नत हुए हैं, ऐसे श्रीमहावीर स्वामीको नमस्कार कर, उनके ज्ञानरूपी समुद्रके आश्रयसे मैं निमित्तोंका किञ्चित् वर्णन करता हूँ ॥१॥

> मागधेषु पुरं ख्यातं नाम्ना राजगृहं शुभम्। नानाजनसमाकीणैं नानागुणविभृषितम्।।२।।

मगधरेशके नगरोंमें प्रसिद्ध राजगृह नामका एक श्रेष्ठ नगर है, जो नानाप्रकारके मनुष्योंसे व्याप्त और अनेक गुणोंसे युक्त है ॥२॥

तत्रास्ति सेनजिद् राजा युक्तो राजगुणैः शुभैः।

तस्मिन् शैले सुविख्यातो नाम्ना पाण्डुगिरिः शुभः ।।३।।

राजगृह नगरीमें राजाओंके उपयुक्त शुभ गुणोंसे सम्पन्न सेनजित् नामका राजा है। तथा इस नगरीमें पाँच पर्वतोंमें विख्यात पाण्डुगिरि नामका श्रेष्ठ पर्वत है ॥३॥

नानावृत्तसमाकीर्णो नानाविहगसेवितः।

चतुष्पदैः सरोभिश्र साधुभिश्रोपसेवितः ।।।।।

यह पर्वत अनेक प्रकारके वृत्तोंसे व्याप्त है। अनेक पित्तयोंका कीडास्थल है, नाना प्रकारके पशुओंकी विहारभूमि है, तालाबोंसे युक्त है और साधुओंसे उपसेवित है।।४।।

तत्रासीनं महात्मानं ज्ञानिवज्ञानसागरम् ।
तपोयुक्तं च श्रेयांसं भद्रबाहुं निराश्रयम् ॥४॥
द्वादशाङ्गस्य वेत्तारं निर्श्रन्थं च महाद्युतिम् ।
वृत्तं शिष्यः प्रशिष्येश्च निपुणं तत्त्ववेदिनाम् ॥६॥
प्रणम्य शिरसाऽऽचार्यमूचुः शिष्यास्तदा गिरम् ।
सर्वेषु प्रीतमनसो दिव्यं ज्ञानं बुश्चत्सवः ॥७॥

उस पाण्डुगिरि पर्वत पर स्थित महात्मा, ज्ञान-विज्ञानके समुद्र, तपस्वी, कल्याणमूर्त्ति, रोगरहित, द्वादशाङ्ग श्रुतके वेत्ता, निर्यन्थ, महाकान्तिसे विभूपित, शिष्य-प्रशिष्योंसे युक्त और

यह रलोक मुद्रित प्रतिमें नहीं है। २. पदाकीण मु०। ३. शुभम ब०। ४. शोभितः आ०।
 महाज्ञानं आ०। ६. निरामयम् मु०। ७. वादिनम् मु० A.। ८. आचार्यम् मु०। ६. वाचस्पतिम् मु०।

तत्त्ववेदियोंमें निपुण आचार्य भद्रबाहुको सिरसे नमस्कार कर सब जीवों पर प्रीति करनेवाछे और दिव्यज्ञानके इच्छुक शिष्योंने उनसे प्रार्थना की ॥५-७॥

> पार्थिवानां हितार्थाय शिष्यानां हितकाम्यया । श्रावकाणां हितार्थाय दिव्यं ज्ञानं ब्रवीहि नः।।८॥

राजाओं, भिच्चओं और श्रावकोंके हितके छिए आप हमें दिव्यज्ञान—निमित्तज्ञानका उपदेश दीजिए ॥५–५॥

शुभाऽशुभं समुद्भूतं श्रुत्वा राजा निमित्ततः विजिगीषुः स्थिरमतिः सुखं पाति महीं सदा ॥६॥

यतः शत्रुओंको जीतनेका इच्छुक राजा निमित्तके बलसे अपने शुभाशुभको सुनकर स्थिरमित हो सुखपूर्वक सदा पृथ्वीका पालन करता है ॥६॥

राजाभिः पूजिताः सर्वे भित्तवो धर्मचारिणः। विहरन्ति निरुद्धिग्नास्तेन राजाभियोजिताः ॥१०॥

धर्मपालक सभी भिन्नु राजाओं द्वारा पूजित होते हुए और उनकी सेवादिको प्राप्त करते हुए निराक्तलता पूर्वक लोकमें विचरण करते हैं। ॥१०॥

पापमुत्पातिकं दृष्ट्वा ययुर्देशांश्व भित्तवः । स्फीतान् जनपदांश्रेव संश्रयेयुः प्रचोदिताः ॥११॥

भिन्न आश्रित देशको भविष्यत्कालमें पाष्युक्त अथवा उपद्रवयुक्त अवगत कर वहाँसे देशान्तरको चले जाते हैं तथा स्वतन्त्रतापूर्वक धनःधान्यादि सम्पन्न देशोंमें निवास करते हैं॥११॥

> श्रावकाः स्थिरसङ्कल्पा दिव्यज्ञानेन हेतुना । नाश्रयेयुः परं तीर्थं यथां सर्वज्ञभाषितम् ॥१२॥

श्रावक इस दिव्य निमित्तज्ञानको पाकर हृदसंकल्पी होते हैं और सर्वज्ञकथित तीर्थ-धर्मको छोड़कर अन्य तीर्थका आश्रय नहीं छेते ॥१२॥

> सर्वेषामेव सत्त्वानां दिन्यज्ञानं सुखावहम् । भिज्ञकानां विशेषेण परपिण्डोपजीविनाम् ॥१३॥

यह दिव्यज्ञान—अष्टाङ्गनिमित्तज्ञान सब जीवांको सुख देनेवाला है और परिपण्डोपजीवी साधुओंको विशेषरूपसे सुख देनेवाला है ॥१३॥

> विस्तीणं द्वादशाङ्गं तु भित्तवश्वाल्पमेधसः। भवितारो हि बहवस्तेषां चैवेदग्रुच्यताम्।।१४॥

द्वादशाङ्ग श्रुत तो बहुत विश्रुत है और आगामी कालमें भिन्न अल्पवृद्धिके धारक होंगे, अतः उनके लिए निमित्त शास्त्रका उपदेश कीजिए ॥१४॥

१. भिचूणाम् मु०। २. राज्ञाभिरभिपूरिताः व०। ३. अनोदिता मु०। ४. माश्रयेयुः मु० A.। ५. सदा आ०। ६. जन्तूनाम् मु०। ७. दिव्यं ज्ञानं मु०। ८. भिचवः स्वल्पमेश्रसः मु० A.।

सुखग्राहं लघुग्रन्थं स्पष्टं शिष्यहितावहम् । सर्वज्ञभाषितम् तथ्यं निमित्तं तु ब्रवीहि नः ॥१५॥

जो सरलतासे प्रहण किया जा सके, संचिप्त हो, स्पष्ट हो, शिष्योंका हित करनेवाला हो और यथार्थ हो, उस निमित्तशास्त्रका हम लोगोंके लिए उपदेश कीजिए ॥१४॥

उल्का समासतो व्यासात् परिवेषांस्तथैव च ।
विद्युतोऽश्राणि सन्ध्याश्च मेघान् वातान् प्रवर्षणम् ॥१६॥
गन्धर्वनगरं गर्भान् यात्रोत्पा तांस्तथैव च ।
ग्रहचारं पृथक्त्वेन ग्रहयुद्धं च कृत्स्नतः ॥१७॥
वातिकं चाथ स्वप्नांथ ग्रहतांश्च तिथींस्तथा ।
करणानि निमित्तं च शकुनं पाकमेव च ॥१८॥
ज्योतिषं केवलं कालं वास्तुद्वियेन्द्र सम्पदा ।
लच्चणं व्यञ्जनं चिह्वं तथा दिव्यौषधानि च ॥१६॥
वलाऽवलं च सर्वेषां विरोधं च पराजयम् ।
तत्सर्वमानुपूर्वेण प्रज्ञवीहि महामते !॥२०॥
सर्वानेतान् यथोदिष्टान् भगवन् वक्तुमर्हसि ।
प्रश्नं शुश्रूषवः सर्वे वयमन्ये च साधवः ॥२१॥

हे महामते ! संक्षेप और विस्तारसे उल्का, परिवेष, विद्युत्, अभ्र, सन्ध्या, मेघ, वात, प्रवर्षण, गन्धवनगर, गर्भ, यात्रा, उत्पात, पृथक्-पृथक् ग्रहाचार, गृहयुद्ध, वातिक-तेजी-मन्दी, स्वप्न, मुहूर्त्त, तिथि, करण, निमित्त, शक्रुन, पाक, ज्योतिष, वास्तु, दिव्येन्द्रसंपदा, छत्तण, व्यञ्जन, चिह्न, दिव्योपध, बछाबछ, विरोध और जय-पराजय इन समस्त विपयोंका क्रमशः वर्णन कीजिए। हे भगवन् ! जिस क्रमसे इनका निर्देश किया है, उसी क्रमसे इनका उत्तर दीजिए। हम सभी तथा अन्य साधुजन इन प्रश्नोंका उत्तर सुननेके छिए उत्कण्ठित हैं।।१६-२१।।

इति श्रीमहामुनिनैर्घन्य ैभद्रबाहुसंहितायां भयन्थाङ्गसत्र्यो नाम प्रथमोऽध्यायः ।

विवेचन इस प्रत्थमें श्रावक और मुनि दोनोंके लिए उपयोगी निमित्तका विवेचन आचार्य भद्रवाहु स्वामीने किया है। इसके प्रथम अध्यायमें प्रत्थमें विवेच्य विषयका निर्देश किया गया है। इस प्रत्थमें उन निमित्तोंका निरूपण किया है, जिनके अवलोकन मात्रसे कोई भी व्यक्ति अपने शुभाशुभको अवगत कर सकता है। अष्टाङ्ग निमित्त ज्ञानको आचार्योंने विज्ञानके अन्तर्गत रखा है; यतः "मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः" अर्थात्— निर्वाण प्राप्ति सम्बन्धी ज्ञानको ज्ञान और शिल्प तथा अन्य शास्त्र सम्बन्धी जानकारीको विज्ञान कहते हैं। यह उभय लोककी सिद्धिमें प्रयोजक है, इसलिए गृहस्थोंके समान मुनियोंके लिए भी उपयोगी माना गया है। किसी एक निमित्तसे यथार्थसे निर्णय नहीं हो सकता। निर्णय करना निमित्तोंके स्वभाव, परिमाण, गुण एवं प्रकारों पर भी बहुत अंशोंमें

१. ग्राह्मं ब०। २. यात्रामुत्पातकाम् मु० A.। ३. स्वप्नश्च मु० A.। ४. निमित्तानि मु० A.। ५. शाकुनं पाकमेव च मु० A.। ६. वसु दिन्येन्द्रसम्पच्च मु० A., वासुदेवेन्द्र आ०। ७. लग्नं मु०।  $\pi$ . विद्योपधानि च मु०। ६. निबोधय आ०। १०. भद्रबाहुके निमित्ते । ११. ग्रन्थसञ्चयो आ०।

निर्भर है। यहाँ प्रथम अध्यायमें निरूपित वर्ण्य विषयोंका संन्निप्त परिभाषात्मक परिचय दे देना भी अप्रासंगिक न होगा।

उत्का—"ओषित, उप षकारम्य लत्वं क ततः टाप्"—अर्थात् उप् धातुके षकार का'ल' हो जानेसे क प्रत्यय कर देने पर स्त्रीलंगमें उल्का शब्द बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ है तेजः पुञ्ज, ब्वाला या लपट। तात्पर्यार्थ लिया जाता है, आकाशसे पितत अग्नि। कुञ्ज मनीषी आकाशसे पितत होनेवाले उल्काकाण्डोंको टूटा ताराके नामसे कहते हैं। ज्योतिष शास्त्रमें बताया गया है कि उल्का एक उपप्रह है। इसके आनयनका प्रकार यह है कि सूर्याकान्त नच्त्रसे पञ्चम विद्युन्मुख, अष्टम शून्य, चतुर्दश सिन्नपात, अष्टादश केतु, एकविंशति उल्का, द्वाविंशति कल्प, त्रयोविंशति वज्र और चतुर्विंशति निघात संज्ञक होता है। विद्युन्मुख, शून्य, सिन्नपात, केतु, उल्का, कल्प, वज्र और निघात ये आठ उपप्रह माने जाते हैं। इनका आनयन पूर्ववत् सूर्य नच्नसे किया जाता है। उदाहरण—

वर्तमानमें सूर्य कृत्तिका नत्तत्र पर है। यहाँ कृत्तिकासे गणना की तो पंचम पुनर्वसु नक्षत्र विद्युन्मुख संज्ञक, अष्टम मघा शून्य संज्ञक, चतुर्दश विशाखा नत्तत्र सिन्नपात संज्ञक, अष्टादश पूर्वोषाढ़ केतु संज्ञक, एकविंशति धनिष्ठा उल्का संज्ञक, द्वाविंशति शतिभषा कल्प संज्ञक, त्रयोविंशति पूर्वोभाद्रपद वज्रसंज्ञक और चतुर्विंशति उत्तराभाद्रपद निघात संज्ञक माना जायगा। इन उपप्रहोंका फलादेश नामानुसार है तथा विशेष आगे बतलाया जायगा।

निमित्तज्ञानमें उपग्रह सम्बन्धी उल्काका विचार नहीं होता है। इसमें आकाशसे पतित होनेवाले तारोंका विचार किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकोंने उल्काके रहस्यको पूर्णतया अवगत करनेकी चेष्टा की है। कुछ लोग इसे Shooting stars टूटनेवाला नत्तन, कुछ Fire-bells अग्नि-गोलक और कुछ इसे Astervids उपनत्तन्त्र मानते हैं। प्राचीन ज्योतिषयोंका मत है कि वायुमण्डलके अर्ध्वभागमें नत्तन्न जैसे कितने ही दीप्तिमान पदार्थ समय-समय पर देख पड़ते हैं और गगनमार्गमें दुतवेगसे चलते हैं तथा अन्धकारमें लुप्त हो जाते हैं। कभी-कभी कितपय बृहदाकार दीप्तिमान पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं; पर वायुकी गितसे विपर्यय हो जानेके कारण उनके कई खण्ड हो जाते हैं और गम्भीर गर्जनके साथ भूमितल पर पतित हो जाते हैं। उल्काएँ पृथ्वी पर नाना प्रकारके आकारमें गिरती हुई दिखलाई पड़ती हैं। कभी-कभी निरम्न आकाशमें गम्भीर गर्जनके साथ उल्कापात होता है। कभी निर्मल आकाशमें फटिति मेघोंके एकत्रित होते ही अन्धकारमें भीषण शब्दके साथ उल्कापात होते देखा जाता है। योरोपीय विद्वानोंकी उल्कापातके सम्बन्धमें निम्न सम्मित है—

- (१) तरल पदार्थसे जैसे धूम उठता है, वैसे ही उल्का सम्बन्धी द्रव्य भी अतिशय सूद्म आकारमें पृथ्वीसे वायुमण्डलके उच्चस्थ मेघ पर जा जुटता है और रासायनिक क्रियासे मिलकर अपने गुरुत्वके अनुसार नीचे गिरता है।
- (२) उल्काके समस्त प्रस्तर पहले आग्नेय गिरिसे निकल अपनी गतिके अनुसार आकाश मण्डल पर बहुत दूर पर्यन्त चढ़ते हैं और अवशेषमें पुनः प्रबल वेगसे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं।
- (३) किसी-किसी समय चन्द्रमण्डलके आग्नेय गिरिसे इतने वेगमें धातु निकलता है कि पृथ्वीके निकट आ लगता है और पृथ्वीकी शक्तिसे खिंचकर नीचे गिर पड़ता है।
- (४) समस्त उल्काएँ उपग्रह हैं। ये सूर्यके चारो ओर अपने-अपने कक्षमें घूमती हैं। इनमें सूर्य जैसा आछोक रहता है। पवनसे अभिभूत होकर उल्काएँ पृथ्वीपर पतित होती हैं। उल्काएँ श्रमेक आकार-प्रकारकी होती हैं।

आचार्यने यहाँ पर देदीप्यमान नज्ञत्र-पुञ्जोंकी उल्का संज्ञा दी है, ये नज्ञत्रपुञ्ज निमित्त सूचक हैं। इनके पतनके आकार-प्रकार, दीप्ति, दिशा आदिसे शुभाशुभका विचार किया जाता है। द्वितीय अध्यायमें इसके फलादेशका निरूपण किया जायगा।

परिवेष—"परितो विष्यते व्याप्यतेऽनेन" अर्थात् चारो ओरसे व्याप्त होकर मण्डलाकार हो जाना परिवेष हैं। यह शब्द विष धातुसे घम् प्रत्यय कर देने पर निष्पन्न होता है। इस शब्दका तात्पर्यार्थ यह है कि सूर्य या चन्द्रकी किरणें जब वायु द्वारा मण्डलीभूत हो जाती हैं तब आकाशमें नानावण आकृति विशिष्ट मण्डल बन जाता है, इसीको परिवेष कहते हैं। यह परिवेष रक्त, नील, पीत, कृष्ण, हरित आदि विभिन्न रङ्गोंका होता है और इसका फलादेश भी इन्हीं रङ्गोंके अनुसार होता है।

विद्युत—"विशेषेण द्योतते इति विद्युत्"। द्युत् धातुसे किए प्रत्यय करनेपर विद्युत् शब्द बनता है। इसका अर्थ है बिजली, तिहत्, शम्पा, सौदामिनी आदि। विद्युतके वर्णकी अपेत्तासे चार भेद माने गये हैं—किपला, अतिलोहिता, सिता और पीता। किपल वर्णकी विद्युत् होनेसे वायु, लोहितवर्णकी होनेसे आतप, पीतवर्णकी होनेसे वर्षण और सित वर्णकी होनेसे दुर्भित्त होता है। विद्युदुत्पत्तिका एक मात्र कारण मेघ है। समुद्र और स्थल भागकी ऊपरवाली वायु तिहत् उत्पन्न करनेमें असमर्थ है, किन्तु जलके वाष्पीभूत होते ही उसमें विद्युत् उत्पन्न हो जाती है। आचार्यने इस प्रन्थमें विद्युत् द्वारा विशेष फलादेशका निरूपण किया है।

अभ्र—आकाशके रूप-रङ्ग, आकृति आदिके द्वारा फलाफलका निरूपण करना अभ्रके अन्तर्गत है। अभ्र शब्दका अर्थ गगन है। दिग्दाह-दिशाओंकी आकृति भी अभ्रके अन्तर्गत आ जाती है।

सन्ध्या—दिवा और रात्रिका जो सन्धिकाल है उसीको सन्ध्या कहते हैं। अर्द्ध अस्तिमत और अर्द्ध उदित सूर्य जिस समय होता है, वही प्रकृत सन्ध्या काल है। यह काल प्रकृत सन्ध्या होनेपर भी दिवा और रात्रि एक-एक दण्ड सन्ध्याकाल माना गया है। प्रातः और सायंको छोड़-कर और भी एक सन्ध्या है, जिसे मध्याह कहते हैं। जिस समय सूर्य आकाशमण्डलके मध्यमें पहुँचता है, उस समय मध्याह सन्ध्या होती है। यह सन्ध्याकाल सप्तम मुहूर्तके बाद अष्टम मुहूर्त्तमें होता है। प्रत्येक सन्ध्याका काल २४ मिनट या १ घटी प्रमाण है। सन्ध्याके रूप-रङ्ग, आकृति आदिके अनुसार शुभाशुभ फलका विरूपण इस प्रन्थमें किया जायगा।

मेच—मिह धातुसे अच् प्रत्यय कर देनेसे मेघ शब्द बनता है। इसका अर्थ है बादल। आकाशमें हमें कृष्ण, श्वेत आदिवर्णको वायवीय जलराशिकी रेखा वाष्पाकारमें चलती हुई दिखलाई पड़ती है, इसीको मेघ (Cloud) कहते हैं। पर्वतके उत्पर कुहासे की तरह गहरा अन्धकार दिखाई देता है, वह मेघका रूपान्तर मात्र है। वह आकाशमें सिख्यत घनीभूत जलवाष्पसे बहुत कुछ तरल होता है। यही तरल कुहरे की जैसी बाष्पराशि पीछे घनीभूत होकर स्थानीय शीतलताके कारण अपने गर्भस्थ उत्तापको नष्टकर शिशिर बिन्दुकी तरह वर्षा करती है। मेघ और कुहासेकी उत्पत्ति एक ही है, अन्तर इतनो ही है कि मेघ आकाशमें चलता है और कुहासा पृथ्वीपर। मेघ अनेक वर्ण और अनेक आकारके होते हैं। फलादेश इनके आकार और वर्णके अनुसार वर्णित किया जाता है। मेघोंके अनेक भेद हैं, इनमें चार प्रधान हैं— आवर्त, संवर्त्त, पुष्कर और द्रोण। आवर्त मेघ निर्मल, संवर्त्त मेघ बहुजल विशिष्ट, पुष्कर दुष्कर-जल और द्रोण शस्त्रपूरक होते हैं।

वात—वायुके गमन, दिशा और चक्रद्वारा शुभाशुभ फल वात अध्यायमें निरूपित किया गया है। वायुका संचार अनेक प्रकारके निमित्तोंको प्रकट करनेवाला है। प्रवर्षण—वर्षा विचार प्रकरणको प्रवर्षणमें रखा गया है। ज्येष्ठ पूर्णमा के बाद यदि पूर्वाषाड़ा नज्ञ में वृष्टि हो तो जलके परिमाण और शुभाशुभ सम्बन्धमें विद्वानोंका मत है कि एक हाथ गहरा, एक हाथ लम्बा और एक हाथ चौड़ा गड़ा खोदकर रखे। यदि यह गड़ा वर्षाके जलसे भर जावे तो एक आढ़क जल होता है। किसी-किसीका मत है कि जहाँ तक दृष्टि जाय, वहाँ तक जल ही जल दिखलाई दे तो अतिवृष्टि समभनी चाहिए। वर्षाका विचार ज्येष्ठकी पूर्णिमाके अनन्तर आषाढ़की प्रतिपदा और द्वितीया तिथिको वर्षासे ही किया जाता है।

गन्धर्व नगर—गगन-मण्डलमें उद्ति अनिष्टसूचक पुरिवशेषको गन्धर्वनगर कहा जाता है। पुद्रलके आकारिवशेष नगरके रूपमें आकाशमें निर्मित हो जाते हैं। इन्हीं नगरों द्वारा फलारेशका निरूपण करना गन्धर्व नगर सम्बन्धी निर्मित्त कहलाता है।

गर्भ-बताया जाता है कि ज्येष्ट महीनेकी शुक्ला अष्टमीसे चार दिन तक मेघ वायुसे गर्भ धारण करता है। उन दिनों यदि मन्द वायु चले तथा आकाशमें सरस मेघ दीख पड़ें तो शुभ जानना चाहिए और उन दिनोंमें यदि स्वातो आदि चार नन्नत्रोंमें क्रमानुसार दृष्टि हो तो श्रावण आदि महीनोंमें वैसा ही वृष्टियोग समभना चाहिए। किसी-किसीका मत है कि कार्त्तिक मासके शुक्छपत्तके उपरान्त गर्भदिवस आता है। गर्गादिके मतसे अगहनके शुक्छपत्तकी प्रतिपदाके उपरान्त जिस दिन चन्द्रमा और पूर्वापाढाका संयोग होता है, उसी दिन गर्भछक्षण समस्ता चाहिए। चन्द्रमाके जिस नचैत्रको प्राप्त होने पर मेघके गर्भ रहता है, चन्द्रविचारसे १६५ दिनोंमें उस गर्भका प्रसवकाल आता है। शुक्रपत्तका गर्भ कृष्णपत्तमें, कृष्णपत्तका शुक्रपत्तमें, दिवस-जात गर्भ रातमें, रातका गर्भ दिनमें एवं सन्ध्याका गर्भ प्रातः और प्रातःका गर्भ सन्ध्याको प्रसव-वर्षा करता है। मृगशिरा और पौष शुक्लपक्षका गर्भ मन्द्र फल देनेवाला होता है। पौष कृष्णपत्तके गर्भका प्रसवकाल श्रावण शुक्तपत्त, माघ शुक्तपत्तके मेघका श्रावण कृष्णपक्ष, माघ कृष्णपत्तके मेघका श्रावण शुक्रपत्त, फाल्गुन शुक्रपत्तके मेघका भारपद कृष्णपत्त, फाल्गुन कृष्ण पक्षके मेघका आश्विन शुक्तपत्त, चैत्र शुक्तपत्तके मेघका आश्विन कृष्णपक्ष एवं चैत्र कृष्णपत्तके मेघका कात्तिक शुक्रपत्त वर्षाकाल है। पूर्वका मेघ पश्चिममें और पश्चिमका मेघ पूर्वमें बरसता है। गर्भसे वृष्टिका परिज्ञान तथा खेतीका विचार किया जाता है। मेघ गर्भके समय वायुके योगका विचार कर लेना भी आवश्यक है।

यात्रा—इस प्रकरणमें मुख्यरूपसे राजाकी यात्राका निरूपण किया है। यात्राके समयमें होनेवाले शकुन-अशकुनों द्वारा शुभाशुभ फल निरूपित है। यात्राके लिए शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ योग और शुभ करणका होना परमावश्यक है। शुभ समयमें यात्रा करनेसे शीव और अनायास ही कार्यसिद्धि होती है।

उत्पात—स्वभावके विपरीत घटित होना ही उत्पात है। उत्पात तीन प्रकारके होते हैं दिव्य, अन्तरिज्ञ और भौम। नज्ञत्रोंका विकार, उल्का, निर्घात, पवन और घेरा दिव्य उत्पात हैं, गन्धर्वनगर, इन्द्रधनुषादि अन्तरिक्ष उत्पात हैं और चर एवं स्थिर आदि पदार्थों से उत्पन्न हुए उत्पात भौम कहे जाते हैं।

ग्रहचार—सूर्य, चन्द्र, भोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन प्रहोंके गमन द्वारा शुभाशुभ फल अवगत करना प्रहचार कहलाता है। समस्त नचत्रों और राशियोंमें प्रहोंकी उदय, अस्त, बक्री, मार्गी इत्यादि अवस्थाओं द्वारा फलका निरूपण करना प्रहचार है।

त्रहयुद्ध—मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन प्रहोंमें से किन्हीं दो प्रहोंकी अधोपिर स्थिति होनेसे किरणें परस्परमें स्पर्श करें तो उसे प्रहयुद्ध कहते हैं। बृहत्संहिताके अनुसार अधो-पिर अपनी-अपनी कत्तामें अवस्थित प्रहोंमें अतिदूरत्वनिवन्धन देखनेके विषयमें जो समता

होती है, उसे ही प्रह्युद्ध कहते हैं। यहयुति और प्रह्युद्धमें पर्याप्त अन्तर है। यहयुतिमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन पाँच प्रहोंमें से कोई भी यह जब सूर्य या चन्द्रके साथ समरूप में स्थित होते हैं, तो प्रह्युक्ति कहलातो है और जब मंगलादि पाँचों प्रह आपसमें ही समसूत्रमें स्थित होते हैं तो प्रह्युद्ध कहा जाता है स्थितिके अनुसार प्रह्युद्धके चार भेद हैं—उल्लेख, भेद, अंशुविमई और अपसन्य। छायामात्रसे प्रहोंके स्पर्श हो जानेको उल्लेख; दोनों प्रहोंका पिरमाण यदि योगफलके आधेसे प्रह्युयका अन्तर अधिक हो तो उस युद्धको भेद; दो प्रहोंकी किरणोंका संघट्ट होना अंशुविमई एवं दोनों प्रहोंके अन्तर साठ कलासे न्यून हो तो उसको अपसन्य कहते हैं।

वातिक या अर्घकाण्ड-प्रहोंके स्वरूप, गमन, अवस्था एवं विभिन्न प्रकारके बाह्य निमित्तोंके द्वारा वस्तुओंकी तेजी-मर्न्दा अवगत करना अर्घकाण्ड है।

स्वप्न-चिन्ताधारा दिन और रात दोनोंमें समानरूपसे चलती है, लेकिन जागृता-वस्थाकी चिन्ताधारा पर हमारा नियन्त्रण रहता है, पर सुपुनावस्थाकी चिन्ताधारा पर हमारा नियन्त्रण नहीं रहता है, इसीलिए स्वप्न भी नाना अलंकारमयी प्रतिरूपोंमें दिखलाई पड़ते हैं। स्वप्नमें दर्शन और प्रत्यभिज्ञानुभूतिके अतिरिक्त शेषानुभूतियोंका अभाव होने पर भी सुख, दु:ख, कोध, आनन्द, भय, ईर्ष्या आदि सभी प्रकारके मनीभाव पाये जाते हैं। इन भावोंके पाये जानेका प्रधान कारण हमारी अज्ञात इच्छा है। स्वप्न द्वारा भविष्यमें घटित होनेवाली शुभाशुभ घटनाओंको मूचना अलंकृत भाषामें मिलती है, अतः उस अलंकृत भाषाका विश्लेषण करना ही स्वप्न विज्ञानका कार्य है। अरस्तू (Aristotle) ने स्वप्नके कारणोंका विश्लेषण करते हुए लिखा है कि जागृत अवस्थामें जिन प्रवृत्तियोंकी ओर व्यक्तिका ध्यान नहीं जाता, वे ही प्रवृत्तियाँ अर्द्धनिद्रित अवस्थामें उत्तेजित होकर मानसिक जगत्में जागरूक हो जाती हैं। अतः स्वप्नमें भावी घटनाओं की सूचनाके साथ हमारी छिपो हुई प्रवृत्तियों का ही दर्शन होता है। एक दूसरे पश्चिमीय दार्शनिकने मनोवैज्ञानिक कारणोंकी खोज करते हुए बतलाया है कि स्वप्नमें मानसिक जगत्के साथ बाह्य जगत्का सम्बन्ध रहता है, इसलिए हमें भविष्यमें घटनेवाली घटनाओंकी सूचना स्वप्नकी प्रवृत्तियोंसे मिलती है। डाक्टर सी० जे० ह्विटबे ( Dr. C. J. Whitbey ) ने मनोवैज्ञानिक ढंगसे स्वप्नके कारणोंकी खोज करते हुए लिखा है कि गर्मीके कारण हृदयकी जो क्रियाएँ जागृत अवस्थामें सुषुप्र रहती हैं, वे ही स्वप्नावस्थामें उत्तेजित होकर सामने आ जाती हैं। जागृत अवस्थामें कार्य संलग्नताके कारण जिन विचारोंकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, निद्रित अवस्थामें वे ही विचार स्वप्नरूपसे सामने आते हैं। पृथग्गोरियन सिद्धान्तमें माना गया है कि शरीर आत्माकी कब है। निद्रित अवस्थामें आत्मा स्वतन्त्रहृपसे असल जीवनकी ओर प्रवृत्त होता है और अनन्त जीवनकी घटनाओंको ला उपस्थित करती है। अतः स्वप्नका सम्बन्ध भविष्यत्कालके साथ भी है। विवलोनियन (Bablylonian) कहते हैं कि स्वप्नमें देव और देवियाँ आती हैं तथा स्वप्नमें हमें उनके द्वारा भावी जीवनकी सूचनाएँ मिछती हैं, अतः स्वप्नकी बातों द्वारा भविष्यत्कालीन घटनाएँ सूचित की जाती हैं। गिलजेम्स (Giljames) नामक महाकाव्यमें लिखा है कि वीरोंको रातमें स्वप्न द्वारा उनके भविष्यकी सूचना दी जाती थी। स्वप्नका सम्बन्ध देवी-देवताओंसे है, मनुष्योंसे नहीं। देवी-देवता स्वभावतः व्यक्तिसे प्रसन्न होकर उसके शुभाशुभकी सूचना देते हैं।

उपर्युक्त विचार धाराओंका समन्वय करनेसे यह स्पष्ट है कि स्वप्न केवल अवद्मित इच्छाओंका प्रकाशन नहीं, विलेक भावी शुभाशुभका सूचक है। फ्राइडने स्वप्नका सम्बन्ध भविष्यत्में घटनेवाली घटनाओंसे कुछ भी नहीं स्थापित किया है; पर वास्तविकता इससे दृर है। स्वप्न भविष्यका सूचक है! क्योंकि सुषुप्तावस्थामें भी आत्मा तो जागृत ही रहती है,

केवल इन्द्रियाँ और मनकी शक्ति विश्राम करनेके लिए सुषुप्त-सी हो जाती हैं। अतः ज्ञानकी मात्राकी उज्ज्वलतासे निद्रित अवस्थामें जो कुछ देखते हैं, उसका सम्बन्ध हमारे भूत, वर्तमान और भावी जीवनसे है। इसी कारण आचार्योंने स्वप्नको भूत, भविष्य और वर्तमानका सूचक बताया है।

मुहूर्त माङ्गलिक कार्यों के लिए शुभ समयका विचार करना मुहूर्त्त है। यतः समयका प्रभाव प्रत्येक जड़ एवं चेतन सभी प्रकारके पदार्थों पर पड़ता है। अतः गर्भाधानादि षोडश संस्कार एवं प्रतिष्ठा, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, यात्रा प्रभृति शुभ कार्यों के लिए मुहूर्तका आश्रय लेना परम आवश्यक है।

तिथि—चन्द्र और सूर्यके अन्तरांशोंपरसे तिथिका मान निकाला जाता है। प्रतिदिन १२ त्रंशोंका अन्तर सूर्य और चन्द्रमाके अमणमें होता है, यही अन्तरांशका मध्यम मान है। अमावास्याके बाद प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमा तककी तिथियाँ, शुक्लपत्तकी और पूर्णिमाके बाद प्रतिपदासे लेकर अमावास्या तककी विथियाँ कृष्णपत्तकी होती हैं। ज्योतिष शास्त्रमें तिथियोंकी गणना शुक्लपत्तकी प्रतिपदासे आरम्भ होती है।

तिथियोंकी संज्ञाएँ—१।६।११ नन्दा, २।७।१२ भद्रा, ३।८।१३ जया, ४।६।१४ रिक्ता और ५।१०।१५ पूर्णा संज्ञक हैं।

पत्तरन्ध्र-४।६।६।१२।१४ तिथियाँ पत्तरन्ध्र हैं। ये विशिष्ट कार्योंमें त्याज्य हैं।

मासरात्य तिथियाँ—चैत्रमें दोनों पत्तोंकी अष्टमी और नवमी; वैशासके दोनों पत्तोंकी द्वादशी, ज्येष्टमें कृष्णपक्षकी चतुर्दशी और शुक्लपत्तकी त्रयोदशी; आषाढ़में कृष्णपत्तकी षष्टी और शुक्लपत्तकी सप्तमी; श्रावणमें दोनों पक्षोंकी द्वितीया और तृतीया; भाद्रपद्में दोनों पत्तोंकी प्रतिपदा और द्वितीया; आश्वनमें दोनों पक्षोंकी दशमी और एकादशी; कार्तिकमें कृष्णपत्तकी पद्धमी और शुक्लपक्षकी चतुर्दशी; मार्गशीषमें दोनों पक्षोंकी सप्तमी और अष्टमी; पौषमें दोनों पक्षोंकी चतुर्थी और पंचमी; माघमें कृष्णपत्तकी पंचमी और शुक्लपत्तकी षष्टी एवं फाल्गुनमें कृष्णपत्तकी चतुर्थी और शुक्लपक्षकी तृतीया मास शून्य संज्ञक हैं।

सिद्धा तिथियाँ—मंगळवारको ३।८।१३, बुधवारको २।७।१२, गुरुवारको ४।१०।१४, शुक्रवारको १।६।११ एवं शनिवारको ४।६।१४ तिथियाँ सिद्धि देनेवाळी सिद्धा संज्ञक हैं।

दग्ध, विप और हुताशन संज्ञक तिथियाँ—रिववारको द्वादशी, सोमवारको एकादशी, मंगलवारको पंचमी, बुधवारको तृतीया, गुरुवारको पष्ठी, शुक्रको अष्टमी, शानवारको नवमी दग्धा संज्ञक; रिववारको चतुर्थी, सोमवारको पष्ठी, मंगलवारको सप्तमी; बुधवारको द्वितीया; गुरुवारको अष्टमी, शुक्रवारको नवमी और शनिवारको सप्तमी विपसंज्ञक एवं रिववारको द्वादशी, सोमवारको पष्ठी, मंगलवारको सप्तमी; बुधवारको अष्टमी, बृहस्पतिवारको नवमी, शुक्रवारको दशमी और शनिवारको एकादशी हुताशनसंज्ञक है। ये तिथियाँ नामके अनुसार फल देती हैं।

करण—ितथिके आघे भागको करण कहते हैं अर्थात् एक तिथिमें दो करण होते हैं। करण ११ होते हैं—(१) वव (२) बालव (३) कौलव (४) तैतिल (४) गर (६) विणिज (७) विष्टि (८) शकुनि (६) चतुष्पद (१०) नाग और (११) किंस्तुष्त । इन करणोंमें पहलेके ७ करण चर संज्ञक और अन्तिम ४ करण स्थिरसंज्ञक हैं।

करणोंके स्वामी—ववका इन्द्र, बालवका ब्रह्मा, कौलवका सूर्य, तैतिलका सूर्य, गरकी पृथ्वी, विणजकी लक्ष्मी, विष्टिका यम, शकुनिका किल, चतुष्पादका रुद्र, नागका सर्प एवं किंस्तुष्नका वायु है। विष्टि करणका नाम भद्रा है, प्रत्येक पञ्चांगमें भद्राके आरम्भ और अन्तका समय दिया रहता है।

निमित्त जिन छत्तणोंको देखकर भूत और भविष्यमें घटित हुई और होनेवाछी घटनाओंका निरूपण किया जाता है, उन्हें निमित्त कहते हैं। निमित्तके आठ भेद हैं— (१) व्यंजन—तिछ, मस्सा, चट्टा आदिको देखकर शुभाशुभका निरूपण करना, व्यंजन निमित्तज्ञान है। (२) मस्तक, हाथ, पाँव आदि अंगोंको देखकर शुभाशुभ कहना अंगनिमित्तज्ञान है। (३) चेतन और अचेतनके शब्द सुनकर शुभाशुभका वर्णन करना स्वर निमित्तज्ञान है। (४) पृथ्वीको चिकनाई और रूखेपनेको देखकर फछादेश निरूपण करना भौम निमित्तज्ञान है। (४) वस्त्र, शस्त्र, आसन, छत्रादिको छिद्रा हुआ देखकर शुभाशुभ फछ कहना छिन्न निमित्तज्ञान है। (५) यह, नच्चोंके उदयासत द्वारा फछ निरूपण करना अन्तरिच्च निमित्तज्ञान है। (७) स्वस्तिक, कछश, शंख, चक आदि चिह्नों द्वारा एवं हस्तरेखाकी परीच्नाकर फछादेश बत्तछाना छच्चण निमित्त ज्ञान है। (५) स्वस्तिक, कछश, शंख, चक आदि चिह्नों द्वारा एवं हस्तरेखाकी परीच्नाकर फछादेश बत्तछाना छच्चण निमित्त ज्ञान है। (५) स्वप्त हारा शुभाशुभ फछ कहना स्वप्न निमित्तज्ञान है। ऋषिपुत्र निमित्त शास्त्रमें निमित्तोंके तीन ही भेद किये हैं—

#### जो दिट्ट भुविरसण्ण जे दिट्टा कुहमेण कत्ताणं। सदसंकुलेन दिट्टा वउसिंद्रिय ऐण णाणिधया॥

अर्थात्—पृथ्वीपर दिखलाई देनेवाले निमित्त, आकाशमें दिखलाई देनेवाले निमित्त और शब्द श्रवण द्वारा सूचित होनेवाले निमित्त, इस प्रकार निमित्तके तीन भेद हैं।

शकुन—जिससे शुभाशुभका ज्ञान किया जाय, वह शकुन है। वसन्तराज शाकुनमें वताया गया है कि जिन चिह्नोंके देखनेसे शुभाशुभ जाना जाय, उन्हें शकुन कहते हैं। जिस निमित्त द्वारा शुभ विषय जाना जाय उसे शुभ शकुन और जिसके द्वारा अशुभ जाना जाय उसे अशुभ शकुन कहते हैं। दिध, घृत, दूर्वा, आतप, तण्डुल, पूर्णकुम्भ, सिद्धान्त, श्वेत सर्षप, चन्दन, शंख, मृत्तिका, गोरोचन, देवमूर्त्ति, वीणा, फल, पुष्प, अलंकार, अस्न, ताम्बूल, मान, आसन, ध्वज, छत्र, व्यञ्जन, वस्न, रत्न, सुवणे, पद्म, भृङ्गार, प्रज्वलित विह्न, हस्ती, छाग, कुश, रूप्य, ताम्न, वंग, औषध, पल्लव इन वस्तुओंकी गणना शुभ शकुनोंमें की गई है। यात्राके समय इनका दर्शन और स्पर्शन शुभ माना गया है। यात्रा कालमें संगीत सुनना, वाद्य सुनना भी शुभ माना गया है। गमन कालमें यदि कोई खाली घड़ा लेकर पिथकके साथ जाय और घड़ा भर कर लीट आवे तो पिथक भी कृतकार्य होकर निर्विद्य लीटता है। यात्रा कालमें चुल्लू भर जलसे कुल्ली करनेपर यदि अकस्मात् कुछ जल गलेके भीतर चला जाय तो अभीष्ट कार्यकी सिद्धि होती है।

अंगार, भस्म, काष्ट, रज्जु, कर्दम-कीचड़, कपास, तुष, अस्थि, विष्ठा, मिलन व्यक्ति, लौह, कृष्णधान्य, प्रस्तर, केश, सर्प, तेल, गुड़, चमड़ा, खाली घड़ा, लवण, तिनका, तक्र, शृंखला आदिका दर्शन और स्पर्शन यात्रा कालमें अशुभ माना जाता है। यदि यात्रा करते समय गाड़ी पर चढ़ते हुए पैर फिसल जाय अथवा गाड़ी छूट जाय तो यात्रामें विद्न होता है। मार्जारयुद्ध, मार्जारशब्द, कुटुम्बका परस्पर विवाद दिखलायी पड़े तो यात्राकालमें अनिष्ट होता है। यात्रा करना वर्जित है। नये घरमें प्रवेश करते समय शव दर्शन होनेसे मृत्यु अथवा बड़ा रोग होता है।

जाते अथवा आते समय यदि अत्यन्त सुन्दर शुक्तवस्त्र और शुक्त मालाधारी पुरुप या स्त्रीके दर्शन हों तो कार्य सिद्ध होता है। राजा, प्रसन्न व्यक्ति, कुमारी कन्या, गजारूढ़ या अश्वारूढ़ व्यक्ति दिखलाई पड़े तो यात्रामें शुभ होता है। रवेत वस्त्रधारिणी, रवेतचन्दनलिप्ता और सिर पर रवेत माला धारण किये हुए गौरांग नारी मिल जाय तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं।

यात्राकालमें अपमानित, अंगहीन, नग्न, तैललिप्त, रजस्वला, गर्भवती, रोदनकारिणी, मिलनवेशधारिणी, उन्मत्त, मुक्तकेशी नारी दिखलाई पड़े तो महान् अनिष्ट होता है। जाते समय

पीछेसे या सामने खड़े हो दूसरा व्यक्ति कहे—'जाओ, मंगल होगा' तो पिथकको सब प्रकारसे विजय मिलती है। यात्राकालमें शब्दहीन शृगाल दिखलाई पड़े तो अनिष्ट होता है। यदि शृगाल पहले 'हुआ-हुआ' शब्द करके पीछे 'टटा' ऐसा शब्द करे तो शुभ और अन्य प्रकारका शब्द करनेसे अशुभ होता है। रात्रिमें जिस घरके पिश्चम ओर शृगाल शब्द करे, उसके मालिकका उचाटन, पूर्व ओर शब्द होनेसे भय, उत्तर और दिल्ला ओर शब्द करनेसे शुभ होता है।

यदि भ्रमर बाई ओर गुन-गुन शर्ब्द कर किसी स्थानमें ठहर जायँ अथवा भ्रमण करते रहें तो यात्रामें लाभ, हर्ष होता है। यात्राकालमें पैरमें काँटा लगनेसे विघ्न होता है।

अंगका द्त्तिण भाग फड़कनेसे शुभ तथा पृष्ठ और हृद्यके वामभागका स्फुरण होनेसे अशुभ होता है। मस्तक स्पन्दन होनेसे स्थान वृद्धि तथा भ्रू और नासा स्पन्दनसे प्रियसंगम होता है। चत्तुःस्पन्दनसे भृत्यलाभ, चत्तुके उपान्त देशका स्पन्दन होनेसे अर्थलाभ और मध्य देशके फड़कनेसे उद्देश और मृत्यु होती है। अपाङ्ग देशके फड़कनेसे स्त्रीलाभ, कर्णके फड़कनेसे प्रियसंवाद, नासिकाके फड़कनेसे प्रणय, अधर ओष्ठके फड़कनेसे अभीष्ट विषयलाभ, कण्ठदेशके फड़कनेसे सुख, बाहुके फड़कनेसे मित्रस्तेह, स्कन्धप्रदेशके फड़कनेसे सुख, हाथके फड़कनेसे धनलाभ, पीठके फड़कनेसे पराजय, और वत्तस्थलके फड़कनेसे जयलाभ होता है। स्त्रियोंकी कुन्ति और स्तन फड़कनेसे सन्तान लाभ, नाभि फड़कनेसे कष्ट और स्थान च्युति फल होता है। स्त्रीका वामांग और पुरुषका दन्तिणाङ्ग हो फल निरूपणके लिए प्रहण किया जाता है।

पाक--सूर्यादि प्रहोंका फल कितने समयमें मिलता है, इसका निरूपण करना ही इस अध्यायका विषय है।

ज्योतिष-सूर्याद महोंके गमन, संचार आदिके द्वारा फलका निरूपण किया जाता है। इसमें प्रधानतः मह, नज्ञन, धूमकेतु आदि ज्योति पदार्थोंका स्वरूप, संचार, परिश्रमणकाल, महण और स्थिति प्रभृति समस्त घटनाओंका निरूपण एवं मह, नज्ञनोंकी गति, स्थिति और संचारानुसार शुभाशुभ फलोंको कथन किया जाता है। कतिपय मनीषियोंका अभिमत है कि नभोमंडलमें स्थित ज्योतिःसम्बन्धी विविध विषयक विद्याको ज्योतिर्विद्या कहते हैं, जिस शास्त्रमें इस विद्याका साङ्गोपाङ्ग वर्णन रहता है, वह ज्योतिषशास्त्र कहलाता है।

वास्तु—वासस्थानको वास्तु कहा जाता है। वास करनेके पहले वास्तुका शुभाशुभ स्थिर करके वास करना होता है। लज्ञणादि द्वारा इस बातका निर्णय करना होता है कि कौन वास्तु शुभकारक है और कौन अशुभकारक। इस प्रकरणमें गृहोंकी लम्बाई, चौड़ाई तथा प्रकार आदि का निरूपण किया जाता है।

दिव्येन्द्र संपदा—आकाशकी दिव्य विभूति द्वारा फलादेशका वर्णन करना ही इस अध्यायके अन्तर्गत है।

लक्षण—इस विषयमें दीपक, दन्त, काष्ठ, श्वान, गो, कुक्कुट, कूर्म, छाग, अश्व, गज, पुरुष, स्त्री, चमर, छत्र, प्रतिमा, शय्यासन, प्रासाद प्रभृतिका स्वरूप गुग आदिका विवेचन किया जाता है। स्त्री और पुरुषके लक्षणोंके अन्तर्गत सामुद्रिक शास्त्र भी आ जाता है। अंगोपाङ्गोकी बनावट एवं आकृति द्वारा भी शुभाशुभ लक्षणोंका निरूपण इस अध्यायमें किया जाता है।

चिह्न-विभिन्न प्रकारके शरीर बाह्य एवं शरीरान्तर्गत चिह्नों द्वारा शुभाशुभ फल निर्णय करना चिह्नके अन्तर्गत आता है। इसमें तिल, मस्सा आदि चिह्नोंका विचार विशेष रूपसे होता है।

लग्न-जिस समयमें क्रान्तिवृत्तका जो प्रदेश स्थान चितिज वृत्तमें लगता है, वही लग्न कहलाता है। दूसरे शब्दोंमें यह भी कहा जा सकता है कि दिनका उतना अंश जितनमें किसी एक राशिका उदय होता है, लग्न कहलाता है। अहोरात्रमें बारह राशियोंका उदय होता है, इसलिए एक दिन-रातमें बारह लग्न मानी जाती हैं। लग्न निकालनेकी किया गणित द्वारा की जाती है। मेप, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन ये लग्न राशियाँ हैं।

मेष—पुरुष जाति, चर संज्ञक, अग्नितत्त्व, रक्तपीतवर्ण, पित्तप्रकृति, पूर्वदिशाकी स्वामिनी

और पृष्ठोदयी है।

वृष-स्त्रीराशि, स्थिरसंज्ञक, भूमितत्त्व, शीतलस्वभाव, वातप्रकृति, श्वेतवर्ण, विषमोदयी और दिज्ञणकी स्वामिनी है ।

मिथुन –पश्चिमको स्वामिनी, वायुतत्त्व, हरितवर्ण, पुरुषराशि, द्विस्वभाव, उष्ण और

दिनबली है।

कर्क चर, स्त्री जाति, सौम्य, कफ प्रकृति, जलचारी, समोदयी, रात्रिबली और उत्तर दिशाकी स्वामिनी है।

सिंह—पुरुषजाति, स्थिरसंज्ञक, अग्नितत्त्व, दिनवळी, पित्तप्रकृति, पुष्टशरीर, भ्रमणप्रिय

और पूर्वकी स्वामिनी है।

कन्या—पिंगलवर्ण, स्त्रीजाति, द्विस्वभाव, दक्षिणकी स्वामिनी, रात्रिवली, वायु-पित्त प्रकृति और पृथ्वीतत्त्व है।

तुला—पुरुष, चर, वायुतत्त्व, पश्चिमकी स्वामिनी, श्यामवर्ण, शीर्षोदयी, दिनवली और

क्र स्वभाव है।

वृश्चिक—स्थिर, शुभ्रवर्ण, स्त्रीजाति, जलतत्त्व, उत्तर दिशाकी स्वामिनी, कफ प्रकृति, रात्रिवली और हठी है।

धनु—पुरुष, कांचनवर्ण, द्विस्वभाव, क्रूर, पित्त प्रकृति, दिनवर्छा, अग्नितत्त्व और पूर्वकी

स्वामिनी है।

मकर—चर, स्त्री, पृथ्वीतत्त्व, वातप्रकृति, पिंगलवर्ण, रात्रिबली, उच्चाभिलापी और दक्षिणकी स्वामिनी हैं।

कुम्भ—पुरुष, स्थिर, वायुतत्त्व, विचित्रवर्ण, शीर्षीदय, अर्द्धजल, त्रिदोप प्रकृति और

दिनबली है।

मीन—द्विस्वभाव, स्त्रीजाति, कफप्रकृति, जलतत्त्व, रात्रिवली, पिंगलवर्ण और उत्तरकी स्वामिनी है।

इन लग्नोंका जैसा स्वरूप बतलाया गया है, उन लग्नोंमें उत्पन्न हुए व्यक्तियोंका वैसा ही स्वभाव होता है।

# द्वितीयोऽध्यायः

ततः प्रोवाच भगवान् दिग्वासाः श्रमणोत्तमः । यथावस्थासु विन्यासं द्वादशाङ्गविशारदः ॥१॥

शिष्योंके उक्त प्रश्नोंके किये जाने पर द्वादशाङ्गके पारगामी दिगम्बर श्रमणोत्तम भगवान् भद्रबाहु आगममें जिस प्रकारसे उक्त प्रश्नोंका वर्णन निहित है उसी प्रकारसे अथवा प्रश्नक्रमसे उत्तर देनेके छिए उद्यत हुए ॥१॥

भवद्भिर्यद्यहं पृष्टो निमित्तं जिनभाषितम्। समासन्यासतः सर्वं तिन्नबोध यथाविधिः॥२॥

आप सबने मुफसे यह पूछा कि "शुभाशुभ जाननेके छिए जिनेन्द्र भगवान्ने जिन निमित्तोंका वर्णन किया है, उन्हें वतलाओ।" अतः मैं संक्षेप और विस्तारसे उन सबका यथा-विधि वर्णन करता हूँ, अवगत करो॥२॥

> प्रकृतेयोंऽन्यथाभावो विकारः सर्व उच्यते । एवं विकारे विज्ञेयं भयं तत्प्रकृतेः सदा ॥३॥

प्रकृतिका अन्यथाभाव विकार कहा जाता है। जब कभी तुमको प्रकृतिका विकार दिख-लाई पड़े तो उस परसे ज्ञात करना कि यहाँ पर भय होनेवाला है॥३॥

यः प्रकृतेर्विपर्यासः प्रायः संचेपत उत्पातः ।

चितिगगनदिव्यजातो यथोत्तरं गुरुतरं भवति ॥४॥

प्रकृतिके विपरीत घटना घटित होना उत्पात है। ये उत्पात तीन प्रकारके होते हैं— भौमिक, अन्तरिच्च और दिव्य । क्रमशः उत्तरोत्तर ये दुःखदायक तथा कठिन होते हैं ॥४॥

उल्कानां प्रभवं रूपं प्रमाणं फलमाकृतिः।

यथावत संप्रवच्यामि तन्निबोधार्यं तत्त्वतः ॥४॥

उल्काओंकी उत्पत्ति, रूप, प्रमाण, फल और आक्वतिका यथार्थ वर्णन करता हूँ। आपलोग यथार्थ रूपसे इसे अवगत करें।।।।।

भौतिकानां शरीराणां स्वर्गात् प्रच्यवतामिह । सम्भवश्रान्तरिचे तु तज्ज्ञैरुल्केति संज्ञिता ॥६॥

भौतिक—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच भूतोंसे निष्पन्न शरीगोंको धारण किये हुए देव जब स्वर्गसे इस लोकमें आते हैं, तब उनके शरीर आकाशमें विचिन्न ज्योति-रूपको धारण करते हैं; इसी ज्योतिका नाम विद्वानोंने उल्का कहा है ॥६॥

तत्र तारा तथा धिष्ण्यं तिद्युचाशनिभिः सह ।

उल्का विकारा बोद्धच्या "निपतन्ति निमित्ततः ॥७॥

तारा, धिष्ण्य, विद्युत् और अशनि ये सब उल्काके विकार हैं और ये निमित्त पाकर गिरते हैं ॥७॥

१. शास्त्रविन्यासं मु० । २. विकारो विज्ञेयः मु० A. । ३. स प्रकृतेरन्यथागमः मु० A. । ४. यह श्लोक मुद्दित प्रतिमें नहीं है । ५. यथावस्थं ब० । ६. तन्निबोधत, मु० । ७. ते पतन्ति मु० ।

## ताराणां च प्रमाणं च धिप्ण्यं तद्द्विगुणं भवेत् । विद्युद्विशालक्विटला रूपतः चित्रकारिणी ॥=॥

ताराका जो प्रमाण है उससे लम्बाईमें दूना धिष्ण्य होता है। विद्युत् नाम वाली उल्का बड़ी, कुटिल—टेडी-मेडी और शीवगामिनी होती है।।=।।

अशनिश्वक्रसंस्थाना दीर्घा भवति रूपतः । पौरुषी तु भवेदुल्का प्रपतन्ती विवद्धेते ॥९॥

अशिन नामकी उल्का चक्राकार होती है। पौरुपी नामकी उल्का स्वभावसे छम्बी होती है तथा गिरते समय बढ़ती जाती है।।।।।

चतुर्भागफला तारा धिष्ण्यमर्धफलं भवेत् । पूजिताः पत्रसंस्थाना माङ्गल्या ताश्च पूजिताः ॥१०॥

तारा नामकी उल्काका फल चतुर्थांश होता है, धिष्ण्य संज्ञक उल्काका फल आधा होता है और जो उल्का कमलाकार होती है, वह पूजने योग्य तथा मंगलकारी होती है ॥१०॥

> पापाः घोरफलं दद्युः शिवाश्चापि शिवं फलम् । च्यामिश्राश्चापि च्यामिश्रं येषां तैः प्रतिपुद्गलाः ॥११॥

पापरूप उल्काएँ घोर अशुभ फल देती हैं तथा शुभरूप उल्काएँ शुभ फल देती हैं। शुभ और अशुभ मिश्रित उल्काएँ मिश्रित उभय रूप फल प्रदान करती हैं। इन पुद्गलोंका ऐसा हो स्वभाव है।।११।।

> इत्येतावत् समासेन प्रोक्तुमुल्कासुलचणम् । पृथक्त्वेन प्रवच्यामि लचणं व्यासतः पुनः ॥१२॥

यहाँ तक उल्काओंके संक्षेपमें छक्तण कहे, अव पृथक्-पृथक् पुनः विस्तारसे वर्णन करता हूँ॥१२॥

इति श्रीभद्रवाहसंहितायाम्ल्कालक्ष्णो दितीयोऽध्यायः।

विवेचन—प्रकृतिका विपर्गत परिणमन होते ही अनिष्ट घटनाओं के घटनेकी संभावना समम लेनी चाहिए। जब तक प्रकृति अपने स्वभावरूपमें परिणमन करती है, तब तक अनिष्ट होनेकी आशंका नहीं। संहिता प्रन्थों में प्रकृतिको इष्टानिष्ट मूचक निमित्त माना गया है। दिशाएँ, आकाश, आतप, वर्षा, चाँदनी, पेड़-पाँचे, पशु-पत्ती, उपा, सन्ध्या आदि सभी निमित्त मूचक हैं। उयोतिष शास्त्रमें इन सभी निमित्तों द्वारा भावी इष्टानिष्टोंकी विवेचना की गई है। इस दिनीय अध्यायमें उल्काओं के स्वरूपका विवेचन किया गया है और इनका फलादेश तृतीय अध्यायमें वर्णित है। यद्यपि प्रथम अध्यायके विवेचनमें उल्काओं के स्वरूपका संक्षिप्त और सामान्य परिचय दिया गया है, तो भी यहाँ संचिप्त विवेचन करना अभीष्ट है।

रातको प्रायः जो तारे टूटकर गिरते हुए जान पड़ते हैं, ये ही उल्काएँ हैं। अधिकांश उल्काएँ हमारे वायुमण्डलमें ही भरम हो जाती हैं और उनका कोई अंश पृथ्वी तक नहीं आ

तारातारा मु०। २. तु मु०। ३. चित्रचारिणी मु०। ४. रक्ता पीतास्तु मध्यास्तु श्वेताः
 स्तिग्धास्तु पूजिताः मु०। ५. पापफलं मु०।

पाता, परन्तु कुछ उल्काएँ बड़ी होती हैं। जब वे भूमि पर गिरती हैं, तो उनसे प्रचण्ड ज्वाछा सी निकलती है और सारी भूमि उस ज्वालासे प्रकाशित हो जाती है। वायुको चीरते हुए भयानक वेगसे उनके चलनेका शब्द कोसों तक सुनाई पड़ता है और पृथ्वीपर गिरनेकी धमक भूकम्प-सी जान पड़ती है। कहा जाता है कि आरम्भमें उल्कापिण्ड एक सामान्य ठण्ढे प्रस्तर-पिण्डके रूपमें रहता है। यदि यह वायुमण्डलमें प्रविष्ट हो जाता है तो घर्षणके कारण उसमें भयंकर ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे वह जल उठता है और भीपण गितसे दौड़ता हुआ अन्तमें राख हो जाता है और जब यह वायुमण्डलमें राख नहीं होता, तब पृथ्वी पर गिरकर भयानक दृश्य उत्पन्न कर देता है।

उल्काओं के गमनका मार्ग नज्ञ कज्ञा के आधारपर निश्चित किया जाय तो प्रतीत होगा कि बहुतेरी उल्काएँ एक ही बिन्दुसे चलती हैं, पर आरम्भमें अदृश्य रहने के कारण वे हमें एक बिन्दु से आती हुई नहीं जान पड़तीं। केवल उल्का-मिड़्यों के समान ही उनके एक बिन्दुसे चलने का आभास हमें मिलता है। उस बिन्दुको जहाँ से उल्काएँ चलती हुई मालूम पड़ती हैं, संपात मूल कहते हैं। आधुनिक ज्योतिष उल्काओं को केतुओं के रोड़े, दुकड़े या अङ्ग मानता है। अनुमान किया जाता है कि केतुओं के मार्गमें असंख्य रोड़े और ढों के विखर जाते हैं। सूर्य गमन करते-करते जब इन रोड़ों के निकटसे जाता है तो ये रोड़े टकरा जाते हैं और उल्काके रूपमें भूमिमें पतित हो जाते हैं। उल्काओं की ऊँचाई पृथ्वीसे ४०-५० मीलके लगभग होती है। ज्योतिष-शास्त्रमें इन उल्काओं का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके पतन द्वारा शुभाशुभका परिज्ञान किया जाता है।

उल्काके ज्योतिषमें पाँच भेद हैं—धिष्ण्या, उल्का, अशिन, विद्युत् और तारा। उल्काका फल १४ दिनोंमें, धिष्ण्या और अशिनका ४४ दिनोंमें एवं तारा और विद्युत्का छः दिनोंमें फल प्राप्त होता है। अशिनका आकार चक्रके समान है, यह बड़े शब्दके साथ पृथ्वी फाड़ती हुई मनुष्य, गज, अश्व, मृग, पत्थर, गृह, वृद्य और पशुआंके ऊपर गिरती है। तड़-तड़ शब्द करती हुई विद्युत् अचानक प्राणियोंको त्रास उत्पत्न करती हुई कुटिल और विशाल रूपमें जीवों और ईधनके हेर पर गिरती है। पतली छोटी पूँछवाली धिष्ण्या जलते हुए अंगारेके समान चालीस हाथ तक दिखलाई देती है। इसकी लम्बाई दो हाथकी होती है। तारा ताँबा, कमल, ताररूप और शुक्त होती है, इसकी चौड़ाई एक हाथ और खिचती हुई-सी आकाशमें तिरली या आधी उठी हुई गमन करती है। प्रतनुपुच्छा विशाला उल्का गिरते-गिरते बढ़ती है, परन्तु इसकी पूँछ छोटी होती जाती है, इसकी दीर्घता पुरुषके समान होती है, इसके अनेक भेद हैं। कभी यह प्रेत, शास्त्र, खर, करभ, नाका, बन्दर, तीद्य दंतवाले जीव और मृगके समान आकारवाली हो जाती है। कभी गोह, साँप और धूमरूपवाली हो जाती है। कभी यह दो सिरवाली दिखलाई पड़ती है। यह उल्का पापमय मानी गई है।

कभी ध्वज, मत्स्य, हाथी, पर्वत, कमल, चन्द्रमा, अश्व, तप्तरज और हंसके समान दिखलायी पड़ती है, यह उल्का शुभकारक पुण्यमयी है। श्रीवत्स, वज्र, शंख और स्वस्तिक रूपमें प्रकाशित होनेवाली उल्का कल्याणकारी और सुभित्तदायक है। अनेक वर्णवाली उल्काएँ आकाशमें निरन्तर भ्रमण करती रहती हैं।

जिन उल्काओंके सिरका भाग मकरके समान और पूँछ गायके समान हो, वे उल्काएँ अनिष्ट सूचक तथा मनुष्य जातिके छिए भयप्रद होती हैं। चमक या प्रकाशवाळी छोटो-छोटी उल्काएँ—जिनका स्वरूप धिष्ण्याके समान है, किसी महत्त्वपूर्ण घटनाकी सूचना देती हैं। तारके समान छम्बी उल्काएँ, जिनका गमन सम्पात बिन्दुसे भूमण्डळ तक एक-सा हो रहा है,

बीचमें किसी भी प्रकारका विराम नहीं है, वे व्यक्ति जीवनकी गुप्त और महत्त्वपूर्ण वातोंको प्रकट करती हैं। तार या छड़ीरूपमें रहना उसका व्यक्ति और समाजके जीवनकी शृंखछाकी सृचक है। सूचीरूपमें पड़नेवाछी उल्का देश और राष्ट्रके उत्थानकी सूचिका है।

इधर-उधर उठी हुई और विशृंखिठत उल्काएँ आन्तरिक उपद्रवकी सृचिका हैं। जब देशमें महान् अशान्ति उत्पन्न होती हैं, उस समय इस प्रकारकी छिट-फुट गिरती पड़ती उल्काएँ दिखलायी पड़ती हैं। उल्काओंका पतन प्रायः प्रतिदिन होता है। पर उनसे इष्टानिष्टकी सूचना अवसर-विशेषों पर ही मिलती है।

उल्काओंका फलादेश उनकी बनावट और रूप-रंगपर निर्भर करता है। यदि उल्का फीकी, केवल तारेकी तरह जान पड़ती है तो उसे छोटी उल्का या टूटता तारा कहते हैं। यदि उल्का इतनी बड़ी हुई कि उसका अंश पृथ्वी तक पहुँच जाय तो उसे उसका प्रस्तर कहते हैं और यदि उल्का बड़ी होनेपर भी आकाश ही में फटकर चूर-चूर हो जाय तो उसे साधारणतः अग्निपिण्ड कहते हैं। छोटी उल्काएँ महत्त्वपूर्ण नहीं होती हैं इनके द्वारा किसी खास घटनाकी सूचना नहीं मिलती है। ये केवल दर्शक व्यक्तिके जीवनके लिए ही उपयोगी सूचना देती हैं। बड़ी-बड़ी उल्काओंका सम्बन्ध राष्ट्रसे हैं, ये राष्ट्र और देशके लिए उपयोगी सूचवाएँ देती हैं। यद्यपि आधुनिक विज्ञान उल्का पतनको मात्र प्रकृतिलीला मानता है, किन्तु प्राचीन ज्योतिपियोंने इनका सम्बन्ध वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनके उत्थान-पतनके साथ जोड़ा है।

# तृतीयोऽध्यायः

नचत्रं यस्य यत्पुंसः पूर्णमुल्का प्रताडयेत् । भयं तस्य भवेद् घोरं यतस्तत् कम्पते हतम् ॥१॥

जिस पुरुषके जन्मनत्त्रको अथवा नामनत्त्रको उल्का शीव्रतासे ताड़ित करे उस पुरुषको घोर भय होता है। यदि जन्मनत्त्रको कम्पायमान करे तो उसका घात होता है।।१॥

अनेकवर्णनचत्रमुल्का हन्युर्यदा समाः।

तस्य देशस्य तावन्ति भयान्युग्राणि निर्दिशेत् ॥२॥

जिस वर्ष जिस देशके नचत्रको अनेक वर्णको उल्का आघात करे तो उस देश या प्रामको उम्र भय होता है ॥२॥

येषां वर्णेन संयुक्तं सूर्यादुल्का प्रवर्तते। तेभ्यः सञ्जायते तेषां भयं येषां दिशं पतेत्।।३।।

सूर्यसे मिलती हुई उल्का जिस वर्णसे युक्त होकर जिस दिशामें गिरे तो उस दिशामें उस वर्णवालेको वह घोर भय करनेवाली होती है ॥३॥

नीला पतन्ति या उल्काः सस्यं सर्वं विनाशयेत् । त्रिवर्णा त्रीणि घोराणि भयान्युल्का निवेदयेत् ॥४॥

यदि नीलवर्णकी उल्का गिरे तो वह सर्व प्रकारके धान्योंको नाश करती है अर्थात् उनके नाशकी सूचना देती है और यदि तीन वर्णकी उल्का गिरे तो तीन प्रकारके घोर भयोंको प्रकट करती है ॥४॥

विकीर्यमाणा कपिला विशेषं वामसंस्थिता ।

खण्डा अमन्त्यो विकृताः सर्वा उल्काः भयावहा ॥५॥

विखरी हुई कपिलवर्णकी विशेषकर वामभागमें गमन करनेवाली, घूमती हुई, खण्डरूप एवं विकृत उल्काएँ दिखाई दें तो ये सब भय होने की सूचना करती हैं ॥४॥

उल्काऽशनिश्च धिष्ण्यं च प्रपतन्ति यतो मुखाः। तस्यां दिशि विजानीयात् ततो भयमुपस्थितम् ॥६॥

उल्का, अशनि और धिष्ण्या जिस दिशामें मुखसे गिरे तो उस दिशामें भयकी उपस्थिति अवगत करनी चाहिए ॥६॥

> सिंह-व्याघ्र-वराहोष्ट्र-श्वानद्वीपि - खरोपमाः । शूलपद्दिशसंस्थाना धनुर्वाण-गदा मयाः ॥७॥ पाशवज्रासिसदशाः परश्वर्धेन्दुसंन्निभाः । गो धा-सप-शङ्कालानां सदशाः शल्यकस्य च ॥=॥

१. वामकसंस्थिता मु० B, C, । २. श्रमन्तः मु० C, । ३. विकिताः मु० C, । ४. द्वापिश्वान मु० । ५. गदानिभाः मु० । ६. शशमार्जारसदृशाः पत्तकोद्यसन्निभाः, मु० ।

भेषाजमहिषाकाराः काकाऽकृतिवृकोषमाः । शश्मार्जार-सद्दशाः पच्यकोद्ग्रसिन्नभाः ॥६॥ ऋचु-वानरसंस्थानाः कवन्धसद्दशाश्च याः । अलातचक्रसद्दशा वकाच्चप्रतिमाश्च याः ॥१०॥ शक्तिलाङ्ग्लसंस्थाना यस्याश्चोभयतः शिरः । स्नास्तन्यमाना नागाभाः प्रपतन्ति स्वभावतः ॥११॥

सिंह, व्याद्म, चीता, श्कर, ऊँट, कुत्ता, तेंदुआ, गदहा, त्रिशूल, पट्टिश—एक प्रकारका आयुध, धनुष, बाण, गदा, फरसा, बज्ज, तलवार, फरसा-अर्द्धचन्द्राकार कुल्हाड़ी, गोह, सर्प, श्रुगाल, भाला, मेढ़ा, बकरा, भेंसा, कोआ, भेड़िया, खरगोश, विल्ली, अत्यन्त ऊँचे उड़नेवाले पत्ती—गृद्ध आदि, रील्ल, बन्दर, सिर कटे हुए धड़, कुम्हारका चाक, टेढ़ी आँखवाला, शक्ति—आयुध विशेष, हल इन सबके आकारवाली और दो सिरवाली तथा हाथींके आकारवाली उल्काएँ स्वभावसे गिरती हैं।।५–११।।

उल्काञ्शनिश्च विद्युच सम्पूर्णं करुते फलम् । पतन्ती जनपदान् त्रीणि उल्का तीत्रं प्रवाधते ॥१२॥

डल्का, अशनि और विद्युत् ये तीनों पूर्ण फळ देती हैं और इन तीनोंके गिरनेसे देश-वासियोंको पूर्ण वाधा होती है ॥१२॥

> यथावदनुपूर्वेण तत् प्रवच्यामि तत्त्वतः । अग्रतो देशमार्गेण मध्येनानन्तरं ततः ॥१३॥ पुच्छेन पृष्ठतो देशं पतन्त्युल्का विनाशयेत् । मध्यमा न प्रशस्यन्ते नभस्युल्काः पतन्ति याः ॥१४॥

पूर्व परम्पराके अनुसार फलाइशका निरूपण करता हूँ। यदि उल्का अग्रभागसे गिरे तो देशके मार्गका नाश करती है। यदि मध्यभागसे गिरे तो देशके मध्यभाग का और पूँछ भागसे गिरे तो देशके पृष्ठ भागके विनाशकी सूचना देती है। मध्यम-समान साधारण अवस्थावाली उल्काका पतन भी प्रशस्त नहीं होता है।।१३-१४॥

ैस्नेहवत्योऽन्यगामिन्यो प्रशस्ताः स्युः प्रदृत्तिणाः । उल्का यदि पतेचित्रा "पत्तिणामहिताय" सा ॥१५॥

मध्यम उल्का स्नेहयुक्त होती हुई द्विण मार्गसे गमन करे तो वह प्रशस्त है और चित्र-विचित्र रंगकी मध्यम उल्काएँ वाम मार्गसे गमन करें तो पिवयोंके छिए अहित कारक होती हैं॥१५॥

श्याम-लोहितवर्णा च सद्यः कुर्याद् महद् भयम् । उल्कायां भस्मवर्णायां परचक्राऽऽगमो भवेत् ॥१६॥

<sup>9.</sup> गोधासर्पश्रमालाभ्याम् मु० । २. आलान मु० A. । ३. क्रव्यादा मु० C, D. । ४. सदशाः मु० C. । ५. भु याः मु० C. । ६. सङ्काशा आ० । ७. प्रयनित मु० ।  $\pi$ . प्रयोधते मु० A. B. । ६. स्नेहवन्तो आ० । १०. दिचणा मु० A. D. । ११. महताय मु० C. ।

काली और लाल वर्णकी उल्का गिरे तो वह शीघ्र ही महाभयकी सूचना देती है। तथा भरमवर्णकी उल्का परचक्रका आना सूचित करती है।।१६॥

> अग्निमग्निप्रभा कुर्याद् व्याधिमञ्जिष्ठसिन्नभा । नीला कृष्णा च धूम्रा च शुक्ला वाऽसिसमद्युतिः ॥१७॥ उल्का नीचैः समा स्निग्धा पतन्ति भयमादिशेत् ॥१७॥ शुक्ला रक्ता च पीता च कृष्णा चापि यथाक्रमम् । चातुर्वर्णा विभक्तव्या साधुनोक्ता यथाक्रमम् ॥१८॥

अग्निकी प्रभावाली उल्का अग्निका भय करती है। मंजिष्ठके समान रंगवाली उल्का व्याधि की सूचना देती है। नील, कृष्ण, धूम्र और तलवारके समान द्युतिवाली उल्का नीच प्रकृति-अधम होती है। स्निग्ध उल्का सम प्रकृतिवाली होती है। शुक्ल, रक्त, पीत और कृष्ण इन वर्णांवाली उल्का कमशः ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शूद्र वर्णमें विभाजित समभनी चाहिए। ये चारों वर्णवाली उल्काएँ कमशः ब्राह्मणादि चारों वर्णांको भयकी सूचना देती हैं, ऐसा पूर्वाचार्योंने कहा है। अभिप्राय यह है कि रवेत वर्णकी उल्का ब्राह्मण संज्ञक है, इसका फलादेश ब्राह्मण वर्णके लिए विशेषरूप से और सामान्यतः अन्य वर्णवालोंको भी फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार रक्तसे चित्रय, पीतसे वैश्य और कृष्णसे शूद्रवर्णके लिए प्रधानतः फल और गौणरूपसे अन्य वर्णवालोंको भी फलादेश प्राप्त होता है। १९७-१८॥

## उदीच्यां ब्राह्मणान् हन्ति प्राच्यामपि च चित्रयान् । वैश्यान् निहन्ति याम्यायां प्रतीच्यां शूद्रघातिनी ॥१६॥

यदि उल्का उत्तर दिशामें गिरे तो ब्राह्मणोंका घात करती है, पूर्व दिशामें गिरे तो चित्रयोंका, दिला दिशामें गिरे तो वैश्योंका और पश्चिम दिशामें गिरे तो शूद्रोंका घात करती है ॥१६॥

## उल्का रहिचेण वर्णेन स्वं स्वं वर्ण प्रवाधते । स्निग्धा चैवानुलोमा च प्रसन्ना च न बाधते ॥२०॥

उल्का रूत्त वर्णसे अपने-अपने वर्णको बाधा देती है—श्वेत वर्णकी होकर रूत्त हो तो ब्राह्मणोंके छिए बाधासूचक, रक्तवर्णकी होकर रूत्त हो तो च्रियोंको बाधासूचक, पीत वर्णकी होकर रूत्त हो तो वैश्योंको वाधासूचक और कृष्णवर्ण की होकर रूत्त हो तो शुद्रोंको बाधासूचक होती है। स्निग्ध और अनुलोम—सन्यमार्ग तथा प्रसन्न उल्का हो तो शुभ होनेसे अपने-अपने वर्णको बाधा नहीं देती है। १०॥

## या चादित्यात् पतेदुल्का वर्णतो वा दिशोऽपि वा। तं तं वर्णं निहन्त्याशु वैश्वानर इवार्चिभिः ॥२१॥

जो उल्का सूर्यसे निकलकर जिस वर्णकी होकर जिस दिशामें गिरे उस वर्ण और दिशा परसे उसी-उसी वर्णवालेको अग्निकी ज्वालाके समान शीघ्र नाश करती है ॥२१॥

१. एतद्वर्णं तदादिशेत् मु॰, B. पतेत् वर्षं तदाऽऽदिशेत्, मु॰ D. । २. रूपेण वर्णेन मु॰ । ३. या स्वादिश्यात् आ॰ ।

#### अनन्तरां दिशं दीप्ता येषामुल्काऽग्रतः पतेत् । तेषां स्त्रियश्च गर्भाश्च भयमिच्छन्ति दारुणम् ॥२२॥

यदि उल्का अञ्चवहित दिशाको दीप्त करती हुई अग्रभागसे गिरे तो स्त्रियों और गर्भांका भयानक भय करती है अर्थान् गर्भपातकी सृचिका है ॥२२॥

> कृष्णा नीला च रूचाश्र प्रतिलोमाश्र गर्हिताः । पशुपिचसुसंस्थाना भैरवाश्र भयावहाः ॥२३॥

कृष्ण अथवा नील वर्णकी रूच उल्का प्रतिलोम—उल्टे मार्गसे अर्थात् अपसब्यमार्ग— बायेंसे गिरे तो निन्दित है। यदि पशु-पचीकी आकारवाली हो तो भयोत्पादक होती है।।२३॥

अनुगच्छन्ति याश्रोल्का बाह्यास्तृल्का समन्ततः

<sup>3</sup>वत्सानुसारिणी नाम सा तु राष्ट्रं विनाशयेत् ॥२४॥

जो उल्का मार्गमें गमन करती हुई आस-पासमें दूसरी उल्काओंसे भिड़ जाय, वह वत्सानुसारिणी-बच्चेकी आकारवाळी उल्का कही जाती है और ऐसी उल्का राष्ट्रका नाश मृचित करती है। ।२४।।

रक्ता पीता नभस्युल्काश्चेभ-नक्रेण सिन्नभाः । अन्येषां गर्हितानां च सत्त्वानां सदृशास्तु याः ॥२५॥ उल्कास्ता न प्रशस्यन्ते निपतन्त्यः सुद्रारुणाः । यासु प्रपतमानासु सृगा विविधमानुषाः ॥२६॥

आकाशमें उत्पन्न होती हुई जो उल्का हाथी और नक्र-मगरके आकार तथा निन्दित प्राणियोंके आकारवाली होती है, वह जहाँ गिरे वहाँ दारुण अशुभ फलकी सूचना करती है और मृगों तथा विविध मनुष्योंको घोर कष्ट देती है ॥२५-२६॥

शब्दं मुश्चिन्ति दीप्तासु दिन्न चासन्न काम्यया ।
कव्यादाश्राऽशु दृश्यन्ते या खरा विकृताश्र याः ॥२७॥
सध्म्रा या सिनर्घाता उत्कायाभ्रमवाष्तुयुः ।
सभ्मिकम्पा परुषा रजस्विन्योऽपसव्यगाः ॥२८॥
गृहानादित्यचन्द्रौ च याः स्पृशन्ति दहन्ति वा ।
परचक्रभयं वोरं न्नुधाव्याधिजनन्त्यम् ॥२९॥

जो उल्का अपने द्वारा प्रदीप्त दिशाओं में निकटकामनासे शब्द करती—गड़गड़ाती हुई मांसभन्ती जीवोंके समान शीव्रतासे दिखाई पड़े अथवा जो उल्का रून विकृतसूप धारण करती हुई धूमवाली, शब्दसहित, अश्वके समान वेगवाली, भूमिको कँपाती हुई, कठोर, धूल उड़ाती हुई, बायें मार्गसे गति करती हुई, प्रहों तथा सूर्य और चन्द्रमाको स्पर्श करती हुई या जलाती हुई दीख पड़े—गिरे तो वह पर चक्रका घोर भय उपस्थित करती है तथा जुधा रोग—अकाल, महामारी और मनुष्योंके नाश होने की सूचना देती है ॥२७-२६॥

१-२. सुगिभता मु० C. । ३. वर्णानुसारिणी मु० । ४. रथेनपाङ्गेन मु० । ५-६, स्त्रयः मु०  $\Lambda$ . । ७. पतत् आ० । ६. दिश्चमासन० मु० । ६. भापन्ते आ० । ६०. उल्काश्चावाष्नुयुः मु० । ६१. ससद्यगाः मु० C. । ६२ नृपभयं आ० ।

एवं लचणसंयुक्ताः कुर्वन्त्युक्ता महाभयम् ।
अष्टापद्वदुक्ताभिर्दिशं पश्येद् यदाऽवृतम् ॥३०॥
युगान्त इति विख्यातः षड्मासेनोपलभ्यते ।
पद्मश्रीवृत्त्वन्द्रार्कनंद्यावर्तघटोपमाः ॥३१॥
वर्द्धमानध्वजाकाराः पताकामत्स्यक्रम्वत् ।
वाजिवारणरूपाश्च शङ्खवादित्रछत्रवत् ॥३२॥
सिंहासनस्थाकारा रूपिण्डव्यवस्थिताः ।
रूपेरेतैः प्रशस्यन्ते सुखसुक्ताः समाहिताः ॥३३॥

उपर्युक्त छत्तणयुक्त उल्का महान् भय उत्पन्न करती है। यदि अष्टापद्के समान उल्का दृष्टिगोचर हो तो छह मासमें युगान्तकी सृचिका समभनी चाहिए। यदि पद्म, श्रीवृत्त, चन्द्र, सूर्य, नन्दावर्त, कछश, वृद्धिगत होनेवाले ध्वजा, पताका, मछली, कच्छप, अश्व, हस्ती, शंख, वादित्र, छत्र, सिंहासन, रथ और चांदीके पिण्ड गोलाकार रूप और आकारोंमें उल्का गिरे तो उसे उत्तम अवगत करना चाहिए। यह उल्का सभीको सुख देनेवाली है ॥३०-३३॥

नचत्राणि विमुश्चन्त्यः स्निग्धाः प्रत्युत्तमाः शुभाः । सुवृष्टिं चेममारोग्यं शस्यसम्पत्तिरुत्तमाः ॥३४॥

यदि उल्का नन्तत्रोंको छोड़कर गमन करनेवाली स्निग्ध और उत्तम शुभ लन्नणवाली दिखलाई दे तो सुवृष्टि, क्षेम, आरोग्य और धान्यकी उत्पत्ति उत्तम होती है ॥३४॥

सोमो राहुश्च शुक्रश्च केतुभाँमश्च ैयायिनः। बृहस्पतिर्बुधः सूर्यः सौरिश्चाऽपीह<sup>ै</sup> नागराः ॥३५॥

यायी—युद्धके लिए अन्य देश या नृपतिपर आक्रमण करनेवाले व्यक्तिके लिए चन्द्र, राहु, शुक्र, केतु और मंगलका बल आवश्यक होता है और स्थावर-आक्रमण किया गया देश, नृपति या अन्य व्यक्ति आक्रमितके लिए बृहरपित, बुध, सूर्य और शिनका बल आवश्यक होता है। इन प्रहोंके बलावलपरसे यायी और स्थायीके बलका विचार करना चाहिए।।३५॥

हन्युर्भध्येन या उल्का ग्रहाणां नाम विद्युता । सनिर्वाता सध्य्रा वा तत्र विन्द्यादिदं फलम् ॥३६॥

जो उल्का मध्य भागसे प्रहको हने—प्रताडित करे, वह विद्युत् संज्ञक है। यह उल्का निर्घात सिहत और धूम सिहत हो तो उसका फल निम्न प्रकार होता है ॥३६॥

१. दिन आ०। २. यदावृताम् मु०। ३. विन्ध्यात् मु०। ४. भद्रवाहुवचो यथा मु०। ५. स्वस्थासन् मु० A. स्वस्थासन् मु० A. ह. प्रकाश्यन्ते मु०। ७. स्वं स्वं मु० A, सम्यक् मु० C.। ६. प्रत्युन्नता मु० A. योगिनः मु० A. योगिनः मु० A.। ११. सार मु० A.। ११. सार मु०।

## नगरेष्ट्पसृष्टेषु नागराणां महद्भयम् । यायिषु चोपसृष्टेषु यायिनां तद्भयं भवेत् ॥३७॥

स्थायीके नगरकी व्यूह रचनापर पूर्वोक्त प्रकारकी उल्का गिरे तो उस स्थायीके नगर-वासियोंको महान् भय होता है। यदि यायीके सैन्य-शिविर पर गिरे तो यायी पच्चवालोंको महान् भय होता है।।३८॥

## सन्ध्यानां रोहिणी पौष्णयं चित्रा त्रीण्युत्तराणि च । मैत्रं चोल्का यदा हन्यात् तदा स्यात् पार्थिवं भयम् ॥३=॥

यदि सन्ध्या काळीन उल्का रोहिणां, रेवतीं, चित्रां, उत्तराफाल्गुनीं, उत्तरापाढ़ां, उत्तरा-भाद्रपदा और अनुराधा नक्षत्रोंको हने—प्रताड़ित करे तो राजाको भय होता है अर्थान् सन्ध्या-काळीन उल्का इन नत्त्रत्रोंसे टकराकर गिरे तो देश और नृपति पर विपत्ति आती है ॥३८॥

## वायव्यं वैष्णवं पुष्यं यद्युक्ताभिः प्रताडयेत् । ब्रह्मचत्रभयं विन्द्याद् राज्ञश्च भयमादिशेत् ॥३६॥

स्वाती, श्रवण और पुष्य नत्तत्रोंको यदि उल्का प्रताड़ित करे तो ब्राह्मण, चित्रय और राजाको भयकी सूचना देती है ॥३६॥

> यथा गृहं तथा ऋचं चातुर्वर्ण्यं विभावयेत् । अतः परं प्रवच्यामि सेनास्रल्का यथाविधि ॥४०॥

जैसे ग्रह अथवा नद्मत्र हों, उन्हींके अनुसार चारों वर्णींके छिए शुभाशुभ अवगत करना चाहिए। अब इससे आगे सेनाके सम्बन्धमें उल्काका शुभाशुभ फल निरूपित करते हैं॥४०॥

> सेनायास्तु सम्रुद्योगे राज्ञो<sup>ँ</sup> विविध<sup>"</sup>मानवाः । उल्का यदा पतन्तीति तदा वच्यामि लच्चणम् ॥४१॥

युद्धके उद्योगके समय सेनाके समज्ञ जो उल्का गिरती है, उसका लक्षण, फलादि राजाआं और विविध मनुष्योंके लिए वर्णित किया जाता है ॥४१॥

> ँउद्गच्छत् सोममर्कं वा यद्युल्का संविदारयेत् । स्थावराणां विपर्यासं तस्मिन्तुत्पातदशेने ।।४२॥

यदि ऊपरको गमन करती हुई उल्का चन्द्र और सूर्यको विदारण करे तो स्थावर—स्थायी नगरवासियोंके छिए विपरीत उत्पातोंकी सूचना देती है ॥४२॥

अस्तं यातमथादित्यं सोयमुल्का लिखेद् यदा । आगन्तुर्वध्यते सेनां यथा चोशं यथागमम् ॥४३॥

सूर्य और चन्द्रमाके अस्त होनेपर यदि उल्का दिखलाई दे तो आनेवाले यायीकी दिशामें आगन्तुक सेनाके वधका निर्देश करती है ॥४३॥

१. याम्येष्वनुषसृष्टेषु मु०। २. बोल्का मु०। २. पार्थिवाद् मु०। ४. राज्ञा मु०। ५. विवद्-मानया मु०। ६. उद्गच्छेत मु०। ७. अस्मिन्नुषादेऽदर्शने मु०। ८. यथादेशं मु०, निर्द्रन्थवचनं यथा, मु० ८.।

## उद्गच्छेत् सोममर्कं वा यद्युल्का प्रतिलोमतः । प्रविशेन्नागराणां स्याद् विषयीस<sup>ः</sup>स्तथागते ॥४४॥

प्रतिलोम मार्गसे गमन करती हुई उल्का उदय होते हुए सूर्य और चक्र-मण्डलमें प्रवेश करे तो स्थायी और यायी दोनोंके लिए विपरीत फलदायक-अशुभ होती है ॥४४॥

> एपैवास्तगते उल्का आगन्तृनां भयं भवेत् । प्रतिलोमा भयं कुर्याद् यथास्तं चन्द्रसूर्ययोः ॥४५॥

उपर्युक्त योगमें सूर्य-चन्द्रके अस्त समय प्रतिलोम मार्गसे गमन करती हुई सूर्य-चन्द्रके मण्डलमें आकर उक्का अस्त हो जाय तो स्थायी और यायी दोनोंके लिए मयोत्पादक है।।४४॥

> उदये भास्करस्योत्का याऽतोऽभित्रसर्पति । सोमस्यापि जयं कुर्यादेषां पुरस्सरा वृत्तिः ॥४६॥

यदि उल्का सूर्योदय होते हुए सूर्यके आगे और चन्द्रके उदय होते हुए चन्द्रमाके आगे गमन करे तथा बाणोंकी आवृत्ति रूप हो तो उसे जयसृचक समभना चाहिए ॥४६॥

> सेनामभिम्रखी भूत्वा यद्युल्का प्रतिग्रस्यते । प्रतिसेनावधं विन्द्यात् तस्मिन्नत्पातदर्शने ॥४७॥

यदि उल्का सेनाके सामने होकर गिरती हुई दिखलायी पड़े तो प्रतिसेना-प्रतिद्वन्द्वी सेनाके वधकी सूचिका समफ्तनी चाहिए॥४७॥

> अथ यद्युभयां सेनामेकैकं प्रतिलोमतः । उल्का तृर्णं प्रपद्येत उभयत्र भयं भवेत् ॥४८॥

यदि दोनों सेनाओंकी ओर एक-एक सेनामें प्रतिलोम-अपसन्य मार्गसे उल्का शीव्रतासे गिरे तो दोनों सेनाओंको भय होता है ॥४८॥

> येषां सेनासु निपतेदुल्का नीलमहाप्रभा<sup>ँ</sup>। सेनापतिवधस्तेषामचिरात् सम्प्रजायते ॥४६॥

यदि नीले रंगकी महाप्रभावशाली उल्का जिस सेनामें गिरे उस सेनाका सेनापित शीव्र ही मरणको प्राप्त होता है ॥४६॥

> उल्कास्तु लोहिताः स्रच्माः पतन्त्यः पृतनां प्रति । यस्य राज्ञः प्रपद्यन्तं कुमारो हन्ति तं नृपम् ॥५०॥

लोहित वर्णकी सूदम उल्का जिस राजाकी सेनाके प्रति गिरे, उस सेनाके राजाको राजकुमार मारता है।।५०॥

> उल्कास्तु वहवः पीताः पतन्त्यः पृतनां प्रति । पृतनां व्याधितां प्राहुस्तस्मिन्नुत्पातदर्शने ॥५१॥

पीत वर्णकी बहुत उल्काएँ सेनाके समय या सेनामें गिरें तो इस उत्पातका फल सेनामें रोग फैलना है ॥५१॥

१. तदागते मु॰ । २. यथैवास्तमने मु॰ A., एपैवास्तमनं मु॰ C । ३. योऽप्रतोऽभिसर्पति मु॰ । ४. पुरुसरावृत्ति आ॰ । ५. प्रतिदृश्यते मु॰ । ६. उभयं आ॰ । ७. महत्यभा मु॰ ।

## सङ्घशास्त्रीनुपद्येत् (?) उल्काः श्वेताः समन्ततः । ब्राह्मणेभ्यो भयं घोरं तस्य सैन्यस्य निर्दिशेत् ॥५२॥

यदि श्वेत रंगकी उल्का सेनामें चारों तरफ गिरे तो वह उस सेनाको और ब्राह्मणोंको घोर भयकी सूचना देती है ॥५२॥

उल्का व्यृहेष्वनीकेषु या पतेत्तिर्थमागता । न तदा जायते युद्धं परिवा नाम सा भवेत् ॥५३॥

बाण या खड्गरूप तिरछी उल्का सेनाकी व्यूह रचनामें गिरे तो कुटिल युद्ध नहीं होता है, इसको परिघा नामसे स्मरण करते हैं—कहते हैं ॥४३॥

> उल्का व्यृहेष्वनीकेषु पृष्ठतोऽपि पतन्ति याः । चयव्ययेन पीड्यरन्नुभयोः सेनयोर्नुपान् ॥५४॥

सेनाकी व्यूह रचनाके पीछेके भागमें उल्का गिरे तो दोनों सेनाओंके राजाओंको वह नाश और खर्च द्वारा कष्टकी सूचना करती है ॥५४॥

> उल्का व्यृहेष्वनीकेषु प्रतिलोमाः पतन्ति याः। संग्रामेषु निपतन्ति जायन्ते किंशुका वनाः॥५५॥

सेनाकी व्यूह रचनामें अपसव्य मार्गसे उत्का गिरे तो संग्राममें योद्धा गिर पड़ते हैं—मारे जाते हैं, जिससे रणभूमि रक्तरंजित हो जाती है ॥५४॥

उल्का यत्र समायान्ति यथाभावे तथासु च । येषां मध्यान्तिकं यान्ति तेषां स्याद्विजयो श्रुवम् ॥५६॥

जहाँ उल्का जिस रूपमें और जब गिरती है तथा जिनके बीचसे या निकटसे निकलती है, उनकी निश्चय ही विजय होती है ॥५६॥

चतुर्दिचु यदा पृतना उल्का गच्छन्ति सन्ततम् । चतुर्दिशं तदा यान्ति भयातुरमसंघशः ॥५७॥

यदि उल्का गिरती हुई निरन्तर चारों दिशाओंमें गमन करे तो छोग या सेनाका समृह् भयातुर होकर चारों दिशाओंमें तितर-वितर हो जाता है ॥४७॥

> अग्रतो या पतेदुल्का सा सेना तु प्रशस्यते। तिर्यगाचरते मार्गं प्रतिलोमा भयावहा ॥५८॥

सेनाके आगे भागमें यदि उल्का गिरे तो अच्छी है। यदि तिरछी होकर प्रतिलोम गतिसे गिरे तो सेनाको भय देनेवाली अवगत करनी चाहिए॥४८॥

१. बहुशास्त्र प्रवसेरन् मु० । २. पतन्ति आ० । ३. च सायका आ० । ४. पृष्टतः आ० । ५. निपतन्ति आ० । ६. नृपाः आ० । ७. निपतता आ० । ५.-६. अनुकूला मधुर्वसा, मु० । १०. भयान्युग्राणि संघशः मु० । ११. सेना मु० । १२. तिर्यंक संचरते मु० ।

## यतः सेनामभिषतेत् तस्य सेनां प्रवाधयेत् । तं विजयं कुर्यात् येषां पतेत्सोल्का यदा पुरा ॥५६॥

जिस राजाकी सेनामें उल्का बीचो-बीच गिरे तो उस सेनाको कष्ट होता है और आगे गिरे तो विजय होती है ॥५६॥

डिम्भरूपा नृपतये वन्धमुल्का प्रताडयेत्। प्रतिलोमा विलोमा चै प्रतिराज्ञो भयं सृजेत् ॥६०॥

डिम्भ रूप उल्का गिरनेसे राजाके वन्दी होनेकी सूचना मिलती है और प्रतिलोम तथा अनुलोम उल्का शत्रुराजाओंको भयोत्पादिका है ॥६०॥

यस्यापि जन्मनचत्रं उल्का गच्छेच्छरोपमा । विदारणा तस्य वाच्या व्याधिना वर्णसङ्करैः ॥६१॥

जिसके जन्म-नज्ञमें वाणसहश उल्का गिरे तो उस व्यक्तिके छिए विदारण—घाव छगने, चीरे जानेका फछ मिछता है और नाना वर्णरूप हो तो व्याधि प्राप्त होनेकी सूचना सममनी चाहिए ॥६१॥

> उल्का येषां यथारूपा दृश्यते प्रतिलोमतः। तेषां ततो भयं विन्दादनुलोमा शुभागमम् ॥६२॥

विलोम मार्गसे जैसे रूपको उल्का जिसे दिखलायी दे तो उसको भय होगा, ऐसा जानना चाहिए और अनुलोम गतिसे दिखाई दे तो शुभरूप जानना चाहिए ॥६२॥

> उल्का यत्र प्रसर्पन्ति आजमाना दिशो दिशम् । सप्तरात्रान्तरं वर्षं दशाहादुत्तरं भयम् ॥६३॥

जिस स्थानपर उल्का फैलती हुई दिखाई दे तो वहाँ भी जनताको दसों दिशाओं में भागना पड़ता है—उपद्रवके कारण दुःखी हो इधर-उधर जाना पड़ता है। यदि सात रात्रिके मध्यमें वर्षा हो जाय तो इस दोपका उपशम हो जाता है, अन्यथा दस दिनके पश्चात् उपर्युक्त फलादेश घटित होता है। १६३॥

पापास्र्वासु यद्यस्तु यदा देवः प्रवर्षति । प्रशान्तं तद्भयं विन्द्याद् भद्रबाहुवचो यथा ॥६४॥

पापरूप उल्कापातके पश्चात् मेध वर्ष जावे—वर्षा हो जाय तो भयको शान्त हुआ सम-भना चाहिए, इस प्रकार भद्रबाहु स्वामीका कथन है ॥६४॥

> ेंयथाभिवृष्याः स्निग्धा यदि शान्ता निपतन्ति याः । उल्कास्त्राश्च भवेत् चेमं सुभिष्तं मन्दरोगवान् ॥६५॥

दुष्ट, स्निग्ध और शान्त उल्का जिस दिशामें गिरती है, उस दिशामें वह शीव्र क्षेम-कुशल सुभिन्न करती है, परन्तु थोड़ा-सा रोग अवश्य होता है। ।दिशा

<sup>1.</sup> विजयं तु समाख्याति, येषां सोल्का पुरस्सराः मु०। २. प्रदापयेत् मु०। ३. यह पाठ मु० प्रतिमें नहीं है। ४. सप्ताहाभ्यन्तरे मु० ८.। ५ यथातिवृष्टिः स्निग्धा च दिशि शान्ता पतन्ति या मु०।

# यथामार्गं यथादृद्धिं यथाद्वारं यथाऽऽगमम् । यथाविकारं विज्ञेयं ततो त्रूयाच्छुभाऽशुभम् ॥६६॥

जिस मार्ग, वृद्धि, द्वार, आगमन प्रकार और विकारके अनुसार शुभाशुभ रूप उल्कापात हो उसीके समान शुभाशुभ फळ अवगत करना चाहिए॥३६॥

> तिथिश्व करणं चैव नचत्राश्व म्रहतेतः । ग्रहाश्व शकुनञ्चैव दिशो वर्णाः प्रमाणतः ॥६७॥

उल्कापातका शुभाशुभ फल तिथि, करण, नत्तत्र, मुहुर्त्त, मह, शक्कन, दिशा, वर्ण, प्रमाण— लम्बाई-चौड़ाई परसे बतलाना चाहिए॥ ६७॥

> ैनिमित्तादनुपूर्वाच पुरुषः कालतो वलात् । <sup>³</sup>प्रभावाच गतेश्चैवमुल्काया फलमादिशेत् ।।६८।।

ं निमित्तानुसार क्रम पूर्वक उपर्युक्त प्रकारसे निरूपित चाल, बल, प्रभाव और गति परसे उल्काके फलको अवगत करना चाहिए।।६८।।

> एतावदुक्तग्रल्कानां लचणं जिनभाषितम् । परिवेषान् प्रवक्ष्यामि तान्त्रिबोधत तत्त्वतः ॥६८॥

जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्ने उल्काओंका छत्त्य और फर्छ निरूपित किया है, उसी प्रकार यहाँ वर्णित किया गया है। अब परिवेषके सम्बन्धमें वर्णन किया जाता है, उसे यथार्थरूपसे अवगत करना चाहिए।।६९॥

इति भद्रवाहुसंहितायां ( भद्रवाहुनिमित्तशास्त्रे ) तृतीयोऽध्यायः।

विवेचन—उल्कापातका फलारेश संहिता प्रत्थोंमें विस्तारपूर्वक वर्णित है। यहाँ सवसाधारणकी जानकारोंके लिए थोड़ा-सा फलारेश निरूपित किया जाता है। उल्कापातसे व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र आदिका फलारेश ज्ञात किया जाता है। सर्वप्रथम व्यक्तिके लिए, हानि, लाभ, जीवन, मरण, सन्तान-सुख, हर्ष-विपाद एवं विशेष अवसरोंपर घटित होनेवाली विभिन्न घटनाओंका निरूपण किया जाता है। आकाशका निरीत्तण कर दूटते हुए ताराओंको देखनेसे व्यक्ति अपने सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

रक्त वर्णकी देही, दूटी हुई उल्कायोंको पतित होते देखनेसे व्यक्तिको भय, पाँच महीनेमें परिवारके व्यक्तिको मृत्यु, धन-हानि और दो महीने के बाद किये गये व्यापारमें लाभ, राज्यसे भगड़ा, मुकदमा एवं अनेक प्रकारकी चिन्ताओं के कारण परेशानी होती है। कृष्णवर्णकी टूटी हुई, छिन्न-भिन्न उल्काओंका पतन होते देखनेसे व्यक्तिके आत्मीयकी सान महीनेमें मृत्यु, हानि, भगड़ा, अशान्ति और परेशानी उठानी पड़ती है। कृष्ण वर्णकी उल्काका पात सन्ध्या समय देखनेसे भय, विद्रोह और अशान्ति; सन्ध्याके तीन घटी उपरान्त देखनेसे विवाह, कलह, परिवारमें भगड़ा एवं किसी आत्मीय व्यक्तिको कष्ट; मध्यरात्रिके समय उक्त प्रकारकी उल्काका पतन देखनेसे स्वयंको महाकष्ट, अपनी या किसी आत्मीयकी मृत्यु, आर्थिक कष्ट एवं नाना प्रकारकी देखनेसे स्वयंको महाकष्ट, अपनी या किसी आत्मीयकी मृत्यु, आर्थिक कष्ट एवं नाना प्रकारकी

१. शकुनाश्चेव मु०। २. निमित्तादनुपूर्वाश्च, पुरुषो काउतो बलात् मु०। ३ प्रभावाश्च गतिर्श्वेव-मुल्कानां मु०।

अशान्ति प्राप्त होती है। श्वेतवर्णकी उल्काका पतन सन्ध्या समयमें दिखलायी पड़े तो धनलाभ, आत्मसन्तोष, सुख और मित्रोंसे मिलाप होता है। यह उल्का दण्डाकार हो तो सामान्य लाभ, मुसलाकार हो तो अत्यल्प लाभ और शकटाकार—गाड़ीके आकार या हाथीके आकार हो तो पुष्कल लाभ एवं अश्वके आकार प्रकाशमान हो तो विशेष लाभ होता है। मध्यरात्रिमें उक्त प्रकारकी उल्का दिखलायी पड़े तो पुत्रलाम, स्त्रीलाम, धनलाम एवं अमोष्ट कार्यकी सिद्धि होती है। उपर्युक्त प्रकारकी उल्का रोहिणी, पुनर्वसु, धनिष्ठा और तीनों उत्तराओंमें पतित होती हुई दिखलायी पड़े तो व्यक्तिको पूर्णफलादेश मिलता है तथा सभी प्रकारसे धन-धान्यादिकी प्राप्ति के साथ, पुत्र-स्त्रीलाभ भी होता है। आख़्लेषा, भरणी, तीनों पूर्वा—पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाफाल्गुनी और पूर्वाभाद्रपद्-और रेवती इन नचत्रोंमें उपर्युक्त प्रकारका उल्कापतन दिखलाई पड़े तो सामान्य लाभ ही होता है। इन नक्षत्रोंमें उल्कापतन देखनेपर विशेष लाभ या पुष्कल लाभकी आशा नहीं करनी चाहिए, लाभ होते-होते चीण हो जाता है। आर्द्री, पुष्य, मधा, धनिष्ठा, श्रवण और हस्त इन नक्षत्रोंमें उपर्युक्त प्रकार-श्वेतवर्णकी प्रकाशमान उल्का पतित होती हुई दिखलाई पड़े तो प्रायः पुष्कल लाभ होता है। मघा, रोहिणी, तीनों उत्तरा—उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाड़ा और उत्तरा-भाद्रपद, मूल, मृगशिर और अनुराधा इन नक्तत्रोंमें उक्त प्रकारका उल्कापात दिखलाई पड़े तो स्त्रीलाभ और सन्तानलाभ सममना चाहिए। कार्यसिद्धिके लिए चिकनी, प्रकाशमान, खेतवर्णकी उल्काका रात्रिके मध्यभागमें पुनर्वसु और रोहिणी नत्त्रत्रमें पतन होना आवश्यक माना गया है। इस प्रकारके उल्कापतनको देखनेसे अभीष्ट कार्योंकी सिद्धि होती है। अल्प आभाससे भी कार्य सफल हो जाते हैं। पीतवर्णकी उल्का सामान्यतया शुभवद है। सन्ध्या होनेके तीन घटी पीछे कृत्तिका नत्त्रमें पीतवर्णका उल्कापात दिखलाई पड़े तो मुकदमेमें विजय, बड़ी-बड़ी परीज्ञाओंमें उत्तीर्णता एवं राज्यकर्म चारियोंसे मैत्री बढ़ती है। आद्री, पुनर्वसु, पुष्य और श्रवण में पीतवर्णकी उल्का पतित होती हुई दिखलाई पड़े तो स्वजाति और स्वदेशमें सम्मान बढ़ता है। मध्यरात्रिके समय उक्त प्रकारकी उल्का दिखलाई पड़े तो हर्ष, मध्यरात्रिके पश्चात् एक बजे रातमें उक्त प्रकारका उल्कापात दिखलाई पड़े तो सामान्य पीड़ा, आर्थिक लाभ और प्रतिष्ठित व्यक्तियोंसे प्रशंसा प्राप्त होती है। प्रायः सभी प्रकारकी उल्काओंका फल सन्ध्याकालमें चतुर्थांश, दस बजे पष्टांश, ग्यारह बजे तृतीयांश, बारह बजे अर्थ, एक बजे अर्थाधिक और दो बजेसे चार बजे रात तक किञ्चित् न्यून उपलब्ध होता है। सम्पूर्ण फलादेश बारह बजेके उपरान्त और एक बजेके पहलेके समयमें ही घटित होता है। उल्कापात भद्रा-विष्टिकालमें हो तो विपरीत फलादेश मिलता है।

प्रतनुपुच्छा उल्का सिरभागसे गिरनेपर व्यक्तिके लिए अरिष्टस्चक, मध्यभागसे गिरनेपर विपत्ति सूचक और पूछ भागसे गिरनेपर रोगसूचक मानी गई है। साँपके आकारका उल्कापात व्यक्तिके जीवनमें भय, आतङ्क, रोग, शोक आदि उत्पन्न करता है। इस प्रकारका उल्कापात भरणी और आरुलेपा नच्चत्रोंका घात करता हुआ दिखलाई पड़े तो महान विपत्ति और अशानित मिलती है। पूर्वाफालगुनी, पुनर्वसु, धिनष्टा और मूल नच्चत्रके योग तारेको उल्का हनन करे तो युवितयोंको कष्ट होता है। नारी जातिके लिए इस प्रकारका उल्कापात अनिष्टका सूचक है। शूक्र और चमगीदृक्के समान आकारको उल्का कृत्तिका, विशाखा, अभिजिन, भरणी और आरुलेपा नच्चत्रको प्रताद्भित करती हुई पितत हो तो युवक-युवितयोंके लिए रोगको सूचना देती है। इन्द्रध्वजके आकारकी उल्का आकारमें प्रकाशमान होकर पितत हो तथा पृथ्वीपर आते-आते चिनगारियाँ उड़ने लगें तो इस प्रकारकी उल्काण, कारागार जानेकी सूचना व्यक्तिको देती हैं। सिरके उपर पितत हुई उल्का चन्द्रमा या नच्चतेंका घात करती हुई दिखलायी पड़े तो आगामो एक महीनेमें किसी आत्मीयकी मृत्यु या परदेशगमन होता है। सामने कृष्णवर्णकी

उल्का गिरनेसे महान कष्ट, धनचय, विवाद, कलह और मगड़े होनेकी सूचना मिलती हैं। अश्विनी, कृत्तिका, आर्ट्रो, आश्लेषा, मघा, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वाभाद्रपद इन नच्चत्रोंसे पूर्वोक्त प्रकारकी उल्काका अभिघात हो तो व्यक्तिके भावी जीवनके लिए महान कष्ट होता है। पीछेकी ओर कृष्णवर्णकी उल्का व्यक्तिको असाध्य रोगकी सूचना देती हैं। विचित्र वर्णकी उल्का मध्यरात्रिमें च्युत होती हुई दिखलाई पड़े तो निश्चयतः अर्थहानि होती हैं। धूम्प्रवर्णकी उल्काओंका पतन व्यक्तिगत जीवनमें हानिका सूचक है। अग्निके समान प्रभावशाली, गृषभाकार उल्कापात व्यक्तिकी उन्नतिका सूचक है। तलवारकी गृति समान उल्काएँ व्यक्तिकी अवनित सूचित करती हैं। सूच्म आकारवाली उल्काएँ अच्छा फल देती हैं और स्थूल आकारवाली उल्काणें का फलादेश अशुभ होता है। हाथी, घोड़ा, बैल आदि शुपओंके आकारवाली उल्काणें शान्ति और सुखकी सूचिकाएँ हैं। यहोंका स्पर्श कर पतित होनेवाली उल्काणें भयपद हैं और स्वतन्त्र रूपसे पतित होनेवाली उल्काणें सामान्य फलवाली होती हैं। उत्तर और पूर्व दिशाकी ओर पतित होनेवाली उल्काणें सभी प्रकारका सुख देती हैं; किन्तु इस फलकी प्राप्ति रातके मध्य समयमें दर्शन करनेसे ही होती हैं।

कमल, वृत्त, चन्द्र, सूर्य, स्वस्तिक, कलश, ध्वजा, शंख, वाद्य-होल, मंजीरा, तानपूरा और गोलाकार रूपमें उल्काएँ रविवार, भौमवार और गुरुवारको पतित होती हुई दिखलाई पड़ें तो व्यक्तिको अपार लाभ, अकल्पित धनकी प्राप्ति, घरमें सन्तान लाभ एवं आगामी मांगलिकोंकी सूचना समभनी चाहिए। इस प्रकारका उल्कापतन उक्त दिनोंकी सन्ध्यामें हो तो अर्धफल, नौ-दस बजे रातमें हो तो तृतीयांश फल और ठीक मध्यरात्रिमें हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। मध्य रात्रिके पश्चात् पतन दिखलाई पड़े तो पष्टांश फल और ब्राह्ममुहूर्तमें दिखलाई पड़े तो चतुर्थांश फल प्राप्त होता है। दिनमें उल्काओंका पतन देखनेवालेको असाधारण लाभ या असा-धारण हानि होती है। उक्त प्रकारकी उल्काएँ सूर्य, चन्द्रमा नच्च होंका भेदन करें तो साधारण लाभ और भविष्यमें घटित होनेवाली असाधारण घटनाओंकी सूचना समसनी चाहिए। रोहिणी, मृगशिरा और श्रवण नत्तत्रके साथ योग करानेवाली डल्काएँ उत्तम भविष्यकी सूचिका हैं। कच्छप और मञ्जूळीके आकारकी उल्काएँ व्यक्तिके जीवनमें शुभ फलोंकी सूचना देती हैं। उक्त प्रकारकी उल्काओंका पतन मध्यरात्रिके उपरान्त और एक बजेके भीतर दिखलाई पड़े तो व्यक्तिको धरतीके नीचे रखी हुई निधि मिलती है। इस निधिके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई भी व्यक्ति उक्त प्रकार की उल्काओंका पतन देखकर चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्वामीकी पूजाकर तीन महीनेमें स्वयं ही निधि प्राप्त करता है। व्यन्तर देव उसे खप्नमें निधिके स्थानकी सूचना देते हैं और वह अनायास इस स्वप्नके अनुसार निधि प्राप्त करता है। उक्त प्रकारकी उल्काओंका पतन सन्ध्याकाल अथवा रातमें आठ या नौ बजे हो तो व्यक्तिके जीवनमें विपम प्रकारकी स्थिति होती है। सफलता मिल जाने पर भी असफलता ही दिखलाई पड़ती है। नी-दस बजेका उल्कापात सभीके लिए अनिष्टकर होता है।

सन्ध्याकालमें गोलाकार उल्का दिखलाई पड़े और यह उल्का पतनसमयमें लिन्न-भिन्न होती हुई दृष्टिगोचर हो तो व्यक्तिके लिए रोग-शोककी सूचक है। आपममें टकराती हुई उल्काएँ व्यक्तिके लिए गुप्त रोगोंकी सूचना देती हैं। जिन उल्काओंकों शुभ बतलाया गया है, उनका पतन भी शिन, बुध और शुक्रको दिखलाई पड़े तो जीवनमें आनेवाले अनेक कप्टोंकी सूचना समभनी चाहिए। शिन, राहु और केतुसे टकराकर उल्काओंका पतन दिखलाई पड़े तो महान अनिष्ठकर है, इससे जीवनमें अनेक प्रकारकी विपत्तियोंकी सूचना समभनी चाहिए। खोई हुई, भूली हुई या चोरी गई वस्तुके समयमें गुरुवारकी मध्यरात्रिमें दण्डाकार उल्का पतित होती हुई दिखलाई पड़े तो उस वस्तुकी प्राप्तिकी तीन मासके भीतरकी सूचना समभनी चाहिए। मंगलवार,

सोमवार और शनिवार उल्कापात दर्शनके लिए अशुभ हैं; इन दिनोंकी सन्ध्याका उल्कापात दर्शन अधिक अनिष्टकर समभा जाता है। मंगलवार और आरलेपा नचत्रमें शुभ उल्कापात भी अशुभ होता है, इससे आगामी छः मासोंमें कष्टोंकी सूचना समभनी चाहिए। अनिष्ट उल्कापातके दर्शनके पश्चात् चिन्तामणि पार्श्वनाथका पूजन करनेसे आगामी अशुभकी शान्ति होती है।

राष्ट्रधातक उल्कापात—जब उल्काएँ चन्द्र और सूर्य का स्पर्श कर भ्रमण करती हुई पतित हों, और उस समय पृथ्वी कम्पायमान हो तो राष्ट्र दूसरे देशके अधीन होता है। सूर्य और चन्द्रमाके दाहिनी ओर उल्कापात हो तो राष्ट्रमें रोग फैठते हैं तथा राष्ट्रकी वनसम्पत्ति विशेष-रूपसे नष्ट होती है। चन्द्रमासे मिलकर उल्का सामने आवे तो राष्ट्रके लिए विजय और लाभकी सूचना देती है। श्याम, अरुण, नील, रक्त, दहन, असित और भरमके समान रूच उल्का देशके शत्रुओंके लिए बाधक होती है। रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषादा, उत्तरा भाद्रपद, मृगशिरा, चित्रा और अनुराधा नज्ञत्रको उल्का घातित करे तो राष्ट्रको पीड़ा होती है। मंगल और रविवारको अनेक व्यक्ति मध्यरात्रिमें उल्कापात देखें तो राष्ट्रके छिए भयसूचक समभना चाहिए। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाड़ा और पूर्वा भाद्रपद, मघा, आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूळ नत्त्रको उल्का ताडित करे तो देशके व्यापारी वर्गको कष्ट होता है तथा अश्विनी, पुष्य, अभिजित्, कृत्तिका और विशाखा नज्ञको उल्का ताडित करे तो कलाविदोंको कष्ट होता है। देवमन्दिर या देवमूर्तिको उल्कापात हो तो राष्ट्रमें बड़े-बड़े परिवर्त्तन होते हैं, आन्तरिक संघर्पीके साथ विदेशीय शक्तिका भी मुकाबिला करना पड़ता है। इस प्रकार उल्कापतन देशके लिए महान् अनिष्टकारक है। श्मशान भूमिमें पतित उल्का प्रशासकोंमें भयका संचार करती है तथा देश या राज्यमें नवीन परिवर्तन उत्पन्न करती है। न्यायालयोंपर उल्कापात हो तो किसी बड़े नेताकी मृत्युकी सूचना अवगत करनी चाहिए। वृत्त, धर्मशाला, तालाब और अन्य पवित्र भूमियोंपर उल्कापात हो तो राज्यमें आन्तरिक विद्रोह, वस्तुओंकी मँहगाई एवं देशके नेताओंमें फूट होती है। संगठनके अभाव होनेसे देश या राष्ट्रको महान् चृति होती है। श्वेत और पीत वर्गकी सूच्या-कार अनेक उल्काएँ किसी रिक्त स्थानपर पतित हों तो देश या राष्ट्रके छिए शुभकारक समभना चाहिए। राष्ट्रके नेताओंके बीच मेळ-मिळाप की सूचना भी उक्त प्रकारके उल्कापातमें ही समभनी चाहिए। मन्दिरके निकटवर्ती वृत्त पर उल्कापात हो तो प्रशासकोंके बीच मतभेद होता है, जिससे देश या राष्ट्रमें अनेक प्रकारकी अशान्ति फैलती है। पुष्य नत्तत्रमें खेतवर्णकी चमकती हुई उल्का राजप्रासाद या देवप्रासादके किनारेपर गिरती हुई दिखलाई पड़े तो देश या राष्ट्रकी शक्तिका विकास होता है, अन्य देशांसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होता है तथा देशकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इस प्रकारका उल्कापात राष्ट्र या देशके छिए शुभकारक है। मघा और श्रवण नज्ञत्रमें पूर्वोक्त प्रकारका उल्कापात हो तो भी देश या राष्ट्रकी उन्नति होती है। खिलहान और बगीचेमें मध्यरात्रिके समय उक्त प्रकारकी उल्का पतित हो तो निश्चय ही देशमें अन्नाभाव होता है तथा अन्नका भाव द्विगणित हो जाता है।

शितवार और मंगलवारको कृष्णवर्णकी मन्द प्रकाशवाली उल्काएँ श्मशान भूमि या निर्जन वन-भूमिमें पितत होतो हुई देखी जायँ तो देशमें कलह होता है। पारस्परिक अशान्तिके कारण देशकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था विगड़ जाती है। राष्ट्रके लिए इस प्रकारकी उल्काएँ भयोत्पादक एवं घातक होती हैं। आरलेषा नत्त्रत्रमें कृष्णवर्णकी उल्का पितत हो तो निश्चय ही देशके किसी उच्चकोटिके नेताकी मृत्यु होती हैं। राष्ट्रकी शक्ति और बलको बढ़ा देवली श्वेत, पीत और रक्तवर्ण की उल्काएँ शुक्रवार और गुरुवारको पितत होती हैं।

कृषिफलादेश सम्बन्धी उल्कापात-प्रकाशित होकर चमक उत्पन्न करती हुई उल्का यदि पतनके पहले ही आकाशमें विलीन हो जाय तो कृषिके लिए हानिकारक है। मोर पूँछके समान आकारवाली उल्का मंगलवारकी मध्यरात्रिमें पतित हो तो कृषिमें एक प्रकारका रोग उत्पन्न होता है, जिससे फसल नष्ट हो जाती है। मण्डलाकार होती हुई उल्का शुक्रवारकी सन्ध्याको गर्जनके साथ पतित हो तो कृषिमें वृद्धि होती है। फसल ठीक उत्पन्न होती है और कृषिमें कीड़े नहीं छगते। इन्द्रध्वजके रूपमें आरलेषा, विशाखा, भरणी और रेवती नचत्रमें तथा रिव, गुरू, सोम और शनि इन वारोंमें उल्कापात हो तो कृषिमें फसल पकनेके समय रोग लगता है। इस प्रकारके उल्कापातमें गेहँ, जी, धान और चनेकी फसल अच्छी होती है तथा अवशेष धान्य की फसल बिगड़ती है। वृष्टिका भी अभाव रहता है। शनिवारको द्विणकी और बिजली चमके तथा तत्काल ही पश्चिम दिशाकी ओर उल्का पतित हो तो देशके पूर्वीय भागमें बाढ़, तृफान, अतिवृष्टि आदिके कारण फसलको हानि पहुँचती है तथा इसी दिन पश्चिमकी ओर विजली चमके और दक्षिण दिशाकी ओर उल्कापात हो तो देशके पश्चिमीय भागमें सुभिन्न होता है। इस प्रकारका उल्कापात कृपिके लिए अनिष्टकर ही होता है। संहिताकारोंने कृपिके सम्बन्धमें विचार करते समय समय-समयपर पतित होनेवाली उल्काओंके शुभाशुभत्वका विचार किया है। वराहमिहिरके मतानुसार पुष्य, मधा, तीनों उत्तरा इन नचत्रोंमें गुरुवोरकी सन्ध्या या इस दिनकी मध्यरात्रिमें चनेके खेतपर उल्कापात हो तो आगामी वर्षकी कृपिके लिए शुभदायक है। उयेष्ट महीनेकी पूर्णमासीके दिन रातको होनेवाले उल्कापातसे आगामी वर्षके शुभाशुभ फलको ज्ञात करना चाहिए। इस दिन अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेपा, पूर्वाफाल्गुनी और ज्येष्टा नत्तत्रको प्रताड़ित करता हुआ उल्कापात हो तो फसउके छिए खराबी होती है। यह उल्कापात कृषिके लिए अनिष्टका सूचक है। शुक्रवारको अनुराधा नत्त्रमें मध्यरात्रिमें प्रकाशमान उल्कापात हो तो कृपिके लिए उत्तम होता है। इस प्रकारके उल्कापात द्वारा श्रेष्ठ फसलर्का सूचना समभनी चाहिए। अवण नज्ञका स्पर्श करता हुआ उरकापात सोमवारकी मध्यरात्रिमें हो तो गेहूँ और धानकी फसल उत्तम होती है। श्रवण नचत्रमें मंगलवारको उल्कापात हो तो गन्ना अच्छा उत्पन्न होता है, और चनेकी फसलमें रोग लगता है। सोमवार, गुम्वार और शुक्रवारको मध्यरात्रिमें कड़कके साथ उल्कापात हो तथा इस उल्काका आकार ध्वजाके समान चौकार हो तो आगामी वर्षमें कृषि अच्छी होती हैं; विशेषतः चावल और गेहूँकी फसल उत्तम होती हैं। ज्येष्ठ मासकी शुक्छपत्तकी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशीको पश्चिम दिशाकी ओर उल्कापात हो तो फसलके लिए अशुभ समभना चाहिए। यहाँ इतनी विशेषता है कि उल्काका आकार त्रिकोण होनेसे यह फल यथार्थ घटित होता है। यदि इन दिनोंका उल्कापात दण्डेके समान हो तो आरम्भमें सूखा पश्चान् समयानुकूछ वर्षा होती है। दक्षिण दिशामें अनिष्ट फरू घटता है। शुक्छपत्तकी चतुर्दशीकी समाप्ति और पूर्णिमाके आरम्भ कालमें उल्कापात ही तो आगामी वर्षके लिए साधारणतः अनिष्ट होता है। पूर्णिमाविद्ध प्रतिपदामें उल्कापात हो तो फसल कई गुनी अधिक होती है। पशुओंमें एक प्रकारका रोग फैलता है, जिससे पशुओंकी हानि होती है।

आपाढ़ महीनेके आरम्भमं निरम्न आकाशमं काळी और लाल रंगकी उल्काएँ पितत होती हुई दिखलाई पड़ें तो आगामी तथा वर्तमान दोनों वर्पमें कृपि अच्छी नहीं होती। वर्पा भी समय पर नहीं होती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टिका योग रहता है। आपाढ़ कृष्ण प्रतिपदा शिनवार और मंगलवारको हो और इस दिन गोलाकार काले रंगकी उल्काएँ ट्टती हुई दिखलाई पड़ें तो महान् भय होता है और कृषि अच्छी नहीं होती। इन दिनों में मध्यरात्रिके वाद स्वेत रंगकी उल्काएँ पतित होती हुई दिखलाई पड़ें तो फसल वहुन अच्छी होती है। यदि इन पतित

होनेवाली उल्काओंका आकार मगर और सिंहके समान हो तथा पितत होते समय शब्द हो रहा हो तो फसलमें रोग लगता है और अच्छी होने पर भी कम ही अनाज उत्पन्न होता है। आषाढ़ कृष्ण तृतीया, पञ्चमी, षष्ठी, एकादशी, द्वादशी और चतुर्दशीको मध्यरात्रिके बाद उल्कापात हो तो निश्चयसे फसल खराब होती है। इस वर्षमें ओले गिरते हैं तथा पाला पड़नेका भी भय रहता है। कृष्णपत्तकी दशमी और अष्टमीको मध्यरात्रिके पूर्व ही उल्कापात दिखलाई पड़े तो उस प्रदेशमें कृषि अच्छी होती है। इन्हीं दिनोंमें मध्यरात्रिके बाद उल्कापात दिखलाई पड़े तो गुड़, गेहूँकी फसल अच्छी और अन्य वस्तुओंकी फसलमें कमी आती है। सन्ध्या समय चन्द्रोदयके पूर्व या चन्द्रास्तके उपरान्त उल्कापात दिखलाई पड़े तो फसल अच्छी नहीं होती। अन्य समयमें सुन्दर और शुभ आकारका उल्कापात दिखलाई पड़े तो फसल अच्छी होती है। शुक्लपत्तमें तृतीया, दशमी और त्रयोदशीको आकाश गर्जनके साथ पश्चिम दिशाको ओर उल्कापात दिखलाई पड़े तो फसल अच्छी होती है। तिल, तिलहन और दालवाले अनाजकी फसल अच्छी होती है। केवल चावल और गेहूँकी फसलमें कुछ बुटि रहती है।

फसलकी अच्छाई और बुराईके लिए कार्त्तिक, पौष और माघ इन तीन महीनोंके उल्कापातका विचार करना चाहिए। चैत्र और वैशाखका उल्कापात केवल वृष्टिकी सूचना देता है। कार्तिक मासके कृष्णपत्तकी प्रतिपदा, चतुर्थी, पष्टी, अष्टमी, द्वादशी और चतुर्दशीको धम्रवर्णका उल्कापात दिवाण और पश्चिम दिशाकी ओर दिखलाई पड़े तो आगामी फसलके लिए अत्यन्त अनिष्टकारक और पशुओंकी महँगीका सचक है। चौपायोंमें मरीके रोगकी सचना भी इसी उल्कापातसे समभनो चाहिए। यदि उक्त तिथियाँ शनिवार, मंगळवार और रविवारको पड़ें तो समस्त फल और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवारको पड़ें तो अनिष्ट चतुर्थांश ही मिळता है। कार्तिककी पूर्णिमाको उल्कापातका विशेष निरीक्षण करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्तके उपरान्त ही उल्कापात हो तो आगामी वर्षकी फसलकी बरबादी प्रकट करता है। मध्यरात्रिके पहले उल्कापात हो तो श्रेष्ठ फसलका सूचक है, मध्यरात्रिके उपरान्त उल्कापात हो तो फसलमें साधारण गड़बड़ी रहनेपर भी अच्छी ही होती है। मोटा धान्य खुब उत्पन्न होता है। पौष मासमें पूर्णिमाको उल्कापात हो तो फसल अच्छी, अमावास्याको हो तो खराब, शुक्ल या कृष्ण पत्तकी त्रयोदशीको हो तो श्रेष्ठ, द्वादशीको हो तो साधारण अनिष्ठ, एकादशीको हो तो धान्यकी फसल वहत अच्छी और गेहँकी साधारण, दशमीको हो तो साधारण एवं तृतीया, चतुर्थी और सप्तमीको हो तो फसलमें रोग लगने पर भी अच्छी ही होती है। पौष मासमें कृष्णपत्तको प्रतिपदाको यदि मंगलवार हो और उस दिन उल्कापात हो तो निश्चय ही फसल चौपट हो जाती है। बराहमिहिरने इस योगको अत्यन्त अनिष्टकारक माना है।

द्वितीया विद्ध माघ मासकी कृष्ण प्रतिपदाको उल्कापात हो तो आगामी वर्ष फसल बहुत अच्छी उत्पन्न होती है और अनाजका भाव भी सस्ता हो जाता है। तृतीया विद्ध द्वितीयाको रात्रिके पूर्वभागमें उल्कापात हो तो सुभिन्न और अन्नकी उत्पत्ति प्रचुर मात्रामें होती है। चतुर्थी विद्ध तृतीयाको कभी भी उल्कापात हो तो कृषिमें अनेक रोग, अवृष्टि और अनावर्षणसे भी फसलको न्नित पहुँचती है। पञ्चमी विद्ध चतुर्थीको उल्कापात हो तो साधारणतया फसल अच्छी होती है। दालोंकी उपज कम होती है, अवशेष अनाज अधिक उत्पन्न होते हैं। तिलहन, गुड़का भाव भी कुछ महँगा रहता है। इन वस्तुओंकी फसल भी कमजोर ही रहती है। षष्टी विद्ध पञ्चमीको उल्कापात हो तो फसल अच्छी उत्पन्न होती है। सप्तमी विद्ध पछीको मध्यरात्रिके कुछ ही बाद उल्कापात हो तो फसल हल्की होती है। दाल, गेहूँ, बाजरा, और ज्वारकी उपज कम ही होती है। अष्टमी विद्ध सप्तमीको रात्रिके प्रथम प्रहरमें उल्कापात हो तो अतिवृष्टिसे

फसलको हानि, द्वितीय प्रहरमें उल्कापात हो तो साधारणतया अच्छी वर्षा, तृतीय प्रहरमें उल्कापात हो तो फसलमें कमी, और चतुर्थ प्रहरमें उल्कापात हो तो गेहूँ, गुड़, तिलहनकी त्वृब उत्पत्ति होती है। नवमी विद्ध अष्टमीको शिनवार या रिववार हो और इस दिन उल्कापात दिखलाई पड़े तो निश्चयतः चनकी फसलमें चित होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथियाँ शुक्रवार या गुरुवारको हों और इनमें उल्कापात दिखलाई पड़े तो अच्छी फसल उत्पन्न होती है। पूर्णमासीको लाल रंग या काले रंगका उल्कापात दिखलाई पड़े तो फसलकी हानि; पीत और श्वेत रंगका उल्कापात दिखलाई पड़े तो क्षेष्ठ फसल एवं चित्र-विचित्र वर्णका उल्कापात दिखलाई पड़े तो सामात्यरूपसे अच्छी फसल उत्पन्त होती है। होलीके दिन होलिकादाहसे पूर्व उल्कापात दिखलाई पड़े तो आगामी वर्ष फसलकी कमी और होलिकादाहके पश्चात् उल्कापात नीले रंगका या विचित्र वर्णका दिखलाई पड़े तो अनेक प्रकारसे फसलको हानि पहुँचती है।

वैयक्तिक फलादेश-सर्प और शुकरके समान आकारयुक्त शब्द सहित उल्कापात दिखळाई पड़े तो दर्शकको तीन महीनेके भीतर मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकारका उल्कापात आर्थिक हानि भी सचित करता है। इन्द्रधनुषके आकार समान उल्कापात किसो भी व्यक्तिको सोमवारकी रात्रिमें दिखलाई पड़े तो धन हानि, रोग वृद्धि, सम्मानकी वृद्धि तथा मित्रों द्वारा किसी प्रकारकी सहायताकी सूचक; बुधवारकी रात्रिमें उल्कापात दिखलाई पड़े तो वस्त्राभूषणोंका लाभ, व्यापारमें लाभ और मन प्रसन्न होता है; गुरुवारकी रात्रिमें उल्कापात इन्द्रधनुषके आकारका दिखलाई पड़े तो व्यक्तिको तीन मासमें आर्थिक लाभ, किसी स्वजनको कष्ट, सन्तानकी वृद्धि एवं कुटुम्बियों द्वारा यशकी प्राप्ति होती है; शुक्रवारको उल्कापात उस आकारका दिखलाई पड़े तो राज-सम्मान, यश, धन एवं मधुर पदार्थ भोजनके लिए प्राप्त होते हैं तथा शनिकी रात्रिमें उस प्रकारके आकारका उल्कापात दिखलाई पड़े तो आर्थिक संकट, धनको ज्ञति तथा आत्मीयोंमें भी संघर्ष होता है। रविवारकी रात्रिमें इन्द्रधनुपके आकारकी उल्काका पतन देखना अनिष्टकारक बताया गया है। रोहिणी, तीनों उत्तरा - उत्तरापाड़ा, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपदा, चित्रा, अनुराधा और रेवती नत्त्रत्रमें इन्हीं नत्त्रत्रोंमें उत्पन्न हुए व्यक्तियोंको उल्कापात दिख्छाई पड़े तो वैयक्तिक दृष्टिसे अभ्युदय सूचक और इन नच्चत्रोंसे भिन्न नत्त्रत्रोंमें जन्मे व्यक्तियोंको उल्कापात दिखलाई पड़े तो कष्ट सूचक होता है। तीनां पूर्वा-पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाड़ा और पूर्वाभाद्रपदा, आश्लेपा, मघा, उयेष्ठा और मूलनत्त्रप्रे जन्मे व्यक्तियोंको इन्हीं नक्तत्रोंमें शब्द करता हुआ उल्कापात दिखलाई पड़े तो मृत्यु सूचक और भिन्न नत्नत्रोंमें जन्मे व्यक्तियोंको इन्हीं नक्षत्रोंमें उल्कापात सशब्द दिखलाई पड़े तो किसी आत्मीयकी मृत्यु और शब्द रहित दिखलाई पड़े तो आरोग्यलाभ प्राप्त होता है। विपरीत आकारवाली उल्का दिखलाई पड़े-जहाँसे निकली हो, पुनः उसी स्थानकी ओर गमन करती हुई दिखलाई पड़े तो भय कारक, विपत्ति सूचक तथा किसी भयंकर रोगकी सूचक अवगत करना चाहिए। पवनकी प्रतिकूल दिशामें उल्का कुटिल भावसे गमन करती हुई दिखलाई पड़े तो दर्शनकी पत्नीको भय, रोग और विपत्तिकी सूचक समभना चाहिए।

व्यापारिक फल—श्याम और असितवर्णकी उल्का रिववारकी रात्रिके पूर्वार्धमें दिखलाई पड़े तो काले रंगकी वस्तुओंकी महँगाई, पीतवर्णकी उल्का इसी रात्रिमें दिखलाई पड़े तो गेहूँ और चनेके व्यापारमें अधिक घटा बढ़ी, श्वेतवर्णकी उल्का इसी रात्रिमें दिखलाई पड़े तो चाँड़ीके भावमें गिरावट और लालवर्णकी उल्का दिखलाई पड़े तो सुवर्णके व्यापारमें गिरावट रहती है। मङ्गलवार शनिवार और रिववारकी रात्रिमें सट्टेबाज व्यक्ति पूर्व दिशामें गिरती हुई उल्का देखें तो उन्हें माल वेचनेमें लाभ होता है, बाजारका भाव गिरता है और खरीदनेवालेको हानि होती है। यदि इन्हीं रात्रियोंमें पश्चिम दिशाकी ओरसे गिरती हुई उल्का उन्हें दिखलाई पड़े तो भाव

कुछ ऊँचे उठते हैं और सट्टेवालोंको खरीदनेमें लाभ होता है। द्विणसे उत्तरकी ओर गमन करती हुई उल्का दिख्छाई पड़े तो मोती, होरा, पन्ना, माणिक्य आदिके व्यापारमें लाभ होता है। इन रत्नोंके मल्यमें आठ महीने तक घटा-बढी होती रहती है। जवाहरातका बाजार स्थिर नहीं रहता है। यदि सूर्यास्त या चन्द्रास्त कालमें उल्कापात हरे और लाल रङ्गका वृत्ताकार दिखलाई पड़े तो सुवर्ण और चाँदीके भाव स्थिर नहीं रहते। तीन महीनों तक लगातार घटा-बढ़ी चलती रहती है। कृष्ण सर्पके आकार और रङ्ग वाली उल्का उत्तर दिशासे निकलती हुई दिखलाई पड़े तो लोहा, उड़द और तिलहनका भाव ऊँचा उठता है। व्यापारियोंको खरीदनेसे लाभ होता है। पतली और छोटी पूँछवाली उल्का मङ्गलवारकी रात्रिमें चमकती हुई दिखलाई पड़े तो गेहँ, छाल कपड़ा एवं अन्य लाल रक्कि वस्तुओं के भावमें घटा-बढ़ी होती है। मनुष्य, गज और अश्वके आकारको उल्का यदि रात्रिके मध्यभागमें शब्द सहित गिरे तो तिलहनके भावमें अस्थिरता रहती है। मृग, अश्व और वृत्तके आकारकी उल्का मन्द-मन्द चमकती हुई दिखलाई पड़े और इसका पतन किसी वृत्त या घरके ऊपर हो तो पशुओं के भाव ऊँचे उठते हैं साथ ही साथ तुणके दाम भी मँहगे हो जाते हैं। चन्द्रमा या सूर्यके दाहिनी ओर उल्का गिरे तो सभी वस्तुओं के मूल्यमें वृद्धि होती है। यह स्थिति तीन महीने तक रहती है, पश्चात् मूल्य पुनः नीचे गिर जाता है। वन या श्मशान भूमिमें उल्कापात हो तो दाल वाले अनाज महँगे होते हैं और अवशेष अनाज सस्ते होते हैं। पिण्डाकार, चिनगारी फूटती हुई उल्का आकाशमें भ्रमण करती हुई दिखलाई पड़े और इसका पतन किसी नदी या तालाबके किनारे पर हो तो कपड़ेका भाव सस्ता होता है। रूई, कपास, सूत आदिके भावमें भी गिरावट आ जाती है। चित्रा, मृगशिर, रेवती, पूर्वाषाढ्, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्ग्नी और ज्येष्ठा इन नज्जतींमें पश्चिम दिशासे चलकर पूर्व या दिल्लाकी और उल्कापात हो तो सभी वस्तुओं के मुल्यमें वृद्धि होती है तथा विशेष रूपसे अनाजका मूल्य बढ़ता है। रोहिणी, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्रपद, श्रवण और पुष्य इन नक्षत्रोंमें दक्षिणकी ओर जाज्वल्यमान उल्कापात हो तो अन्नका भाव सस्ता, सुवर्ण और चाँदीके भावमें भी गिरावट, जवाहरातके भावमें कुछ महँगी, तृण और लकड़ीके मूल्यमें वृद्धि एवं लोहा, इस्पात आदिके मूल्यमें भी गिरावट होती है। अन्य धातुओंके मुल्यमें वृद्धि होती है।

दहन और भस्मके समान रङ्ग और आकारवाली उल्काएँ आकाशमें गमन करती हुई रिववार, भोमवार और शनिवारकी रात्रिको अकस्मात् किसी कुँए पर पितत होती हुई दिखलाई पड़ें तो प्रायः अन्नका भाव आगामी आठ महीनोंसे महँगा होता है और इस प्रकार उल्कापात दुर्भिज्ञका सूचक भी है। अन्न संग्रह करनेवालोंको विशेष लाभ होता है। शुक्रवार और गुरुवार को पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हों और इन दोनों की रात्रिके पूर्वार्धमें श्वेत या पीत वर्णका उल्कापात दिखलाई पड़े तो साधारणतया भाव सम रहते हैं। माणिक्य, मूँगा, मोती, हीरा, पद्मराग आदि रत्नोंकी कीमतमें वृद्धि होती है। सुवर्ण और चाँदीका भाव भी कुछ ऊँचा रहता है। गुरु-पुष्य योगमें उल्कापात दिखलाई पड़े तो यह सोने, चाँदीके भावोंमें विशेष घटा-बढ़ीको प्राप्त करते हैं। जूट, बादाम, घृत और तेलके भाव भी इस प्रकारके उल्कापातमें घटा-बढ़ीको प्राप्त करते हैं। रवि-पुष्य योगमें दिख्लात्तर आकाशमें जाज्वल्यमान उल्कापात दिखलाई पड़े तो सोनेका भाव प्रथम तीन महीने तक नीचे गिरता है किर ऊँचा चढ़ता है। यी और तैलके भावमें भी पहले गिरावट, पश्चात् तेजी आती है। यह योग ज्यापारके लिए भी उत्तम है। नये ज्यापारियोंको इस प्रकारके उल्कापातके पश्चात् अपने ज्यापारिक कार्योमें अधिक प्रगति करनी चाहिए। रोहिणी नज्ञत्र यदि सोमवारको हो और उस दिन सुन्दर और श्रेष्ठ आकारमें उल्का पूर्व दिशासे गमन करती हुई किसी हरे-भरे खेत या वृज्ञके ऊपर गिरे तो समस्त वस्तुओंके मूल्यमें घटा-बढ़ी

रहती है ज्यापारियोंके छिए यह समय विशेष महत्त्वपूर्ण है, जो ज्यापारी इस समयका सदुपयोग करते हैं, वे शीञ्र ही धनिक हो जाते हैं।

रोग और स्वास्थ्य सम्बन्धो फलादेश—सिंहद्र, कृष्णवर्ण या नोलवर्णकी उल्काएँ ताराओं का स्पर्श करती हुई पश्चिम दिशामें गिरें तो मनुष्य और पशुओं में संक्रामक रोग फैलते हैं तथा इन रोगोंके कारण सहस्रों प्राणियों को मृत्यु होती है। आरलेपा नत्तत्रमें मगर या सर्पकी आकृति की उल्का नील या रक्तवर्णकी भ्रमण करती हुई गिरे तो जिस स्थानपर उल्कापात होता है, उस स्थानके चारों ओर पचास कोस की दूरी तक महामारी फैलती है। यह फल उल्कापातसे तीन महीनेके अन्दर ही उपलब्ध हो जाता है। श्वेतवर्णकी दण्डाकार उल्का रोहिणी नचत्रमें पतित हो तो पतन स्थानके चारों ओर सौ कोश तक सुभिन्न, सुख, शान्ति और स्वास्थ्य लाभ होता है। जिस स्थानपर यह उल्कापात होता है, उससे दिल्लण दिशामें दो सौ कोशकी दुरीपर रोग, कष्ट एवं नाना प्रकारकी शारीरिक बीमारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकारके प्रदेशका त्याग कर देना ही श्रेयस्कर होता है। गोपुच्छके आकारकी उल्का मंगलवारको आख्लेपा नक्षत्रमं पतित होती हुई दिखलाई पड़े तो यह नाना प्रकारके रोगोंकी सूचना देती है। हैजा, चेचक आदि रोगोंका प्रकोप विशेष रहता है। बच्चों और स्त्रियोंके स्त्रास्थ्यके छिए विशेष हानिकारक है। किसी भी दिन प्रातःकालके समय उल्कापात किसी भी वर्ण और किसी भी आकृतिका हो तो भी यह रोगों की सुचना देता है। इस समयका उल्कापात प्रकृति विपरीत है, अतः इसके द्वारा अनेक रोगोंकी सूचना समभ लेनी चाहिये ! इन्द्रधनुष या इन्द्र की ध्वजाके आकारमें उल्कापात पूर्वकी ओर दिखलाई पड़े तो उस दिशामें रोगकी सूचना समभती चाहिए। किवाड़, बन्दक और तलवारके आकारकी उल्का धूमिल वर्णकी पश्चिम दिशामें दिखलाई पड़े तो अनिष्टकारक सममतना चाहिये। इस प्रकारका उल्कापात व्यापी रोग और महामारियोंका सूचक है। स्निग्ध, श्वेत, प्रकाशमान और सीधे आकारका उल्कापात शान्ति, सुख और नीरोगताका सूचक है। उल्कापात द्वारपर हो तो विशेष बीमारियाँ सामृहिकरूपसे होती हैं।

# चतुर्थोऽध्यायः

अथातः सम्प्रवच्यामि परिवेपान् यथाक्रमम् । प्रशस्तानप्रशस्तांश्र यथावदनुपूर्वतः ।।१॥

उल्काध्यायके पश्चात् अब परिवेषोंका पूर्व परम्परानुसार यथाक्रमसे कथन करता हूँ। परिवेष दो प्रकारके होते हैं—प्रशस्त-शुभ और अप्रशस्त-अशुभ ॥१॥

> पश्च प्रकारा विज्ञेयाः पश्चवर्णाश्च भौतिकाः । ग्रहनचत्रयोः कालं परिवेषाः सम्रुत्थिताः ॥२॥

पाँच वर्ण और पाँच भूतों—पृथ्वो, जल, वायु, अग्नि और आकाश—को अपेचासे परिवेष पाँच प्रकार के जानने चाहिये। ये परिवेष ग्रह और नच्चत्रोंके कालको पाकर होते हैं॥२॥

> रूचाः खण्डाश्च वामाश्च क्रव्यादायुधसन्त्रिभाः । अप्रशस्ताः प्रकीर्त्यन्ते विपरीतगुणान्विताः ॥३॥

जो चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह और नत्त्रतोंके परिवेष—मण्डल-कुण्डल रूत्त, खण्डित—अपूर्ण, टेढ़े, क्रव्याद—मांसभत्ती जीव अथवा चिताकी अग्नि और आयुध—तलवार, धनुप आदि अस्नोंके समान होते हैं, वे अशुभ और इनसे विपरीत लत्त्वणवाले शुभ माने गये हैं ॥३॥

रात्रौ तु सम्प्रवच्यामि प्रथमं तेषु लक्षणम् । ततः पश्चादिवा भृयो तन्निबोर्घं यथाक्रमम् ।।।।।।

आगे हम रात्रिमें होनेवाले परिवेषोंके छन्नण और फलको कहेंगे; पश्चात् दिनमें होनेवाले परिवेषोंके छन्नण और फलका निरूपण करेंगे। क्रमशः उन्हें अवगत करना चाहिए ॥४॥

चीरशङ्खनिभश्रन्द्रे परिवेषो यदा भवेत्। तदा चेमं सुभिचं च राज्ञो विजयमादिशेत्।।४।।

चन्द्रमाके इर्द-गिर्द दूध अथवा श<sub>श्रं</sub>के सदृश परिवेष हो तो क्षेम-कुशल और सुभिन्न होता है तथा राजाकी विजय होती है ॥५॥

> सर्पिस्तैलिनकाशस्तु परिवेषो यदा भवेत् । न चाऽऽैकृष्टोऽतिमात्रं च महामेघस्तदा भवेत् ॥६॥

यदि घृत और तैलके वर्णका चन्द्रमाका मण्डल हो और वह अत्यन्त श्वेत न होकर किञ्चित् मन्द हो तो अत्यन्त वर्षा होती है ॥६॥

१. अनुपूर्वशः मु०। २. समुपस्थिताः आ०। ३. प्रशस्ता मु० ८. । ४. न प्रशस्यन्ते मु० ८. । ५. विपरीता आ०। ६. तिन्नवोधत मु० ८. । ७. यत्नतः मु० छ. । ८. परिवेषे आ०। ६. यथा आ०। १०. आकृष्ट मु०।

#### रूप्यपारापताभैश्र परिवेषो यदा भवेत् । महामे घास्तदाभीचर्णं तर्पयन्ति जलैर्महीम् ॥७॥

चाँदी और कबूतरके समान आभावाला चन्द्रमाका परिवेप हो तो निरन्तर जल-वर्षा द्वारा पृथ्वी जलप्लावित हो जाती है। अर्थात् कई दिनों तक भड़ी लगी रहती है।।।।।

> इन्द्रायुध सवर्णस्तुः परिवेषो यदा भवेत् । सङ्ग्रामं तत्र जानीयाद् वर्षः चापि जलागमम् ॥८॥

यदि पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रधनुषके समान वर्णवाला चन्द्रमाका परिवेप हो तो उस दिशा में संग्रामका होना और जलका वरसना जानना चाहिए ॥८॥

# कृष्णे नीले ध्रुवं वर्षं पीते तु<sup>°</sup> व्याधिमादिशेत् । <sup>°</sup>रूचे भस्मनिभे चापि दुर्वृष्टिभयमादिशेत् ॥६॥

काले और नीले वर्णका चन्द्रमण्डल हो तो निश्चय ही वर्षा होती है। यदि पीले रंगका हो तो व्याधिका प्रकोप होता है। चन्द्रमण्डलके रूज्ञ और भस्म सदश होने पर वर्षाका अभाव रहता है और उससे भय होता है। तात्पर्य यह है कि जलकी वर्षा न होकर वायु तेज चलती है, जिससे फूलकी वर्षा दिखलाई पड़ती है ॥६॥

#### यदा तु सोमम्रुदितं परिवेषो रुणद्धि हि । जीमृतवर्णस्निग्धश्च महामेघस्तदा भवेत् ॥१०॥

यदि चन्द्रमाका परिवेष उदयप्राप्त चन्द्रमाको अवरुद्ध करता है—ढक लेता है और वह मैघके समान तथा स्निग्ध हो तो उत्तम बृष्टि होती है ॥१०॥

> अभ्युन्नतो यदा श्वेतो रूचः सन्ध्यानिशाकरः। अचिरेणैव कालेन राष्ट्रं चौरैविंछप्यते।।११।।

उद्य होता हुआ सन्ध्याके समयका चन्द्रमा यदि खेत और रूच वर्णके परिवेपसे युक्त हो तो देशको चोरोंके उपद्रवका भय होता है ॥११॥

> चन्द्रस्य परिवेषस्तु सर्वरात्रं यदा भवेत् । शस्त्रं जनच्चयं चैव तस्मिन् देशे विनिर्दिशेत् ॥१२॥

यदि सारी रात—उद्यसे अस्त तक चन्द्रमाका परिवेष रहे तो उस प्रदेशमें परस्पर कलह-मार्र्पाट और जनताका नाश सूचित होता है ॥१२॥

> भास्करं तु यदा रूचः परिवेषो रुणद्धि हि। तदा मरणमाख्याति नगरस्य महीपतेः ॥१३॥

यदि सूर्यका परिवेष रूक्ष हो और वह उसे ढक छे तो उसके द्वारा नागरिक एवं प्रशासकों की मृत्यु की सूचना मिळती है ॥१३॥

१. धारा मु० ८. । २. प्रभावस्तु मु० ८. । ३. मेघः А. В. С. मु० । ४. भी हं मु० ८. । ५. सुवर्ण आ० । ६. वर्ष आ० । ७. जलागमे आ० । ६. पीतके आ० । ६. मुद्रित ८ में इसके पूर्व 'नक्त्रप्रतिमानस्तु महामेवस्तदा भवेत्' यह पाठ भी मिलता है । १०. सागरस्य आ० ।

## आदित्यपरिवेषस्तु यदा सर्वदिनं भवेत् । स्रद्भयं जनमारिश्व शस्त्रकोपं च निर्दिशेत् ॥१४॥

सूर्यका परिवेष सारे दिन उदयसे अस्त तक बना रहे तो छुधाका भय, मनुष्योंका महा-मारी द्वारा मरण एवं युद्धका प्रकोप होता है ॥१४॥

## हरते सर्वसस्यानामीतिर्भवति दारुणा । वृज्ञगुल्मलतानां च वर्त्तनीनां तथैव च ॥१५॥

उक्त प्रकारके परिवेषसे सभी प्रकारके धान्योंका नाश, घोर ईति-भीति और वृत्तों, गुल्मों-भुरमुटों, छताओं तथा पथिकोंको हानि पहुँचाती है ॥१४॥

> यतः खण्डस्तु दृश्येत ततः प्रविशते परः । ततः प्रयत्नं कुर्वीत रच्चणे पुरराष्ट्रयोः ॥१६॥

उपर्युक्त समस्त दिनव्यापी सूर्य परिवेषका जिस ओरका भाग खण्डित दिखाई दे, उस दिशासे परचक्र का प्रवेश होता है, अतः नगर और देशकी रज्ञाके छिए उस दिशामें प्रवन्ध करना चाहिए ॥१६॥

## रक्तो<sup>®</sup> वा यथाभ्युदितं<sup>®</sup> कृष्णपर्यन्त एव च<sup>®</sup>। परिवेषो रविं<sup>®</sup> रुन्ध्याद्<sup>®</sup> राजव्यसनमादिशेत् ॥१७॥

रक्त अथवा कृष्णवर्ण पर्यन्त चार वर्णवाला सूर्यका परिवेष हो और वह उदित सूर्यको आच्छादित करे तो कष्ट सूचित होता है।।१७॥

# यदा त्रिवर्णपर्यन्तं परिवेषो दिवाकरम् । तद्राष्ट्रमचिरात् कालाद् दस्युभिः परिछप्यते ॥१८॥

यदि तीन वर्णवाला परिवेष सूर्यमण्डलको ढक ले तो डाकुओं द्वारा देशमें उपद्रव होता है तथा दस्युवर्णकी उन्नति होती है ॥१८॥

> हरितो नीलपर्यन्तः परिवेषो यदा भवेत् । आदित्ये यदि वा सोमे राजव्यसनमादिशेत्।।१६॥

यदि हरे रंग से लेकर नीलेरंग पर्यन्त परिवेष सूर्य अथवा चन्द्रमाका हो तो प्रशासक वर्गको कष्ट होता है ॥१६॥

## दिवाकरं बहुविधः परिवेषो रुणद्धि हि । ैंभिद्यते बहुधा वापि गवां मरणमादिशेत् ॥२०॥

यदि अनेक वर्णवाला परिवेष सूर्यमण्डलको अवरुद्ध कर ले अथवा खण्ड-खण्ड अनेक प्रकारका हो तथा सूर्यको ढक ले तो गायोंका मरण सूचित होता है ॥२०॥

तिसम्नुत्पातदर्शने मु० ८.। २. प्रयत्नं तत्र मु०। ३. रक्तं मु० A.। ४. अभ्युद्येत् मु०
 С.। ५ खे मु० D.। ६. रिव मु० D.। ७. विन्दात् आ०। ८. राजा मु० A., राज्ञा मु० ८.।
 १. विद्युच्यते, और परिताप्यते, ये दोनों ही पाठ मिलते हैं। आ०। १०. राष्ट्रचोभो भवेत् तस्य, मु०।

# <sup>°</sup>यदाऽतिम्रुच्यते शीघ्रं <sup>°</sup>दिशश्चैवाभिवर्धते । गवां विलोपमपि च तस्य राष्ट्रस्य निर्दिशेत् ॥२१॥

जिस दिशामें सूर्यका परिवेष शीघ्र हटे और जिस दिशामें बढ़ता जाय उस दिशामें राष्ट्रकी गायोंका छोप होता है—गायोंका नाश होता है ॥२१॥

अंशुमाली यदा तु स्यात् परिवेषः समन्ततः। तदा सपुरराष्ट्रस्य देशस्य रुजमादिशेत् ॥२२॥

सूर्यका परिवेष यदि सूर्यके चारों ओर हो तो नगर, राष्ट्र और देशके मनुष्य महामारीसे पीड़ित होते हैं ॥२२॥

> ग्रहनचत्रचन्द्राणां परिवेषः प्रगृह्यते । अभीच्णं यत्र वर्तेत<sup>ः</sup> तं देशं परिवर्जयेत् ॥२३॥

त्रह—सूर्यादि सात ग्रह, नज्ञत्र—अश्विनी, भरणी आदि २८ नज्ञत्र और चन्द्रमाका परिवेष निरन्तर बना रहे और वह उस रूपमें ग्रहण किया जाय तो उस देशका परित्याग कर देना चाहिए, यत: वहाँ शीघ्र ही भय उपस्थित होता है ॥२३॥

परिवेषो विरुद्धेषु नचत्रेषु गृहेषु च । कालेषु वृष्टिविञ्चेया भयमन्यत्र निर्दिशेत् ।।२४॥

वर्षाकालमें यदि प्रहों और नज्ञत्रोंके जिस दिशामें परिवेष हों तो उस दिशामें वृष्टि होती है और अन्य प्रकारका भय होता है।।२४॥

> अभ्रशक्तिर्यतो गच्छेत् तां दिशं त्वभियोजयेत् । रिक्तां वा विपुलां चाग्रे जयं कुर्वति शाश्वतम् ॥२५॥

जलसे रिक्त अथवा जलसे परिपूर्ण बादलोंकी पंक्ति जिस दिशाकी ओर गमन करे तो उस दिशामें शाश्वत जय होता है ॥२४॥

यदाऽभ्रशक्तिर्दश्येत परिवेषसमन्विता<sup>ँ</sup>। नागरान् यायिनो<sup>ँ</sup> हन्युस्तदा यत्नेन संयुगे ॥२६॥

यदि परिवेष सहित अभ्रशक्ति—बादल दिखलाई पड़ें तो आक्रमण करनेवाले शत्रु द्वारा नगरवासियोंका युद्धमें विनाश होता है, अतः यत्नपूर्वक रज्ञा करनी चाहिए॥२६॥

> नानारूपो यदा दण्डः परिवेषं प्रमर्दति । नागरास्तत्र विध्यन्ते यायिनो नात्र संशयः॥२७॥

यदि अनेक वर्णवाला दण्ड परिवेषको मर्दन करता हुआ दिखलाई पड़े तो आक्रमण-कारियों द्वारा नागरिकोंका नाश होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥२७॥

१. यथाभिमुच्यते मु० । २. दिवसश्चैवाभिवर्धते मु० । ३. अर्थमार्छा आ० । ४. वर्तेत् मु० । ५. आदिशेत् मु० । ६. त्र्मात्थिता मु० ८. । ५०. गायिनो, याविनः मु० A. D. याविनं मु० C. । ११, बाध्यन्ते मु० ।

#### त्रिकोटि यदि दृश्येत परिवेषः कथश्चन । त्रिभागशस्त्रवध्योऽसाविति निर्ग्रन्थशासने ॥२८॥

कदाचित् तीन कोनेवाला परिवेष देखनेमें आवे तो युद्धमें तीन भाग सेना मारी जाती है, ऐसा निर्श्रन्थ शासनमें बतलाया गया है ॥२८॥

## चतुरस्रो यदा चापि परिवेषः प्रकाशते । ज्ञुधया व्याधिभिश्चापि चतुर्भागोऽवशिष्यते ॥२६॥

यदि चार कोनेवाला परिवेष दिखलाई दे तो जुधा—भूख और रोगोंसे पीड़ित होकर विनाशको प्राप्त हो जाती है, जिससे जन-संख्या चतुर्थाश रह जाती है।।२६॥

अर्द्धचन्द्रनिकाशस्तु परिवेषो रुणद्धि हि । आदित्यं यदि वा सोम राष्ट्रं सङ्कुलतां बजेत् ॥३०॥

अर्ध चन्द्राकार परिवेष चन्द्रमा अथवा सूर्यको आच्छादित करे तो देशमें व्याकुलता होती है ॥३०॥

> प्राकाराद्वालिकाप्रख्यः परिवेषो रुगाद्धि हि । आदित्यं यदि वा सोमं पुररोधं निवेदयेत् ॥३१॥

यदि कोट और अट्टालिकाके सदृश होकर परिवेष सूर्य और चन्द्रमाको अवरुद्ध करे तो नगरमें शत्रुके घेरे पड़ जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए॥३१॥

समन्ताद् बध्यते यस्तु मुच्यते च मुहुर्मुहुः । सङ्ग्रामं तत्र जानीयाद् दारुणं पर्युपस्थितम् ॥३२॥

सूर्य अथवा चन्द्रमाके चारों ओर परिवेष हो और वह वार-वार होवे और विखर जाये तो वहाँ पर कछह एवं संयाम होता है ।।३२॥

> यदा गृहमवच्छाद्य परिवेषः प्रकाशते । अचिरेणैव कालेन सङ्कुलं तत्र जायते ॥३३॥

यदि परिवेप प्रहको आच्छादित करके दिखाई दे तो वहाँ शीघ्र ही सब आकुलतासे व्याप्त हो जाते हैं ॥३३॥

> ँयदि राहुमपि प्राप्तं परिवेषो रुणद्धि चेत् । तदा सुवृष्टिजीनीयाद् व्याधिस्तत्र भयं भवेत् ॥३४॥

यदि परिवेप राहुको भी ढक ले—घेरेके भीतर राहु यह भी आ जाय—तो अच्छी वर्षा होती है, परन्तु वहाँ व्याधिका भय वना रहता है ॥३४॥

> पूर्वसन्ध्यां नागराणामागतानां च पश्चिमा । अर्द्धरात्रेषु राष्ट्रस्य मध्याह्वे राज्ञ उच्यते ॥३५॥

१. त्रिकोणो मु०। २. विशिष्यते मु०। ३. आदित्ये मु०। ४. सोमे मु०। ५. भयमाख्याति दारुणम् मु० ८.। ६. संप्रामं। ७. राहुणा वै यदा सार्द्धं परिवेषो रुणद्धि हि। तदा अष्टं विज्ञानीयात् व्याधिमत्र भयं भवेत् ॥३४॥ मु० ८.। ८. आगन्तूनां मु०। ६. रात्रेषु मु०।

पूर्वकी सन्ध्याका फल स्थायी—नगरवासियोंको होता है और पश्चिमकी सन्ध्याका फल आगन्तुक—यायोको होता है, अर्घरात्रिका फल देशभरको और मध्याह्नका फल राजाको प्राप्त होता है।।३४॥

#### थूमकेतुं च सोमं च नत्तत्रं च रुणद्धि हि। परिवेषो यदा राहुं तदा यात्रा न सिध्यति ॥३६॥

यदि परिवेष धूमकेतु—पुच्छलतारा, चन्द्रमा, नज्ञत्र और राहुको आच्छादित करे तो यायी—आक्रमण करनेवाले राजाकी यात्राकी सिद्धि नहीं होती ॥३६॥

#### ददा तु ग्रहनचत्रे परिवेषो रुणद्धि हि । अभावस्तस्य देशस्य विज्ञेयः पर्युपस्थितः ॥३०॥

यदि परिवेप ब्रह और नत्तत्रोंको रोके तो उस देशका अभाव हो जाता है—उस देशमें सङ्गट होता है ॥३७॥

# त्रीणि वाऽत्रावरुद्ध्यन्ते नचत्रं चन्द्रमा ग्रहः। व्यहाद् वा जायते वर्षं मासाद् वा जायते भयम् ॥३=॥

नज्ञ, चन्द्रमा और मंगल, बुध, गुरु और शुक्र इन पाँच ब्रहोंमें से किसी एकको एक साथ परिवेष अवरुद्ध करे तो तीन दिन में वर्षा होती है अथवा एक मासमें भय उत्पन्न होता है ॥३८॥

# उल्कावत् साधनं ज्ञेयं परिवेषेषु तत्त्वतः । लच्चणं सम्प्रवच्यामि विद्युतां तिन्नवोधत<sup>ः</sup> ॥३६॥

परिवेषोंका फल उल्काके फलके समान ही अवगत करना चाहिए। अब आगे विद्युत्के लज्ञणादि निरूपण करते हैं ॥३६॥

#### इति नैर्पन्थे भद्रवाहुनिमित्तराश्चे परिवेपवर्णना नाम चतुर्थोऽध्यायः।

विवेचन—परिवेपोंके द्वारा शुभाशुभ अवगत करने की परम्परा निमित्तशास्त्रके अन्तर्गत है। परिवेपोंका विचार ऋग्वेदमें भी आया है। सूर्य अथवा चन्द्रमाकी किरणें पर्वतके ऊपर प्रतिविभिन्नत और पननके द्वारा मंडलाकार होकर थोड़ेसे मेघवाले आकाशमें अनेक रंग और आकार की दिखलाई पड़ती हैं, इन्हींको परिवेष करते हैं। वर्षाऋतुमें सूर्य या चन्द्रमाके चारों ओर एक गोलाकार अथवा अन्य किसी आकारमें एक मंडल-सा बनता है, इसीको परिवेष कहा जाता है।

परिवेपोंका साधारण फलादेश—जो परिवेष नीलकंठ, मोर, चाँदी, तेल, दूध और जलके समान आभावाला हो, स्वकालसम्भूत हो, जिसका वृत्त खण्डित न हो और म्निष्ध हो, वह सुभिन्न और मंगल करनेवाला होता है। जो परिवेष समस्त आकाशमें गमन करे, अनेक प्रकार की आभावाला हो, रुधिरके समान हो, रूखा हो, खण्डित हो तथा धनुप और शृङ्गाटिकके समान हो तो वह पापकारी, भयप्रद और रोगसूचक होता है। मोरकी गर्दनके समान परिवेष हो तो अत्यन्त वर्षा, बहुत रंगोंवाला हो तो राजाका वध, धूमवर्णका होनसे भय और इन्द्रधनुपके

१. त्रीणि यत्र विरुध्यन्ते, नत्तरं चन्दमा ग्रहः । मु० । २. तन्निबीधतः मु० ।

समान या अशोकके फूलके समान कान्तिवाला हो तो युद्ध होता है। किसी भी ऋतुमें यदि परिषेक एक ही वर्णका हो, स्निग्ध हो तथा छोटे-छोटे मेघोंसे व्याप्त हो और सूर्यकी किरणें पीत वर्णको हों तो इस प्रकारका परिपेक शीध ही वर्षाका सचक है। यदि तीनों कालोंकी सन्ध्यामें परिवेष दिखलाई पड़े तथा परिवेषकी ओर मुख करके मृग या पत्ती शब्द करते हों तो इस प्रकार-का परिवेष अत्यन्त अनिष्टकारक होता है। यदि परिवेषका भेदन उल्का या विद्युत द्वारा हो तो इस प्रकारके परिवेष द्वारा किसी बड़े नेताकी मृत्युकी सूचना समभनी चाहिए। रक्तवर्णका परिवेष भी किसी नेताकी मृत्यका सचक है। उदयकाल, अस्तकाल और मध्याह्न या मध्यरात्रिकालमें लगातार परिवेष दिखलाई पड़े तो किसी नेताकी मृत्यू समभानी चाहिए। दो मण्डलका परिवेप सेनापतिके लिए आतङ्ककारी, तीन मंडलवाला परिवेष शस्त्रकोपका सूचक, चार मंडलका परिवेष देशमें उपद्रव तथा महत्त्वपूर्ण युद्धका सूचक एवं पाँच मण्डलका परिवेष देश या राष्ट्रके लिए अत्यन्त अशुभ सुचक है। मंगल परिवेपमें हो तो सेना एवं सेनापतिको भय, बुध परिवेषमें हो तो कलाकार, कवि, लेखक एवं मन्त्रीको भय, बृहस्पति परिवेषमें हो तो पुरोहित, मन्त्री और राजाको भय, शुक्र परिवेषमें हो तो चत्रियोंको कष्ट एवं देशमें अशान्ति और शनि परिवेपमें हो तो देशमें चोर, डाकुओंका उपद्रव वृद्धिंगत हो तथा साधु, संन्यासियोंको अनेक प्रकारके कष्ट हों। केतु परिवेपमें हो तो अग्निका प्रकोप तथा शस्त्रादिका भय होता है। परिवेषमें दो प्रह हों तो कृषिके लिए हानि, वर्षाका अभाव, अशान्ति और साधारण जनताको कष्ट; तीन ग्रह परिवेपमें हों तो दुर्भिक्ष, अन्नका भाव महंगा और धनिकवर्गको विशेष कष्ट; चार यह परिवेपमें हों तो मन्त्री, नेता एवं किसी धर्मात्माकी मृत्यु और पाँच यह परिवेषमें हों तो प्रख्यतुल्य कष्ट होता है। यदि मंगल बुधादि पाँच ब्रह परिवेषमें हों तो किसी बड़े भारी राष्ट्रनायककी मृत्य तथा जगत्में अशान्ति होती है। शासन परिवर्तनका योग भी इसीके द्वारा बनता है। यदि प्रतिपदासे लेकर चतुर्थी तक परिवेष हो तो क्रमानुसार ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शू द्रोंको कष्टसचक होता है। पञ्चमीसे लेकर सप्तमी तक परिवेष हो तो नगर, कोष एवं धान्यके लिए अशुभकारक होता है। अष्टमीको परिवेष हो तो युवक, मन्त्री या किसी बड़े शासनाधिकारी की मृत्यु होती है। इस दिनका परिवेष गाँव और नगरोंकी उन्नतिमें रुकावटकी भी सूचना देता है। नवमी, दशमी और एकादशीमें होनेवाला परिवेष नागरिक जीवनमें अशान्ति और प्रशासक या मंडलाधिकारी की मृत्यकी सचना देता है। द्वादशी तिथिमें परिवेष हो तो देश या नगरमें घरेलू उपद्रव; त्रयो-दशीमें परिवेष हो तो शस्त्रका स्रोभ, चतुर्दशीमें परिवेष हो तो नारियोंमें भयानक रोग, प्रशास-नाधिकारीकी रमणीको कष्ट एवं पूर्णमासीमें परिवेष हो तो साधारणतः शान्ति, समृद्धि एवं सुखकी सूचना मिलती है। यदि परिवेषके भीतर रेखा दिखलाई पड़े तो नगरवासियोंको कष्ट और परिवेषके बाहर रेखा दिखलाई पड़े तो देशमें शान्ति और सुखका विस्तार होता है। स्निग्ध, श्वेत और दीप्तिशाली परिवेष विजय, लहमी, सुख और शान्तिकी सूचना देता है।

रोहिणी, धनिष्ठा और श्रवण नक्त्रमें परिवेष हो तो देशमें सुभिक्त, शान्ति, वर्षा एवं हर्पकी वृद्धि होती है। अश्विनी, कृत्तिका और मृगशिरामें परिवेप हो तो समयानुकूळ वर्षा, देशमें शान्ति, धन-धान्यकी वृद्धि एवं व्यापारियोंको लाभ; भरणी और आश्लेषामें परिवेष हो तो जनताको अनेक प्रकारका कष्ट, किसी महापुरुषकी मृत्यु, देशमें उपद्रव, अन्न कष्ट एवं महामारीका प्रकोप; आर्द्रा नक्त्रमें परिवेष हो तो सुख-शान्ति कारक; पुनर्वसु नक्त्रमें परिवेष हो तो देशका प्रभाव बढ़े, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति मिले, नेताओंको सभी प्रकारके सुख प्राप्त हों तथा देशकी उपज वृद्धिंगत हो; पुष्य नक्त्रमें परिवेष हो तो कल-कारखानोंकी वृद्धि हो; आश्लेषा नक्त्रमें परिवेष हो तो सब प्रकारसे भय, आतंक एवं महामारीकी सूचना, मधा नक्त्रमें परिवेष हो तो श्रेष्ठ वर्षाकी सूचना तथा अनाज सस्ते होनेकी सूचना; तीनों पूर्वाओंमें परिवेष हो तो व्यापारियोंको भय,

साधारण जनताको भी कष्ट और कृषक वर्गको चिन्ताकी सूचना; तीनों उत्तराओं में परिवेप हो तो साधारणतः शान्ति, चेचकका प्रकोप, फसलकी श्रेष्टता और पर शासनसे भयः हस्त नज्ञत्रमें परिवेष हो तो सुभिन्न, धान्यकी अच्छी उपज और देशमें समृद्धिः चित्रा नन्नत्रमें परिवेष हो तो प्रशासकोंमें मतमेद, परस्पर कलह और देशको हानि: स्वाती नज्ञमें परिवेप हो तो समयानकल वर्षा, प्रशासकोंको विजय और शान्ति; विशाखा नत्त्रत्रमें परिवेप हो तो अग्निभय, शस्त्रभय और रोगभय; अनुराधा नक्षत्रमें परिवेप हो तो व्यापारियोंको कष्ट, देशकी आर्थिक क्षति और नगरमें उपद्रव; ज्येष्ठा नत्त्रत्रमें परिवेप हो तो अशान्ति, उपद्रव और अग्निभय; मूळ नत्त्रत्रमें परिवेप हो तो देशमें घरेल कलह, नेताओंमें मतभेद और अन्नकी चृतिः पूर्वापाढा नचत्रमें परिवेप हो तो कुपकोंको लाभ, पशुओंकी वृद्धि और धन-धान्यकी वृद्धि; उत्तरापादा नक्षत्रमें परिवेप हो तो जनतामें प्रेम, नेताओंमें सहयोग, देशकी उन्नति और व्यापारमें लाभ: शतभिपामें परिवेप हो तो शत्रुभय, अग्निका विशेष प्रकोष और अन्नकी कमी; पूर्वाभाद्रपद्में परिवेष हो तो बाहसे कष्ट, कलाकारोंका सम्मान और प्रायः शान्ति; उत्तराभाद्रपद्नक्षत्रमं परिवेप हो तो जनतामं सहयोग, देशमें कलकारखानोंकी वृद्धि और शासनमें तरकी एवं रेवती नज्ञत्रमें परिवेप हो नो सर्वत्र शान्तिकी सूचना समभनी चाहिए। परिवेषके रंग, आकृति और मण्डलोंकी संख्याके अनुसार फलारेशमें न्यूनता या अधिकता हो जाती है। किसी भी नच्नत्रमें एक मंडलका परिवेप साधारणतः प्रतिपादित फलको ही सुचना देता है, दो मंडलका परिवेप निरूपित फलसे प्रायः डेड गुने फलकी सचना, तीन मंडलका परिवेप द्विगुणित फलकी सचना, चार मंडलका परिवेप त्रिगुणित फलकी स्चना और पाँच मंडलका परिवेप चौगुने फलकी सूचना देता है। परिवेपमें पाँच से अधिक मंडल नहीं होते हैं। साधारणतः एक मंडलका परिवेष शुभ ही माना जाता है। मंडलोंमें उनकी आकृति की स्पष्टताका भी विचार कर लेना उचित ही होगा।

वर्षा और कृषि सम्बन्धी परिवेषका फलादेश—वर्षाका विचार प्रधान रूपसे चन्द्रमाके परिवेषसे किया जाता है और कृषि सम्बन्धी विचारके लिए सूर्य परिवेषका अवलम्बन लिया जाता है। यद्यपि दोनों ही परिवेष उभय प्रकारके फलकी सूचना देते हैं, फिर भी विशेष विचारके लिए पृथक् परिवेषको ही लेना चाहिए।

चन्द्रमाका परिवेप कपोत रंगका हो और उसमें अधिकसे अधिक दो मण्डल हों तो लगातार सातिद्नों तक वर्षाकी सूचना समफ्रनी चाहिए। इस प्रकारका परिवेप फसलकी उत्तमना की सूचना भी देता है। वर्षा ऋतुमें समय पर वर्षा होती है। आश्विन और कार्त्तिकमें भी वर्षा होनेसे धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती है। यदि उक्त प्रकारके परिवेपके समय चन्द्रमाका रंग श्वेतवर्ण हो तो माघ मासमें भी वर्षा होनेकी सूचना समफ लेनी चाहिए। कदाचित् चन्द्रमाका रंग नीला या काला दिखलाई पड़े तो निश्चयसे अच्छी वर्षा होनेकी सूचना समफ्रनी चाहिए। चन्द्रमाक नीले या काले होनेसे सुभित्त भी होता है। गेहूँ, धान और गुड़की फसल अच्छी उत्पन्न होती है। काले रंगके चन्द्रमाके होनेसे आश्विन मासमें वर्षाका दस दिनीतक अवरोध रहता है, जिससे धानकी फसलमें कभी आती है। चन्द्रमा हिरत वर्णका माल्य हो और परिवेप दो मंडलोंके घेरेमें हो तो वर्षा सामान्य ही होती है, पर फसल अच्छी ही उत्पन्न होती है। चन्द्रमा जिस समय रोहिणी नत्त्रके मध्यमें स्थित हो, उसी समय विचित्र वर्णका परिवेप रात्रिके मध्य भागमें दिखलाई पड़े तो इस प्रकारके परिवेपके द्वारा देशकी उन्नतिकी सूचना समफ्रनी चाहिए। देशमें धन-धान्यकी उत्पत्ति प्रचुर रूपमें होती है, वर्षा भी समय पर होती है तथा देशमें सर्वत्र सुभित्त ह्या रहता है। चन्द्रमाका परिवेप रक्तवर्णका दिखलाई पड़े और चन्द्रमाका रंग श्वेत या कापोत हो तथा एक ही मंडल वाला परिवेप हो तो वर्षा आपाद में नहीं होती, श्रावण,

भाद्रपर्में अच्छी वर्षा और आश्विनमें वर्षाका अभाव ही रहता है। फसल भी उत्पन्न नहीं होती। यदि आषाढ़ मासमें चन्द्रमाका परिवेष सन्ध्या समय ही दिखलाई पड़े तो श्रावणमें धूप होती है, वर्षाका अभाव रहता है। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदाको सन्ध्याकालमें चन्द्रमाका परिवेप दो मंडलोंमें दिखलाई पड़े तो वर्षाका अभाव, एक मंडलमें रक्तवर्णका परिवेप दिखलाई दे तो साधारण वर्षा, एक मंडलमें ही श्वेतवर्ण और हरित वर्ण मिश्रित परिवेष दिखलाई दे तो प्रचर वर्षा, तीन मंडलमें परिवेष दिखलाई दें तो दुष्काल, वर्षाका अभाव और चार मंडलमें परिवेप दिखलाई पड़े तो फसलमें कमी और दुर्भिन्न, वर्षा ऋतुके चारों महीनोंमें श्रलपबृष्टि और अन्नकी कमी होती है। आषाढ़ कृष्ण द्वितीयाको चन्द्रोदय होते हरित और रक्तवर्ण मिश्रित परिवेष दिखलाई प तोड़े पूरी वर्षा होती है। तृतीयाको चन्द्रोद्यके तीन घड़ी बाद यदि लाल वर्णका एक मंडलवाला परिवेष दिखलाई पड़े तो निश्चयतः अधिक वर्षा होती है। नदी-नाले जलसे भर जाते हैं। श्रावणके महीनोंमें वर्षाकी कुछ कमी रहती है, फिर भी फसल उत्तम होती है। यदि इसी तिथिको मध्य रात्रिके उपरान्त परिवेष दो मंडलवाला दिखलाई पड़े तो वर्षाका अभाव, कृषिमें गड़बड़ी और सभी प्रकारकी फसलोंमें रोगादि लग जाते हैं । चतुर्थी तिथिको चन्द्रोदयके साथ ही परिवेष दिखलाई पड़े तो फसल उत्तम होती है और वर्षा भी समयानुकूल होती है, यदि इसी दिन चन्द्रोदयके चार-पाँच घड़ी उपरान्त परिवेष दिखळाई पड़े तो वर्षाका भादों मास में अभाव ही समभना चाहिए। उपर्युक्त प्रकारका परिवेप फसलके लिए भी अनिष्टकारक होता है।

आषाढ़ कृष्ण पंचमी, षष्ठी और सप्तमीको चन्द्रास्त कालमें विचित्र वर्णका परिवेष दिखलाई पड़े तो निश्चयतः अल्पवर्षा होती है। अष्टमी तिथिको चन्द्रोदय कालमें ही परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्षा प्रचुर परिमाणमें तथा फसल उत्तम होती है। अष्टमीके उपरान्त कृष्ण पच्चकी अन्य तिथियोंमें अस्त या उदय कालमें चन्द्रपरिवेष दिखलाई पड़े तो वर्षाकी कमी ही सममनी चाहिए। फसल भी सामान्य ही होती है।

आषाढ़ शुक्छा द्वितीयाको चन्द्रोद्य होते ही परिवेप घेर छे तो अगले दिन नियमत: वर्षा होती है। इस परिवेपका फल तीन दिनों तक लगातार वर्षा होना भी है। आषाद शुक्ला तृतीया को चन्द्रोदयके तीन घड़ी भीतर ही विचित्र वर्णका परिवेष चन्द्रमाको घेर छे तो नियमतः अगले पाँच दिनों तक तेज धूप पड़ती है, पश्चात् हल्की वर्षा होती है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी को चन्द्रोदय कालमें ही परिवेष रक्तवर्णका हो तो आपाढ़ मासमें सूखा पड़ता है और श्रावणमें वर्षा होती है। आषाढ़ी पूर्णिमाको लालवर्णका परिवेष दिखलाई पड़े तो यह सुभित्तका सूचक है, इस वर्ष वर्षा विशेष रूपसे होती है। फसल भी अच्छी होती है। अन्नका भाव भी सस्ता रहता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको मध्य रात्रिमें चन्द्रमाका परिवेष दिखलाई पड़े तो अगले आठ दिनोंमें वर्षाका अभाव समभना चाहिए। यदि यह परिवेप श्वेत वर्णका हो तो श्रावण भर वर्पा नहीं होती। कड़ाकेकी धूप पड़ती है, जिससे अनेक प्रकार की वीमारियाँ भी फैलती हैं। उदयकालीन चन्द्रमाको श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन परिवेष वेष्टित करे तो वर्षा अच्छी होती है । किन्तु गुर्जर, द्राविड़ और महाराष्ट्रमें वर्षाका अभाव सृचित होता है । वर्षा ऋतुमें प्रहों और नच्चत्रोंकी जिस दिशामें परिवेष हो उस दिशामें वर्षा अधिक होती है, फसल भी अच्छी होती है। श्रावण कृष्णा सप्तमीको उदय कालमें चन्द्र परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्षा सामान्यतः अल्प समभनी चाहिए। यदि प्रातःकाल चन्द्रास्तके समय ही इस दिन परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्षा अगले पाँच दिनोंमें खूब होती है। यदि त्रिकोण परिवेष श्रावण कृष्णा तृतीयाको दिखलाई पड़े तो वर्षाका अभाव, दुर्भिन्न और उपद्रव समफना चाहिए। नक्षत्रोंका परिवेष भी होता है। श्रावणमासमें नक्षत्रोंका परिवेष हो तो वर्षाका अभाव उस देशमें अवगत करना चाहिए। यदि

श्रावण मासकी किसी भी तिथिमें चन्द्र परिवेप चन्द्रोदय से छेकर चन्द्रास्त तक बना रहे तो श्रावण और भाद्रपद इन दोनों हो महीनोंमें वर्षाका अभाव रहता है। आश्विन मासमें किसी भी तिथिको चन्द्रोदय काल या चन्द्रास्त कालमें चक्रपरिवेप दिखलाई पड़े तो वह फसल के लिए अच्छाईको सूचना देता है। वर्षा कम होनेपर भी फसल अच्छी उत्पन्न होती है। उयेष्ठ, वैशाख और चैत्र महीनेका परिवेष घोर दुर्भिच्न की सूचना देता है। इन तीनों महीनों में चन्द्रोद्यकालमें या चन्द्रास्तकालमें परिवेष दिखलाई पड़े तो फसलके लिए अत्यन्त अनिष्टकारक समभना चाहिए। उक्त महीनोंकी प्रतिपदाविद्ध पूर्णिमाको परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्षाके लिए उस वर्ष हाहाकार होता रहता है। बादल आकाशमें व्याप्त रहते हैं, पर वर्षा नहीं होती। तृण और घासकी भी कमी होती है जिससे पशुओंको भी कष्ट होता है। द्वितीयाविद्ध प्रतिपदाको परिवेष हो तो साधारण वर्षा होता है। द्वितीयाविद्ध पूर्णिमामें चन्द्रपरिवेष दिखलाई पड़े तो उस वर्ष निश्चयतः सूखा पड़ता है। कुंओंका पानी भी सूख जाता है। फसलका अभाव हो उस वर्ष रहता है।

सूर्य परिवेषका फल-यदि सूर्योदय कालमें ही सूर्य परिवेष दिखलाई पड़े तो साधा-रणतः वर्षा होनेकी सूचना देता है। मध्याह्नमं परिवेप सूर्यको घेरकर मंडलाकार हो जाय तो आगामी चार दिनोंमें घोर वर्षाकी सूचना देता है। इस प्रकारके परिवेषसे फसल भी अच्छी होती है। सुर्यके परिवेष द्वारा प्रधान रूपसे फसलका विचार किया जाता है। यदि किसी भी दिन सूर्योदयसे छेकर सूर्यास्त तक परिवेप बना रह जाय तो घोर दुर्भिचका सूचक समभना चाहिए। दिनभर परिवेषका बना रह जाना वर्षाका अवरोधन भी करता है तथा अनेक प्रकार की विपत्तियोंकी भी सूचना देता है। वर्षा ऋतुमें सूर्यका परिवेष प्रायः वर्षा सूचक सममा जाता है। वैशाख और ज्येष्ठ इन महीनोंमें यदि सूर्यका परिवेष दिखलाई पड़े तो निश्चयतः फसल की बरबादीका सूचक होता है। उस वर्ष वर्षों भी नहीं होती और यदि वर्षा होती है तो इतनी अधिक और असामयिक होती है, जिससे फसल मारी जाती है। इन दोनों महीनोंका सूर्यका परिवेष मंगळवार, शनिवार और रविवार इन तीन दिनोंमें से किसी दिन हो तो संसार के लिए महान् भयकारक, उपद्रवसूचक और दुर्भिचकी सूचना समभनी चाहिए। सूर्यका परिवेप यदि आरलेपा, विशाखा और भरणी इन नत्तत्रोंमें हो तथा सूर्य भी इन नत्तत्रोंमें से किसी एक पर स्थित हो तो इस परिवेषका फल फसलके लिए अत्यन्त अशुभसूचक होता है। अनेक प्रकारके उपाय करने पर भी फसल अच्छी नहीं हो पाती। नाना वर्णका परिवेप सूर्य-मण्डलको अवरुद्ध करे अथवा अनेक टुकड़ोंमें विभक्त होकर सूर्यको आच्छादित करे तो उस वर्ष में वर्षाका अभाव एवं फसलकी बरबादी समभनी चाहिए। रक्त अथवा कृष्णवर्णका परिवेप उद्य होते हुए सूर्यको आच्छादित कर छे तो फसलका अभाव और वर्षाको कमी सुचित होती है। मध्याह्नमें सूर्यको कृष्णवर्णका परिवेप आच्छादित करे तो दाळवाळे अनाजोंकी उत्पत्ति अधिक तथा अन्य प्रकारके अनाज कम उत्पन्न होते हैं। मवेशीको कष्ट भी इस प्रकारके परिवेप से समभना चाहिए। यदि रक्तवर्णका परिवेप सूर्यको आच्छादित करे और सूर्यमंडल श्वेतवर्णका हो जाय तो इस प्रकारका परिवेष श्रेष्ठ फसल होनेकी सूचना देता है। आषाद, श्रावण श्रौर भाद्रपद मासमें होनेवाले परिवेषोंका फलादेश विशेष रूपसे घटित होता है। यदि आपाढ़ शुक्ला प्रतिपदाको सन्ध्या समय सूर्यास्त कालमें परिवेष दिखलाई पड़े तो फसलका अभाव, प्रातः सूर्योद्य कालमें परिवेप दिखलाई पड़े तो अच्छी फसल एवं मध्याह्न समयमें परिवेप दिखलाई पड़े तो साधारण फसल उत्पन्न होती है। इस तिथिको सोमवार पड़े तो पूर्णफल, मंगलवार पड़े तो प्रतिपादित फलसे कुछ अधिक फल, बुधवार हो तो अल्प फल, गुरुवार को तो पूर्णफल, शुक्रवार हो तो सामान्यफल एवं शनिवार हो तो अधिक फल ही प्राप्त होता है। यदि आपाढ

शुक्ला द्वितीया तिथिको पीतवर्णका मंडलाकार परिवेष सूर्य के चारों ओर दिखलाई पड़े तो समयपर वर्षा, श्रेष्ठ फसलकी उत्पत्ति, मनुष्य और पशुओंको सब प्रकारसे आनन्दकी प्राप्ति होती है। इस तिथिको त्रिकोणाकार, चौकोर या अनेक कोणाकार टेढ़ा-मेढ़ा परिवेष दिखलाई पड़े तो फसल में बहुत कमी रहती है। वर्षा भी समय पर नहीं होती तथा अनेक प्रकारके रोग भी फसलमें लग जाते हैं। सूर्य मंडलको दो या तीन वलयोंमें वेष्टित करनेवाला परिवेप मध्यम फलका सूचक है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी या पंचमीको कृष्णवर्णका परिवेप सूर्यको चार घड़ी तक वेष्टित किये रहे तो आगामी ग्यारह दिनों तक सूखा पड़ता है, तेज घूप होती है, जिससे फसल के सभी पौषे सूख जाते हैं। इस प्रकारका परिवेप केवल वारह दिनों तक अपना फल देता है, इसके पश्चात् उसका फल चीण हो जाता है।

अाषाढ़ शुक्ला षष्टी, अष्टमी और दशमीको सूर्योद्य होते ही पीतवर्णका त्रिगुणाकार परिवेप चेष्टित करे तो उस वर्ष फसल अच्छी नहीं होती; बृत्ताकार आच्छादित करे तो फसल साधारणातः अच्छी; दीर्घ बृत्ताकार—अण्डाकार या दोलकके आकार आच्छादित करे तो फसल बहुत अच्छी, चावलकी उत्पत्ति विशेष रूपमें; चौकोर रूपमें आच्छादित करे तो तिलहनकी फसल और अन्य प्रकारकी फसलोंमें गड़बड़ी एवं पंच भुजाकार आच्छादित करे तो गन्ना, धी, मधु आदि की उत्पत्ति प्रचुर परिमाणमें तथा रूईकी फसलको विशेष त्रति होती है। दशमीको सूर्यास्त कालमें कृष्ण वर्णका परिवेष दिखलाई पड़े तो वर्पाका अभाव, फसलकी त्रति और पशुओंमें रोग फैलता है। पष्टी और अष्टमीका फल जो उद्यकालका है, वहीं अस्तकालका भी है। विशेषता इतनी ही है कि उक्त तिथियोंमें अस्तकालीन परिवेष द्वारा प्रत्येक वस्तुकी उपज अवगत की जा सकती है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी और पूर्णिमाको दोपहरके पश्चात् सूर्यके चारों ओर परिवेष दिखलाई पड़े तो सुभित्त,धान्य और तृणकी विशेष उत्पत्ति होती है। शावण मासका सूर्य परिवेष पसलके लिए हानिकारक माना गया है। मौमादि कोई यह और सूर्य नज्ञत्र यदि एक ही परिवेषमें हों तो तीन दिनमें वर्षा होती है। यदि शनि परिवेष मंडलमें हो तो छोटे धान्यको नष्ट करता है और कृषकोंके लिए अत्यन्त अनिष्टकारी होता है, तीत्र पवन चलता है। शावणी पूर्णिमाको मेघाच्छन्न आकाशमें सूर्यका परिवेष दिष्टगोचर हो तो अत्यन्त अनिष्टकारक होता है।

भाद्रपद मासमें सूर्यके परिवेप का फल केवल कृष्णपत्तकी ३।६।७।१०।११ और १३ तथा शुक्ल पक्षमें २।४।७।६।१३।१४।१४ तिथियोंमें मिलता है । कृष्णपत्तमें परिवेष दिखलाई दे तो साधारण वर्षाकी सूचनाके साथ कृषिके जघन्य फलको सचित करता है। विशेषतः कृष्णपत्त-की एकादशीको सूर्यपरिवेष दिखलाई पड़े तो नाना प्रकारके धान्योंकी समृद्धि होती है, वर्षा समयपर होती है। अनाजका भाव भी सस्ता रहता है और जनतामें सुख शान्ति रहती है। शुक्छपक्षकी द्वितीया और पंचमी तिथिका परिवेप सर्योदय या मध्याह कालमें दिखलाई पड़े तो साधारणतः फसल अच्छी और अपराह्न कालमें दिखलाई पड़े तो फसलमें कमी ही समभूनी चाहिए। सप्तमी और अष्टमीको अपराह्नकालमें परिबेप दिखलाई पड़े तो वायुकी अधिकता समभनी चाहिए। वर्षाके साथ वायुका प्रावल्य रहनेसे वर्षाकी कमी रह जाती है और फसलमें भी न्यूनता रह जाती है। यदि चार कोनोंवाला परिवेष इसी महीनेमें सर्यके चारों ओर दिखलाई पड़े तो संसारमें अपकीर्तिके साथ फसलमें भी कमी रहती है। आश्विन मासका सर्य परिवेष केवल फसलमें ही कमी नहीं करता, बल्कि इसका प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर भी पड़ता है। सर्यका परिवेष यदि उद्यकालमें हो और परिवेषके निकट बुध या शुक्र कोई यह हो तो शुभ फसलको स्चना समभनी चाहिए। रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका और मृगशिरके नद्मत्र परिवेषको परिधिमें आते हों तो पूर्णतया वर्षाका अभाव, धान्यकी कमी, पशुओंको कष्ट एवं विश्वके समस्त प्राणियोंको भयका संचार होता है। कार्त्तिक मासका परिवेष अत्यन्त अनिष्टकारी और माघ मासका परिवेप समस्त आगामी वर्षका फलादेश सूचित करता है। माघी पूर्णिमाको आकाशमें बादल छा जाने पर विचित्र वर्णका परिवेष सूर्यके चारों ओर वृत्ताकारमें दिखलाई पड़े तो पूर्णतया सुभिन्न आगामी वर्षमें होता है। इस दिनका परिवेप प्रायः शुभ होता है।

परिवेपोंका राष्ट्र सम्बन्धी फलादेश—चन्द्रमाका परिवेष मंगल, शनि और रविवारको आऋेषा, विशाखा, भरणी, ज्येष्ठा, मूल और शतिभषा नचत्रमें काले वर्णका दिखलाई पड़े तो राष्ट्रके छिए अत्यन्त अशुभ सूचक होता है। इस प्रकारके परिवेपका फल राष्ट्रमें उपद्रव, घरेछ कलह, महामारी और नेताओंमें मतभेद तथा भगड़ोंके होनेसे राष्ट्रकी क्षति आदि समभना चाहिए। तीन मंडल और पाँच मंडलका परिवेष सभी प्रकारसे राष्ट्रकी चिति करता है। यदि अनेक वर्णवाला दण्डाकार चन्द्र परिवेष मर्दन करता हुआ दिखलाई पड़े तो राष्ट्रके लिए अशुभ समभना चाहिए। इस प्रकारके परिवेपसे राष्ट्रके निवासियोंमें आपसी कछह एवं किसी विशेष प्रकारको विपत्तिको सूचना मिछतो है। जिन देशोंमें पारस्परिक व्यापारिक समभौते होते हैं, वे भी इस प्रकारके परिवेपसे भंग हो जाते हैं अतः परराष्ट्रका भय और आतङ्क व्याप्त हो जाता है। आर्थिक चित भी देशकी होती है। देशमें चोर, डाकुओंका अधिक आतंक बढ़ता है और देश की व्यापारिक स्थिति असन्तुलित हो जाती है। रात्रिमें शुक्लपत्तके दिनोंमें जब मेघाच्छन्न आकाश हो, उन दिनों पूर्व दिशाकी ओरसे बढ़ता हुआ चन्द्रपरिवेप दिखलाई पड़े और इस परिवेषका दक्षिणका कोण अधिक वड़ा और उत्तरवाला कोण अधिक छोटा भी माल्म पड़े तो इस परिवेपका फल भी राष्ट्रके लिए घातक समभना चाहिए। इस प्रकारके परिवेपसे राष्ट्रकी प्रतिष्ठामें भी कमी आती है तथा राष्ट्रकी सम्पत्ति भी घटती हुई दिखलाई पड़ती है। अच्छे कार्य राष्ट्र हितके छिए नहीं हो पाते हैं, केवल ऐसे ही कार्य होते रहते हैं, जिनसे राष्ट्रमें अशान्ति होती है। राष्ट्रके किसी अच्छे कर्णधारकी मृत्यु होती है, जिससे राष्ट्रमें महान् अशान्ति छा जाती है। प्रशासकोंमें भी मतभेद होता है, देशके प्रमुख-प्रमुख शासक अपने अपने अहंभावकी पुष्टिके लिए विरोध करते हैं, जिससे राष्ट्रमें अशान्ति होती है। मध्यरात्रिमें निरभ्र आकाशमें द्त्तिण दिशाकी ओरसे विचित्र वर्णका परिवेष उत्पन्न होकर चन्द्रमाको वेष्टित करे तथा इस मंडलमें चन्द्रमाका उस दिनका नच्च भी वेष्टित हो तो इस प्रकारका परिवेप राष्ट्र उत्थानका सूचक होता है। कलाकारोंके लिए यह परिवेप उन्नतिसूचक है। देशमें कल-कारखानोंकी उन्नति होती है। निद्यों पर पुछ बाँधनेका कार्य विशेष रूपसे होता है। धन-धान्यकी उत्पत्ति विपुल परिमाणमें होती है और राष्ट्रमें चारों ओर समृद्धि और शान्ति व्याप्त हो जाती है।

सूर्य परिवेप द्वारा भी राष्ट्रके भविष्यका विचार किया जाता है। चेत्र और वैशाखमें बिना बार्लोंके आकाशमें सूर्य-परिवेप दिखलाई पड़े और यह कमसे कम डेट घण्टेतक बना रहे तो राष्ट्रके लिए अत्यन्त अशुभकी सूचना देता है। इस परिवेपका फल तीन वर्पोंतक राष्ट्रको प्राप्त होता है। वर्पाका अभाव होनेसे तथा राष्ट्रके किसी हिस्सेमें अतिवृष्टिसे वाद, महामारी आदिका प्रकोप होता है। इस प्रकारका परिवेप राष्ट्रमें महान् उपद्रवका सूचक है। ऐसा परिवेप तभी दिखलाई पड़ेगा, जब देशके ऊपर महान् विपत्ति आयेगी। सिकन्दरके आक्रमणके समय भारतमें इस प्रकारका परिवेप देखा गया था। सूर्यके अस्तकालमें, जब नैर्ऋत्य दिशासे वायु बह रहा हो, इसी दिशासे वायुके साथ बढ़ता हुआ परिवेप सूर्यको आच्छादित कर ले तो राष्ट्रके लिए अत्यन्त शुभकारक होता है। देशमें धन-धान्यकी वृद्धि होती है। सभी निवासियोंको सुख-शान्ति मिलती है। अच्छे व्यक्तियोंका जन्म होता है। परराष्ट्रांसे सन्धियाँ होती हैं तथा राष्ट्रकी आर्थिक स्थिति दढ़ होती है। देशमें कला-कौशलका प्रचार होता है, नैतिकता, ईमानदारी और सचाईकी वृद्धि होती है।

परिवेषोंका व्यापारिक फलादेश-रिववारको चन्द्र-परिवेष दिखलाई पड़े तो रूई, गुड़, कपास और चाँदीका भाव महँगा, तिल, तिलहन, घी और तैलका भाव सस्ता होता है। सोनेके भावमें अधिक घटा-बढ़ी रहती है तथा अनाजका भाव सम दिखलाई पड़ता है। फल और तरकारियोंके भाव ऊँचे रहते हैं। रविवारके चन्द्रपरिवेषका फल अगले दिनसे ही आरम्भ हो जाता है और दो महीनों तक प्राप्त होता है । जूट, मशाले एवं रत्नोंकी कीमत घटती है तथा इन वस्तुओंके मूल्योंमें निरन्तर घटा-बढ़ी होती रहती है। उक्त दिनको सूर्य-परिवेप दिखलाई पड़े तो प्रत्येक वस्तुकी मंहगाई होती है तथा विशेष रूपसे तृण, पश्च, सोना, चाँदी और मशीनों के कल पुर्जीके मृल्यमें वृद्धि होती है। व्यापारियोंके लिए रविवारका सर्य और चन्द्र-परिवेष विशेष महत्त्वपूर्ण होता है। इस परिवेष द्वारा सभी प्रकारके छोटे-बड़े व्यापारी लाभान्वित होते हैं। ऊन एवं ऊनी वस्त्रोंके व्यापारमें विशेष लाभ होता है। इनका मूल्य स्थिर नहीं रहता, उत्तरोत्तर मूल्यमें वृद्धि होती जाती है। सोमवारको सुन्दर आकार वाला चन्द्र-परिवेष निरभ्र आकाशमें दिखलाई पड़े तो प्रत्येक प्रकारकी वस्तु सस्ती होती है। विशेष रूपसे घृत, दुग्ध, तैल, तिलहन और अन्नका मूल्य सस्ता हो जाता है। व्यापारिक दृष्टिसे इस प्रकारका परिवेष घाटे की ही सूचना देता है, सट्टेबाजोंको यह परिवेप विशेप हानिसूचक है। जो छोग चाँदी, सोना, रूई, सूत, कपास, जूट आदिका सट्टा करते हैं, उन्हें विशेष रूपसे घाटा लगता है। यदि इसी दिन सूर्य-परिवेप दिखलाई पड़े तो गेहूँ, गुड़, लाल वस्न, लाल, लाल रंग तथा लाल रंग की सभी वस्तुएँ मंहगी होती हैं और इस प्रकारके परिवेषसे उक्त प्रकारकी वस्तुओं के खरीद्दारों-को दुगुना लाभ होता है। यह परिवेष व्यापारिक जगत्के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, सीमेन्ट, चूना, रंग, पत्थर आदिके व्यापारमें भी विशेष लाभकी संभावना रहती है। सोमवारको सूर्य र्पोरवेप देखनेवाले व्यापारियोंको सभी प्रकारकी वस्तुओं में लाभ होता है। ईंट, कोयला और अल्प प्रकारके इमारती सामानके मूल्यमें भी वृद्धि होती है। मंगळवारको चन्द्रपरिवेष दिखलाई पड़े तो ठाठ रंगकी वस्तुओंका मूल्य गिरता है और श्वेत रंगके पदार्थीका मूल्य बढ़ता है। धातुओं के मूल्यमें प्रायः समता रहती है। सुवर्णके मूल्यमें परिवेषके एक महीने तक वृद्धि पश्चात कमी होती है। चाँदीका मूल्य आरम्भमें गिरता है पश्चात् ऊँचा हो जाता है। श्वेत रंग का कपड़ा, स्त, कपास, रूई आदिका मूल्य तीन महीनां तक सस्ता होता रहता है। जवाहरातका मूल्य भी गिरता है। मंगलवारका चन्द्र-परिवेप तीन महीनों तक व्यापारिक स्थितिके क्षेत्रमें सस्ते भावों की सूचना ही देता है। यदि मंगलवारको ही सूर्य-परिवेप दिखलाई पड़े तो प्रत्येक वस्तुका मुल्य सवाया बढ़ जाता है, यह स्थिति आरम्भसे एक महीने तक रहती है पश्चात् सोना, चाँदी, जवाहरात, रूई, चीनी, गुड़ आदि वस्तुओंके मूल्यमें गिरावट आ जाती है और बाजारकी स्थिति बिगड़ने लगती है। मशाला, फल एवं मेवोंके मूल्यमें भी गिरावट आ जाती है। दो महीनेके पश्चात् कपड़ा तथा खेत रंगको अन्य वस्तुओंको स्थिति सुधर जाती है । अनाजका भाव कुछ सस्ता होता है, पर काळान्तरमें उसमें भी मंहगाई आ जाती है। यदि मंगळवारको पुष्य नत्तत्र हो और उस दिन सूर्य-परिवेष दिखलाई पड़ा हो तथा वह कमसे कम दो घण्टेतक बना रहा हो तो सभी प्रकारकी वस्तुओंके मूल्यमें वृद्धि होती है। व्यापारियोंके लिए यह परिवेप कई गुने लाभकी सूचना देती है। प्रत्येक वस्तुके व्यापारमें लाभ होता है। लगभग चार महीने तक इस प्रकारकी व्यापारिक स्थिति अवस्थित रहती है। उक्त प्रकारके परिवेपसे सट्टेके व्यापारियोंको अपने लिए घाटेकी ही सचना समभनी चाहिए।

बुधवारको चन्द्र-पिरिवेप स्वच्छ रूपमें दिखलाई पड़े और इस परिवेषकी स्थिति कमसे कम आध घण्टे तक रहे तो मशाला, तैल, घी, तिलहन, अनाज, सोना, चाँदी, रूई, जूट, वस्त्र, मेवा, फल, गुड़ आदिका मूल्य गिरता है और यह मूल्यकी गिरावट कमसे कम तीन महीनों

तक बनी रहती है। केवल रेशमी वस्नका मूल्य बढ़ता है और इसके व्यापारियोंको अच्छा लाभ होता है। यदि इसी दिन सूर्य-परिवेप दिखलोई पड़े और यह एक घण्टे तक स्थित रहे तो सभी प्रकारकी वस्तुओंके मुल्यकी स्थिरताका मुचक समभना चाहिए। बुधवारको सुर्य-परिवेष सुर्योदय कालमें ही दिखलाई पड़े तो श्वेत, लाल और काले रङ्गकी वस्तुओंके भाव बढ़ते हैं। यदि परिवेष कालमें आकाशका रंग गायको आँखके समान हो जाय तो इस परिवेपका फल लाल रंगकी वस्तुओंके व्यापारमें लाभ एवं अन्य रंगकी वस्तुओंके व्यापारमें हानिकी सूचना समभनी चाहिए। इस प्रकारकी व्यापारिक स्थिति एक महीने तक ही रहती है। गुरुवारकी चन्द्र-परिवेष चन्द्रोदय काल या चन्द्रास्तकालमें दिखलाई पड़े तो इसका फल महर्घता होता है। रसादि पदार्थीमें विशेपरूपसे महँगी आती है। औपिधयोंके मृल्यमें भी वृद्धि होती है। घृत, तैल आदि स्निग्ध पदार्थीका मूल्य अनुपाततः ही बढ़ता है। गुरुवारको सूर्य-परिवेष मंडलाकारमें दिखलाई पड़े तो लाल, पीले और हरे रंगकी वस्तुएँ सस्ती होती हैं, अनाजका मूल्य भी घटता है। वस्त्र, चीनी, गुड़ आदि उपभोगकी वस्तुओंमें मी सामान्यतः कभी आती है। सट्टेवाजोंके लिए यह परिवेप अनिष्टसूचक है; यतः उन्हें हानि ही होती है, लाभ होनेकी संभावना बिल्कुल नहीं। यदि उक्त प्रकारका सूर्य-परिवेष दो घण्टेसे अधिक समय तक ठहर जाय तो पशुओंके व्यापारियोंको विशेष लाभ होता है। खेत रंगके सभी पदार्थ महँगे होते हैं और उपभोगकी वस्तुओंका मृत्य बढ़ता है। वाजारमें यह स्थिति चार महीनों तक रह सकती है। शुक्रवारको चन्द्र-परिवेप लोल या पीले रंगका दिखलाई पड़े तो दूसरे दिनसे ही सोना, पीतल आदि पीतवर्णकी धातुओंकी कीमत बढ़ जाती है। चाँदीके भावमें थोड़ी गिरावटके पश्चात् बढ़ती होती है। मशाला, फल और तरकारियोंके मूल्यमें वृद्धि होती है। हरे रंगकी सभी वस्तुएँ सस्ती होती हैं। पर तीन महोनोंके पश्चात् हरे रंगकी वस्तुओंके भावमें भी महँगी आ जाती है। रूई, कपास और सुतके व्यापारमें सामान्य लाभ होता है। काले रंगकी वस्तुआंमें अधिक लाभकी संभावना है। यदि शुक्रवारको सूर्य-परिवेष दिखलाई पड़े तो आरम्भमें वस्तुओंके भाव तटस्थ रहते हैं, परन्त औपधियों, विदेशसे आनेवाली वस्तुएँ और पशुओंकी कीमतमें वृद्धि हो जाती है। श्वेत रंगकी वस्तुओंका मूल्य सम रहता है, लाल और नीले रंगके पदार्थींका मूल्य बढ़ जाता है। शनिवारको चन्द्र-परिवेप दिखलाई पड़े तो काले रंगके सभी पदार्थ तीन महीनों तक सस्ते रहते हैं। लाल और श्वेत रंगके पदार्थ तीन महीनों तक महँगे रहते हैं। जवाहरात विशेपरूपसे महँगे होते हैं। सोना, चाँदी आदि खनिज पदार्थींके मृल्यमें असाधारणरूपसे वृद्धि होती है। यदि इसी दिन सूर्य-परिवेष दिखलाई पड़े तो सभी प्रकारकी वस्तुओं के मूल्यमें वृद्धि होती है। विशेषरूपसे जूट, सीमेन्ट, कागज एवं विदेशसे आनेवाळी वस्तुएँ अधिक महँगी होती हैं। चीनी, गुड़, शहद आदि मिष्ट पदार्थों के मूल्य गिरते हैं। यदि उक्त प्रकारका सूर्यपरिवेष दिन भर रह जाय तो इसका फल व्यापारके लिए अत्यन्त लाभप्रद है। वस्तुओंके मूल्य चौगुने बढ जाते हैं और व्यापारियोंको अपरिमित लाभ होता है। बाजारमें यह स्थिति अधिकसे अधिक पाँच महीनों तक रह सकती है। आरम्भके तीन माह विशेष महँगाईके और अवशेष दो महीने साधारण महँगाईके होते हैं।

## पञ्चमोऽध्यायः

अथातः संप्रवच्यामि विद्युतां नामविस्तरम् । प्रशस्ता वाऽप्रशस्ता च यथावदनुपूर्वतः ॥१॥

अव पूर्वाचार्यानुसार विद्युत्—विजलीका विस्तारसे निरूपण करते हैं । विद्युत्-विजली दो प्रकारको होती है—प्रशस्त और अप्रशस्त ॥१॥

सौदामिनी च पूर्वा च कुसुमोत्पलनिभा शुभा।
निरश्रा मिश्रकेशी च चित्रगा चाशनिस्तथा।।२।।
एतासां नामभिर्वर्षं ज्ञेयं कर्मनिरुक्तिता।
भूयो व्यासेन वच्यामि प्राणिनां पुण्यपापजाम् ।।३।।

सौदामिनी और पूर्वा बिजली यदि कमलके पुष्वके समान हो तो वह शुभ-अशुभ फल देनेवाली होती है। वह बिजली निरभ्रा—वादलोंसे रहित, देवाङ्गनाके समान मिश्रकेशी, शोघ गमन करनेवाली और वन्नके समान हो तो अशिन नामसे कही जाती है। वर्षाका कारण है, अतः यह वर्ष भी कही जाती है। इस बिजलीके नाम इसको क्रिया निरुक्तिसे अवगत कर लेना चाहिए। अव पुनः बिजलीका विस्तारपूर्वक फल, लक्षण आदिका वर्णन किया जाता है, जो जीवोंके पुण्य-पापके निमित्तसे होते हैं।।२-३।।

# स्निग्धास्निग्धेषु चाश्रेषु विद्युत् प्राच्या जलावहा । कृष्णा तु कृष्णमार्गस्था वातवर्षावहा भवेत् ॥४॥

स्निग्ध बादलसे उत्पन्न बिजली स्निग्धा कही जाती है। यदि यह पूर्व दिशाकी हो तो अवश्य वर्षा करती है। यदि काले बादलसे उत्पन्न हो तो कृष्णा कही जाती है और यह वायुकी वर्षा करती है—पवन चलता है। यहाँ पर 'कृष्ण' शब्द अग्निवाचक है, अतः अग्निकोणके मार्गमें स्थित विद्युत् कृष्णा नामसे कही जाती है। इसका फल तीव्र पवनका चलना है ॥॥।

अथ रश्मिगतो इस्निग्धा हरिता हरितप्रभा । दिचणा दिचणावर्ता कुर्यादुदकसंभवम् ॥४॥

जिस बिजलीमें रिश्मयाँ नहीं हैं, वह अस्निग्धा कही जाती है और हरित प्रभावाली विजली हरिता कही जाती है, दक्षिणमें गमन करनेवाली दक्षिणा कहलाती है। इस प्रकारकी विद्युत् जल बरसनेकी सूचना देती है ॥४॥

रांश्मिवती मेदिनी भाति विद्युदपरदिचणे । हरिता भाति रोमाश्चं सोदकं पातयेद् बहुम् ॥६॥

पृथ्वी पर प्रकाश करनेवाली विद्युत् रिश्मवती, नैर्ऋत्यकोणमें गमन करनेवाली हरिता और बहुत रोमवाली विजली बहुत जलको वृष्टि करनेवाली होती है ॥६॥

१. अनुपूर्वशः मु०। २. कुम्भहेमोत्पला, मु०। ३. कर्मभिरुक्तितः मु०। ४. पुण्यशालिनाम् मु०। ५. वातहवर्षावहा मु० D.। ६. मती मु०। ७. संप्लवम् मु०। ८. मती, मु०। ६. मोदिनी मु०। १०. हरितां तां प्रभासेत् मु० C.।

## अपरेण तु या विद्युचरते चोत्तराम्रुखी । कृष्णाश्रसंश्रिता स्निग्धा साऽपि कुर्याञ्जलागमम् ।।७॥

पश्चिम दिशामें प्रकट होनेवाली, उत्तर मुख करके गमन करनेवाली, कृष्ण रंगके बादलांसे निकलनेवाली और स्निग्धा ये चारों प्रकारकी बिजलियाँ जलके आनेकी सूचना देती हैं ॥७॥

#### अपरोत्तरा तु या विद्युन्मन्दतोया हि सा स्पृता । उदीच्यां सर्ववर्णस्थां रूचां तु सा तु वर्षति ॥=॥

वायव्यकोणको बिजली थोड़ी वर्षा करनेवाली और उत्तर दिशाकी विजली चाहे किसी भी वर्णकी क्यों न हो; अथवा रूच भी हो तो भी जलबृष्टि करनेवाली होती है ॥८॥

## या तु पृवेत्तिरा विद्युत् दिलणा च पलायते । चरत्यूर्ध्व च तिर्यंक्स्था सार्शाप श्वेता जलावहा ॥६॥

ईशानकोणकी विजली तिरली होकर पूर्वमें गमन करे और दक्षिणमें जाकर विलीन हो जाय तथा ख़ैत रंगकी हो तो वह जलकी बृष्टि करनेवाली होती है ॥६॥

## तथैबोर्ध्वमधो वाऽपि स्निग्धा रश्मिमती भृशम् । सघोषा चाप्यघोषा वा दिच्च सर्वासु वर्षति ॥१०॥

इसी प्रकार ऊपर-नीचे जानेवाली, स्निग्धा और बहुत रश्मिवाली शब्द करती हुई अथवा शब्द न भी करनेवाली बिजली सर्वत्र वर्षा करनेवाली होती है ॥१०॥

शिशिरे चापि वर्षन्ति रक्ताः पीताश्र विद्युतः । नीलाः श्वेता वसन्तेषु न वर्षन्ति कथश्रन ॥११॥

यदि शिशिर—माघ, फाल्गुनमें नीले और पीले रंगकी बिजली हो तो वर्पा होती है तथा वसन्त—चैत्र, वैशाखमें नील और खेत रंगकी बिजली हो तो कदापि वर्पा नहीं होती ॥११॥

#### हरिता मधुवर्णाश्च ग्रीष्मे रूचाश्च निश्चलाः । भवन्ति ताम्रगौराश्च वर्षास्वपि निरोधकाः ॥१२॥

हरे और मधु रंगकी रूच और स्थिर बिजली ग्रीष्म ऋतु—ज्येष्ठ, आषाहमें चमके तो वर्षा नहीं होती तथा इसी प्रकार वर्षा ऋतु—श्रावण, भाद्रपदमें ताम्रवर्णकी विजली चमके तो वर्षाका अवरोध होता है ॥१२॥

शारद्यो नाभिवर्षन्ति नीला वर्षाश्च विद्युतः । हेमन्ते श्यामताम्रास्तु तडितो निर्जलाः स्मृताः ॥१३॥

शरद् ऋतु--आहिवन, कात्तिंकमें नील वर्णकी [विजली चमके तो वर्षा नहीं होती और हेमन्त--मार्गशीर्ष, पीपमें यदि श्याम और ताम्रवर्णकी विजली चमके तो जलकी वर्षा नहीं होती ॥१३॥

१. अरुणोदये मु० A. C. । २. संस्थिता मु० । ३. जलागमः आ० । ४. श्यामवर्णस्था मु० । ५. तत्तात् मु० । ६. दित्तणं मु० । ७. तिर्यग् सा, मु० । ६. वार्षमथाऽल्पापि मु० A. । ६. वा मु०ऽऽहेमन्ते ताम्रवर्णास्तु तिहतो निर्जला स्मृताः मु० C. ।

#### रक्तारक्तेषु चाभ्रेषु हरिताहरितेषु च । नीलानीलेषु वा स्निग्धा वर्षन्तेऽनिष्टयोनिषु ॥१४॥

रक्त-अरक्त, हरित-अहरित और नील-अनील बादलोंमें यदि स्निग्धा बिजली चमकती है, तो उक्त प्रकारके बादलोंके अनिष्टसूचक होने पर भी जल की वर्षा अवश्य होती है ॥१४॥

> अथ नीलाश्र पीताश्र रक्ताः रवेताश्र विद्युतः । एतां रवेतां पतत्युर्ध्व विद्युदुदकसंप्लवम् ॥१५॥

अब विजलीके वर्णींका निरूपण करते हैं—नील, पीत, रक्त और श्वेतवर्णकी बिजलियों में से श्वेत रंगकी विजली ऊपर गिरे तो पृथ्वीपर जल ही जल बरसता है—पृथ्वी जलसे प्लावित हो जाती है ॥१४॥

वैश्वानरपथे विद्युत् श्वेता रूचा चरेद् यतः। विन्द्यात् तदाऽशनिवर्षं रक्तायामग्नितो भयम् ॥१६॥

वैश्वानर पथ-अग्निकोणमें उत्पन्न हुई खेता और रूचा नामको विजलियाँ विद्युत् कही जाती हैं। ये अशनि वृष्टि करती हैं। रक्तवर्णकी विजली अग्निका भय करती हैं॥१६॥

> यदा श्वेताऽभ्रवृत्तस्य विद्युच्छिरसि संचरेत् । अथ वा गृहयोर्मध्ये वातवर्षं सृजेन्महत् ॥१७॥

यदि श्वेत रंगकी विजली वृक्षके ऊपर गिरे अथवा दो गृहोंके मध्यसे होकर गिरे तो वहुत वायु सहित जलकी वर्षा होती है ॥१७॥

अथ चन्द्राद् विनिष्कम्य विद्युन्मंडलसंस्थिता । श्वेताऽऽभा प्रविशेदकं विन्द्यादुदकसंप्लवम् ॥१८॥

यदि चन्द्रमण्डलसे निकलकर श्वेत मेघ युक्त विजली सूर्यमण्डलमें प्रवेश करे तो उसे अधिक वर्षासृचिका समभनो चाहिए ॥१८॥

ेअथ सूर्याट् विनिष्क्रम्य रक्ता समलिना भवेत्। प्रविश्य सोमं वा तस्य तत्र वृष्टिर्भयङ्करा ॥१६॥

यदि सूर्यमण्डलसे निकलकर रक्त वर्णको मलिन विद्युत् चन्द्रमण्डलमें प्रवेश करे तो वहाँ पर भयंकर वायु चलती है ॥१६॥

> विद्युतं तु यथा विद्युत् ताडयेत् प्रविशेद् यदा । अन्योऽन्यं वा लिखेयातां वर्षं विन्द्यात् तदाऽश्रभम् ॥२०॥

विजली विजलीसे ही ताडित होकर एक दूसरेमें प्रवेश करती हुई दिखलाई दे तो शुभ जानना चाहिए—वर्षा यथोचित रूपमें होती है ॥२०॥

राहुणा संवृतं चन्द्रमादित्यं चापि सर्वतः । कुर्यात् विद्युत् यदा साभ्रा तदा सस्यं न रोहति ॥२१॥

राहु द्वारा चन्द्रमा और केतु द्वारा सूर्य अपसन्य मार्गसे प्रहण किया गया हो और ये बादलसे आच्छादित हों और उस समय उनसे विजली निकले तो धान्य नहीं उगते ॥२१॥

१. तदा मु॰ C. । २. ससिलिला आ॰ । ३. नश्येत् मु॰ C. । ४. सा तु मु॰ C. । ५. विद्युद्धियुद्धदा भूत्या आ॰ । ६. चा मु॰ A. । ७. सन्यते, मु॰ A. सेन्यतः मु॰ B. ।

## नीला ताम्रा च गौरा च श्वेता चाऽभ्रान्तरं चरेत्। सघोषा मन्दघोषा वा विन्द्यादुदकसंप्लवम् ॥२२॥

नील, ताम्र, गौर और श्वेत बादलोंसे विजलीका संचार हो और वह भारी गर्जना अथवा थोड़ी गर्जना युक्त हो तो अच्छी वर्षा होती है ॥२२॥

> मध्यमे मध्यमं वर्षं अधमे अधमं दिशेत् । उत्तमं चोत्तमे मार्गे चरन्तीनां च विद्युताम् ॥२३॥

आकाशके मध्य मार्गसे गमन करनेवाली बिजली मध्यम वर्षा, जघन्यमार्गसे गमन करनेवाली जघन्य वर्षा और उत्तम मार्गसे गमन करनेवाली उत्तम वर्षाकी सूचिका है ॥२३॥

> वीथ्यन्तरेषु या विद्युचरतामफलं विदुः। अभीच्णं दर्शयेचापि तत्र दूरगतं फलम् ॥२४॥

यदि विजली वीथी—चन्द्रादिके मार्गके अन्तरालमें सम्लार करे तो उसका कोई फल नहीं होता। यदि वार-वार दिखलाई पड़े तो उसका फल कुछ दूर जाकर होता है ॥२४॥

> उल्कावत् साधनं ज्ञेयं विद्युतामपि तत्त्वतः । अथाभ्राणां प्रवच्यामि ठचणं तन्निबोधत ॥२५॥

विज्ञिख्योंके निमित्तोंको उल्काके निमित्तोंके समान ही अवगत करना चाहिए। अव आगे वाद्छोंके छत्तृण और फलको वतलाते हैं।।२४॥

इति नैर्घन्यं भद्रवाहुनिमित्तशास्त्रं विद्युल्लक्ष्यां नाम पत्रमं।ऽध्यायः।

विवेचन—विजळीके निमित्तों द्वारा प्रधानतः वर्षाका विचार किया जाता है। रात्रिमें चमकनेसे वर्षाके सम्बन्धमें शुभाशुभ अवगत करनेके साथ फसलका भविष्य भी ज्ञात किया जा सकता है। जब आकाशमें घने बादल छाये हुए हों, उस समय पूर्व दिशामें विजली कड़के और इसका रंग श्वेत या पीत हो तो निश्चयतः वर्षा होती है। यह फल विजली कडकनेके दसरे दिन ही प्राप्त होता है। विशेपता यहाँ यह भी है कि यह फलादेश उसी स्थान पर प्राप्त होता है, जिस स्थान पर बिजली चमकती है। इस बातका सदा ध्यान रखना होता है कि विजली चम-कनका फल तत्काल और तदेशमें प्राप्त होता है। अत्यन्त इष्ट या अनिष्टसूचक यह निमित्त नहीं है और न इस निमित्त द्वारा वर्ष भरका फलादेश ही निकाला जा सकता है। सामान्यक्रपसे दो-चार दिन या अधिकसे अधिक दस-पन्द्रह दिनोंका फलादेश निकालना ही इस निमित्तका ्रे उद्देश्य है। जब पूर्विद्शामें रक्तवर्णको बिजली जोर-जोरसे कड़क कर चमके तो वायू चलती है तथा अल्प वर्षा होती है। मन्द-मन्द चमकके साथ जोर-जोरसे कड़कनेका शब्द सुनाई दे तथा एकाएक आकाशसे बादल हट जावे तो अच्छी वर्षा होती है और साथ ही ओले भी वरसते हैं। पूर्व दिशामें केशरिया रंगकी विजली तेज प्रकाशके साथ चमके तो अगले दिन तेज धूप पड़ती है, पश्चान् मध्याह्नोत्तर जलकी वर्षा होती है। जल भी इतना अधिक वरसवा है, जिससे पृथ्वी जलमयी दिखलाई पड़ती है। यदि पश्चिम दिशामें साधारण रूपसे मध्य गित्रमें विजली चमके तो तेज धूप पड़ती है। स्निग्ध विद्युत् पश्चिम दिशामें कड़ाकेके शब्दके साथ चमके

१. गौरी मु०। २. वा, मु०। ३. वामफलं, मु० A, त्वां फलं मु० B.। सफलं मु० C.। ४. संप्रवस्थामि, मु० C.। ५. लक्तणानि मु० C.।

तो धूप होनेके पश्चात् जल की वर्षा होती है। यहाँ इतनी बात और अवगत करनी चाहिए कि जलको वर्षाके साथ तूफान भी रहता है। अनेक वृत्त धराशायी हो जाते हैं, पशु और पित्रयोंको अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। जिस समय आकाश काले-काले बादलोंसे आच्छादित हो, चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार हो, उस समय नील प्रकाश करती हुई बिजली चमके, साथ ही भयंकर जोरका शब्द भी हो तो अगले दिन तीत्र वायु बहनेकी सूचना समभनी चाहिए। वर्षा तीन दिनोंके बाद होती है यह भी इसी निमित्तका फलादेश है। फसलके लिए इस प्रकारकी बिजली विनाशकारी ही मानी गई है। पश्चिम दिशासे निकलकर विचित्रवर्ण की बिजली चारों ओर घूमती हुई चमके तो अगले तीन दिनोंमें वर्षा होनेकी सूचना अवगत करनी चाहिए। इस प्रकारको बिजली फसलको भी समृद्धिशाली बनानेवाली होती है। गेहूँ, जौ, धान और ईखकी वृद्धि विशेषरूपसे होती है। पश्चिम दिशामें रक्तवर्णकी प्रभावशाली विजली मन्द-मन्द शब्दके साथ उत्तरकी ओर गमन करती हुई दिखलाई पड़े तो अगले दिन तेज हवा चलती है और कड़ाकेकी धूप पड़ती है। इस प्रकारकी बिजली दो दिनोंमें वर्षा होनेकी सूचना देती है। जिस बिजलीमें रशिमयाँ निकलती हों, ऐसी बिजली पश्चिम दिशामें गड़गड़ाहटके साथ चमके तो निश्चयतः अगले तीन दिनों तक वर्षाका अवरोध होता है। आकाशमें बादल छाये रहते हैं, फिर भी जलकी वर्षा नहीं होती। कृष्णवर्णके बाद्छोंमें पश्चिम दिशासे पीतवर्णकी विद्यत् धारा प्रवाहित हो और यह अपने तेज प्रकाशके द्वारा आँखोंमें चकाचौंध उत्पन्न कर दे तो वर्षाकी कमी समभनी चाहिए। वायुके साथ बूँदा-बूँदी होकर ही रह जाती है। धूप भी इतनी तेज पड़ती है, जिससे इस बुँदा-बुँदीका भी कुछ प्रभाव नहीं होता। पश्चिमसे बिजली निकल कर पूर्वकी ओर जाय तो प्रातःकाल कुछ वर्षा होती है और इस वर्षाका जल फसलके लिए अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होता है। फसलके लिए इस प्रकारको बिजली उत्तम समर्भा गई है।

उत्तर दिशामें बिजली चमके तो नियमतः वर्षा होती है। उत्तरमें जोर-जोरसे कड़कके साथ विजली चमके और आकाश मेघाच्छन्न हो तो प्रातःकाल घनघोर वर्षा होती है। जब आकाशमें नीलवर्णके बादल छाये हों और इनमें पीतवर्णकी बिजली चमकती हो तो साधारण वर्षाके साथ वायुका भी प्रकोप समभना चाहिए ! जब उत्तरमें केवल मन्द-मन्द शब्द करती हुई विजली कड़कती है, उस समय वायु चलनेकी ही सूचना समभनी चाहिए। हरे और पीले रंगके बाद्छ आकाशमें हों तथा उत्तर दिशामें रह-रहकर बार-बार बिजली चमकती हो तो जल वर्षाका योग विशेषरूपसे समभना चाहिए। यह वृष्टि उस स्थानसे सौ कोशकी दूरी तक होती है तथा पृथ्वी जल्लावित हो जाती है। लालवर्णके बादल जब आकाशमें हों, उस समय दिनमें बिजलीका प्रकाश दिखलाई पड़े तो वर्षाके अभावकी सूचना अवगत करनी चाहिए । इस प्रकारकी बिजली दुष्काल पड़नेकी सूचना भी देती है। यदि उक्त प्रकारकी बिजली आपाद मासके आरम्भमें दिखलाई पड़े तो उस वर्ष दुष्काल समभ लेना चाहिए। वायव्य कोणमें विजली कड़ाकेके शब्दके साथ चमके तो अल्प जलकी वर्षा समभनी चाहिए। वर्षाकालमें ही उक्त प्रकारको बिजलीका निमित्त घटित होता है। ईशान कोणमें तिरछो चमकती हुई बिजली पूर्व दिशाकी ओर गमन करे तो जलकी वर्षा होती है। यदि इस कोणकी बिजली गर्जन-तर्जनके साथ चमके तो तूफानकी सूचना समभनी चाहिए। आषाद्मास और श्रावणमासमें उत्तम प्रकारकी विद्यत्का फल घटित होता है।

द्त्तिण दिशामें बिजलोकी चकाचौंध उत्पन्न हो और श्वेत रंगकी चमक दिखलाई पड़े तो सात दिनों तक लगातार जलकी वर्षा होती है। यदि द्त्तिण दिशामें केवल बिजलीकी चमक ही दिखलाई पड़े तो धूप होनेकी सृचना अवगत करनी चाहिए। जब लाल और काले वर्णके मेघ आकाशमें आच्छादित हों और बार-बार तेजीसे विजली चमकती हो तो, साधारणतया दिन भर

धूप रहनेके पश्चात् रातमें वर्षा होती है। दिच्ण दिशासे पूर्वोत्तर गमन करती हुई विजली चमके और उत्तर दिशामें इसका तेज प्रकाश भर जाय तो तीन दिनों तक लगातार जलकी वर्षा होती है। यहाँ इतना विशेष और है कि वर्षाके साथ ओले भी पड़ते हैं। यदि इस प्रकारकी बिजली शरद् ऋतुमें चमकती है तो निश्चयतः ओले ही पड़ते हैं, जलकी वर्षा नहीं होती। श्रीष्म ऋतुमें उक्त प्रकारकी बिजली चमकती है तो वायुके साथ तेज धूप पड़ती है, वृष्टि नहीं होती। गोलाकार रूपमें दिलाण दिशामें विजली चमके तो आगामी ग्यारह दिनों तक जलकी अखण्ड वर्षा होती है। इस प्रकारकी विजली अतिवृष्टिकी सूचना देती है। आपाढ बदी प्रतिपदाको दिल्ला दिशामें शब्द रहित बिजली चमके तो आगामी वर्षमें फसल निकृष्ट, उत्तर दिशामें शब्द रहित बिजली चमके तो फसल साधारण; पश्चिम दिशामें शब्दरहित बिजली चमके तो फसलके लिए मध्यम और पूर्व दिशामें शब्दरहित विजली चमके तो बहुत अच्छी फसल उपजती है। यदि इन्हीं दिशाओंमें शब्दसहित बिजली चमके तो क्रमशः आर्थी, तिहाई, साधारणतः पूर्व और सवाई फसल उत्पन्न होती है। यदि आपाढ़ बदी द्वितीया चतुर्थीसे विद्व हो और उसमें द्त्रिण दिशासे निकलती हुई विजली उत्तरकी ओर जावे तथा इसकी चमक बहुत तेज हो तो घोर दुर्भिच्न की सृचना मिलती है। वर्षा भी इस प्रकारकी विजलीसे अवरुद्ध ही होती है। चटचटाहट करती हुई बिजली चमके तो वर्षाभाव एवं घोरोपद्रवकी स्चना देती है।

ऋतुओंके अनुसार विद्युत् निमित्तका फल-शिशिर-माव और फाल्गुन मासमें नीले और पीले रंगकी बिजली चमके तथा आकाश श्वेतरंगका दिखलाई पड़े तो ओलांके साथ जलवर्षा एवं कृषिके लिए हानि होती है। माघ कृष्ण प्रतिपदाको बिजली चमके तो गुड़, चीनी, मिश्री आदि वस्तुएँ महँगी होती हैं तथा कपड़ा, सूत, कपास, रूई आदि वस्तुएँ सस्ती और शेष वस्तुएँ सम रहती हैं। इस दिन बिजलीका कड़कना बीमारियोंकी सूचना भी देती है। माव कृष्णा द्वितीया, षष्ठी और अष्टमीको पूर्व दिशामें बिजली दिखलाई पड़े तो आगामी वर्पमें अधिक व्यक्तियोंके अकालमरण होनेकी सूचना समभनी चाहिए। यदि चन्द्रमाके विम्वके चारों ओर परिवेष होनेपर उस परिवेषके निकट ही बिजली चमकती प्रकाशमान दिखलाई पड़े तो आगामी आषाढ़में अच्छी वर्षा होती है। माघ कृष्ण द्वितीयाको गर्जन-तर्जनके साथ बिजर्छा दिखलाई पड़े तो आगामी वर्षमें फसल साधारण तथा वर्षा की कमी होती है। माघी पूर्णिमाको मध्य रात्रिमें उत्तर-दित्त्ण चमकती हुई बिजली दिखलाई पड़े तो आगामी वर्ष राष्ट्रके लिए उत्तम होता है। व्यापारियोंको सभी वस्तुओंके व्यापारमें लाभ होता है। यदि दूसरी रातमें चन्द्रोदय के समयमें ही लगातार एक मुहर्त्त-४८ मिनट तक विजली चमके तो आगामी वर्षमें राष्ट्रके छिए अनेक प्रकारसे विपत्ति आती है। फाल्गुन मासकी कृष्णपत्तकी प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीयाको मेघाच्छन्न आकाश हो और उसमें पश्चिम दिशाकी ओर बिजली चमकती हुई दिख-लाई पड़े तो आगामी वर्षमें फसल अच्छी होती है और तत्काल ओलोंके साथ जलकी वर्षा होती है। यदि होलीकी रात्रिमें पूर्व दिशामें बिजली चमके तो आगामी वर्षमें अकाल, वर्षाभाव, बीमारियों एवं धन-धान्यकी हानि और दक्षिण दिशामें बिजली चमके तो आगामी वर्षमें साधारण वर्षा, चेचकका विशेष प्रकोप, अन्नकी महँगी एवं खनिज पदार्थ सामान्यतया महँगे होते हैं। पश्चिम दिशाकी ओर विजली चमके तो उपद्रव, भगड़े, मार-पीट, हत्याएँ, चोरी एवं आगामी वर्षमें अनेक प्रकारकी विपत्ति और उत्तर दिशामें विजली चमके तो अग्निभय, आपसी विरोध, नेताओंमें मतभेद, आरम्भमें वस्तुएँ सस्ती पश्चात् महँगी एवं आकरिमक दुर्घटनाएँ घटित होती हैं। होलीके दिन आकाशमें बादलोंका छाना और विजलीका चमकना अशम है।

वसन्त ऋतु—चेत्र और बैशाखमें बिजलीका चमकना प्रायः निरर्थक होता है। चेत्र कृष्ण प्रतिपदाको आकाशमें मेघ व्याप्त हों और वूँदा-वूँदीके साथ बिजली चमके तो आगामी वर्षके लिए अत्यन्त अशुभ होता है। फसल तो नष्ट होती ही है, साथ ही मोती, माणिक्य आदि जवाहरात भी नष्ट होते हैं। दिनमें इस दिन मेघ छा जायें और वर्षाके साथ बिजली चमके तो अत्यन्त अशुभ होता है। आगामी वर्षके लिए यह निमित्त विशेष अशुभकी सूचना देता है। चेत्र कृष्ण प्रतिपदा तृतीया विद्ध हो तथा इस दिन भरणी नत्तृत्र हो तो इस दिन चमकनेवाली बिजली आगामी वर्षमें मनुष्य और पशुओंके लिए नाना प्रकारके अरिष्टोंकी सूचना देती है। पशुओंमें आगामी आश्विन, कार्तिक, माघ और चेत्रमें भयानक रोग फैलता है तथा मनुष्योंमें भी इन्हीं महीनोंमें बीमारियाँ फैलती हैं। भूकम्प होनेकी सूचना भी उक्त प्रकारकी बिजलीसे ही अवगत करनी चाहिए। चेत्री पूर्णिमाको अचानक आकाशमें बादल छा जायें और पूर्व-पश्चिम बिजली कड़के तो आगामी वर्ष उत्तम रहता है और वर्षा भी अच्छी होती है। फसलके लिए यह निमित्त बहुत अच्छा है। इस प्रकारके निमित्तसे सभी वस्तुओंकी सस्ताई प्रकट होती है। वैशाखी पूर्णिमाको दिनमें तेज धूप हो और रातमें बिजली चमके तो आगामी वर्षमें वर्षा अच्छी होती है।

श्रीष्म ऋतु—ज्येष्ठ और आपादमें साधारणतः विजली चमके तो वर्षा नहीं होती। ज्येष्ठ मासमें विजली चमकनेका फल केवल तीन दिन घटित होता है, अवशेप दिनोंमें कुछ भी फल नहीं मिलता। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या और पूर्णिमा इन तीन दिनोंमें बिजली चमकनेका विशेष फल प्राप्त होता है। यदि प्रतिपदाको मध्यरात्रिके उपरान्त निरम्न आकाशमें द्विण-उत्तरकी ओर गमन करती हुई बिजली दिखलाई पड़े तो आगामी वर्षके लिए अनिष्टकारक फल होता है। पूर्व-पश्चिम सन्ध्याकालके दो घण्टे बाद तड-तड् करती हुई विजली इसी दिन दिखलाई पड़े तो घोर दुर्भिच और शब्दरहित विजली दिखलाई पड़े तो समयानुकूल वर्षा होती है। अमावस्याके दिन वुँदा-बुँदीके साथ विजली चमके तो जङ्गली जानवरोंको कष्ट, धातुओंकी उत्पत्तिमें कमी एवं नागरिकोंमें परस्पर कलह होती है। ज्येष्ट-पूर्णिमाको आकाशमें विजली तड-तड शब्दके साथ चमके तो आगामी वर्षके लिए शुभ, समयानुकुल वर्षा और धन-धान्यकी उत्पत्ति प्रचर परिमाणमें होती है। वर्षाऋत-शावण और भाद्रपदमें ताम्रवर्णकी विजली चमके तो वर्षाका अवरोध होता है। श्रावण मासमें कृष्ण द्वितीया, प्रतिपदा, सप्तमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, शुक्ला प्रतिपदा, पञ्चमी, अष्टमी, द्वादशी और पूर्णिमा तिथियाँ विद्युत् निमित्तको अवगत करनेके लिए विशेष महत्त्वपूर्ण हैं, अवशेष तिथियोंमें रक्त और खेत वर्णकी बिजली चमकनेसे वर्षा और अन्य वर्णकी बिजली चमकनेसे वर्षाका अभाव होता है। क्रुण प्रतिपदाको रात्रिमें लगातार दो घण्टे तक विजली चमके तो श्रावणके महीनेमें वर्षाकी कमी; द्वितीयाको रह-रहकर विजली चमके तथा गर्जन तर्जन भी हो तो भादोंमें अल्पवर्षा और श्रावणके महीनेमें साधारण वर्षा; सप्तमीको पीले रंगकी विजली चमके तथा आकाशमें बादल चित्र-विचित्र रंगके एकत्रित हों तो सामान्यतया वर्षा होती है। एकादृशीको निरभ्र आकाशमें विजली चमके तो फसलमें कमी और अनेक प्रकारसे अशान्ति की सूचना समभनी चाहिए। चतर्दशीको दिनमें विजली चमके तो उत्तम वर्षा और रातमें विजली चमके तो साधारण वर्षा होती है। अमावास्याको हरित, नील और ताम्रवर्णकी विजली चमके तो वर्षाका अवरोध होता है। भाद्रपद मासमें कृष्णपत्त और शुक्छपत्तर्का प्रतिपदाको निरभ्र आकाशमें बिजली चमके तो अकालकी सूचना और मेघाच्छादित आकाशमें विजली चमकती हुई दिखलाई पड़े तो सुकालकी सूचना समभनी चाहिए। कृष्ण पचकी सप्तमी और एकादशीको गर्जन-तर्जनके साथ स्निग्ध और रश्मियुक्त विजली चमके तो परम सुकाल, समयानुकूल वर्षा, सब प्रकारके नागरिकोंमें सन्तोष एवं सभी वस्तुएँ सस्तो होती हैं। पूर्णिमा और अमावास्याको वृँदा-वृँद्कि साथ विजली शब्द करती हुई चमके और उसकी एक धारा-सी यन जाय तो वर्षा अच्छी होती है तथा फसल भी अच्छी ही होती है। शरद्ऋतु—आश्विन और कार्तिकमें विजलीका चमकना प्रायः निरर्थक है। केवल विजयादशमीके दिन विजली चमके तो आगामी वर्षके लिए अशुभस्चक सममना चाहिए। कार्त्तिक मासमें भी विजली चमकनेका फल अमावास्या और पूर्णिमाके अतिरिक्त अन्य तिथियोंमें नहीं होता है। अमावास्याको विजली चमकनेसे खाद्य पदार्थ महँगे और पूर्णिमाको विजली चमकनेसे रासायितक पदार्थ महँगे होते हैं। हेमन्तऋतु—मार्गशीर्प और पोषमें श्याम और ताम्रवर्णकी विजली चमकनेसे वर्षाभाव तथा रक्त, हरित, पीत और चित्र-विचित्र वर्णकी विजली चमकनेसे वर्षा होती है।

#### षष्ठोऽध्यायः

अभ्राणां लच्चणं कृत्स्नं प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम् । प्रशस्त्रमप्रशस्तं च तन्त्रिबोधत तत्त्वतः ॥१॥

बादछोंकी आक्रतिके छत्तण यथाक्रमसे वर्णित करता हूँ। ये दो प्रकारके होते हैं— शुभ और अशुभ ॥१॥

> स्निग्धान्यश्राणि यावन्ति वर्षदानि न संशयः। उत्तरं मार्गमाश्रित्य तिथौ मुखे यदा भवेत्॥२॥

चिकने बादल अवश्य बरसते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं, और उत्तर दिशाके आश्रित् बादल प्रातःकाल नियमतः वर्षा करते हैं।।२।।

> उदीच्यान्यथ पूर्वाणि वर्षदानि शिवानि च । दत्तिणाण्यपराणि स्युः समूत्राणि न संशयः ॥३॥

उत्तर और पूर्व दिशाके बादल सदा उत्तम वर्षा करते हैं और दक्षिण तथा पश्चिमके बादल मूत्रके समान थोड़ी-थोड़ी वर्षा करते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं ॥३॥

> कृष्णानि पीत-ताम्राणि श्वेतानि च यदा भवेत् । तयोर्निर्देश मास्रत्य वर्षदानि शिवानि च ॥४॥

यदि वादल पीले, ताँबे और खेतवर्णके हों तो वे उत्तम वर्षा की सूचना देते हैं।।४॥

अप्सराणां च सत्त्वानां सदृशानि चराणि च। सुस्निग्धानि च यानि स्युवर्षदानि शिवानि च ॥५॥

यदि बादल देवाङ्गनाओं और प्राणियोंके सदृश आचरण करें—विचरण करें और स्निग्ध हों तो वे शुभ होते हैं और उनसे उत्तम वर्षा होती है ॥४॥

शुक्लानि स्निग्धवर्णानि विद्युचित्रघनानि च । सद्यो वर्षं समाख्यान्ति तान्यभ्राणि न संशयः ॥६॥

शुक्छवर्णके बादल स्निग्ध, बिन्दु समान विचित्र—कवृतरके समान रंगके हों तो तत्काल वर्षा होती है ॥६॥

शकुनैः कारणैश्वापि सम्भवन्ति शुभैर्यदा । तदा वर्ष च चेमं च सुभिन्नं च जयं भवेत् ॥७॥

शुभ शकुन और अन्य शुभ-चिह्नों सिहत यदि बादल हों तो वे वर्षा करते हैं तथा क्षेम, कुशल, सुभिन्न और राजाकी विजय सृचित करते हैं ॥७॥

१. प्रशस्तान् मु० A. B. D. I २. अप्रशस्तान् मु० A. B. D. I ३. शुभानि मु० C. I ४. शुभामुहूर्तानि मु० I ७. शुभानि मु० I ६. अम्बराणां मु० I ७. शुभानि मु० I ६. वदेत् मु० I0. आ० I1

#### पिचणां द्विपदानां च सदशानि यदा भवेत् । चतुष्पदानां सौम्यानां तदा विन्द्यान्महञ्जलम् ।।=।।

सोम्य पित्तयोंके सहश, सोम्य द्विपद—मनुष्योंके सहश और सोम्य चतुष्पद—चोपायों— गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा आदिके तुल्य बादल हों तो विजयसूचक समभता चाहिए। इस श्लोकमें सोम्य विशेषणसे तात्पर्य है कि कूर प्राणियोंकी आकृति नहीं ग्रहण करनी चाहिए। जो प्राणी सीधे-साधे स्वभावके हैं, उन्हींकी आकृतिके बादल शुभ सूचक होते हैं। सौम्य प्राणियोंमें हाथी, घोड़ा, बैल, हंस, मयूर, सारस, तोता, मैना, कोयल, कबूतर आदि प्राणी संग्रहीत हैं।।=।।

#### यदा राज्ञः प्रयाणे तु यान्यभ्राणि शुभानि च । अनुमार्गाणि स्निग्धानि तदा राज्ञो जयं वदेत्रः॥६॥

राजाके प्रयाणके समय यदि शुभ रूप बादल हों और वे राजाके मार्गके साथ-साथ गमन करें, स्निग्ध हों तो उस यात्रामें राजाकी विजय होती है ॥६॥

#### ैरथायुधानामश्वानां हस्तिनां सदृशानि च । यान्यग्रतो प्रधावन्ति<sup>\*</sup> जयमाख्यान्त्युपस्थितम् ॥१०॥

रथ-गाड़ी, मोटर तथा आयुध-तळवार, बन्दूक और हाथी आदि प्राणियोंके सहश बादळ राजाके आगे-आगे गमन करें तो वे उसकी जयकी सूचना देते हैं ॥१०॥

### ध्वजानां च पताकानां घण्टानां तोरणस्य च । सदशान्यग्रतो यान्ति जयमाख्यान्त्युपस्थितम् ॥११॥

ध्वजा, पताका, घण्टा, तोरण इत्यादिकी आकृतिवाले वादल राजाके प्रयाण समय आगे-आगे चलें तो उनसे राजाकी विजय सृचित होती है ॥११॥

### शुक्लानि स्निग्धवर्णानि पुरतः पृष्ठतोऽपि वा । अभ्राणि दीप्तरूपाणि जयमाख्यान्त्युपस्थितम् ॥१२॥

श्वेत और चिकने बादल राजाके आगे अथवा पीछे, चमकते हुए गमन करें तो विजय लक्ष्मी उसके सामने उपस्थित रहती है—युद्धमें उसे विजय मिलती है ॥१२॥

## चतुष्पदानां पिचणां ऋव्यादानां च दंष्ट्रिणाम् । सदृशप्रतिलोमानि बधमारुयान्त्युपस्थितम् ॥१३॥

चौपायों — भैंसा, शूकर, गधा आदि पशुओं और मांसभेची करू पिचयों — गीध, काक, बगुला, बाज, तीतर आदि पिचयों एवं दाँतवाले सिंहादि हिंसक प्राणियों के आकारवाले बादल राजाके युद्धार्थ गमन करते समय प्रतिलोम गति — अपसन्यमार्गसे गमन करते हुए दिखाई दें तो राजाका घात अथवा पराजय होती है ॥ १३॥

## असिशक्तितोमराणां खङ्गानां चक्रचर्मणाम् । सदृशप्रतिलोमानि सङ्ग्रामं तेषु निर्दिशेत् ॥१४॥

तलवार, त्रिशूल, भाला, बर्झी, खड्ग, चक्र और ढालके समान आकारवाले और प्रतिलोम—विपरीत मार्गसे गमन करनेवाले बादल युद्धकी सूचना देते हैं ॥१४॥

१. जयं बदेत् मु० A. B. D. । २. भवेत् मु० C. । ३. स्वायुधानाम्, मु०, यदायुधानाम्, मु० C. । ४. अभिधावन्ति मु० C. । ५. पुरस्तात् मु० । ६. अश्राणां मु० B. ।

## धनुषां कवचानां चं बालानां सदृशानि च । खण्डान्यभ्राणि रूचाणि सङ्ग्रामं तेषु निर्दिशेत् ॥१५॥

धनुषाकार, कवचाकार, बाल—हाथी, घोड़ोंको पूँछके बालोंके समान तथा खण्डित और रूक्ष बादल संप्रामकी सूचना देते हैं ॥१५॥

## नानारूपप्रहरणैः सर्वे यान्ति परस्परम् । सङ्ग्रामं तेषु जानीयादतुलं प्रत्युपस्थितम् ॥१६॥

नाना प्रकारके रूप धारण कर सब बादल परस्परमें आघात-प्रतिघात करें तो घोर संप्राम की सूचना अवगत करनी चाहिए॥१६॥

> अभ्रवृत्तं सम्रुच्छाच योऽनुलोमसमं त्रजेत् । यस्य राज्ञो वधस्तस्य भद्रबाहुवचो यथा ॥१७॥

जड़से उखड़े हुए वृत्तके समान यदि बादल गमन करते हुए दिखलाई पड़ें तो राजाके वध की सूचना ज्ञात करनी चाहिए, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥१७॥

> बालाऽभ्रवृत्तमेरणं कुमारामात्ययोर्वदेत् । एवमेवं च विज्ञेयं प्रतिराज्ञां यदा भवेत् ॥१८॥

छोटे-छोटे वृत्तके समान आकृतिवाले बादलोंसे युवराज और मन्त्रीका मरण जानना चाहिए॥१८॥

> तिर्येद्धं यानि गच्छन्ति रूचाणिं च घनानि च। निवर्तयन्ति तान्याशु चम् सर्वो सनायकाम् ॥१६॥

यदि मेघ तिरक्के गमन करते हों, रूच हों और सघन हों तो उनसे नायकसहित समस्त सेनाके युद्धसे छौट आने या पराङ्मुख हो जाने की सूचना मिछती है ।।१६।।

> अभिद्रवन्ति घोषेण महता यां चमृं पुनः । सविद्युतानि चा ऽभ्राणि तदा विन्द्याचमृवधम् ॥२०॥

जिस सेनाके ऊपर बादल घोर गर्जना करते हुए बरसते हैं तथा विजली सहित होते हैं तो उस सेनाका नाश सूचित होता है ॥२०॥

> रुधिरोदकवर्णानि निम्बगन्धीनि यानि च । व्रजन्त्यभ्राणि अत्यन्तं सङ्ग्रामं तेषु निर्दिशेत् ॥२१॥

रुधिरके समान रंगवाले जलकी वर्षा हो और नीम जैसी गन्ध आती हो तथा बादल गमन करते हुए दिखलाई पड़ें तो युद्ध होनेका निर्देश ज्ञात करना चाहिए ॥२१॥

भव्यङ्ग मु० A. -भिमरणं वृधे मु० B. -श्राणिच मु० D. । २. प्रतिन्यानां मु० B., प्रतिराज्ञ मु० C., प्रतिराज्ञा मु० D. । ३. तिर्यञ्च मु० C. । ४. रूपाणि मु० A. D. वृच्चाणि मु० C. । ५. च नायकाम् मु० C. ६. घोरेण मु० C. । ७. चा मु० । ८. वजन्ति-अश्रामतो, मु० A. B. D. ।

## विस्वरं रवमाणाश्च शकुना यान्ति पृष्ठतः । यदा चाश्राणि धूत्राणि तदा विन्द्यान्महर् भयम् ॥२२॥

पीछेकी ओर शब्दसहित अथवा शब्दरहित शकुनरूप धूम जैसी आकृतिवाले वादल महान् भयकी सूचना देते हैं ॥२२॥

> मिलनानि विवर्णानि दीप्तायां दिशि यानि च । दीप्तान्येव यदा यान्ति भयमाख्यान्त्युपस्थितम् ॥२३॥

मिलन तथा वर्णरहित बादल दीप्ति दिशा-सूर्य जिस दिशा—में हो उस दिशामें स्थित हों तो भयकी सूचना समभनी चाहिए।।२३।।

> स्सग्रहे "चापि नचत्रे ग्रहयुद्धे ऽशुभे तिथौ। "सम्भ्रमन्ति यदाऽभ्राणि तदा विन्द्यान्महद् भयम् ॥२४॥ ग्रहूर्ते शकुने वापि निमित्ते वाऽशुभे यदा। सम्भ्रमन्ति यदाऽभ्राणि तदा विन्द्यान्महद् भयम्।॥२५॥

अशुभ बह, नत्तत्र, बहयुद्ध, तिथि-मुहूर्त-शकुन और निमित्तके सद्भावमें बादलोंका भ्रमण हो तो बहुत भारी भयकी सूचना समभनी चाहिए ॥२४-२४॥

> अभ्रशक्तिर्यतो गच्छेत् तां दिशां चार्भि योजयेत् । विपुला चित्रगा स्निग्धा जयमाख्याति निर्भयम् ॥२६॥

भारी शीघ्रगामी और स्निग्ध बादछ जिस दिशामें गमन करें उस दिशामें वे यायी राजाकी विजयकी सूचना करते हैं ॥२६॥

यदा तु धान्यसङ्घानां सहशानि भवन्ति हि। अभ्राणि तोयवर्णानि सस्यं तेषु समृद्धचते ॥२०॥

यदि बादल धान्यके समूहके सदृश अथवा जलके वर्णवाले दिखाई दें तो धान्यकी बहुत पैदावार होती है ॥२७॥

ैं विरागान्यनुलोमानि शुक्लरक्तानि यानि च । स्थावराणीति जानीयात् स्थावराणां च संश्रये ॥२८॥

विरागी, अनुलोम गतिवाले तथा श्वेत और रक्तवर्णके बादल स्थिर हों तो स्थायी--उस स्थानके निवासी राजाकी विजय होती है ॥२८॥

चित्रगानि विलोमानि नीलपीतानि यानि च । चलानीति विजानीयाचलानां च समागमे ॥२६॥

शीव्रगामी, प्रतिलोम गतिसे चलनेवाले, पीत और नीलवर्णके बादल चल होते हैं और ये यायीके लिए समागमकारक हैं ॥२६॥

१. यानि अश्राणि मु० C. । २. सधूमानि मु० A. B. D. । ३-४. महाभयम् मु० A., भयम् महत् मु० B. D. । ५. त्रिवर्णानि मु० A. । ६. सम्राहे मु० A., संग्रहे मु० D. । ७. वा ।  $\pi$ . अश्रमुक्ते मु० C. । ६. सम्भवन्ति मु० C. । १०. दिश. मु० । ११. त्वाभियाजयेत् मु० । १२. वान्यसंधानाम् मु० A. । १३. सहशानां मु० । १४. समृद्ध्यित मु० । १५. विरगानि मु० A. । १६. वलानीति मु० A. । व्यक्तानीति मु० A. । १६. समागमं मु० A. ।

## स्थावराणां जयं विन्द्यात् स्थावराणां द्युतिर्यदा । यायिनां च जयं विन्द्याचलाश्राणां द्युताविप ॥३०॥

जो बादल स्थावरों—निवासियोंके अनुकूल द्युति आदि चिह्नवाले हों तो उस परसे स्थायियोंकी जय जानना और यायीके अनुकूल द्युति आदि हों तो यायीकी विजय जानना चाहिए ॥३०॥

राजा तत्प्रतिरूपैस्तु इयान्यश्राणि सर्वशः । तत् सर्व सफलं विन्दाच्छमं वा यदि वाऽशुभम् ॥३१॥

यदि राज्ञाको बादल अपने प्रतिरूप—सदृश जान पड़ें तो उनसे शुभ और अशुभ दोनों प्रकारका फल अवगत करना चाहिए ॥३१॥

इति नैर्घन्थे भद्रवाहुनिमित्तशास्त्रे अभ्रलक्षणो नाम पष्टोऽध्यायः ॥६॥

विवेचन—आकाशमें बादलोंके आच्छादित होनेसे वर्षा, फसल, जय, पराजय, हानि, लाभ आदिके सम्बन्धमें जाना जाता है। यह एक प्रकारका निमित्त है, जो शुभ-अशुभकी सूचना देता है। बादलोंकी आकृतियाँ अनेक प्रकार की होती हैं। कितपय आकृतियाँ पशु-पित्तयों के आकारकी होती हैं श्रोर कितपय मनुष्य, अख्र-शस्त्र एवं गेंद, कुर्सी आदिके आकार की भी। इन समस्त आकृतियोंको फलकी दृष्टिसे शुभ और अशुभ इन दो भागोंमें विभक्त किया गया है। जो पशु सरल, सीधे और पालत् होते हैं, उनकी आकृतिके बादलोंका फल शुभ और हिंसक, कूर, पुष्ट जंगली जानवरोंकी आकृतिके बादलोंका फल निकृष्ट होता है। इसी प्रकार सौम्य मनुष्य की आकृतिके वादलोंका फल शुभ और कूर मनुष्योंकी आकृतिके बादलोंका फल निकृष्ट होता है। गिनम्ध वर्णके बादलोंका फल उत्तम और कृत्व वर्णके बादलोंका फल सर्वदा निकृष्ट होता है।

पूर्व दिशामें मेघ गर्जन-तर्जन करते हुए स्थित हों तो उत्तम वर्षा होती है तथा फसल भी उत्तम होती है। उत्तर दिशामें वादल लाये हुए हों तो भी वर्षाकी सूचना देते हैं। दिल्ल और पश्चिम दिशामें बादलोंका एकत्र होना वर्षावरोधक होता है। वर्षाका विचार उयेष्ठकी पूर्णिमाकी वर्षासे किया जाता है। यदि उयेष्ठकी पूर्णिमाके दिन पूर्षाषादा नक्षत्र हो और उस दिन बादल आकाशमें आच्छादित हों तो साधारण वर्षा आगामी वर्षमें सममन्ती चाहिए। उत्तरापादा नक्षत्र यदि इस दिन हो तो अच्छी वर्षा होनेकी सूचना जाननी चाहिए। आपाद कृष्णपत्तमें रोहिणींके चन्द्रमा योग हो और उस दिन आकाशमें पूर्व दिशाकी ओर मेघ सुन्दर, सौम्य आकृतिमें स्थित हों तो आगामी वर्षमें सभी दिशाएँ शान्त रहती हैं, पक्षीगण या मृगगण मनोहर शब्द करते हुए आनन्दसे निवास करते हैं, भूमि सुन्दर दिखलाई पड़ती है और धन-धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती है। यदि आकाशमें कहीं कृष्ण-श्वेत मिश्रित वर्णके मेघ आच्छादित हों, कहीं श्वेत वर्णके ही स्थित हों, कहीं कुण्डली आकारमें स्थित सर्पके समान मेघ स्थित हों, कहीं विजली चमकती हुई मेघोंमें दिखलाई पड़े, कहीं कुमकुम और देसूके पुष्पके समान रंगके बादल सामने दिखलाई पड़ें, कहीं मेघोंके इन्द्र-धनुष दिखलाई पड़ें तो आगामी वर्षमें साधारणतः वर्षा होती है। आचार्योंने उयेष्ठ शुक्ल पंचमीके आषाद शुक्ल नवमी तकके मेघोंका फल विशेषरूपसे प्रतिपादित किया है।

१. तज्ञां मु॰ C. । २. तिप्रति मु॰ C. । ३. सर्वतः मु॰ C. । ४. ततः मु॰ C. । ५. सर्वमलं मु॰ C. । ६. वृयात् मु॰ B. C. ।

विशेष फल-यदि ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीको प्रातः निरम्न आकाश हो और एकाएक मेय मध्याहकालमें छा जायें तो पीप मासमें वर्पाकी सृचना देते हैं तथा इस प्रकारके मेयोंसे गुड़, चीनी आदि मधुर पदार्थोंके महँगे होने की भी सृचना सममनी चाहिए। यदि इसी तिथिको रात्रिमें गर्जन-तर्जनके साथ बूँदा-वूँदी हो और पूर्व दिशामें विजली भी चमके तो आगामी वर्षमें सामान्यतया अच्छी वर्षा होनेकी सूचना देते हैं। यदि उपर्युक्त स्थितिमें दक्षिण दिशामें विजली चमकती है तो दुर्भित्त सूचक सममना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीको उत्तरापालगुनी नचत्र हो और इस दिन उत्तर दिशाकी ओरसे मेघ एकत्र होकर आकाशको आच्छादित करें तो वस्न और अन्न सस्ते होते हैं और आपाइसे आश्विन तक अच्छी वर्षा होतो है, सर्वत्र सुभिक्ष होनेकी सूचना मिलती है। केवल यह योग चूहों, सर्पों और जंगली जानवरोंके लिए अनिष्ठप्रद है। उक्त तिथिको गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवारमेंसे कोई भी दिन हो और पूर्व या दिशाकी किरसे वादलोंका उभड़ना आरम्भ हो रहा हो तो निश्चयतः मानव, पशु, पक्षी और अन्य समस्त प्राणियोंके लिए वर्षा अच्छी होती है।

उयेष्ठ शुक्ला पष्टीको आकाशमें मंडलाकार मेघ संचित हों और उनका लाल या काला रंग हो तो आगामी वर्षमें वृष्टिका अभाव अवगत करना चाहिए। यदि इस दिन बुधवार और मघा नच्चका योग हो तथा पूर्व या उत्तरसे मेघ उठ रहे हों तो श्रावण और भाद्रपदमें वर्षा अच्छी होती है, परन्तु अन्नका भाव महँगा रहता है। फसलमें कीड़े लगते हैं तथा सोना, चाँदी आदि खनिज धातुओं के मूल्यमें भी वृद्धि होती है। यदि उयेष्ठ शुक्ला पष्टी रविवारको हो और इस दिन पुष्य नच्चका योग हो तो मेचका आकाशमें छाना बहुत अच्छा होता है। आगामी वर्ष वृष्टि बहुत अच्छी होती है, धन-धान्यकी उत्पत्ति भी श्रेष्ठ होती है।

ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी शनिवारको हो और इस दिन आश्लेप। नत्त्रका भी योग हो तो आकाशमें श्वेत रंगके बादलांका छाजाना उत्तम माना गया है। इस निमित्तसे देशकी उन्निति की सूचना मिलती है। देशका व्यापारिक सम्बन्ध अन्य देशों से बढ़ता है तथा उसकी सैन्य और अर्थ शक्तिका पूर्ण विकास होता है। वर्षा भी समय पर होती है, जिससे कृषि बहुत ही उत्तम होती है। यदि उक्त तिथिको गुरुवार और उत्तराफाल्गुनी नश्चत्रका योग हो और दक्षिण से बादल गर्जना करते हुए एकत्र हों तो आगामी आश्विन मासमें जलकी उत्तम वर्षा होती है तथा फसल भी साधारणतः अच्छी होती है।

ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमीको रिववार या सोमवार दिन हो और इस दिन पश्चिमकी ओर पर्वताकृति बादल दिखलाई पड़े तो आगामी वर्षके शुभ होनेकी सूचना देते हैं। पुष्य, मघा और पूर्वा फाल्गुनी इन नच्चत्रोंमेंसे कोई भी नच्चत्र उस दिन हो तो लोहा, इस्पात तथा इनसे बनो समस्त वस्तुएँ महँगी होती हैं। जूटका वाजार भाव अस्थिर रहता है। तथा आगामी वर्षमें अन्नकी उपज भी कम ही होती है। देशमें गोधन और पशुधनका विनाश होता है। यदि उक्त नच्चत्रोंके साथ गुरुवारका योग हो तो आगामी वर्ष सब प्रकारके मुखपूर्वक व्यतीत होता है। वर्षा प्रचर परिमाणमें होती है। कुपक वर्गको सभी प्रकारसे शान्ति मिलती है।

ज्येष्ठ शुक्ला नवमो शनिवारको यदि आश्लेपा, विशाखा और अनुराधामेंसे कोई भी नच्नत्र हो तो इस दिन मेवोंका आकाशमें व्याप्त होना साधारण वर्षाका सूचक है। साथ ही इन मेघोंसे माव मासमें जलके बरसनेकी भी सूचना मिलती है। जौ, धान, चना, मूँग और वाजरा की उत्पत्ति अधिक होती है। गेहूँका अभाव रहता है या स्वल्प परिमाणमें गेहूँकी उत्पत्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको रिववार या मंगलवार हो और इस दिन ज्येष्ठा या अनुराधा नच्नत्र हो तो आगामी वर्षमें श्रेष्ठ फसल होनेकी स्चना सममनी चाहिए। तिल, तैल, वी और तिलहनों का भाव महँगा होता है तथा घृतमें विशेष लाभ होता है। उक्त प्रकारका मेघ व्यापारी वर्गके लिए भयदायक है तथा आगामी वर्षमें उत्पातोंकी सूचना देता है।

ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको उत्तर दिशाकी ओर सिंह, व्याघ्रके आकारमें बादल छा जायें तो आगामी वर्षके लिए अनिष्ठप्रद समभना चाहिए। इस प्रकारकी मेवस्थिति पौष या माघ मासमें देशके किसी नेताकी मृत्यु भी सृचित करती है। वर्षा और कृषिके लिए उक्त प्रकारकी मेवस्थिति अत्यन्त अनिष्ठकारक है। अन्न और जूटकी फसल सामान्यरूपसे अच्छी नहीं होती। कपास और गन्नेकी फसल अच्छी ही होती है। यदि उक्त तिथिको गुरुवार हो तो इस प्रकारकी मेवस्थिति द्विज लोगोंमें भय उत्पन्न करती है तथा देशमें अधार्मिक वातावरण उप-स्थित करनेका कारण वनती है।

ज्येष्ठ शुकला द्वादशीको बुधवार हो और इस दिन पश्चिम दिशामें सुन्दर और सौम्य आकारमें बादल आकाशमें छा जावें तो आगामी वर्षमें अच्छी वर्षा होती है। यदि इस दिन ज्येष्ठा या मूल नत्त्रत्रमेंसे कोई नत्त्रत्र हो तो उक्त प्रकारकी मेघकी स्थितिसे धन-धान्यकी उत्पत्तिमें डेंद्र गुनी वृद्धि हो जाती है। उपयोगकी समस्त वस्तुएँ आगामी वर्षमें सस्ती होती हैं।

ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशीको गुरुवार हो और इस दिन पूर्व दिशाकी ओरसे बादल उमड़ते हुए एकत्र हों तो उत्तम वर्षाकी सूचना देते हैं। अनुराधा नक्षत्र भी हो तो कृषिमें वृद्धि होती है। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशीकी रात्रिमें वर्षा हो और आकाश मण्डालाकार रूपमें मेघाच्छन्न हो तो आगामी वर्षमें खेती अच्छी होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमाको आकाशमें सघन मेघ आच्छादित हों और इस दिन गुरुवार हो तो आगामी वर्षमें सुभिन्नकी सूचना समभनी चाहिए।

आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदाको हाथी और अश्वके आकारमें कृष्णवर्णके बादल आकाशमें अवस्थित हो जायँ तथा पूर्व दिशासे वायु भी चलती हो और हल्की वर्षा हो रही हो तो आगामी वर्षमें दुष्कालको सूचना समभनी चाहिए। आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदाके दिन आकाशमें बादलोंका आच्छादित होना तो उत्तम होता है, पर पानीका बरसना अत्यन्त अनिष्टप्रद समभा जाता है। इस दिन अनेक प्रकारके निमित्तांका विचार किया जाता है-यदि रातमें उत्तर दिशासे श्रगाल मन्द-मन्द शब्द करते हुए बोलें तो आश्विन मासमें वर्षाका अभाव होता है तथा समस्त खाद्य पदार्थ महँगे होते हैं। तेज भूपका पड़ना श्रेष्ठ समभा जाता है और यह छत्तृण सुभित्तका द्योतक होता है। आषाढ़ कृष्णा द्वितीयाको पर्वत, या समुद्रके आकारमें उमडते हुए बादल एकत्रित हों और गर्जना करें, पर वर्षा न हो तो साधारणतः अच्छा समभा जाता है। आगामी श्रावण और भाद्रपद्में वर्षा होती है। आषाढ़ कृष्णा द्वितीयाको सुन्दर द्विपदाकार मेघ आकाशमें अवस्थित हों तो उत्तम समभा जाता है। वर्षा भी उत्तम होती है तथा आगामी वर्ष फसल भी अच्छी होती है। यदि आषाढ़ कृष्णा द्वितीयाको सोमवार हो और इस दिन श्रवण नज्ञत्र हो तो उक्त प्रकारके मेघका विशेष फल प्राप्त होता है। तिलहनकी उत्पत्ति प्रचुर परिमाणमें होती है तथा पशुधनकी वृद्धि भी होती रहती है। इस तिथिको मेघाच्छन्न आकाश होने पर रात्रिमें शुकर और जंगली जानवरींका कर्कश शब्द सुनाई पड़े तो जिस नगरके व्यक्ति इस शब्दको सुनते हैं, उसके चारों ओर दस-दस कोशकी दरी तक महामारी फैलती है। यह फल कार्त्तिक मासमें ही प्राप्त होता है, सारा नगर कार्त्तिकमें वीरान हो जाता है। फसल भी कमजोर होती है और फसलको नष्ट करनेवाले कीड़ोंकी वृद्धि होती है। यदि उक्त तिथिको प्रातःकाल आकाश निरम्न हो और सन्ध्या समय रंग-विरंगे वर्णके बादल प्रवसे पश्चिमको ओर गमन करते हुए दिखलाई पड़ें तो सात दिनोंके उपरान्त घनघोर वर्षा होती है तथा श्रावण महीनेमें भी खब वर्षा होनेकी सूचना समभती चाहिए। यदि उक्त तिथिको दिन भर

मेघाच्छन्न आकाश रहे और सन्ध्या समय निरभ्र हो जाय तो आगामी महीनेमें साधारण जलकी वर्षा होती है तथा भाद्रपदमें सूखा पड़ता है।

आपाढ़ कृष्ण तृतीयाको प्रातःकाळ ही आकाश मेघाच्छन्न हो जाय तो आगामी दो महीनोंमें अच्छी वर्षा होती है तथा विश्वमें सुभित्त होनेकी सूचना समभनी चाहिए। काळे रंगके अनाज महँगे होते हैं और श्वेत रंगकी सभी वस्तुएँ सस्ती होती हैं। यदि उक्त तिथिको मंगळवार हो तो विशेप वर्षाकी सूचना समभनी चाहिए। धनिष्ठा नत्त्रत्र सन्ध्या समयमें स्थित हो और इस तिथिको मंगळवार मेघ स्थित हों तो भाद्रपद मासमें भी वर्षाकी सूचना समभनी चाहिए।

आपाड़ कृष्णा चतुर्थीको मंगलवार या शनिवार हो, पूर्वापाडा, उत्तरापाडा और श्रावणमें से कोई भी एक नत्त्रत हो तो उक्त तिथिको प्रातःकाल ही मेघाच्छन्न होनेसे आगामी वर्ष अच्छी वर्षाकी सूचना मिलती है। धन-धान्यकी वृद्धि होती है। जुटकी उपजके लिए उक्त मेवस्थिति अच्छी समभी जाती है। आपाद कृष्णा पञ्चमीको मनुष्यके आकारमें मेघ आकाशमें स्थित हों तो वर्षा और फसल उत्तम होती हैं। देशकी आर्थिक स्थितिमें बृद्धि होती है। विदेशोंसे भी देश का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होता है। गेहूँ, गुड़ और लाल वस्नके व्यापारमें विशेष लाभ होता है। मोती, सोना, रत्न और अन्य प्रकारके बहुमूल्य जवाहरात की मँहगी होती है। आषाढ़ कृष्णा षष्टीको निरभ्र आकाश रहे और पूर्व दिशासे तेज वायू चले तथा सन्ध्या समय पीतवर्णके बादल आकाशमें व्याप्त हो जायँ तो श्रावणमें वर्षाकी कमी, भाद्रपद्में सामान्य वर्षा और आश्विनमें उत्तम वर्षाकी सूचना समभनी चाहिए। यदि उक्त तिथि रविवार, सोमबार और मंगलवारको हो तो सामान्यतः वर्षा उत्तम होती है तथा तृण और काष्ट्रका मृल्य बढता है। पशुओंके मृल्यमें भी वृद्धि हो जाती है। यदि उक्त तिथिको अश्विनी नक्षत्र हो तो वर्षा अच्छी होती है, किन्तु फसलमें कमी रहती है। बाढ और अतिवृष्टिके कारण फसल नष्ट हो जाती है। माय मासमें भी वृष्टिकी सूचना उक्त प्रकारके मेघकी स्थितिसे मिछती है। यदि आषाढ कृष्ण सप्तमीको रातमें एकाएक मेघ एकत्र हो जायँ तथा वर्षा न हो तो तीन दिनके पश्चात् अच्छी वर्षा होनेकी सचना समभनी चाहिए। यदि उक्त तिथिको प्रातःकाल ही मेय एकत्रित हों तथा हल्की वर्षा हो रही हो तो आपाढ़ मासमें अच्छी वर्षा, श्रावणमें कमी और भाद्रपदमें वर्षाका अभाव तथा आश्विन मासमें छिट-पट वर्षा समभनी चाहिए। यदि उक्त तिथि सोमवारको पडे तो सर्यकी मेचस्थिति जगतमें हाहाकार होनेकी सूचना देती है। अर्थात् मनुष्य और पशु सभी प्राणी कष्ट पाते हैं। आश्वन मासमें अनेक प्रकारकी बीमारियाँ भी व्याप्त होती हैं। आपाढ़ कृष्ण अष्टमीको प्रातःकाल सूर्योदय ही न हो अर्थात् सूर्य मेघाच्छन्न हो और मध्याह्नमें तेज धूप हो तो श्रावण मासमें वर्षाकी सूचना समभनी चाहिए। भरणी नत्त्र हो तो इसका फलारेश अत्यन्त अनिष्टकर होता है। फसलमें अनेक प्रकारके रोग लग जाते हैं तथा व्यापारमें भी हानि होती है। आपाद कृष्णा नवमीको पर्वताकार बादल दिखलाई पड़े तो शुभ, ध्वजा-घण्टा-पताकाके आकारमें बादल दिखलाई पड़े तो प्रचुर वर्षा और व्यापारमें लाभ होता है। यदि इस दिन बादलोंकी आकृति मांसभन्ती पशुओंके समान हो तो राष्ट्रके लिए भय होता है तथा आन्तरिक गृह कलहके साथ अन्य शत्रु राष्ट्रांकी ओरसे भी भय होता है। यदि तलवार, त्रिशूल, भाला, बर्ळी आदि अस्त्रोंके रूपमें बाद्लोंकी आकृति उक्त तिथिको दिखलाई पड़े तो युद्धकी सूचना सम-भनी चाहिए। यदि आपाद कृष्ण दशमीको उखड़े हुए वृचको आकृतिके समान वाद्र दिखलाई पड़े तो वर्षाका अभाव तथा राष्ट्रमें नाना प्रकारके उपद्रवोंकी सूचना समभनी चाहिए। आपाढ कृष्ण एकादशीको रुधिर वर्णके बादल आकाशमें आच्छादित हों तो आगामी वर्प प्रजाको अनेक प्रकारका कष्ट होता है तथा खाद्य पदार्थोंकी कमी होती है। आपाद कृष्ण द्वादशी और

त्रयोदशीको पूर्व दिशाकी ओरसे वादलांका एकत्र होना दिखलाई पड़े तो फसलकी चित तथा वर्षाका अभाव और चतुर्दशीको गर्जन-तर्जनके साथ बादल आकाशमें व्याप्त हुए दिखलाई पड़ें तो श्रावणमें सूखा पड़ता है। आमावस्याको वर्षा होना शुभ है और धूप पड़ना अनिष्टकारक है। शुक्ला प्रतिपदाको मेघोंका एकत्र होना शुभ, वर्षा होना सामान्य और धूप पड़ना अनिष्टकारक है। शुक्ला दितीया और तृतीयाको पूर्वमें मेघोंका एकत्रित होना शुभ सूचक है।

#### सप्तमो अयायः

अथातः सम्प्रवच्यामि सन्ध्यानां लच्चणं ततः। प्रशस्तमप्रशस्तं च यथातत्त्वं निबोधत ॥१॥

सन्ध्याओंके छत्तणका निरूपण किया जाता है। ये सन्ध्याएँ दो प्रकारकी होती हैं— प्रशस्त और अप्रशस्त । निमित्त शास्त्रके तत्त्वोंके अनुसार उनका फल अवगत करना चाहिए॥१॥

उद्गच्छमाने चादित्ये यदा सन्ध्या विराजते । नागराणां जयं विन्द्यादस्तं गच्छति यायिनाम् ॥२॥

सूर्योदयके समयकी सन्ध्या नगरोंको और सूर्यास्तके समयकी सन्ध्या यायीके लिए जय देनेवाली होती है ॥२॥

> उद्गच्छमाने चादित्ये शुक्ला सन्ध्या यदा भवेत् । उत्तरेण गतां सौम्या ब्राह्मणानां जयं विदुः ॥३॥

सूर्योदयके समयकी सन्ध्या यदि रवेतवर्णकी हो और वह उत्तर दिशामें हो तथा सौम्य हो तो ब्राह्मणोंके लिए जयदायक होती है ॥३॥

> उद्गच्छमाने चाऽिदत्ये रक्ता सन्ध्या यदा भवेत् । पूर्वेण च गता सौम्या चित्रयाणां जयावहा ॥४॥

सूर्योदयके समय लाल वर्णकी सन्ध्या हो और वह पूर्व दिशामें स्थित हो तथा सौम्य हो तो चत्रियोंको जय देनेवाली होती है ॥४॥

उद्गच्छ्माने चाऽदित्ये पीता सन्ध्या यदा भवेत्। दिचणेन गता सौम्या वैश्यानां सां जयावहाः ॥५॥

सूर्योद्यके समय पीत वर्णकी सन्ध्या यदि हो और यह दक्षिण दिशाका आश्रय करे तथा सौम्य हो तो वैश्योंके लिए जयदायी होती है ॥॥।

> उद्गच्छमाने चादित्ये कृष्णसन्ध्या यदा भवेत् । अपरेण गता सौम्या शूद्राणां च जयावहार् ॥६॥

सूर्योदयके समय कृष्णवर्णकी सन्ध्या यदि हो और वह पश्चिम दिशाका आश्रय करे तथा सौम्य हो तो शू द्रोंके लिए जयकारक होती है ॥६॥

> सन्ध्योत्तरा जयं राज्ञः ततः कुर्यात् पराजयम् । पूर्वा चेमं सुभिन्नं च पश्चिमा च भयङ्करा ॥७॥

उत्तर दिशाकी सन्ध्या राजाके लिए जयसूचक है और दिलाण दिशाकी सन्ध्या पराजय सूचक होती है। पूर्व दिशाकी सन्ध्या क्षेमकुशल सूचक और पश्चिम दिशाकी सन्ध्या भयङ्कर होती है।।७॥

१. त्विह मु० C. । २. वादित्ये मु० । ३. जायिनाम् मु० C. । ४. वादित्ये मु० । ५. गतो मु० । ६. चा मु० C. । ७. यथावहा मु० B. जयंकरा मु० C. । ६. यथावहा मु० B. जयंकरा मु० C. । ६. कुर्यात् विद्या च पराजयम् मु० । १०. तु मु० ।

## आग्नेयी अग्निमाख्याति नैऋती राष्ट्रनाशिनी । वायव्या प्रावृषं हन्यात ईशानी च शुभावहा ॥=॥

अग्निकोणको सन्ध्या अग्निभय कारक, नैर्ऋत्य दिशाकी सन्ध्या देशका नाश करनेवाली, वायुकोणकी सन्ध्या वर्षाकी हानिकारक एवं ईशानकोणकी सन्ध्या शुभ होती है ॥८॥

> एवं सम्पत्कराद्येषु नचत्रेष्विप निर्दिशेत् । जयं सा कुरुते सन्ध्या साधकेषु सम्रुत्थिता ॥६॥

इसी प्रकार सम्पत्तिका लाभ आदि करानेवाले नत्त्रत्रोंमें भी निर्देश करना चाहिए, इस प्रकारकी सन्ध्या साधकको जयप्रदा होती है। तात्पर्य यह है कि साधक पुरुषको नत्त्रत्रोंमें भी शुभ सम्ध्याका दिखाई देना जयप्रद होता है।।१॥

## उदयास्तमनेऽर्कस्य यान्यभ्राण्यग्रतो भवेत् । सप्रभाणि सरश्मीनि तानि सन्ध्या विनिर्दिशेत् ॥१०॥

सूर्यके उदयास्तके समय बादलोंपर जो सूर्यकी प्रभा पड़ती है, उस प्रभासे बादलोंमें नाना प्रकारके वर्ण उत्पन्न हो जाते हैं, उसीका नाम सन्ध्या है ॥१०॥

> अश्राणां यानि रूपाणि सौम्यानि विकृतानि च। सर्वाणि तानि सन्ध्यायां तथैव प्रतिवारयेत् ॥११॥

अभ्र अध्यायमें जो उनके अच्छे और बुरे फल निरूपित किये गये हैं, उस सबको इन सन्ध्या अध्यायमें भी लागू कर लेना चाहिए ॥११॥

> एवमस्तमने काले या सन्ध्या सर्व उच्यते । लच्चणं यत् तु सन्ध्यानां शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥१२॥

उपर्युक्त सूर्योदयकी सन्ध्याके छत्तण और शुभाशुभ फलानुसार अस्तकालकी सन्ध्याका भी शुभाशुभ फल अवगत करना चाहिए।।??।।

> स्निग्धवर्णमती सन्ध्या वर्षदा सर्वशो भवेत् । "सर्वा वीथिगता वाऽपि सुनचत्रा" विशेषतः ॥१३॥

स्निग्ध वर्णकी सन्ध्या वर्षा देनेवाली होती हैं; वीथियोंमें प्राप्त और विशेषकर शुभ न ह्यत्रों-वाली सन्ध्या वर्षाको करती हैं ॥१३॥

ं पूर्वरात्रपरिवेषा ैं सविद्युत्परिखायुता । सरश्मी सर्वतः सन्ध्या सद्यो वर्ष प्रयच्छति ॥१४॥

पूर्व रात्रि—पिछली बीती हुई रात्रिको परिवेप हो और परिखायुक्त विजली हो तथा सब ओर रश्मि सहित सन्ध्या हो तो तत्काल वर्षा होती है।।१४॥

१. वर्षणं मु०। २. संयुक्त रागेषु मु० ८.। ३. विनतानि मु० ८.। ४. सा सन्ध्या मु० ८०। ५. प्रतिचारयेत् मु०। ६.-७.-८. उदये चिप मु० ८.। ६. स्थावराणां शुभाऽशुभम् मु० ८.। १०. च मु०। ११. सर्व मु० ८.। १२. नचत्राणि मु०। १३. सर्वरात्रि मु०। १४. सपरिवेषा मु० ८.। १५. सर्वश्वता मु० А.। १६. सुरश्मि मु० ८.। १७. सर्वशः मु०। १८. सर्वसन्ध्यायां मु० ८.।

## प्रतिसूर्यागमस्तत्र शक्रचौपरजस्तथा । सन्ध्यायां यदि दृश्यन्ते सद्यो वर्षं प्रयच्छति ॥१५॥

प्रतिसूर्यका आगमन हो, वहाँ पर इन्द्रधनुष रजोयुक्त सन्ध्यामें दिखलाई पड़े तो तत्काल वर्षा होती है ॥१४॥

# सन्ध्यायामेकरिशमस्तु यदा सृजति भास्करः । उदितोऽस्तिमतो चापि विन्द्याद् वर्षम्रपस्थितम् ॥१६॥

सन्ध्यामें सूर्य उदय या अस्तके समयमें एक रिमवाला दिखलाई पड़े तो तत्काल वर्षा होती है ॥१६॥

#### आदित्यपरिवेषस्तु सन्ध्यायां यदि दृश्यते । वर्षं महद् विजानीयाद् भयं वाऽथ<sup>3</sup> प्रवर्षणे<sup>3</sup> ॥१७॥

सन्ध्यामें सूर्यके परिवेष दिखलाई दें तो भारी वर्षा होती है अथवा भय होता है। तात्पर्य यह है कि सन्ध्याकालमें सूर्यका परिवेष दिखलाई देना शुभ नहीं माना जाता है। इसका फला-देश अच्छा नहीं होता। वर्षा भी होती है तो अधिक होती है जिससे मनुष्य और पशुओंको कष्ट ही होता है।।१७।।

#### त्रिमण्डलपरिचिप्तो यदि वा पश्चमण्डलः। सन्ध्यायां दृश्यते सूर्यो महावर्षस्य सम्भवः॥१८॥

यदि सूर्य सन्ध्यामें तीन मंडल अथवा पाँच मंडलसे घिरा हुआ दिखाई दे तो महा वर्षाका होना संभव होता है ॥१८॥

#### द्योतयन्ती दिशः सर्वा यदा सन्ध्या प्रदृश्यते । महामेघस्तदा विन्दाद् भद्रवाह्नवचो यथा ॥१६॥

सब सन्ध्याओंमें प्रकाशमान भल्लभलाहट युक्त सन्ध्या दिखाई दे तो बड़ी भारी वर्षा होती है, ऐसा भद्रबाहुका वचन है ॥१६॥

#### सरस्तडागप्रतिमाक्रूपकुम्भनिभा च या। यदा पश्यति सुस्निग्धा सा सन्ध्या वर्षदा स्मृता ॥२०॥

सरोवर, तालाब, प्रतिमा, कूप और कुम्भ सदृश स्निग्ध सन्ध्या यदि दिखाई दे तो वर्षा होगी, ऐसा जानना चाहिए ॥२०॥

## धूम्रवर्णा बहुन्छिद्रा खण्डपापसमा यदा । या सन्ध्या दृश्यते नित्यं सा तु राज्ञो भयङ्करा ॥२१॥

धूम्र वर्णवाली, छिद्रयुक्त, खण्डरूप सन्ध्या यदि नील दिखाई दे तो वह राजाको भय-कारक है ॥२१॥

१. सध्रुवं मु०। २.-३. चाऽवर्षणे पुनः मु० A.। ४. अथवा मु०। ५. महावृत्तस्य मु०। ६. महामेवं मु०। ७. दृश्यति मु०। ८. शिवा मु० C.।

## द्विपदाश्रतुष्पदाः क्रूराः पत्तिणश्र<sup>ी</sup> भयङ्कराः । सन्ध्यायां यदि दृश्यन्ते भयमाख्यान्त्युपस्थितम् ॥२२॥

कूर स्वभाववाले द्विपद, चतुष्पद और पक्षीगणके सदृश बादल यदि सन्ध्याकालमें दिख-लाई दे तो भय उपस्थित होता है ॥२२॥

> अनावृष्टिभयं रोगं दुर्भित्तं राजविद्रवम् । रूचायां विकृतायां च<sup>ै</sup>सन्घ्यामभिनिर्दिशेत् ॥२३॥

सन्ध्यामें बादल रूच और विकृतरूप दिखाई दें तो अनावृष्टि, भय, रोग, दुर्भिक्ष और राजाका उपद्रव होता है ॥२३॥

> विंशतियोजनानि स्युर्विद्युद्धाति च सुप्रभा । ततोऽधिकं तु स्तनितं अश्रं यत्रैव दृश्यते ॥२४॥

पश्चयोजनिका सन्ध्या वायुवर्षं च दूरतः । त्रिरात्रं सप्तरात्रं च सद्यो वा पाकमादिशेत् ॥२५॥

बिजलोकी प्रभा बीस योजन—५० कोश परसे दिखाई दे तथा इससे भी अधिक दूरीसे बादल दिखलाई दें तो वायु और वर्षा भी इतने ही योजनकी दूरी तक दिखलाई देती हैं। यदि सन्ध्या पाँच योजन—बीस कोशसे दिखलाई दे तो वायु और वर्षा भी इतनी ही दूरीसे दिखलाई पड़ती है। उपर्युक्त चिह्नोंका फल तीन या सात रात्रिमें मिलता है। तात्पर्य यह है कि जब बीस कोशकी दूरीसे सन्ध्या और अस्सी कोशकी दूरीसे विद्युत्प्रभा और अभ्र-बादल दिखलाई देते हैं, तब वर्षा भी उस स्थानके चारों ओर अस्सी कोश या बीस कोशकी दूरीमें बरसती है। यह फलादेश तीन या सात दिनोंमें प्राप्त होता है। ॥२४-२४॥

## उल्कावत् साधनं सर्वं सन्ध्यायामभिनिर्दिशेत् । अतः परं प्रवच्यामि मेघानां तन्निबोधत ॥२६॥

उल्का अध्यायके समान सन्ध्याके सब छत्तण और फछ समभना चाहिए। जिस प्रकार अशुभ और दुर्भाग्य आकृतिवाली उल्काएँ देश, समाज, व्यक्ति और राष्ट्रके छिए हानिकारक समभी जाती हैं, उसी प्रकार सन्ध्याएँ भी। अब आगे मेघका फछ और छत्तण निरूपित किया जाता है, उसे अवगत करना चाहिए॥२६॥

इति नैर्पन्थे भद्रबाहुके निमित्ते सन्ध्यालक्षर्णं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥॥

१. पिचणस्तु मु०। २. सन्ध्यायां विनिदिंशेत् , मु०। ३. स्वनितम् मु०। ४. त्रिरात्रां मु०। ५. सप्तरात्रां मु०।

विशेष नोट-मुद्रित प्रतिमें श्लोक-संख्या २२, २३ में व्यतिक्रम मिलता है।

विवेचन-प्रतिदिन सूर्यके अर्धास्त हो जानेके समयसे जब तक आकाशमें नन्नत्र भली भाँति दिखाई न दें तब तक सन्ध्या काल रहता है, इसी प्रकार अर्धोदित सूर्यसे पहले तारा दर्शन तक सन्ध्याकाल माना जाता है। सन्ध्या समय बार-बार ऊँचा भयंकर शब्द करता हुआ मृग प्रामके नष्ट होनेकी सूचना करता है। सेनाके दिचण भागमें स्थित मृग सूर्यके सम्मुख महान् शब्द करें तो सेनाका नाश सममना चाहिए। यदि पूर्वमें प्रातः सन्ध्याके समय सूर्यकी ओर मुख करके मृग और पित्तयोंके शब्दसे युक्त सन्ध्या दिखलाई पड़े तो देशके नाशकी सूचना मिलती है। दिचण दिशामें स्थित मृग सूर्यकी ओर मुख करके शब्द करें तो शत्रुओं द्वारा नगर प्रहण किया जाता है। गृह, वृत्त, तोरण मथन और धूलिके साथ मिट्टीके ढेलोंको भी उड़ानेवाला पवन प्रबल वेग और भयंकर रूखे शब्दसे पिचयोंको आक्रान्त करें तो अशुभकारी सन्ध्या होती है । सन्ध्याकालमें मन्द पवनके प्रवाहसे हिलते हुए पलाश अथवा मधुर शब्द करते हुए विहङ्ग और मृग निनाद करते हों तो सन्ध्या पूज्य होती है। सन्ध्याकालमें दण्ड, तडित, मत्स्य, मंडल, परिवेष, इन्द्रधनुप, ऐरावत और सूर्यको किरणें इन सबका स्निग्ध होना शोब्र ही वर्षाको छाता हैं । टूटो-फूटी, चीण, विध्वस्त, विकराल, कुटिल, बाईँ ओरको फुकी हुई छोटी-छोटी और मलिन सूर्य किरणें सन्ध्याकालमें हों तो उपद्रव या युद्ध होनेकी सूचना समभनी चाहिए। उक्त प्रकारकी सन्ध्या वर्षावरोधक होती है। अन्धकारविहीन आकाशमें सूर्यकी किरणोंका निर्मेल, प्रसन्न, सीधा और प्रदक्षिणके आकारमें भ्रमण करना संसारके मंगलका कारण है। यदि सूर्यरिश्मयाँ आदि, मध्य और अन्तगामी होकर चिकनी, सरल, अखण्डित और श्वेत हों तो वर्षा होती है। कृष्ण, पीत, कपिश, रक्त, हरित आदि विभिन्न वर्णौंकी किरणें आकाशमें ज्याप्त हो जायँ तो अच्छी वर्षा होती है तथा एक सप्ताह तक भय भी बना रहता है। यदि सन्ध्या समय सूर्यकी किरणें ताम्र रंगकी हों तो सेनापतिकी मृत्यु, पीछे और छाछ रंगके समान हों तो सेनापतिको दुःख, हरे रंगकी होनेसे पशु और धान्यका नाश, धूम्रवर्णकी होनेसे गायोंका नाश, मंजीठके समान आभा और रंगदार होनेसे शस्त्र व अग्निभय, पीत हो तो पवनके साथ वर्षा, भस्मके समान होनेसे अनावृष्टि और मिश्रित एवं कल्माप रंग होनेसे वृष्टिका ज्ञीणभाव होता है। सन्ध्याकालीन धूल दुपहरियाके फूल और अंजनके चूर्णके समान काली होकर जब सूर्यके सामने आती है, तब मनुष्य सैकड़ों प्रकारके रोगोंसे पीड़ित होता है। यदि सन्ध्याकालमें सूर्यकी किरणें श्वेत रंगकी हों तो मानवका अभ्युदय और उसकी शान्ति सृचित होती है। यदि सूर्यकी किरणें सन्ध्या समय जल और पवनसे मिलकर दण्डके समान हो जायँ, तो यह दण्ड कहलाता है। जब यह दण्ड विदिशाओंमें स्थित होता है तो राजाओंके लिए और जब दिशाओंमें स्थित होता है तो द्विजातियोंके लिए अनिष्टकारी है। दिन निकलनेसे पहले और मध्य सन्धिमें जो दण्ड दिखलाई दे तो शस्त्रभय और रोगभय करनेवाला होता है, शुक्लादि वर्णका हो तो ब्राह्मणोंको कष्टकारक, भयदायक और अर्थविनाश करनेवाला होता है।

आकाशमें सूर्यके ढकनेवाले दहीके समान किनारेदार नीले मेघकी अभ्रतरु कहते हैं। यह पीले रंगका मेघ यदि नीचेकी ओर मुख किये हुए मालूम पड़े तो अधिक वर्षा करता है। अभ्रतरु शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाले राजाके पीले-पीले चलकर अक्स्मान् शान्त हो जाय तो युवराज और मन्त्रीका नाश होता है।

नील कमल, वैडूर्य और पद्मकेसरके समान कान्तियुक्त, वायुरहित सूर्यकी किरणोंको प्रकाशित करे तो घोर वर्षा होती है। इस प्रकारकी सन्ध्याका फल तीन दिनोंमें प्राप्त हो जाता है। यदि सन्ध्याके समय गन्धर्वनगर, कुहासा और घूम छाये हुए दिखलाई पड़े तो वर्षाकी कमी होती है। सन्ध्याकालमें शस्त्र धारण किये हुए नर रूपधारीके समान मेघ सूर्यके सम्मुख छिन्न-

भिन्न हों तो रात्रुभय होता है। शुक्छवर्ण और शुक्छ किनारेवाले मेघ सन्ध्या समयमें सूर्यको आच्छादित करें तो वर्षा होनेका योग समभना चाहिए। सूर्यके उदयकालमें शुक्ल वर्णको परिधि दिखलाई दे तो राजाको विपद् होती है, रक्तवर्णसे सेनाको और कनकवर्णकी हो तो बल और पुरुषार्थकी वृद्धि होती है। यदि प्रातःकालीन सन्ध्याके समय सूर्यके दोनों ओरकी परिधि, यदि शरीरवाली हो जाय तो बहुत सा जल बरसता है और सब परिधि दिशाओंको घेर ले तो जलका कण भी नहीं बरसता। सन्ध्या कालमें मेघ, ध्वज, ल्रुज, पर्वत, हस्ती और घोड़ेका रूप धारण करें तो जयका कारण हैं और रक्तके समान लाल हों तो युद्धका कारण होते हैं। पलालके धुएँके समान स्निग्ध मूर्तिधारी मेघ राजा लोगोंके बलको बढ़ाते हैं। सन्ध्याकालमें सूर्यका प्रकाश तीहण आकार हो या नीचेकी ओर मुके आकारका हो तो मंगल होता है। सूर्यके सममुख होकर पत्ती, गीदड़ और मृग सन्ध्याकालमें शब्द करें तो सुभिक्तका नाश होता है, प्रजामें आपसमें संघर्ष होता है और अनेक प्रकारसे देशमें कलह एवं उपद्रव होते हैं।

यदि सूर्योदयकालमें दिशाएँ पीत, हरित और चित्र-विचित्र वर्णकी माल्म हों तो सात दिनमें प्रजामें भयंकर रोग, नील वर्णकी माल्म हो तो समय पर वर्षा और कृष्ण वर्णकी माल्म हो तो बालकोंमें रोग फैलता है। यदि सायंकालीन सन्ध्याके समय दिल्ला दिशासे मेघ आते हुए दिखलाई पड़ें तो आठ दिनों तक वर्षाभाव, पश्चिम दिशासे आते हुए माल्म पड़ें तो पाँच दिनोंका वर्षाभाव, उत्तर दिशासे आते हुए माल्म पड़ें तो खूब वर्षा और पूर्व दिशासे आते हुए मेघ गर्जन सिहत दिखलाई पड़ें तो आठ दिनों तक घनघोर वर्षा होने की सूचना मिलती है। प्रातःकालीन और सायंकालीन सन्ध्याओंके वर्ग एक समान हों तो एक महीने तक मशाला और तिलहनका भाव सस्ता, सुवर्ण और चाँदीका भाव महँगा तथा वर्ण परिवर्तन हो तो सभी प्रकारकी वस्तुओंके भाव नीचे गिर जाते हैं।

ज्येष्ठ कुष्ण प्रतिपदाकी प्रातःकालीन सन्ध्या श्वेतवर्णकी हो तो आपाइमें श्रेष्ठ वर्षा, लाल वर्णकी हो तो आषाढमें वर्षाका अभाव और श्रावणमें स्वल्प वर्षा, पीतवर्णकी हो तो भी आपाढ में समयोचित वर्षा एवं विचित्र वर्णकी हो तो आगामी वर्षा ऋतुमें सामान्य रूपसे अच्छी वर्षा होती है। उक्त तिथिको सायंकालीन सन्ध्या श्वेत या रक्त वर्णकी हो तो सात दिनके उपरान्त वर्षा एवं मिश्रित वर्णकी हो तो वर्षा ऋतुमें अच्छी वर्षा हीती है। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीयाको प्रात:-कालीन सन्ध्या श्वेत वर्णकी हो तो वर्षा ऋतुमें अच्छी वर्षा होती है। ज्येष्ट कृष्ण द्वितीयाको प्रातःकालीन सन्ध्या श्वेत वर्णकी हो और पूर्व दिशासे बादल घुमड़कर एकत्र होते हए दिख-लाई पड़ें तो आषाढ़में वर्षाका अभाव और वर्षा ऋतुमें भी अल्प वर्षा तथा सायंकालीन सन्ध्या में बादलोंकी गर्जना सुनाई पड़े या बूँदा-बूँदी हो तो घोर दुर्भिच्का अनुमान करना चाहिए। उक्त प्रकारकी सन्ध्याएँ व्यापारमें लाभ सुचित करती हैं। सट्टेकेंव यापारियोंके लिए उत्तम फल देती हैं। वस्तुओं के भाव प्रतिदिन ऊँचे उठते जाते हैं। सभी चिकने पदार्थ और तिलहन आदि पदार्थीका भाव कुछ सस्ता होता है। उक्त सन्ध्याका फल एक महीने तक प्राप्त होता है। यह सन्ध्या जनतामें रोगको उत्पन्नकारक होती है। ज्येष्ठ कृष्ण तृतीयाका चय हो और इस दिन चतुर्थी पंचमी तिथिसे विद्ध हो तो उक्त तिथिकी प्रातःकालीन सन्ध्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। यदि इस प्रकारकी सन्ध्यामें अर्धीद्यके समय सूर्यके चारो ओर नीलवर्णका मंडलाकार परिवेप दिखळाई पड़े तो माय और फाल्गुन मासमें भूकम्प होनेकी सूचना समभनी चाहिए। इन दोनों महीनोंमें भुकम्पके साथ और भी प्रकारकी अनिष्ट घटनाएँ घटित होती हैं। अनेक स्थानोंपर जनतामें संघर्ष होता है, गोलियाँ चलती हैं और रेल या विमान दुर्घटनाएँ भी घटित होती हैं। आकाशसे ओले बरसते हैं तथा किसी प्रसिद्ध व्यक्तिकी मृत्य दुर्घटना द्वारा होती है।

एक बार राज्यमें क्रान्ति होती है तथा ऐसा लगता है कि राज्य-परिवर्तन ही होनेवाला है। चैत्र में जाकर जनतामें आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है तथा सभी लोग प्रेम और श्रद्धांके साथ कार्य करते हैं। यदि उक्त प्रकारकी सन्ध्याका वर्ण रक्त और श्वेत मिश्रित हो तो यह सन्ध्या सुकाल तथा समयानुकूल वर्षा और अमन चैनकी सूचना देती है। यदि उक्त प्रकारकी सन्ध्याको उत्तर दिशासे सुमेरु पर्वतके आकारके बादल उठें और वे सूर्यको आच्छादित कर लें तो विश्वमें शान्ति समभनी चाहिए। सायंकालीन सन्ध्या यदि इस दिन हँसमुख मालूम पड़े तो आपाइमें खूब वर्षा और रोती हुई मालूम पड़े तो वर्षाभाव जानना चाहिए।

उयेष्ठ कृष्णा पष्टीको आश्लेषा नत्तत्र हो और सायंकाळीन सन्ध्या रक्तवर्ण भास्वर रूप हो तो आगामी वर्ष अच्छी वर्षा होनेकी सचना समभनी चाहिए। इस सन्ध्याके दर्शक मीन, कर्क और मकर राशिवाले व्यक्तियोंको कष्ट होता है और अवशेष राशिवाले व्यक्तियोंका वर्ष आनन्दपूर्वक व्यतीत होता है। प्रातःकाळीन सन्ध्या इस तिथिकी रक्त, श्वेत और पीत वर्णको उत्तम मानी गई है और अवशेष वर्णको सन्ध्या हानिकारक होती है। ज्येष्ट कृष्ण सप्तमीको उदयकालीन सन्ध्यामें सिंह आकृतिके बादल दिखलाई पड़ें तो वर्षामाव और निरम्न आकाश हो तो यथोचित वर्षा तथा श्रेष्ठ फसल उत्पन्न होती है। सायं सन्ध्यामें अग्निकोणकी ओर रक्त वर्णके बादल तथा उत्तर दिशामें श्वेतवर्णके बादल सूर्यको आच्छादित कर रहे हों तो इसका फल देशके पूर्व भागमें यथोचित जलबृष्टि और पश्चिम भागमें वर्षाकी कमी तथा सुवर्ण, चाँदी, मोती, माणिक्य, हीरा, पद्मराग, गोमेद आदि रत्नोंकी कीमत तीन दिनोंके पश्चात ही बढ़ती है। वस्त्र और खाद्यान्नका भाव कुछ नीचे गिरता है। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमीको भी प्रातःसन्ध्या निरम्न और निर्मल हो तो आपाद कृष्ण पत्तमें वर्षा होती है। यदि यह सन्ध्या मेघाच्छन्न हो तो वर्षा-भाव रहता है तथा आपाढ़का महीना प्रायः सूखा निकल जाता है। उक्त तिथिको सायं सन्ध्या-मिश्रित वर्ण हो तो फसल उत्तम होती है तथा व्यापारमें लाभ होता है। ज्येष्ठकृष्णा नवमीकी प्रात:सन्ध्या रक्तके समान लालवर्णकी हो तो घोर दुर्भिचकी सूचक तथा सेनामें विद्रोह कराने-वाली होती है। सायंकालीन सन्ध्या उक्त तिथिको श्वेतवर्णकी हो तो सुभिन्न और सुकालकी सूचना देती है। यदि उक्त तिथिको विशाखा या शतिभषा नक्षत्र हो तथा इस तिथिका चय हो तो इस सन्ध्याकी महत्ता फलादेशके लिए अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि इसके रंग, आकृति और सौम्य या दर्भग रूप द्वारा अनेक प्रकारके स्वभाव-गुणानुसार फलादेश निरूपित किये गये हैं। यदि ज्येष्ठ कृष्ण दशमीकी प्रातःकाळीन सन्ध्या स्वच्छ और निरभ्र हो तो आपादमें खुब वर्षा एवं श्रावणमें साधारण वर्षा होती है। सायं सन्ध्या स्वच्छ और निरभ्र हो तो सुभिचकी सूचना देती है। ज्येष्टकृष्णा एकादशीको प्रातःसन्ध्या धुम्र वर्णकी मालूम हो तो भय, चिन्ता और अनेक प्रकारके रोगोंकी सचना समभनी चाहिए। इस तिथिकी सायं सन्ध्या स्वच्छ और निरम्न हो तो आषाढमें वर्षाकी सचना समभ लेनी चाहिए। ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशीकी प्रातःसन्ध्या भारवर हो और सायं सन्ध्या मेघाच्छन्न हो तो सुभित्तकी सूचना समभनी चाहिए। ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशीकी प्रातः सन्ध्या निरभ्र हो तथा सायं सन्ध्याकालमें परिवेष दिखलाई पड़े तो श्रावणमें वर्षा, भाद्रपदमें जलकी कमी एवं वर्षा ऋतुमें खाद्यान्नोंकी महँगी समभ लेनी चाहिए। यदि ज्येष्ट कृष्ण चतुर्दशीकी सन्ध्याएँ परिघ या परिधिसे युक्त हों तथा सूर्यका त्रिमंडलाकार परिवेप दिखळाई पड़े तो महान् अनिष्टकी सूचना समभनी चाहिए। ज्येष्ठ कृष्णा अमावास्या और शुक्ला प्रतिपदा इन दोनों तिथियोंकी दोनों ही सन्ध्याएँ छिद्र युक्त विकृत आकृतिवाली और परिवेष या परिच युक्त दिखलाई दें तो वर्षा साधारण होती है और फसल भो साधारण ही होती है। इस प्रकारकी सन्ध्या तिलहन, गुड़ और वस्त्रकी विशेष उपजकी सूचना देती है। ज्येष्ठ मासकी अवशेष तिथियोंकी सन्ध्याके वर्ण-आकृतिके अनुसार फलादेश अवगत करना चाहिए।

आषाढ़ मासमें कृष्णप्रतिपदा की सन्ध्या विशेष महत्वपूर्ण हैं। इस दिन दोनों ही सन्ध्या स्वच्छ, निरम्न और सौम्य दिखलाई पड़ें तो सुभित्त नियमतः होता है। नागरिकोंमें शान्ति और सुख व्याप्त होता है। यदि इस दिनकी किसी भी सन्ध्यामें इन्द्रधनुष दिखलाई पड़े तो आपसी उपद्रवोंकी सूचना सममनी चाहिए। आषाढ़ मासकी अवशेष तिथियोंकी सन्ध्याका फल पूर्वोक्त प्रकारसे हो समभना चाहिए। स्वच्छ, सौम्य और श्वेत, रक्त, पीत और नीलवर्णकी सन्ध्या अच्छा फल सूचित करती है और मलिन, विकृत आकृति तथा छिद्र युक्त सन्ध्या अनिष्ट फल सूचित करती है।

# अष्टमो ऽध्यायः

#### अतः परं प्रवच्यामि मेघानामपि लचणम् । प्रशस्तमप्रशस्तं च यथावदनुपूर्वशः ॥१॥

सन्ध्याका लज्ञण और फल निरूपण करनेके उपरान्त अब मेघोंके लज्ञण और फलका प्रति-पादन करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—प्रशस्त—शुभ और अप्रशस्त—अशुभ ॥१॥

## यदाज्जनिमो मेघः शान्तायां दिशि दृश्यते। स्निग्धो मन्द्गतिश्वापि तदा विन्द्याद् जलं शुभम्।।२।।

यदि अंजनके समान गहरे काले मेघ पश्चिम दिशामें दिखलाई पड़ें और ये चिकने तथा मन्द गतिवाले हों तो बहुत जलकी वर्षा होती है ॥२॥

## ैपीतपुष्पनिभो यस्तु यदा मेघः सम्रुत्थितः । शान्तायां यदि दृश्येत स्निग्धो वर्ष तदुच्यते ॥३॥

पीले पुष्पके समान स्निग्ध मेघ पश्चिम दिशामें स्थित हों तो जलकी वृष्टि तत्काल कराते हैं। इस प्रकारके मेघ वर्षाके कारण माने जाते हैं।।३॥

#### रक्तवर्णो यदा मेघः शान्तायां दिशि दृश्यते । स्निग्धो मन्तगतिश्वापि तदा विन्द्याज्जलं शुभम् ॥४॥

लाल वर्णके मेघ स्निग्ध और मन्द्गतिवाले पश्चिम दिशामें दिखलाई दें तो बहुत जलकी वर्षा होती है ॥४॥

#### शुक्लवर्णो यदा मेघः शान्तायां दिशि दृश्यते । स्निग्धो मन्द्रगतिश्वापि निवृत्तः स जलावहः ॥५॥

श्वेत वर्णके स्निग्ध और मन्द गतिवाले मेघ पश्चिम दिशामें दिखलाई दें तो जितना जल उनमें रहता है उतनी वर्षा करके वे निवृत्त हो जाते हैं ॥४॥

#### स्निग्धाः सर्वेषु वर्णेषु स्वां दिशं संसृता यदा । 'स्ववर्णविजयं कुर्युर्दिज्ञ शान्तासु ये स्थिताः ॥६॥

यदि पश्चिम दिशामें स्थित मेघ स्निग्ध हों तो सब वर्णोंकी विजय करते हैं और अपने-अपने वर्णके अनुसार अपनी-अपनी दिशामें रिनग्ध मेघ स्थित हों तो वर्णके अनुसार जय करते हैं ॥ ६॥

| 11 111    |          |       | ~     |                |
|-----------|----------|-------|-------|----------------|
| जाति      | त्राह्मण | च्चिय | वैश्य | श्रद्र         |
| जाति वर्ण | श्वेत    | रक्त  | पीत   | कु <i>च्</i> प |
| जाति दिशा | उत्तर    | पूर्व | द्चिण | पश्चिम         |

९. देवः मु०। २. ३ और ४ संख्या वाले श्लोक मुद्रित प्रतिमें नहीं हैं। ३. विज्ञेयः मु० ८.। ४. जयावहः मु० ८.। ५. सवर्ण मु०।

## यथास्थितं शुभं भेघमनुपश्यन्ति पत्तिणः । जलाशया जलधरास्तदा विन्दाजलं शुभम् ॥७॥

यदि शुभ मेघ पत्तिगण और जलाशय रूप दिखलाई दें तो अच्छी वर्षा होती है और यह वर्षा फसलको अधिक लाभ पहुँचाती है ॥७॥

> स्निग्धवर्णाश्च ते(ये) मेधा स्निग्धनादाश्च ते(ये)सदा । मन्दगाः सुम्रहृतीश्च ये(ते) सर्वत्र जलावहाः ॥=॥

यदि स्निग्ध —सौम्य, मृदुल शब्दवाले, मन्द गतिवाले और उत्तम मुहूर्तवाले मेघ दिखाई पड़ें तो सर्वत्र जलको वर्षा होती है ॥८॥

> सुगन्धगन्धा ये मेघाः सुस्वराः" स्वादुसंस्थिताः । मधुरोदकार्श्वः ये मेघाँ जलायः जलदास्तथा ॥६॥

सुगन्ध—केशर और कस्तूरीके समान गन्धवाले, मनोहर गर्जनवाले, स्वादु रसवाले, मीठे जलवाले मेघ समुचित जलकी वर्षा करते हैं ॥६॥

> मेघा यदाऽभिवर्षन्ति प्रयाणे पृथिवीपतेः । मधुरा मधुरेणैव तदा सन्धिर्भविष्यति ॥१०॥

राजाके आक्रमणके समय मनोहर और मधुर शब्दवाले मेघ वर्षा करें तो युद्ध न होकर परस्पर सन्धि हो जाती है ॥१०॥

पृष्ठतो वर्षतः श्रेष्ठं अग्रतो विजयङ्करम् । मेघाः कुर्वन्ति ये दृरे सगर्जित-सविद्युतः ॥११॥

राजाके प्रयाणके समय यदि मेघ दूरी पर गर्जना और विजली सहित वृष्टि करें और पृष्ठ भाग पर हों तो श्रेष्ठ जानना चाहिए और अप्रभाग पर हों तो विजयप्रद समफना चाहिए॥११॥

> मेधशब्देन महता यदा निर्याति पार्थिवः । पृष्ठतो गर्जमानेन ैतदा जयति दुर्जयम् ॥१२॥

यदि राजाके प्रयाणके समय पीछेके मार्गसे मेच बड़ी गर्जना करें तो टुर्जय शत्रुकी विजय भी संभव हो जाती है ॥१२॥

मेघशब्देन महता यदा तिर्यग् प्रधावति । न तत्र जायते सिद्धिरुभयोः परिसैन्ययोः ॥१३॥

यदि आक्रमण कालमें मेघ सम्मुख या पृष्ठ भागमें गर्जना न कर तिर्थक बायें या दायें भागमें गर्जना करें तो यायी और स्थायो इन दोनों ही सेनाओंको सिद्धि प्राप्त नहीं होती अर्थात् दोनों ही सेनाएँ परस्परमें भिडन्त करती हुई असफल रहती हैं ॥१३॥

१. अश्रं मु० C. । २. पश्यित मु० C. । ३. दिलणः मु० C. । ४. शिवम् मु० । ५. मुखरा मु० A. सुस्विनाः मु० C. । ६. मथुरतोया मु० C. । ७. ज्ञेया मु० C. । ६. तज्ञदा मु० C. । ६. सद्यो मु० A. । १०. मधुरान् । ११. सुस्वरानेव । १२. श्रेष्टिं मु० A. नेघं मु० C. । १३. गजमान मु० A. नद्मा । १४. युद्धमुभयोः मु० । ५५. परिसैन्ययोः मु० ।

## मेघा यत्राभिवर्षन्ति स्कन्धावार समन्ततः । सनायका विद्रवते सा व्यमुनीत्र संशयः ॥१४॥

मेघ जिस स्थानपर मूसलाधार पानी वर्षावें वहाँ पर नायक और सेना दोनों ही रक्तरंजित होते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हैं॥१४॥

रूचा वाताः प्रकुर्वन्ति व्याधयो विष्टगन्धितः । कुशब्दाश्च विवर्णाश्च मेघो वर्षं न कुर्वते ॥१५॥

रूक्ष वायु विष्ठा गन्धके समान गन्धवाली बहती हो तो व्याधि उत्पन्न करती है। कुशब्द-कठोर शब्द और विकृत वर्णवाली हो तो मेघ जलकी वर्षा नहीं करते ॥१४॥

> सिंहा श्रेगालमार्जारा व्याघ्रमेघाः द्विवन्ति ये । महता भीम शब्देन रुधिरं वर्षन्ति ते घनाः ॥१६॥

जो मेघ सिंह, सियार, बिल्ली, चीताकी आकृतिवाला होकर वरसें और भारी कठोर गर्जना करें तो इस प्रकारके मेघोंका फल रुधिरकी वर्षा करना है ॥१६॥

> पत्तिणश्चापि क्रव्यादा वा पश्यन्तिः सम्रुत्थिताः । मेघास्तदाऽपि रुधिरं<sup>क वि</sup>वर्षं वर्षन्ति ते घनाः ॥१७॥

यदि मांसभन्नी पक्षियों—गृद्ध आदि पित्तयोंकी आकृतिवाले मेव तथा उड़ते हुए पित्तयोंकी आकृतिवाले मेघ दिखलाई पड़ें तो वे रुधिरकी वर्षा करते हैं ॥१७॥

अनावृष्टिभयं घोरं दुभिन्नं मरणं तथा । निवेदयन्ति ते मेघा ये भवन्तीदृशा दिवि ।।१८॥

उपर्युक्त अशुभ आकृतिवाले मेव अनावृष्टि, घोरभय, दुर्भिन्न, मृत्यु आदि फलांको करने-वाले होते हैं। अर्थात् मांसभन्ती पशु और मांसभन्ती पित्तयोंकी आकृतिवाले मेव अत्यन्त अशुभ सूचक होते हैं॥१८॥

> तिथौ "मुहूर्त्तकरणे नत्तत्रे शकुने शुभे"। सम्भवन्ति यदा मेघाः पापदास्ते भयङ्कराः॥१६॥

अशुभ तिथि, मुहूर्त, करण, नत्तत्र और शकुनमें यदि मेघ आकाशमें आच्छादित हों तो भयंकर पापका फल देनेवाले होते हैं ॥१६॥

> एवं लच्चणसंयुक्ताश्रम् वर्षन्ति ये घनाः। चमूं सनायकां सर्वौ हन्तुमाख्यान्ति सर्वशः॥२०॥

यदि उपर्युक्त आकृति और लज्ञणवाले मेघ युद्धस्थलमें स्थित सेनापर बहुत वर्षा करें तो सेना और उसके नायक सभी मारे जाते हैं ॥२०॥

<sup>9.</sup> न्थासारे मु० A. | २. काऽपि मु० C. | ३. दष्टव्यम् मु० C. | ४. चम्रं मु० C. | ५. सिंघ मु० A. | ६. रवन्ति मु० A | ७. यत् मु० A. | ६. सेघ मु० A. B. D. | ६. पश्यन्तेः मु० B. वास्यन्ते मु० C. वाश्यन्ते मु० D. | १०. रुचिरं मु० B. | ११. वर्षन्ते तत्र दश्ने मु० | १२. मरकं मु० A. | १३. भवन्ति दशा मु० B. | १४. मुव्हेतें मु० A. D. | १६. करणे मु० C. | १७. तथा मु० A. |

रक्तेः पांशुः सधूमं वा चौद्रं केशाऽस्थिशर्कराः । मेघाः वर्षन्ति विषये यस्य राज्ञो हतस्तु सः ॥२१॥

धूलि, धूम्र, मधु, केश, अस्थि और खांडके समान लालवर्णके मेघ वर्षा करें तो देशका राजा मारा जाता है ॥२१॥

चारं वा कटुकं वाऽथ ब्दुर्गन्धं सस्यँनाशनम् । यस्मिन् देशेऽभिवर्षन्ति मेघा देशो विनश्यित ॥२२॥

जिस देशमें धान्यको नाश करनेवाले क्षार—छवणयुक्तरस, कटुक—चरपरा रस और दुर्गन्धित रसकी मेघ वर्षा करें तो उस देशका नाश होता है ॥२२॥

प्रयातं पार्थिवं यत्र मेघो नित्रास्य वर्षति । वित्रस्यो बध्यते राजा विपरीतस्तदाऽपरे ॥२३॥

राजाके प्रयाणके समय त्रासयुक्त मेघ बरसे तो राजाका त्रासयुक्त वध होता है। यदि त्रास युक्त वर्षा न हो तो ऐसा नहीं होता ॥ २३ ॥

सर्वत्र व प्रयाणेन नृषो येनाभिषिच्यते । रुधिरादि विशेषेण सर्वघाताय निर्दिशेत् ॥२४॥

राजाके आक्रमणके समय वर्षासे देशका सिंचन हो तो सबोंके घातकी संभावना सम-भनी चाहिए ॥२४॥

मेघाः सविद्युतश्रेव' सुगन्धाः सुस्वराश्र'ं ये । सुवेषाश्च' सुवाताश्र<sup>ेर</sup> सुधियाश्च सुभिचदाः ॥२५॥

बिजली सहित, सुगन्धित, मधुर स्वरवाले, सुन्दर वर्ण और आकृतिवाले शुभ घोषणावाले और अमृत समान वर्षा करनेवाले मेघोंको सुभित्तका सूचक समभना चाहिए॥२४॥

> अभ्राणां यानि रूपाणि सन्ध्यायामपि यानि च । मेघेषु तानि सर्वाणि समासन्यासतो विदुः ॥२६॥

बादल, उल्का और सन्ध्याका जैसा निरूपण किया गया है, उसी प्रकारका संक्षेप और विस्तारसे मेघोंका भी समभना चाहिए ॥२६॥

उल्कावत् साधनं ैंज्ञेयं मेघेष्वपि ैंतदादिशेत्। अतः परं प्रवच्यामि ैंवातानामपि लचणम् ॥२७॥

इस मेघवर्णन अध्यायका भी उल्काकी तरह ही फलादेश अवगत कर लेना चाहिए। इसके पश्चात अब वायु अध्यायका निरूपण किया जायगा॥ २०॥

इति नैर्प्रन्थे भद्रबाहुके निमित्ते मेघकाएडं नामाष्टमोऽध्यायः॥

<sup>3.</sup> रौद्रं मु० B. । २. स्तर्करा मु० B. । ३. दूरं मु० B. । ४. यस्या मु० A. । ५. मेघादेशे । ६. विनश्यन्ति मु० C. । ७. प्रयान्तं मु० । इ. नृप सरुधिराज्यं च मु० A. B. D. । ६. सौक्या मु० C. । १०. सुरभा मु० C. । ११. अवैषा मु० C. । १२. सुवेषा मु० C. । । १३. सुधि पाश्व मु० B. सुधाया मु० D. स्वसना मु० C. । १४. अमेघे मु० C. । १५. सर्व मु० C. । १६. समा मु० C. । १७. वात० मु० B.D. ।

विवेचन—मेघोंकी आकृति, उनका काल, वर्ण, दिशा प्रभृतिके द्वारा शुभाशुभ फलका निरूपण मेघ अध्यायमें किया गया है। यहाँ एक विशेष बात यह है कि मेघ जिस स्थानमें दिखलाई पड़ते हैं उसी स्थानपर यह फल विशेषरूपसे घटित होता है। इस अध्यायका महत्त्व भी वर्षा, सुकाल, फसलकी उत्पत्ति इत्यादिके सम्बन्धमें ही विशेषरूपसे फल बतलाना है। यों तो पहलेके अध्यायों द्वारा भी वर्षा और सुभिन्न सम्बन्धी फलादेश निरूपित किया गया है, पर इस अध्यायमें भी यही फल प्रतिपादित है। मेघोंकी आकृतियाँ चारों वर्णके व्यक्तियोंके लिए भी शुभाशुभ बतलाती हैं। अतः सामाजिक और वैयक्तिक इन दोनों ही दृष्टिकोणोंसे मेघोंके फलादेशका विवेचन किया जायगा।

मेघोंका विचार ऋतुके क्रमानुसार करना चाहिए। वर्षा ऋतुके मेघ केवल वर्षाकी सूचना देते हैं। शरद् ऋतुके मेघ शुभाशुभ अनेक प्रकारका फल मुचित करते हैं। मीष्म ऋतुके मेघोंसे वर्षाकी सूचना तो मिळती ही **है**, पर ये विजय, यात्रा, लाभ, अलाभ, इष्ट, अनिष्ट, जीवन, मरण आदिको भी सुचित करते हैं। मेघोंकी भी भाषा होती है। जो व्यक्ति मेघोंकी भाषा-गर्जनाको समभ छेते हैं, वे कई प्रकार के महत्त्वपूर्ण फलादेशोंकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पशु, पत्तो और मनुष्योंके समान मेवांकी भी भाषा होती है और गर्जन-तर्जन द्वारा अनेक प्रकारका शुभाशुभ प्रकट हो जाता है। यहाँ सर्व प्रथम ग्रीष्म ऋतुके मेघोंका निरूपण किया जायगा। ग्रीष्म ऋतुका समय फाल्गुनसे ज्येष्ठ तक माना जाता है। यदि फाल्गुनके महीनेमें अंजनके समान काले-काले मेघ दिखलाई पड़ें तो इनका फल दर्शकोंके लिए शुभ, यशप्रद और आर्थिक लाभ देनेवाला होता है। जिस स्थान पर उक्त प्रकारके मेघ दिखलाई पड़ते हैं, उस स्थान पर अन्नका भाव सस्ता होता है, व्यापारिक वस्तुओंमें हानि तथा भोगोपभोगकी वस्तुएँ प्रचुर परिमाणमें उपलब्ध होती हैं। वस्त्रके भाव साधारणरूपसे कुछ ऊँचे चढते हैं। स्निग्ध, श्वेत और मनोहर आकृतिवाले मेध जनतामें शान्ति, सुख, लाभ और हर्ष सूचक होते हैं। व्यापारियोंको वस्तुओंमें साधारणतया लाभ होता है। अवशेष श्रीष्म ऋतुके महीनोंमें सजल मेघ जहाँ दिखलाई पड़ें उस प्रदेशमें दुर्भिच, अन्नकी फसलकी कमी, जनताको आर्थिक कष्ट एवं आपसमें मनमुटाव उत्पन्न होता है। चैत्र मासके कृष्णपत्तके मेघ साधारणतया जनतामें उल्लास, आगामी खेतीका विकास और सुभिचकी सूचना देते हैं। चैत्र कृष्ण प्रतिपदाको वर्षा करनेवाले मेघ जिस क्षेत्रमें दिखलाई पड़ें उस क्षेत्रमें आर्थिक संकट रहता है। हैजा और चेचककी बीमारी विशेप रूपसे फैलती है। यदि इस दिन रक्त वर्णके मेघ आकाशमें संघर्ष करते हुए दिखलाई पड़ें तो वहाँ सामाजिक संघर्ष होता है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदाको भी मेघोंकी स्थितिका विचार किया जाता है। यदि इस दिन गर्जन-तर्जन करते हुए मेच आकाशमें बूँदा-बूँदी करें तो उस प्रदेशके लिए भयदायक समभना चाहिए। फसलकी उत्पत्ति भी नहीं होती है तथा जनतामें परस्पर संघर्ष होता है। चैत्री पूर्णिमाको पीतवर्णके मेघ आकाशमें घूमते हुए दिखलाई पड़ें तो आगामी वर्ष उस प्रदेशमें फसलकी चति होती है। तथा पन्द्रह दिनों तक अन्नका भाव महँगा रहता है। सोना और चाँदीके भावमें भी घटा-बढी होती है।

शरद् ऋतुके मेघ वर्षा और सुभिक्षके साथ उस स्थानकी आर्थिक और सामाजिक उन्नित-अवनितकी भी सूचना देते हैं। यदि कार्त्तिककी पूर्णिमाको मेघ वर्षा करें तो उस प्रदेशकी आर्थिक स्थिति दृढ़तर होती है, फसल भी उत्तम होती है तथा समाजमें शान्ति रहती है। पशुधनकी वृद्धि होती है, दृध और घीकी उत्पत्ति प्रचुर परिमाणमें होती है। उस प्रदेशके द्यापारियोंको भी अच्छा लाभ होता है। जो व्यक्ति कार्त्तिकी पूर्णिमाको नील रंगके बादलोंको देखता है, उसके उद्रमें भयंकर पीड़ा तीन महीनोंके भीतर होती है। पीत वर्णके मेघ उक्त दिनको दिखलाई पड़ें तो किसी स्थान विशेषसे आर्थिक लाभ होता है। खेतवर्णके मेघके दर्शनसे व्यक्तिको सभी प्रकारके लाभ होते हैं। मार्गशीर्ष मासकी कृष्ण प्रतिपदाको प्रातःकाल वर्षा करनेवाले मेघ गोधूम वर्णके दिखलाई पड़ें तो उस प्रदेशमें महामारीकी सूचना अवगत करनी चाहिए। इस दिन कोई व्यक्ति स्निग्ध और सौम्य मेघोंका दर्शन करे तो अपार लाभ, रूच और विकृत वर्णके मेघोंका दर्शन करे तो आर्थिक ज्ञति होती है। उक्त प्रकारके मेघ वर्षाकी भी सचना देते हैं। आगामी वर्षमें उस प्रदेशमें फसल अच्छी होती है। विशेषतः गन्ना, कपास, धान, गेहूँ, चना और तिलह्नकी उपज अधिक होती है। व्यापारियोंके लिए उक्त प्रकारके मेघका दर्शन लाभप्रद होता है। मार्गशीर्ष कृष्णा अमावास्याको छिद्र युक्त मेव बूँदा-बूँदीके साथ प्रातःकालसे सन्ध्याकाल तक अवस्थित रहें तो उस प्रदेशमें वर्तमान वर्षमें फसल अच्छी तथा आगामी वर्षमें अनिष्टकारक होती है। इस महीनेकी पूर्णिमाको सन्ध्या समय पीत वर्णके मेघ दिखलाई पड़ें तथा गर्जनके साथ वर्षण भी करें तो निश्चयसे उस प्रदेशमें आगामी आषाढ़ मासमें सम्यक् वर्षा होती है तथा वहाँके निवासियोंको सन्तोष और शान्तिको प्राप्ति होती है। यदि उक्त दिन प्रातःकाल आकाश निरम्न रहे तो आगामी वर्ष वर्षा साधारण होती है तथा फसल भी साधारण ही होती है। जो व्यक्ति उक्त तिथिको अंजनवर्णके समान मेवोंका दर्शन प्रातःकाल ही करता है, उसे राजसम्मान प्राप्त होता है, तथा किसी प्रकारकी उपाधि भी उसे प्राप्त होती है। रक्त वर्णके मेघका दर्शन इस दिन व्यक्तिगत रूपसे अनिष्टकारक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति उक्त तिथिको मध्य रात्रिमें सिछिद्र आकाशका दर्शन करे तथा दर्शन करनेके कुछ ही समय उपरान्त वर्षा होने लगे तो व्यक्तिगत रूपसे इस प्रकारके मेघका दर्शन बहुत उत्तम होता है। पृथ्वीसे निधि प्राप्त होती है तथा धार्मिक कार्यों के करनेमें विशेष प्रवृत्ति बढ़ती है। संसारमें जिन-जिन स्थानों पर उक्त तिथिको वर्षा करते हुए मेच देखे जाते हैं, उन-उन स्थानों पर सभिन्न होता है तथा वर्तमान और आगामी दोनों ही वर्ष श्रेष्ठ समभे जाते हैं। पौषमासकी अमावास्याको आकाशमें विजली चमकनेके उपरान्त वर्षा करते हुए मेघ दिखलाई पड़ें तो उत्तम फल होता है। इस दिन श्वेत वर्णके मेघोंका दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। पौष मासकी अमावास्याको यदि सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार हो और इस दिन मेघ आकाशमें घिरे हुए हों तो जलकी वर्षा आगामी वर्ष अर्च्छा होती है। फसल भी उत्तम होती है और प्रजा भी सखी रहती है। यदि यही तिथि शनिवार, रविवार और मंगळवारको हो तथा आकाश निरभ्र हो या सिछद्र विकृत वर्णके मेच आकाशमें आच्छादित हों तो अनावृष्टि होती है और अन्न मँहगा होता है। डाक कविने हिन्दीमें पौपम।सकी तिथियोंके मेघोंका फलादेश निम्न प्रकार बतलाया है:-

> पौप इजोड़िया सप्तमी अष्टमी नवमी वाज। डाक जलद देखे प्रजा, पुरण सव विधि काज॥

अर्थात्—पौष शुक्ला प्रतिपदा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथिको यदि आकाशमें वादल दिखलाई पड़े तो उस वर्ष वर्षा अच्छी होती है। धन-धान्यकी उत्पत्ति अधिक होती है और सर्वत्र सुभिन्न दिखलाई पड़ता है। जो व्यक्ति उन तिथियों में प्रातःकाल या सायंकाल मयूर और हंसाकृतिके मेघोंका दर्शन करता है, वह जीवनमें सभी प्रकारकी इच्छाओंको प्राप्त कर लेता है। उक्त प्रकारके मेघका दर्शन व्यक्ति और समाज दोनोंके लिए मंगल करनेवाला होता है।

पौषबदी सतमी तिथि मांहीं, बिन जल बादल गजत आहीं। पूनो तिथि सावनके मास, अतिशय वर्ष राखो आस॥ पौषबदी दशमी तिथि मांही, जौ वर्ष मेघा अधिकाहीं। तो सावन वदि दशमी दरसे, सा मेघा पुहुमी बहु बरसे॥ रिव या रिव सुत ओ अंगार, पूस अमावस कहत गोआर। अपन अपन घर चेतह जाय, रतनक मोल अन्न विकाय॥

पौप बदी सप्तमीको बिना जल बरसाये बादल गर्जना करें तो श्रावणमासमें अत्यन्त वर्षा होती है। यदि पौप बदी दशमी तिथिको अधिक वर्षा हो तो श्रावण बदी दशमीको इतना अधिक जल वरसता है कि पानी पृथ्वी पर नहीं समाता। पौप, अमावास्या, शनिवार और रिववार को मंगलवार हो तो अन्नका भाव अत्यन्त मँहगा होता है। वर्षाको कमी रहती है। पौप मासमें वर्षा होना और मेघोंका छाया रहना अच्छा समभा जाता है। यदि इस महीनेमें आकाश निरभ्र दिखलाई पड़े तो दुष्कालके लच्चण समभने चाहिए। पौषकी पूर्णिमाको प्रातःकाल श्वेत रंगके बादल आकाशमें आच्छादित हों तो आषाद और श्रावण मासमें अच्छी वर्षा होती है और सभी वर्णवाले व्यक्ति आनन्दकी प्राप्ति होती है। यदि पौप शुक्ला चतुर्दशीको आकाशमें गर्जना करते हुए बादल दिखलाई पड़ें और हल्की वर्षा हो तो भाद्रपदमासमें अच्छी वर्षा होती है। मायमासके मेघोंका फल डाकने निम्न प्रकार बतलाया है—

माघ बदी सप्तमीके ताईं, जो विष्तु चमके नभ माईं। मास बारहो बरसे मेह, मत सोचो चिन्ता तजि देह ॥ माघ सुदी पडिवाके मध्य, दमके विज्जु गरजे बद्ध। तेल आस सुरही दीनन मार, महिगो होवे 'डाक' गोआर ॥ माघ बदी तिथि अष्टमी, दशमी पूस 'डाक' मेघ देखी दिना, सावन जलद माघ द्वितीया चन्द्रमा, वर्षा बिजुर्ला होय। 'डाक' कहथि सुनह नृपति, अन्नक महँगी होय॥ माघ नृतीया सुदिमें, वर्पा बिज्रर्ला देख। 'डाक' कहथि जो गहुँम अति, मँहग वर्ष दिन लेख॥ माघ सुदीके चौथमें, जों लागे मँहगो होवे नारियल, रहे न पानहिं माघ पञ्चर्मा चन्द्र तिथि, वहय जो उत्तर वाय। तो जानौ भरि भादमें, जलबिन माघ सर्दा पष्टी तिथि, यदि वर्षा न 'डाक' कपास मँहगो मिले. राखें ता नहिं

अर्थ—माघबदी सप्तमीके दिन आकाशमें बिजली चमके और बरसते हुए मेघ दिखलाई पड़ें तो अच्छी फसल होती हैं और वर्षा भी उत्तम होती हैं। बारह महीनोंमें ही वृष्टि होती रहती हैं, फसल उत्तम होती हैं। माघ सुदी प्रतिपदाके दिन आकाशमें बिजली चमके, बादल गर्जना करें तो तेल, घृत, गुड़ आदि पदार्थ महंगे होते हैं। इस दिनका मेघदर्शन वस्तुओंकी महंगाई सूचित करता है। माघ कृष्ण अष्टमीको वर्षा हो तो सुभित्त सूचक हैं। मेघ सिनम्ध और सौम्य आकृतिके दिखलाई पड़ें तो जनताके लिए सुखदायी होते हैं। माघ बदी अष्टमी और पौप बदी दशमीको आकाशमें बादल हों तथा वर्षा भी हो तो आवणके महीनेमें अच्छी वर्षा होती हैं। माघ शुक्ला दितीयाको वर्षा और बिजली दिखलाई पड़ें तो जौ और गेहूँ अत्यन्त महंगे होते हैं। ज्यापारियोंको उक्त दोनों प्रकारके अनाजके संग्रहमें विशेष लाभ होता है। यदि माघ शुक्ला चतुर्थीके दिन आकाशमें बादल और विजली दिखलाई पड़ें तो नारियल विशेषरूपसे महंगा होता है। यदि माघ शुक्ला पञ्चमीको वायुके दिखलाई पड़ें तो नारियल विशेषरूपसे महंगा होता है। यदि माघ शुक्ला पञ्चमीको वायुके

साथ मेघोंका दर्शन हो तो भाद्रपदमें जलके बिना भूमि रहती है। माघ शुक्ला पछीको आकाश में केवल मेघ दिखलाई पड़ें और वर्षा न हो तो कपास महगा होता है। माघ शुक्ला अष्टमी और नवमीको विचित्र वर्णके मेघ आकाशमें दिखलाई पड़ें और हल्की-सी वर्षा हो तो भाद्रपद मासमें खुब वर्षा होती है।

वर्षा ऋतके मेघ स्निग्ध और सौम्य आकृतिके हों तो खुब वर्षा होती है। आषाढ कृष्णा प्रतिपदाके दिन मेघ गर्जन हो तो प्रथ्वी पर अकाल पड़ता है और युद्ध होते हैं। आषाद कृष्णा एकादशीको आकाशमें वाय, मेच और विजली दिखलाई पड़े तो श्रावण और भादपदमें अल्प-वृष्टि होती है। आषाढ शुक्छा तृतीया बुधवारको हो और इस दिन आकाशमें मेघ दिखलाई पड़ें तो अधिक वर्षा होती है। श्रावण शुक्ल सप्तमीके दिन आकाश मेघाच्छन्न हो। तो देवोत्थान एकादशीपर्यन्त जल बरसता है। श्रावण कृष्ण चतुर्थीको जल वर्षे तो उस दिनसे ४४ दिन तक खब वर्षा होती है। उक्त तिथिको आकाशमें केवल मेघ दिखलाई पड़ें तो भी फसल अच्छी होती है। श्रावणबदी पख्नमीको वर्षा हो और आकाशमें मेघ छाये रहें तो चातुर्मास पर्यन्त वर्षा होती रहती है। श्रावण मासकी अमावास्या सोमवारको हो और इस दिन आकाशमें घने मेच दिखलाई पड़े तो दुष्काल समभना चाहिए। इसका फल कहीं वर्षी, कहीं सूखा तथा कहीं पर महामारी और कहीं पर उपद्रव होना समभना चाहिए। भाद्रपद सुदी पञ्चमी स्वाती नच्चत्रमें हो और इस दिन मेघ आकाशमें सघन हों तथा वर्षा हो रही हो तो सर्वत्र सख-शान्ति व्याप्त होती है और जगतके सभी दुःख दर हो जाते हैं तथा सर्वत्र मंगल होता है। इस महीनेमें भरणी नत्त्रतमें वर्षा हो और मेव आकाशमें व्याप्त हों तो सर्वत्र सुभिक्ष होता है। गेहूँ, चना, जी, धान, गन्ना, कपास और तिलहनकी फसल खूब उत्पन्न होती है। भाइपद मासकी पूर्णिमाको जल बरसे तो जगतुमें सभिन्न होता है। भाइपद मासमें अश्विनी और रोहिणी नन्नत्रमें आकाशमें बादल ज्याप्त हों, पर वर्षी न हो तो पशुओं में भयङ्कर रोग फैलता है। आर्दा और पुष्यमें रक्त-वर्णके मेघ संघर्षरत दिखलाई पड़ें तो विद्रोह और अशान्तिकी सचना समभनी चाहिए। यदि इन नज्ञत्रोंमें वर्षा भी हो जाय तो शभ फल होता है। अवण नज्जकी वर्षा उत्तम मानी गयी है। भारपद कृष्णा प्रतिपदाको श्रवण नक्षत्र हो और आकाशमें मेघ हों तो सभिन्न होता है।

## नवमोऽध्यायः

#### अथातः सम्प्रच्यामि वातलचणमुत्तमम् । प्रशस्तमप्रशस्तं च यथावदनुपूर्वशः ॥१॥

अब मैं वायुका उत्तम छक्षण पूर्वाचार्यांके अनुसार कहूँगा। वायुके द्वारा निरूपित फछा-देशके भी दो भेद किये जा सकते हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त ॥१॥

> वर्षं भयं तथा चेमं राज्ञो जय-पराजयम्। मारुतः कुरुते लोके जन्तृनां पुण्यपापजम् ॥२॥

वायु संसारी प्राणियांके पुण्य एवं पापसे उत्पन्न होनेवाले वर्षण, भय, क्षेम और राजाके जय-पराजयको सूचित करता है।।२।।

ँआदानाचैव पाताच पचनाच विसर्जनात्। मारुतः सर्वगर्भाणां बलवान्नायकश्च सः॥३॥

आदान, पातन, पचन और विसर्जनका कारण होनेसे मारुत बलवान् होता है और सब गर्भोंका नायक वन जाता है ॥३॥

> दिचणस्यां दिशि यदा वायुर्दिचणकाष्टिकः । ैसमुद्रानुशयो नाम स गर्भाणां तु सम्भवः ॥४॥

दत्तिण दिशाका वायु जब दत्तिण दिशामें बहता है, तब वह 'समुद्रानुशय' नामका वायु कहलाता है और गर्भोंको उत्पन्न करनेवाला भी है ॥४॥

तेन सञ्जनितं गर्भं वायुर्दिचिणकाष्टिकः। धारयेत् धारणे मासे पाचयेत् पाचने तथा॥५॥

उस समुद्रानुशय वायुसे उत्पन्न गर्भको दिच्ण दिशाका वायु धारण मासमें धारण करता है तथा पाचन मासमें पकाता है ॥५॥

धारितं पाचितं गर्भं वायुरुत्तरकाष्टिकः । प्रमुश्चति यतस्तोयं वर्षं तं मरुतोच्यते ॥६॥

उस धारण किये तथा पाकको प्राप्त हुए मेघ गर्भको चूँकि उत्तर दिशाका वायु विसर्जित करता है अतएव वर्षा करनेवाळे उस वायुको 'मरूत' कहते हैं ॥६॥

आषाढ़ीपुर्णिमायां तु पूर्ववातो यदा भवेत् । प्रवाति दिवसं सर्वं सुदृष्टिः सुपुमा तदा ॥७॥

आपाड़ी पूर्णिमाके दिन पूर्व दिशाका वायु यदि सारे दिन चले तो वर्षाकालमें अच्छी वर्षा होती है और यह वर्ष अच्छा व्यतीत होता है ॥७॥

१. संक्रमम् मु॰ C. । २. पूर्वतः मु॰ । ३. पापजाम् मु॰ । ४ अवातं चैव वातं च पातनश्च विसर्जनः मु॰ A. । ९ धारापद्गारणेमेसे मु॰ A. । ६. तिर्यशो मु॰ B. । ७. मध्यम- मु॰ C. ।  $\pi$ . वारणे मु॰ A. । ६. सुवृष्टिम्तु तदा मता मु॰ ।

# वाप्यानि सर्ववीजानि जायन्ते निरुपद्रवम् । श्रू द्राणाम्रुपघाताय सोऽत्र लोके परत्र च ॥=॥

उक्त प्रकारके वायुमें बोये गये सम्पूर्ण बीज उत्तम रीतिसे उत्पन्न होते हैं। परन्तु शूद्रांके छिए यह वायु इस छोक और परछोकमें उपचातका कारण है ॥=॥

# दिवसार्धं यदा वाति पूर्वमासौ तु सोदकौ । चतुर्भागेण मासस्तु शेषं बेयं यथाक्रमम् ॥६॥

यदि आषाड़ी पूर्णिमाके आधे दिन—दोपहर तक पूर्व दिशाका वायु चले तो पहले डो महीने अच्छी वर्षाके समभने चाहिए और चौथाई दिन—एक प्रहर भर वह वायु चले तो एक महीना अच्छी वर्षा ज्ञात करना चाहिए। इसी क्रमसे वायु और वर्षाका हिसाब जानना चाहिए।।।।

#### पूर्वार्घदिवसौ ज्ञेयौ पूर्वमासौ तु सोदकौ । पश्चिमे पश्चिमौ मासौ ज्ञेयौ द्वाविप सोदकौ ॥१०॥

यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि उस दिन यदि पूर्वार्धमें पूर्ववायु चले तो पहले दो महीने और उत्तरार्धमें वायु चले तो पिछले दो महीने अच्छी वर्षाके समभने चाहिए॥१०॥

# हित्वा पूर्वं तु दिवसं मध्याह्वे यदि वाति चेत्। वायुर्मध्यममासात्तु तदा देवो न वर्षति ॥११॥

यदि दिनके पूर्व भागको छोड़कर मध्याह्नमें उस दिन वायु चले तो मध्यम माससे मेघ नहीं बरसेगा, ऐसा जानना चाहिए॥११॥

# आपाड़ीपूर्णिमायां तु दिच्चिणो मारुतो यदि । न तदा वापयेत् किञ्चित् ब्रह्मचत्र च पीडयेत्।।१२।।

आषाढ़ी पूर्णिमाको यदि दक्षिण दिशाका वायु चले तो उस समय बोनेका कार्य नहीं करना चाहिए। यह वायु ब्राह्मण और चत्रियको पीड़ाकारक होता है ॥१२॥

# धनधान्यं न<sup>१२</sup> विक्रेयं <sup>१३</sup>बलवन्तं च संश्रयेत्। दुर्भित्तं मरणं<sup>१४</sup> व्याधिस्त्रासं<sup>१९</sup> मासं प्रवर्तते ॥१३॥

उक्त प्रकारको त्रायु चलने पर धन-धान्यका विक्रय नहीं करना चाहिए एवं वलवान् प्रशासकका आश्रय प्रहण करना चाहिए; क्योंकि एक मासमें ही दुर्भिच्च, मरण, व्याधि और त्रास उपस्थित होने लगता है ॥१३॥

१. सर्वजीवानि मु० B. । २. निरुपद्रवः मु. C. । ३. -मासे मु० A. व्यासं मु० C. । ४. सोदकं मु० C. । ५. शेपो मु० A. शेपो मु० B. D. । ६. जेपो मु० A. जेपो मु० B. D. । ७. हेपो मु० C. । ६. -मासो मु० C. । ६. सीध्वो मु० C. । १०. पूर्वाले प्रहरे यत्र पश्चिमेन च वाति चेत् मु० C. । ११. यदा मु० । १२. ते मु० A. । १३. धिज्ञेपं मु० A. । १४. डामरं मु० C. । १५. तस्कराच्च महद्भयम् मु० ।

## आपाढ़ीपूर्णिमायां तु पश्चिमो यदि मारुतः । मध्यमं वर्षणं सस्यं धान्यार्थो मध्यमस्तथा ॥१४॥

आषाड़ी पूर्णिमाको यदि पश्चिम वायु चले तो मध्यम प्रकारकी वर्षा होती है। तृण और अन्नका मृल्य भी मध्यम—न अधिक मँहगा और न अधिक सस्ता रहता है ॥१४॥

# उद्विजन्ति च<sup>ै</sup> राजानो ै वैराणि च प्रकुर्वते । परस्परोपघाताय स्वराष्ट्र परराष्ट्रयो: ॥१५॥

उक्त प्रकारकी वायुके चलनेसे राजा लोग उद्विग्न हो उठते हैं और अपने तथा दूसरोंके राष्ट्रोंको परस्परमें घात करनेके लिए वैर-भाव धारण करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि आपाड़ी पूर्णिमाको पश्चिम दिशाकी वायु चले तो देश और राष्ट्रमें उपद्रव होता है। प्रशासन और नेताओंमें मतभेद बढ़ता है।।१५॥

## आषाद्रीपूर्णिमायां तु वायुः स्यादुत्तरो यदि । वापयेत् सर्वेबीजानि सस्यं ज्येष्ठं समृद्धचिति ॥१६॥

आपाढ़ी पूर्णिमाको उत्तर दिशाकी वायु चले तो सभी प्रकारके बीजोंको बो देना चाहिए; क्योंकि उक्त प्रकारके वायुमें वाये गये बीज बहुतायतसे उत्पन्न होते हैं ॥१६॥

## चेमं सुभिच्नमारोग्यं प्रशान्ताः पार्थिवास्तथा। वहृदकास्तदा मेघा मही धर्मोत्सवाकुला॥१७॥

उक्त प्रकारका वार्यु क्षेम, कुशल, आरोग्यकी वृद्धिका सूचक है, राजा—प्रशासक परस्परमें शान्ति और प्रेमसे निवास करते हैं, प्रजाके साथ प्रशासकोंका व्यवहार उत्तम होता है। मेघ बहुत जल बरसाते हैं और पृथ्वी धर्मोत्सवोंसे युक्त हो जाती है।।१७॥

# आषाढ़ीपूर्णिमायां तु वायुः स्यात् पूर्वदत्तिणः । ैराजमृत्यु विजानीयचित्रं सस्यं तथा जलम् ॥१८॥

आपाढ़ी पूर्णिमाको यदि पूर्व और पश्चिमके बीच—अग्निकोणका वायु चले तो प्रशासक अथवा राजाकी मृत्यु होती है। शस्य तथा जलको स्थिति चित्र-विचित्र होती है।।१८।।

#### क्रचित्रिष्पद्यते सस्यं क्रचिचापि विषद्यते । धान्यार्थां मध्यमो ज्ञेयः तदाङग्नेश्च भयं नृणाम् ॥१६॥

धान्यकी उत्पत्ति कहीं होती है और कहीं उसपर आपत्ति आ जाती है। मनुष्यको धान्य का लाभ मध्यम होता है और अग्निभय वना रहता है ॥१६॥

#### आपाढ़ीपूर्णिमायां तु वायुः स्याद् द्विणापरः । सस्यानामुपघाताय पौराणां तु विवृद्धये ॥२०॥

आषाढ़ी पूर्णिमाको यदि दक्षिण और पश्चिमके बीचकी दिशा—नैऋत्य कोणका वायु चले तो वह धान्यघातक और चोरोंकी वृद्धिकारक होती है ॥२०॥

१. उद्गच्छन्ते मु० A. B. D. I २-३. तथा राजा मु० A. तथा राजो मु० B. यथा राजा मु० D. I ४. व हि कुर्वते मु० C. प्रवर्तते मु० D. I ५. परस्परो यथातोय मु० A. I ६. यदा मु० I ७. वसन्तो मु० A. I ६. वेहोरका मु० C. I ६. महा मु० A. D. सदा मु० C. I ३०. राज्ञां मु० A I ११. सुखं मु० I १२. भवेत् अप्र० I १३. सस्यदृय मु० I

#### भस्मपांशुरजस्कीर्णा यदा भवति मेदिनी । सर्वत्यागं तदा कृत्वा कर्त्तव्यो धान्यसंग्रहः ॥२१॥

उस समय पृथ्वो भस्म, धूछि एवं रजकणसे व्याप्त हो जाती है—अनावृष्टिके कारण पृथ्वी धूिल-मिट्टीसे व्याप्त हो जाती है। अतः समस्त वस्तुओंको त्यागकर धान्यका संब्रह करना चाहिए॥२१॥

#### विद्रवन्ति च राष्ट्राणि चीयन्ते नगराणि च । श्वेतास्थिमें दिनी ज्ञेया मांसशोणितकर्दमा ॥२२॥

उक्त प्रकारकी वायु चलनेसे रास्तेमें उपद्रव पैदा होते हैं और नगरोंका चय होता है। पृथ्वी श्वेत हड्डियोंसे भर जाती है और मांस तथा खूतकी कीचड़से पृथ्वी भर जाती है।।२२॥

आषाड़ीपूर्णिमायां तु वायुः स्यादुत्तरापरः ।
मिचिका दंशमशका जायन्ते प्रवलास्तदा ।।२३॥
मध्यमं कचिदुत्कृष्टं वर्षं सस्यं च जायते ।
नूनं च मध्यमं किश्चिद् धान्यार्थं तत्र निर्दिशेत् ।।२४॥

आषाढ़ी पूर्णिमाको यदि वायु उत्तर और पश्चिमके बीचके कोण—वायव्य कोणकी चले तो मक्खी, डांस और मच्छर प्रबल हो उठते हैं। वर्षा और धान्योत्पत्ति कहीं मध्यम और कहीं उत्तम होती है और कुछ धान्योंका मूल्य अथवा लाभ निश्चित रूपसे मध्यम समभना चाहिए ॥२३–२४॥

> आषादृीपूर्णिमायां तु वायुः पूर्वोत्तरा यदा । वापयेत् सर्वबीजानि तदा चौरांश्च घातयेत् ॥२५॥ स्थलेष्विप च यद्वीजमुप्यते तत् समृद्धचिति । चोमं चैव सुभित्तं च भद्रबाहुवचो यथा ॥२६॥ बहूदका सस्यवती यज्ञोत्सवसमाकुला । प्रशान्तिडिम्भडमरा शुभा भवति मेदिनी ॥२७॥

आषाड़ी पूर्णमाको यदि पूर्व और उत्तर दिशाके बीचका—ईशान कोणका वायु चले तो उससे चोरोंका घात होता है अर्थान् चोरोंका उपद्रव कम होता है। उस समय सभी प्रकारके बीज बोना शुभ होता है। स्थलोंपर—कंकरीली, पथरीली जमीनमें भी बोया हुआ बीज उगता तथा समृद्धिको प्राप्त होता है। सर्वत्र क्षेम और सुभिच्च होता है, ऐसा भद्रवाहु स्वामीका वचन है। साथ ही पृथ्वी बहुजल और धान्यसे सम्पन्न होती है, पूजा-प्रतिष्ठादि महोत्सवोंसे परिपूर्ण होती है और सब बिडम्बनाएँ दूर होकर प्रशान्त वातावरणको लिए मङ्गलमय हो जाती है। नगर और देशमें शान्ति व्याप्त हो जाती है।। २४-२७।।

१. तदा मु॰ । २. काण्डम् मु॰ A. । ३-४. नात्र संशयः मु॰ C. । इऽचौराणां समुपद्रवम् मु॰ C. ।

पूर्वी वातः स्मृतः श्रेष्ठः तथा चाप्युत्तरो भवेत् । उत्तमस्तु तथैशानो मध्यमस्त्व परोत्तरः ॥२८॥ अपरस्तु तथा न्यूनः शिष्टो वातः प्रकीर्तितः। पापे नत्तत्रकरणे मुहूर्ते च तथा भृशम् ॥२६॥

पूर्व दिशाका वायु श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार उत्तरका वायु भी श्रेष्ठ कहा जाता है। ईशान दिशाका वायु उत्तम होता है। वायव्यकोण तथा पश्चिमका वायु मध्यम होता है। शेष दिल्लिण दिशा, अग्निकोण और नैर्ऋत्यकोणका वायु अधम कहा गया है, उस समय नज्ञत्र, करण तथा मुहूर्त्त यदि अशुभ हों तो वायु भी अधिक अधम होता है। १८८-२६॥

पूर्ववातं यदा हन्यादुदीणों दिन्तणोऽनिलः । न तत्र वापयेद् धान्यं कुर्यात् सञ्चयमेव च ॥३०॥ दुर्भिन्तं चाप्यवृष्टिं च शस्त्रं रोगं जनन्नयम् । कुरुते सोऽनिलो घोरं आषाढाभ्यन्तरं परम् ॥३१॥

आपाढ़ी पूर्णिमाके दिन पूर्वके चलते हुए वायुको यदि दिन्नणका उठा हुआ वायु परास्त करके नष्ट कर दे तो उस समय धान्य नहीं बोना चाहिए। बल्कि धान्यसंचय करना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वह वायु दुभिन्न, अनावृष्टि, शस्त्रसंचार और जनन्नयका कारण होता है ॥३०–३१॥

> पापघाते तु<sup>°</sup> वातानां<sup>°°</sup> श्रेष्ठं<sup>°°</sup> सर्वत्र चादिशेत् । <sup>°°</sup>श्रेष्ठानपि यदा हन्युः पापाः<sup>३</sup> पापं<sup>¹°</sup> तदाऽऽदिशेत् ॥३२॥

श्रेष्ठ वायुओं में से किसीके द्वारा पापवायुका यदि वात हो तो उसका फल सर्वत्र श्रेष्ठ कहना ही चाहिए और पापवायुएँ श्रेष्ठ वायुओं का वात करें तो उसका फल अशुभ ही जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकारके वायुकी प्रधानता होती है, उसी प्रकारका शुभाशुभ फल होता है ॥३२॥

यदा तु वाताश्वत्वारो भृशं वान्त्यपसव्यतः । अल्पोदकं शस्त्राघाते भयं व्याधि च कुर्वते ॥३३॥

यदि पूर्व, पश्चिम, दिन्नण और उत्तर के चारों पवन अपसन्य मार्गसे—दाहिनी ओरसे तेजीके साथ चल्नें तो वे अल्पवर्षा, धान्यनाश और न्याधि उत्पन्न होनेकी सूचना देते हैं—उक्त बातें उस वर्ष घटित होती हैं॥३३॥

> प्रद्विणं यदा वान्ति त एव सुख्शीतलाः । चेमं सुभिचमारोग्यं राज्यवृद्धिजयस्तथा ॥३४॥

१-२. पूर्वोत्तर मु० C. । ३. उत्तर मु० A. B. D. । ४. परोत्तर मु० A. परोत्तरा मु० C. । ५. न्यूनं मु० A., न्रूनः मु० B. D. । ६-७. शस्य वाता मु० A. शिष्टतोय मु० C. शिष्टावाता मु० D. । ६. दिल्लानलः मु० A. दिल्लांऽनलः मु० B. । ६. न्यातेषु मु० A. । १०. नागानां मु० A. । ११. श्रेष्टः मु० A. D. । १२. श्रेष्टतापि मु० A. । १३-१४. पयोत्युपम् मु० । १५. अपसर्वतः मु० A. य समन्ततः मु० C. । १६. अल्पोदम् मु० । १७. शस्य संघातं मु० । १५. राज्यवृद्धिर्जयस्तथा मु० ।

वे ही चारों पवन यदि प्रदिच्चणा करते हुए चलते हैं तो सुख एवं शीतलताको प्रदान करनेवाले होते हैं तथा लोगोंको क्षेम, सुभिच्च, आरोग्य, राजवृद्धि और बिजयकी सूचना देनेवाले होते हैं ॥३४॥

समन्ततो यदा वान्ति परस्परविधातिनः । शस्त्रं जनच्यं रोगं सस्यधातं च कुर्वते ॥३५॥

चारों पवन यदि सब ओरसे एक दूसरेका परस्पर घात करते हुए चलें तो शस्त्रभय, प्रजानाश, रोग और धान्यघात करनेवाले होते हैं ॥३४॥

> एवं विज्ञाय वातानां संयता भैज्ञवर्तिनः । प्रशस्तान्यत्र पश्यन्ति वसेयुस्तत्र निश्चितम् ॥३६॥

इस प्रकार पवनों और उनके शुभाशुभ फलको जानकर भिचावृत्तिवाले साधुओंको चाहिए कि वे जहाँ बाधारहित प्रशस्त स्थान देखें वहीं निश्चित रूपसे निवास करें ॥३६॥

> आहारस्थितयः सर्वे जङ्गमस्थावरास्तथा । जलसम्भवं च सर्वे तस्यापि जनकोऽनिलः ॥३७॥

जंगम—चल और स्थावर समस्त जीवोंकी स्थिति आहार पर निर्भर है—सबका आधार आहार है और खाद्यपदार्थ जलसे उत्पन्न होते हैं तथा जलकी उत्पत्त वायु पर निर्भर है ॥३०॥

सर्वकालं प्रवच्यामि वातानां रुचणं परम्ै । आषाढीवत् तत् साध्यं यत् पूर्वं सम्प्रकीर्तितम् ॥३८॥

अब पवनोंका सार्वकालिक उक्त लच्चण कहूँगा, उसे पूर्वमें कहे हुए आषाढ़ी पूर्णिमाके समान सिद्ध करना चाहिए ॥३५॥

> पूर्ववातो यदा तूर्णं सप्ताहं वाति कर्कशः । स्वस्थाने नाभिवर्षेत् महदुत्पद्यते भयम् ॥३६॥ प्राकारपरिखानाश्च शस्त्राणां च समन्ततः । निवेदयति राष्ट्राणां विनाशं तादृशोऽनिलः ॥४०॥

पूर्व दिशाका पवन यदि कर्कशरूप धारण करके अतिशीघ गतिसे चले तो वह स्वस्थानमें वर्षाके न होनेकी सूचना देता है और उससे अत्यन्त भय उत्पन्न होता है, उस प्रकारका पवन कोट, खाइयों, शस्त्रों और राष्ट्रोंका सब ओरसे विनाश सूचित करता है ॥३६-४०॥

सप्तरात्रं दिनार्धं च यः कश्चिद् वाति मारुतः। महद्भयं वि विज्ञे यं वर्षं वाऽथ महद् भवेत्।।४१॥

किसी भी दिशाका वायु यदि साढ़े सात दिन तक लगातार चले तो उसे महान् भयका सूचक जानना चाहिए अथवा इस प्रकारका वायु अतिवृष्टिका सूचक होता है ॥४१॥

१. परिविधानिलः मु० A. । २. सस्त्रं मु० A. । ३. जनभयं मु० C. । ४. वारमांस्तु मु० C. । ५. लक्षणान्वितम् मु० C. । ६. वित्राय मु० C. । ७. निश्चिता मु० C. । ६. जनसभ्रमं मु० B. । ६. जलद मु० । १०—११. लक्षणान्वितम् मु० A. B. D. । १२. शस्त्रकोपभयं ततः मु० C. । १३. दिवाविध मु० A. दिवायार्थं मु० B. दिवासार्थं मु० B. ।

# पूर्वसन्ध्यां यदा 'वायुरपसन्यं प्रवर्तते । पुरावरोधं कुरुते यायिनां तु जयावहः ॥४२॥

यदि वायु अपसन्य मार्गसे पूर्व सन्ध्याको वातान्वित करता है तो वह पुरके अवरोधका-घेरेमें पड़ जानेका सूचक है। इस समय यायियों—आक्रमणकारियोंकी विजय होती है। ॥४२॥

> पूर्वसन्ध्यां यदा वायुः सम्प्रवाति प्रदित्तणः। नागराणां जयं कुर्याद् सुभित्तं यायिविद्रवम् ॥४३॥

यदि वह वायु प्रद्त्तिणा करता हुआ पूर्वसन्ध्याको व्याप्त करे तो उससे नागरिकोंकी विजय होती है, सुभिन्न होता है और चढ़कर आनेवाले आक्रमणकारियोंको लेनेके देने पड़ जाते हैं अर्थात् उन्हें भागना पड़ता है।।४३॥

मध्याह्वे वार्धरात्रे वाँ तथा वाऽस्तमनोदये । वायुस्तूणं यदा वाति तदाऽत्रृष्टिभयं कजाम् ॥४४॥

यदि वायु मध्याह्नमें, अर्धरात्रिमें तथा सूर्यके अस्त और उदयके समय शीघ्र गतिसे चले तो अनावृष्टि, भय और रोग उत्पन्न होते हैं ॥४४॥

> यदा राज्ञः प्रयातस्य प्रतिलोमोऽनिलो भवेत् । अपसव्यो समार्गस्थस्तदा सेनावधं विदुः ॥४५॥

यदि राजाके प्रयाणके समय वायु प्रतिलोम—विपरीत बहे अर्थात् उस दिशाको न चलकर जिधर प्रयाण किया जा रहा है, उससे विपरीत जिधर प्रयाण हो रहा है, चले तो उससे आक-मणकारी की सेनाका वध सममना चाहिए ॥४४॥

अनुलोमो यदा स्निग्धः सम्प्रवाति प्रद्विणः। नागराणां जयं कुर्यात् सुभिन्नं च प्रदीपयेत् ॥४६॥

यदि वायु स्निग्ध हो और प्रदित्तणा करता हुआ अनुलोमरूपसे बहे—उसी दिशाकी ओर चले जिधर प्रयाण हो रहा है, तो नगरवासियोंकी विजय होती है और सुभिन्नकी सूचना मिलती है ॥४६॥

दशाहं द्वादशाहं वा पापवातो यदा भवेत् । अनुबन्धं तदा विन्द्याद् राजमृत्युं जनचयम् ॥४७॥

यदि अशुभ वायु दस दिन या बारह दिन तक लगातार चले तो उससे सेनादिकका बन्धन, राजाको मृत्यु और मनुष्योंका चय होता है, ऐसा समभना चाहिए॥४५॥

> यदाभ्रवर्जितो वाति वायुस्तूर्णमकालजः । पांशुभस्मसमाकीर्णः सस्यघातो भयावहः ॥४८॥

जब मेघरहित अकालमें उत्पात वायु घूलि और भस्मसे भरा हुआ चलता है, तब वह शस्त्रघातक एवं महाभयङ्कर होता है ॥४=॥

१. रपरसन्ध्या द्रवात् पुरः मु० A., परसन्ध्याद्रवात् परम् मु० B. परसन्ध्या प्रवास्यते मु० D. । २. भयं मु० D. । ३. विद्रवाम् मु० A. । ४. च मु० । ५. रुजा मु० । ६. समार्गस्य मु० । विमार्गस्थो मु० C. । ७. भयं मु० A. ।  $\pi$ . प्रदीपतश्च चार्थशब्दश्च तद् । चिप्रं जयावहः मु० C. ।

# सविद्युत्सरजो वायुरुर्ध्वगो वायुभिः सह । ैप्रवाति पत्तिशब्देन क्रूरेण स भयावहः ॥४६॥

यदि बिजली और श्रूलसे युक्त वायु अन्य वायुओं के साथ उर्ध्वगामी हो और क्रूरपत्तीके समान शब्द करता हुआ चले तो वह भयङ्कर होता है ॥४६॥

प्रवान्ति सर्वतो वाता यदा तृर्णं मुहुर्मुहुः । यतो यतोऽभिगच्छन्ति तत्र देशं निहन्ति ते ॥५०॥

यदि पवन सब ओरसे वार-वार शीव्र गतिसे चले, तो वह जिस देशकी ओर गमन करता है, उस देशको हानि पहुँचाता है ॥५०॥

> अनुरुमो यदाऽनीके सुगन्धो वाति मारुतः । अयत्नतस्ततो राजा जयमाप्नोति सर्वदा ॥५१॥

यदि राजाकी सेनामें सुगन्धित अनुलोम—प्रयाणकी दिशामें प्रगतिशील पवन चले तो बिना यत्नके ही राजा सदा विजयको प्राप्त करता है ॥५१॥

प्रतिलोमो यदाऽनीके दुर्गन्धो वाति मारुतः । तदा यत्नेन साध्यन्ते वीरकोर्तिसुलब्धयः ॥५२॥

यदि राजाकी सेनामें दुर्गन्धित प्रतिलोम—प्रयाणकी दिशासे विपरीत दिशामें पवन चले तो उस समय वीर-कोर्तिकी उपलब्धियाँ बड़ी ही प्रयत्नसाध्य होती हैं ॥४२॥

> यदा सपरिघा सन्ध्या पूर्वो वात्यनिलो भृशम् । पूर्वस्मिन्नेव दिग्भागे पश्चिमा बध्यते चमुः ॥५३॥

यदि प्रातः अथवा सायंकालकी सन्ध्या परिधसहित हो—सूर्यको लाँघती हुई मेघोंकी पंक्तिसे युक्त हो—और उस समय पूर्वका वायु अतिवेगसे चलता हो तो पूर्व दिशामें ही पश्चिम दिशाको सेनाका वध होता है ॥४३॥

यदा सपरिचा सन्ध्या पश्चिमो वाति मारुतः। अपरस्मिन् दिशो भागे पूर्वा सा वध्यते चमुः॥५४॥

यदि सन्ध्या सपरिचा—सूर्यकी छाँघती हुई मेघपंक्तिसे युक्त हो और उस समय पश्चिम पवन चले तो पूर्व दिशामें स्थित सेनाका पश्चिम दिशामें वध होता है।।५४॥

यदा सपरिघा सन्ध्या दिल्लो वाति मारुतः। अपरस्मिन् दिशो भागे उत्तरा वध्यते चम्ः॥५५॥

यदि सन्ध्या सपरिघा—सूर्यको ठाँघती हुई मेघ पंक्तिसे युक्त हो—और उस समय दिज्ञण का वायु चळता हो तो उत्तरकी सेनाका पश्चिम दिशामें वध होता है ॥४४॥

यदा सपरिवा सन्ध्या उत्तरो वाति मारुतः।

अपरस्मिन् दिशो भागे दिचणा वध्यते चमुः ॥५६॥

यदि सन्ध्या सपरिघा—सूर्यको छाँवती हुई मेवपंक्तिसे युक्त हो और उस समय उत्तरका पवन चले तो दक्षिणकी सेनाका उत्तर दिशामें वध होता है ॥४६॥

मुद्रित प्रतिमें रलोकोंका व्यतिक्रम है आधा रलोक पूर्वकं रलोकमें है आधा उत्तरके रलोक में ।
 अायातरश्च ततो मु०।

#### प्रशस्तस्तु यदा वातः प्रतिलोमोऽनुपद्रवः। तदा यान् प्रार्थयेत कामांस्तान् प्राप्नोनि नराधिपः॥५०॥

जब प्रतिलोम वायु प्रशस्त हो और उस समय कोई उपद्रव दिखाई न पड़ता हो तो राजा जिन कार्योंको चाहता है वे उसे प्राप्त होते हैं—राजाके अभीष्टकी सिद्धि होती है ॥४७॥

#### अप्रशस्तो यदा वायुर्नाभिषश्यत्युषद्रवम् । प्रयातस्य नरेन्द्रस्य चमुर्हारयते सदा ॥५८॥

यदि वायु अप्रशस्त हो और उस समय कोई उपद्रव दिखाई न पड़ें तो युद्धके लिए प्रयाण करनेवाले राजाकी सेना सदा पराजित होती है ॥५८॥

#### तिथीनां करणानां च मुहूर्तानां च ज्योतिषाम् । मारुतो बलवान नेता तस्माद् यत्रैव मारुतः ॥५६॥

तिथियों, करणों, मुहूत्तों और प्रह-नद्मत्रादिकों का बलवान नेता वायु है, अतः जहाँ वायु है, वहीं उनका बल सममना चाहिए ॥४६॥

## वायमानेऽनिले पूर्वे मेघांस्तत्र समादिशेत्। उत्तरे वायमाने तु जलं तत्र समादिशेत्॥६०॥

यदि पूर्व दिशामें पवन चले तो उस दिशामें मेघोंका होना कहना चाहिए और यदि उत्तर दिशामें पवन चले तो उस दिशामें जलका होना कहना चाहिए ॥६०॥

# ईशाने वर्षणं ज्ञेयमाग्नेये नैऋतेऽपि च । याम्ये च विग्रह ब्र्याद् भद्रबाहुवचो यथा ॥६१॥

यदि ईशानकोणमें पवन चले तो वर्षाका होना जानना चाहिए और यदि नैऋ त्य तथा दि चण दिशामें पवन चले तो युद्धका होना कहना चाहिए ऐसा भद्रवाहुस्वामीका वचन है ॥६१॥

## सुगन्धेषु प्रशान्तेषु स्निग्धेषु मार्दवेषु च। वायमानेषु वातेषु सुभिन्नं चेममेव च॥६२॥

यदि चलनेवाले पवन सुगन्धित, प्रशान्त, स्निग्ध एवं कोमल हों तो सुभिन्न और क्षेमका होना ही कहना चाहिए ॥६२॥

## महतोऽि सम्रुद्भूतान् सतिहत् साभिगर्जितान् । मेघान्निहनते वायुर्नैऋतो दिचणाग्निजः ॥६३॥

नैऋत्यकोण, अग्निकोण तथा दिशाण दिशाका पवन उन बड़े मेघोंको भी नष्ट कर देता है—बरसने नहीं देता, जो चमकती बिजली और भारी गर्जनासे युक्त हों और ऐसे दिखाई पड़ते हों कि अभी बरसेंगे ॥६३॥

> सर्वलचणसम्पन्ना मेघा मुख्या जलावहाः। मुहूर्त्तादुत्थितो वायुर्हन्यात् सर्वोऽपि नैर्ऋतः ॥६४॥

सर्व शुभलक्षणोंसे सम्पन्न जलको धारण करनेवाले जो मुख्य मेघ हैं, उन्हें भी नैऋत्य-दिशाका उठा हुआ पूर्व पवन एक मुहूर्त्तमें नष्ट कर देता है ॥६४॥

मुद्गित प्रतिमें श्लोकों की संख्यामें व्यतिक्रम होनेसे पूर्वार्घ श्लोक नहीं है।

## सर्वथा बलवान् वायुः स्वचक्रे निरिमग्रहः। करणादिभिः संयुक्तो विशेषेण शुभाऽशुभः॥६५॥

अभिग्रहसे रहित वायु स्वचक्रमें सर्वथा वलवान् होता है और करणादिकसे संयुक्त हो तो विशेष रूपसे शुभाशुभ होता है—शुभ करणादिसे युक्त होनेपर शुभ फलसूचक और अशुभ-करणादिकसे युक्त होने पर अशुभसूचक होता है।।६४।।

इति नैर्मन्थे भद्रवाहुके नैमित्ते वातलक्षरणं नाम नवमाऽध्यायः।

विवेचन—वायुके चलने पर अनेक बातोंका फलादेश निर्भर है। वायु द्वारा यहाँ पर आचार्यने केवल वर्षा, कृषि और सेना, सेनापित, राजा तथा राष्ट्रके शुभाशुभत्वका निरूपण किया है। वायु विश्वके प्राणियोंके पुण्य और पापके उद्यसे शुभ और अशुभ रूपमें चलता है। अतः निमित्तों द्वारा वायु जगत्के निवासी प्राणियोंके पुण्य और पापको अभिव्यक्त करता है। जो जानकार व्यक्ति हैं, वे वायुके द्वारा भावी फलको अवगत कर लेते हैं। आपादी प्रतिपदा और पूर्णिमा ये दो तिथियाँ इस प्रकारकी हैं, जिनके द्वारा वर्षा, कृषि, व्यापार, रोग, उपद्रव इत्यादिके सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर प्रत्येक फलादेशका क्रमशः निरूपण किया जाता है।

वर्षा सम्बन्धो फलादेश-आपाढ़ी प्रतिपदाके दिन सूर्योस्तके समयमें पूर्व दिशामें वाय चले तो आश्विन महीनेमें अच्छी वर्षा होती है तथा इस प्रकारके वायुसे अगले महीनेमें भी वर्षाका योग अवगत करना चाहिए। रात्रिके समय जब आकाशमें मेघ छाये हुए हों और धीमी-धीमी वर्षा हो रही हो, उस समय पूर्वका वायू चले तो भाद्रपद मासमें अच्छी वर्षाकी सचना समभनी चाहिए। इस तिथिको यदि मेघ प्रातःकालसे ही आकाशमें हों और वर्षा भी हो रही हो, तो पूर्व दिशाका वायु चातुर्मासमें वर्षाका अभाव सूचित करता है। तीत्र धूप दिन भर पड़े और पूर्व दिशाका वायू दिन भर चलता रहे तो चातुर्मासमें अच्छी वर्पाका योग होता है। आपादी प्रतिपदाका तपना उत्तम माना गया है, इससे चातुर्मासमें उत्तम वर्षा होनेका योग समभना चाहिए। उपर्युक्त तिथिको सूर्योदय कालमें पूर्वीय वायु चले और साथ हो आकाशमें मेघ हों पर वर्पा न होती हो तो श्रावण महीनेमें उत्तम वर्पाकी सूचना समभनी चाहिए। उक्त तिथिको दिन्नण और पश्चिम दिशाका वाय चले तो वर्षा चातुर्मासमें बहुत कम या उसका बिल्कुल अभाव होता है। पश्चिम दिशाका वाय चलनेसे वर्षाका अभाव नहीं होता, बल्कि श्रावणमें धनघोर वर्षा, भाद्रपदमें अभाव और आश्विनमें अल्प वर्षा होती है। दक्षिण दिशाका वाय वर्षाका अवरोध करता है। उत्तर दिशाका वायु चलनेसे भी वर्षाका अच्छा योग रहता है। आरम्भमें कुछ कमी रहती है, पर अन्त तक समयानुकूछ और आवश्यकतानुसार होती जाती है। आषाढी पूर्णिमाको आधे दिन-दोपहर तक पूर्वीय वायु चलता रहे तो श्रावण और भाद्रपदमें अच्छी वर्षो होती है, पूरे दिन पूर्वीय पवन चलना रहे तो चातुर्मास पर्यन्त अच्छी वर्षा होती है और एक प्रहर पूर्वीय पवन चले तो केवल श्रावणके महीनेमें अच्छी वर्षा होती है। यदि उक्त तिथिको दोपहरके उपरान्त पूर्वीय पवन चले और आकाशमें बादल भी हों तो भादपद और आश्विन इन दोनों महीनोंमें उत्तम वर्षा होती है। यदि उक्त तिथिको दिनभर सुगन्धित वाय चलता रहे और थोड़ी-थोड़ी वर्षा भी होती रहे तो चातुर्मासमें अच्छी वर्षा होती है। माघ महीनेका भी इस प्रकारका पवन वर्षा होनेकी सूचना देता है। यदि आपाढी पूर्णिमाको दक्षिण दिशाका वायु चले तो वर्षाका अभाव सचित होता है। यह पवन सूर्योदयसे लेकर मध्याह्नकाल तक चले तो आरम्भमें वर्षाका अभाव और मध्याहोत्तर चले तब अन्तिम महीनोंमें वर्षाका अभाव समभना चाहिए। यदि आधे दिन द्त्तिणी पवन और आधे दिन पूर्वीय या उत्तरीय पवन चले तो आरम्भमें वर्षाभाव, अनन्तर उत्तम वर्षा तथा आरम्भमें उत्तम वर्षा, अनन्तर वर्षाभाव अवगत करना चाहिए। वर्षाकी स्थित पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पर अवलिन्बत समभनी चाहिए। यदि उक्त तिथिको पश्चिमीय पवन चले, आकाशमें विजली तड़के तथा मेघोंकी गर्जना भी हो तो साधारणतः अच्छी वर्षा होती है। इस प्रकारकी स्थित मध्यम वर्षा होनेकी सूचना देती है। पश्चिमीय पवन यदि सूर्योदयसे लेकर दोपहर तक चलता है तो उत्तम वर्षा और दोपहरके उपरान्त चले तो मध्यम वर्षा होती है।

श्रावण आदि महीनोंके पवनका फलादेश 'डाक' ने निम्न प्रकार बताया है—

साँओन पछ्वा भादव पुरिवा, आसिन बह ईसान।
कातिक कन्ता सिकियोने डोलें, कहाँ तक रखवह धान॥
साँओन पछ्वा बह दिन चारि, चूर्त्हीक पाछाँ उपजै सारि।
बिरसे रिमिम्म निशिदिन वारि, कहिगेल वचन डाक परचारि॥
साँओन पुरिवा भादव पछ्वा आसिन बह नैक्तत।
कातिक कन्ता सिकियोने डोले, उपजै निहं भरिबीत॥
साँओन पुरिवा बह रविवार, कोदो महुआक होय बहार।
खोजत भेटें निहं थोड़ो अहार, कहत वैन यह 'डाक' गोआर॥
जो साँओन पुरवेआ बहै, शाली लागु करीन।
भादव पछ्वा जों बहै होंहिं सकल नर दीन॥
साँओन बह जो बडदह्वांसा, बीआकाटि करू गैं घासा।
साँओन जों बह पुरवेया, बडद बेचिकें कीनहु गैया।।

अथ-यदि श्रावणमासमें पश्चिमीय हवा, भाद्रपद्मासमें पूर्वीय हवा और आश्विन मासमें ईशान कोणकी हवा चले तो अच्छी वर्षा होती है तथा फसले भी बहुत उत्तम उत्पन्न होती है। श्रावणमें यदि चार दिनों तक पश्चिमीय हवा चले तो रात दिन पानी बरसता है तथा अन्नकी उपज भी खुव होती है। यदि श्रावणमें पूर्वीय, भाद्रपद्में पश्चिमीय और आश्विनमें नैऋत कोणीय हवा चले तो वर्षा नहीं होती है तथा फसलकी उत्पत्ति भी नहीं होती। यदि श्रावणमें पूर्वीय, भाद्रपदमें पश्चिमीय हवा चले तथा इस महीनेमें रविवारके दिन पूर्वीय हवा चले तो अनाज उत्पन्न नहीं होता और वर्षाकी भी कमी रहती है। श्रावणमासमें पूर्वीय वायुका चलना अत्यन्त अशुभ समभा जाता है। अतः इस महीनेमें पश्चिमीय हवाके चलनेसे फसल अच्छी उत्पन्न होती है। श्रावणमासमें यदि प्रतिपदा तिथि रविवारको हो, और उस दिन तेज पूर्वीय हवा चलती हो तो वर्षाका अभाव आश्विनमासमें अवश्य रहता है। प्रतिपदा तिथिका रविवार और मंगलवारको पड़ना भी शुभ नहीं है। इससे वर्षाकी कमीकी और फसलकी वरवादीकी सूचना मिलती है। भादपदमासमें पश्चिमीय हवाका चलना अशुभ और पूर्वीय. हवाका चलना अधिक शुभ माना गया है। यदि श्रावणी पूर्णिमा शनिवारको हो और इस दिन द्विणीय वायु चलता हो तो वर्षाकी कमी आश्विनमासमें रहती है। शनिवारके साथ शतिभपा नचत्र भी हो तो और भी अधिक हानिकर होता है। भाद्रपद् प्रतिपदाको प्रातःकाल पश्चिमीय हवा चले और यह दिन भर चलती रह जाय, तो खुब वर्षा होती है। आश्विन मासके अतिरिक्त कार्त्तिक मासमें भी जल बरसता है। गेहूँ और धान दोनोंकी फसलके लिए यह उत्तम होता है। भाद्रपद कृष्णा पञ्चमी शनिवार या मंगलवारको हो और इस दिन पूर्वीय हवा चले तो साधारण वर्षा और साधारण ही फसल तथा द्विणीय हवा चले तो फसलके अभावके साथ वर्षाका भी

अभाव होता है। पञ्चमी तिथिको भरणी नक्षत्र हो और इस दिन दक्षिणी हवा चले तो वर्षाका अभाव रहता है तथा फसल भी अच्छी नहीं होती। पञ्चमी तिथिको गुरुवार और अश्विनी नक्षत्र हो तो अच्छी फसल होती है। कृत्तिका नक्षत्र हो तो साधारणतया वर्षा अच्छी होती है।

राष्ट्र, नगर सम्बन्धी फलादेश—आषाढ़ी पूर्णिमाको पश्चिमीय वायु जिस प्रदेशमें चलती है, उस प्रदेशमें उपद्रव होता है, अनेक प्रकारके रोग फैलते हैं तथा उस क्षेत्रके प्रशासकोंमें मतभेद होता है। यदि पूर्णिमा शनिवारको हो तो उस प्रदेशके शिल्पी कष्ट पाते हैं, रविवारको हो तो चारों वर्णके व्यक्तियोंके छिए अनिष्टकर होता है। मंगलवारको पूर्णिमा तिथि हो और दिनभर पश्चिमीय वायु चलता रहे तो उस प्रदेशमें चोरोंका उपद्रव बढ़ता है तथा धर्मात्माओंको अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। गुरुवार और शुक्रवारको पूर्णिमा हो और इस दिन सन्व्या समय तीन घंटे तक पश्चिमीय वायु चलता रहे तो निश्चयतः उस नगर, देश या राष्ट्रका विकास होता है। जनतामें परस्पर प्रेम बढता है, धन-धान्यकी वृद्धि होती है और उस देशका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। व्यापारिक उन्नति होती है तथा शान्ति और सुखका अनुभव होता है। उक्त तिथिको द्विणी वायू चले तो उस क्षेत्रमें अत्यन्त भय, उपद्रव, कलह और महामारीका प्रकोप होता है। आपसी कलहके कारण आन्तरिक भगड़े बढ़ते जाते हैं और सुख-शान्ति दर होती जाती है। मान्य नेताओं में मतभेद बढ़ता है, सैनिक शक्ति चीण होती है। देशमें नये-नये करोंकी वृद्धि होती है और गुप्त रोगोंकी उत्पत्ति भी होती है। यदि रविवारके दिन अपसन्य मार्गसे द्विणीय वायु चले तो घोर उपद्रवोंकी सूचना मिलती है। नगरमें शीतला और हैजेका प्रकोप होता है। जनता अनेक प्रकारका त्रास उठाती है, भयङ्कर भूकम्प होनेकी सूचना भी इसी प्रकार के वायुसे समभनी चाहिए। यदि अर्धरात्रिमें द्त्तिणीय वायु शब्द करता हुआ बहे तो इसका फलादेश सम त राष्ट्रके लिए हानिकारक होता है। राष्ट्रको आर्थिक चति उठानी पड़ती है तथा राष्ट्रके सम्मानका भी हास होता है। देशमें किसी महान व्यक्तिकी मृत्यूसे अपूरणीय ज्ञति होती है। यदि यही वायु प्रदक्षिणा करता हुआ अनुलोम गतिसे प्रवाहित हो तो राष्ट्रको साधारण चृति उठानी पड़ती है। स्निग्ध, मन्द, सुगन्ध दक्षिणीय वायु भी अच्छा होता है तथा राष्ट्रमें सुख-शान्ति उत्पन्न कराता है। मंगळवारको द्त्तिणीय वायु सायं-सायंका शब्द करता हुआ चले और एक प्रकारकी दुर्गनिध आती हो तो राष्ट्रऔर देशके लिए चार महीनों तक अनिष्टसूचक होता है। इस प्रकारके वायुसे राष्ट्रको अनेक प्रकारके संकट सहन करने पड़ते हैं। अनेक स्थानों पर उपद्रव होते हैं, जिससे प्रशासकोंको महती कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। देशके खनिज पदार्थोंकी उपज कम होती है और वनोंमें अग्नि लग जाती है। जिससे देशका धन नष्ट हो जाता है। शनिवारकी आषाढ़ी पूर्णिमाको दिल्लिणीय वायु चले तो देशको अनेक प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं जिस प्रदेशमें इस प्रकारकी वायू चलता है उस प्रदेशके सौ-सौ कोश चारों ओर अग्नि-प्रकोप होता है। आपाढ़ी पूर्णिमाको पूर्वीय वायु चले तो देशमें सुख-शान्ति होती है तथा सभी प्रकारकी शक्ति बढती है। वन, खनिजपदार्थ, कल-कारखाने आदिकी उन्नति होनेका सुन्दर अवसर आता है। सोमवारको यदि पूर्वीय हवा प्रातःकालसे मध्याह्नकाल तक लगातार चलती रहे और हवामें से सुगन्धि आती हो तो देशका भविष्य उज्ज्वल होता है। सभी प्रकारसे देशकी समृद्धि होती है। नये-नये नेताओंका नाम होता है, राजनैतिक प्रमुख बढ़ता जाता है, सैनिक शक्तिका भी विकास होता है। यदि थोड़ी वर्षाके साथ उक्त प्रकारकी हवा चले तो देशमें एक वर्ष तक आनन्दोत्सव होते रहते हैं, सभी प्रकारका अभ्युद्य बढ़ता है। शिचा, कला-कौशलकी वृद्धि होती है और नैतिकताका विकास नागरिकोंमें पूर्णतया होता है। नेताओंमें प्रेमभाव बढ़ता है जिससे वे देश या राष्ट्रके कर्मीको बड़े सुन्दर ढंगसे सम्पादित करते हैं । गुरुवारको पूर्वीय

वायु चले तो देशमें विद्याका विकास, नये-नये अन्वेषणके कार्य, विज्ञानकी उन्नति एवं नये-नये प्रकारकी विद्याओंका प्रसार होता है। नगरोंमें सभी प्रकारका अमन चैन रहता है। शुक्रवारको पूर्वीय वायु दिनभर चलता रहे तो शान्ति, सुभिन्न और उन्नतिका सूचक है, इस प्रकारके वायुसे देशकी सर्वोङ्गीण उन्नति होती है।

व्यापारिक फलादेश--आपाढ़ी पूर्णिमाको प्रातःकाल पूर्वीय हवा, मध्याह्नकाल दक्षिणीय हवा, अपराह्मकाल पश्चिमीय हवा और सन्ध्यासमय उत्तरीय हवा चले तो एक महीनेमें स्वर्णके व्यापारमें सवाया लाभ, चाँदीके व्यापारमें डेढ्गुना तथा गुड़के व्यापारमें बहुत लाभ होता है। अन्नका भाव सस्ता होता है तथा कपड़े और सतके व्यापारमें तीन महीनों तक छाभ होता रहता है। यदि इस दिन प्रातःकालसे सूर्यास्त काल तक दिन्णीय हवा ही चलती रहे तो सभी वस्तएँ पन्द्रह दिनके बाद ही मँहगी होती हैं और यह मँहगीका बाजार लगभग छ: महीने तक चलता है। इस प्रकारके वायका फल विशेषतः यह है कि अन्नका भाव बहुत महागा होता है तथा अन्नकी कमी भी हो जाती है। यदि आधे दिन दिल्लीय वायु चले, उपरान्त पूर्वीय या उत्तरीय वायु चलने लगे तो व्यापारिक जगत्में विशेष हलचल रहती है तथा वस्तुओंके भाव स्थिर नहीं रहते हैं। सट्टेके व्यापारियोंके लिए उक्त प्रकारका निमित्त विशेष लाभ सूचक है। यदि पूर्वार्ध भागमें उक्त तिथिको उत्तरीय वायु चले और उत्तरार्धमें अन्य किसी भी दिशाकी वायु चलने लगे तो जिस प्रदेशमें यह निमित्त देखा गया है, उस प्रदेशके दो-दो सौ कोश तक अनाजका भाव सस्ता तथा वस्तको छोड़ अवरोष सभी वस्पुओंका भाव भी सस्ता ही रहता है। केवल दो महीने तक वस्न तथा श्वेत रंगके पदार्थीके भाव ऊँचे चढ़ते हैं तथा इन वस्तुओं की कमी भी रहती है। सोना, चाँदी और अन्य प्रकारकी खनिज धातुओंका मूल्य प्रायः सम रहता है। इस निमित्तके दो महीनेके उपरान्त सोनेके मुल्यमें वृद्धि होती है। यदापि कुछ ही दिनोंके पश्चात् पुनः उसका मृल्य गिर जाता है। पशुओंका मृल्य बहुत वढ़ जाता है। गाय, बैल और घोड़ेके मूल्यमें पहलेसे लगभग सवाया अन्तर आ जाता है। यदि आपाढ़ी पूर्णिमाकी रातमें ठीक बारेह बजेके समय दिचणीय वायु चले तो उस प्रदेशमें छः महीनों तक अनाजकी कमी रहती है और अनाजका मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। यदि उक्त तिथिकी मध्यरात्रिमें उत्तरीय हवा चलने लगे तो मशाला, नारियल, सुपाड़ी आदिका भाव ऊँचा उठता है, अनाज सस्ता होता है। सोना, चाँदीका भाव पूर्ववत् ही रहता है। यदि श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको सूर्योदय कालमें पूर्वीय हवा, मध्याह्नमें उत्तरीय, अपराह्नमें पश्चिमीय हवा और सन्ध्याकालमें उत्तरीय हवा चलने लगे तो लगभग एक वर्ष तक अनाज सस्ता रहता है, केवल आहिवन मासमें अनाज महँगा होता है, अवशेष सभी महीनोंमें अनाज सस्ता ही रहता है। सोना, चाँदी और अश्रकका भाव आश्विनसे माघ तक सस्ता तथा फाल्गुनसे ज्येष्ठ तक मँहगा रहता है। व्यापारियोंको कुछ लाभ ही रहता है। उक्त प्रकारके वायुँ निमित्तसे व्यापारियोंके लिए शुभ फलादेश ही समभा जाता है। यदि इस दिन सन्ध्याकालमें वर्षाके साथ उत्तरीय हवा चले तो अगले दिनसे ही अनाज मँहगा होने लगता है। उपयोग और विलासकी सभी वस्तुओं के मूलमें वृद्धि हो जाती है, विशेष रूपसे आभूपणोंके मूल्य भी बढ़ जाते हैं। जूट, सन, मूंज आदिका भाव भी बढ़ता है। रेशमकी कीमत पहलेसे डेढ़गुनी हो जाती है। काले रंगकी प्रायः सभी वस्तुओंके भाव सम रहते है। हरे, लाल और पीले रंगकी वस्तुओंका मूल्य वृद्धिंगत होता है। श्वेतरंगके पदार्थीका मूल्य सम रहता है। यदि उक्त तिथिको ठीक दोपहरके समय पश्चिमीय वायु चले तो सभी बस्तुओंका भाव सस्ता रहता है; फिर भी व्यापारियोंके लिए यह निमित्त अशुभ सूचक नहीं; उन्हें लाभ होता है। यदि श्रावणी पूर्णिमाको प्रातःकाल वर्षा हो और द्विणीय वाये भी चले तो अगले दिनसे ही सभी वस्तुओं में हगाई समभ लेनी चाहिए। इस प्रकारके निमित्तका प्रधान फलादेश खाद्य पदार्थों के मूल्यमें वृद्धि होना है। खिनज धातुओं के मूल्यमें भी कुछ वृद्धि होती है, पर थोड़े दिनों के उपरान्त उनका भाव भी नीचे उतर आता है। यदि उक्त तिथिको पूरे दिन एक ही प्रकारकी हवा चलती रहे तो वस्तुओं के भाव सस्ते और हवा बदलती रहे तो वस्तुओं के भाव ऊँचे उठते हैं। विशेषतः मध्याह्म और मध्यरात्रिमें जिस प्रकारकी हवा हो, वैसा ही फल सममना चाहिए। पूर्वीय और उत्तरीय हवासे वस्तुएँ सस्ती और पश्चिमीय और दिन्निणीय हवाके चलनेसे वस्तुएँ महर्गा होती हैं।

#### दशमोऽध्यायः

अथातः सम्प्रवच्यामि प्रवर्षणं निबोधत । प्रशस्तमप्रशस्तं च यथावद्नुपूर्वतः ॥१॥

अब प्रवर्षणका वर्णन किया जाता है। यह भी पूर्वकी तरह प्रशस्त—शुभ और अप्रशस्त—अशुभ इस प्रकार दो तरहका होता है ॥१॥

ज्येष्ठे अमूलमतिक्रम्य पतन्ति विन्दवो यदा । प्रवर्षणं तदा ज्ञेयं शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥२॥

ज्येष्ठ मासमें मूळ नज्ञको विताकर यदि वर्षा हो तो उसके शुभाशुभका विचार करना चाहिए ॥२॥

आषादे शुक्लपूर्वासु ग्रीष्मे मासे तु पश्चिमे । दैवः प्रतिपदायां तु यदा कुर्यात् प्रवर्षणम् ॥३॥ चतुःषष्टिमाढकानि तदा वर्षति वासवः । निष्पद्यन्ते च सस्यानि सर्वाणि निरुपद्रवम् ॥४॥

श्रीष्म ऋतुमें शुक्ता प्रतिपदाको पूर्वाषाढ़ा नच्छमें पश्चिम दिशासे बादल उठकर वर्षा हो तो ६४ आड़क प्रमाण वर्षा होती है और निरुपद्रव—बिना किसी बाधाके सभी प्रकारके अनाज उत्पन्न होते हैं ॥३-४॥

धर्मकामार्थां वर्तन्ते परचक्रं प्रणश्यति । चेमं सुभि चमारोग्यं दशरात्रं त्वपग्रहम् ॥५॥

उक्त प्रकारके प्रवर्षणसे धर्म, काम और धन विद्यमान रहते हैं तथा क्षेम, सुभिन्न और आरोग्यकी वृद्धि होती है और परचक्र—परशासनका भय दूर हो जाता है किन्तु दस दिनके बाद पराजय होती है—अशुभ फल घटित होता है ॥।।।

ें उत्तराभ्यामापाड़ाभ्यां यदा देवः प्रवर्षति । विज्ञेया द्वादशा द्रोणा अतो वर्षं सुभिन्नदम् ।।६॥ तदा निम्नानि वातानि मध्यमं वर्षणं भवेत् । सस्यानां चापि निष्पत्तिः सुभिन्नं चेममेव च ॥७॥

जब उत्तरापाढ़ा नत्त्रत्रमें वर्षा होती है, तव १२ द्रोण प्रमाण जलकी वर्षा होती है तथा सुभित्त भी होता है। मन्द-मन्द वायु चलता है, मध्यम वर्षा होती है, अनाजोंकी उत्पत्ति होती है, सुभित्त और कल्याण-मंगल होते हैं ॥६–८॥

१. मेघवर्ष आ०, प्रवर्षन्तं मु० A. D. । २. अनुपूर्वशः मु० । ३. उयेष्टो मु० A. D. । ४. पतन्ते मु० B. C. D. । ५. यथा मु० A. B. D. । ६. देवः मु० C. D. । ७. प्रतिपादनेह मु० C. ।  $\pi$ . यद्, मु० A., तदा मु० D. । ६. माधवः आ० । १०. धर्मार्थकामा आ० । ११. प्रवर्तन्ते मु० A. D. । १२. प्रशास्यन्ति मु० C. । १३. सुभिन्तं मु० । १४. दशराजा मु० । १५. उत्तरां मु० C. । १६. विज्ञेयं मु० C. । १७. सुभिन्तकम् मु०  $\pi$ . । १८. वाष्यानि मु०  $\pi$ . ।

श्रवणेन वारि विज्ञेयं श्रेष्ठं सस्यं च निर्दिशेद् । चौराश्र प्रवलां ज्ञेया व्याधयोऽत्र पृथग्विधाः ॥=॥ च्रेपाण्यत्र प्ररोहन्ति दष्टानां नास्ति जीवितम् । अष्टादशाहं जानीयादपग्रहं न संशयः ॥६॥

यदि श्रवण नत्तत्रमें जलकी वर्षा हो तो अन्नकी उपज अच्छी होती है, चोरोंकी शक्ति बढ़ती है और अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। खेतोंमें अन्नके अंकुर अच्छी तरह उत्पन्न होते हैं, दृष्टों—चूहोंके लिए तथा डांस, मच्छरोंके लिए यह वर्षा हानिकारक है, उनकी मृत्यु होती है। अठारह दिनोंके पश्चात् अपग्रह-पराजय तथा अशुभ फलकी प्राप्ति होती है, इसमें सन्देह नहीं॥ ८ – ६॥

आढकानि धनिष्ठायां सप्तपश्च समादिशेत् । मही सस्यवती ज्ञेया वाणिज्यं च विनश्यति ॥१०॥ चेमं सुभिचमारोग्यं सप्तरात्रभयग्रहः । प्रवला दंष्ट्रिणो ज्ञेया मूषकाः शलभाः शुकाः ॥११॥

धनिष्ठा नक्षत्रमें वर्षा हो तो उस वर्ष ४७ आढ़क वर्षा होती है, पृथ्वी पर फसल अच्छी उत्पन्न होती है और व्यापारका नाश होता है। इस प्रकारकी वर्षासे क्षेम-कल्याण, सुभिन्न और आरोग्य होता है तथा सात दिनोंके उपरान्त अपयह—अशुभका फल प्राप्त होता है। दन्तधारी प्राणी मूषक, पतंग, तोता आदि प्रबल होते हैं अर्थात् उनके द्वारा फसलको हानि पहुँचती है॥१०-११॥

खारीस्तु वारिणो विन्द्यात् सस्यानां चाप्युपद्रवम् । चौरास्तु प्रबला ज्ञेया न च कश्चिद्पग्रहः ॥१२॥

शतभिषा नक्षत्रमें वर्षा हो तो फसल उत्पन्न होनेमें अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं। चोरों को शक्ति बढ़ती है, किन्तु अशम किसीको नहीं होता ॥१२॥

> प्र्वाभाद्रपदायां तु यदा मेघः प्रवर्षति । चतुःषष्टिमाढकानि तदा वर्षति सर्वशः ॥१३॥ सर्वधान्यानि जायन्ते बलवन्तश्च तस्कराः । ैनाणकं चुम्यते चापि दशरात्रमपग्रहः ॥१४॥

पूर्वाभाद्रपद नज्ञत्रमें जब मेघ वर्षता है तो उस समय सर्वत्र ६४ आढक प्रमाण वर्षा होती है। सभी प्रकारके अनाज उत्पन्न होते हैं, चोरोंकी शक्ति बढ़ती है तथा नेताओंके मनमें भी लोभ उत्पन्न हो जाता है और दस दिनके बाद अनिष्ट या अशुभ होता है।।१३-१४॥

१. प्रलया आ०। २. नष्टानां सु० ८.। ३. अवग्रहं सु० ८.। ४. श्रविष्टायाम् आ०। ५. सप्तपञ्चाशतम् सु० ८.। ६. वदेत्। ७. ज्ञेया सु० А. В. В.। ८. अध्यपद्रवम् सु० А.। ३. उपग्रह सु० А.। १०. नायकं सु० В.। ११. विभ्यते आ०।

नवतिराढकानि स्युरुत्तरायां समादिशेत्। स्थलेषु वापयेद् बीजं सर्वसस्यं समृद्धचिति ॥१५॥ चेमं सुभिच्चमारोग्यं विंशद्रा त्रमपग्रहः। दिवसानां विजानीयाद् भद्रबाहुवचो यथा ॥१६॥

यदि प्रथम वर्षा उत्तराभाद्रपद नच्चत्रमें हो तो ६० आढ़क प्रमाण जलकी वर्षा होती है। म्थलमें बोया गया बीज भी समृद्धिको प्राप्त होता है, तथा सभी प्रकारके अनाज बढ़ते हैं। चेम, सुभिच्च और आरोग्यकी प्राप्ति होती है तथा २० दिनके पश्चात् अपग्रह—अशुभ होता है, इस प्रकारका भद्रबाहु स्वामीका वचन है।।१४-१९॥

चतुःषष्टिमाढकानीह रेवत्यामभिनिर्दिशेत्। सस्यानि च समृद्धचन्ते सर्वाण्येव यथाक्रमम् ॥१७॥ उत्पद्यन्ते च राजानः परस्परविरोधिनः । यानयुग्यानि शोभन्ते बलवदंष्ट्रिवर्धनम् ॥१८॥

यदि प्रथम वर्षा रेवती नज्ञत्रमें हो तो उस वर्ष ६४ आढ़क प्रमाण जलकी वर्षा होती है और क्रमानुसार सभी प्रकारके अनाजकी समृद्धि होती है। राजाओंमें परस्पर विरोध उत्पन्न होता है, सेना और दंष्ट्रधारी—चूहोंकी वृद्धि होती है॥१७-१८॥

एकोनानि तु पञ्चाशदाढकानि समादिशेत् । अश्विन्यां कुरुते यत्र प्रवर्षणमसंशयः ॥१६॥ ँभवेताम्रभवे सस्यं पीड्यन्ते यवनाः शकाः । गान्धारिकाश्च काम्बोजाः पाञ्चालाश्च चतुष्पदाः ॥२०॥

यदि प्रथम वर्षा अश्विनी नत्तत्रमें हो तो ४६ आढ़क जलकी वर्षा होती है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। कार्तिकी और वैशाखो दोनों ही प्रकारकी फसल उत्पन्न होती है। यवन, शक, गान्धार, काम्बोज, पाछ्वाल और चतुष्पद—चौपाएँ पीड़ित होते हैं अर्थात् उन्हें नाना प्रकारके कष्ट होते हैं ॥१६-२०॥

एकोनविंशतिर्विन्द्यादाढकानि न संशयः।
भरण्यां वासवश्रव यदा कुर्यात् प्रवषणम्।।२१॥
व्यालाः सरीसृपाश्चैवम<sup>े</sup>रणं व्याधयो रुजः।
सस्यं कनिष्ठं विज्ञेयं प्रजाः सर्वाश्च दुःखिताः॥२२॥

जब प्रथम वर्षाका प्रारम्भ भरणी नत्त्रतमें होता है, उस समय वर्ष भरमें निस्सन्देह उन्नीस आढक प्रमाण जलको वर्षा होती है। सर्प और सरीसृप—दुमुही, विभिन्न जातियोंके सर्पादि, मरण, व्याधि, रोग आदि उत्पन्न होते हैं। अनाज भी निम्न कोटिका ही उत्पन्न होता है और प्रजाको सभी प्रकारसे कष्ट उठाना पड़ता है ॥२१-२२॥

१. सर्वमुक्तं आ०। २. विंशरात्रं मु० A. B. D.। ३. उद्वेजन्ते मु० A. B. D.। ४. परस्पर-विरोधिकृत मु० A., परस्परिवनाशिनः मु० C.। ५. बलवड़ाष्ट्रबन्धनम् मु०। ६. एकान्यूनानि मु० C.। ७. भवेत् मु०, भवे मु०, D., भवेतत् मु० C.। ८. वापि मु० C.। ६. शकाम्बोजाः आ०। १०. मृत्युव्याधितो विविधेरुजैः मु० A.। ११. किनष्टकं ज्ञेयं।

आढकान्येकपश्चाशत् कृत्तिकासु समादिशेत् । तदा त्वपग्रहो ज्ञेयः सप्तविंशतिरात्रकः ॥२३॥ द्विमासिकस्तदा देवश्वित्रं सस्यम्रपद्रवम् । निम्नेषु वापयेद् बीजं भयमग्नेविंनिर्दिशेत् ॥२४॥

यदि प्रथम वर्षा कृत्तिका नक्षत्रमें हो तो ५१ आढक प्रमाण वर्षा समस्ती चाहिए और २७ दिनोंके उपरान्त अनिष्ट समस्ता चाहिए। उस वर्ष मेघ दो महीने तक हो बरसते हैं, अनाजकी उत्पत्तिमें भी विघ्न आते हैं, अतः निम्न स्थानोंमें बीज बोना अच्छा होता है। इस वर्षमें अग्निका भय भी समस्ता चाहिए॥२३-२४॥

आढकान्येकविंशच<sup>े</sup> रोहिण्यामभिवर्पति<sup>\*</sup>। अपग्रहं निजानीयात् सर्वमेकादशाहिकाम् ॥२५॥ <sup>\*</sup>सुभित्तं चेममारोग्यं नैर्ऋतीयं बहूदकम् । स्थलेषु वापयेद् बीजं राज्ञो विजयमादिशेत् ॥२६॥

यदि प्रथम वर्षा रोहिणी नक्त्रमें हो तो ६१ आढक प्रमाण उस वर्ष जल बरसता है और ११ दिनोंके बाद अपग्रह—अनिष्ट होता है। क्षेम, सुभिक्त और आरोग्य समम्भना चाहिए। नैऋत्य दिशाकी ओरसे बादल उठकर अधिक जलकी वर्षा करते हैं। स्थलमें बीज बोने पर भी अच्छी फसल उत्पन्न होती है तथा राजाकी विजयकी सूचना भी समम्भनी चाहिए॥२४-२६॥

आढकान्येकनवति सौम्ये प्रवर्षते यदा । श्रपग्रहं तदा विन्द्यात् सर्वमेकादशाहिकम् । तदाऽप्यपग्रहं विन्द्याद् वासराणि चतुर्दश ॥२०॥ महामात्याश्र पीडचन्ते व्हुधाच्याधिश्र जायते । व्होमं सुभिन्नमारोग्यं दंष्टिणः प्रवलास्तदा ॥२८॥

यदि प्रथम वर्षा मृगशिरा नच्चत्रमें हो तो ६१ आढक प्रमाण उस वर्ष जलकी वर्षा समभ्त लेनी चाहिए और चौदह दिनके उपरान्त अपग्रह—अनिष्ट समभना चाहिए । प्रधानमन्त्रीको पीड़ा, अनेक प्रकारके रोग, सुभिक्ष एवं चूहोंका प्रकोप उस वर्षमें समभना चाहिए ॥२७–२८

आढकानि तु द्वात्रिंशदार्द्रायाश्चापि निर्दिशेत्। दुर्भित्तं व्याधिमरणं सस्यवातम्रपद्रवम् ॥२६॥ श्रावणे प्रथमे मासे वर्षं वा न च वर्षति। प्रोष्ठपदं च वर्षित्वा शेषकालं न वर्षति॥३०॥

यदि प्रथम वर्षा आर्द्रामें हो तो ३२ आढक प्रमाण उस वर्ष जलकी वर्षा होती है। उस वर्ष दुर्भिक्ष, नाना प्रकारको व्याधियाँ, मृत्यु और फसलको वाधा पहुँचानेवाले अनेक प्रकारके

१. मेघः मु०। २. नवितं मु०। ३. विनिर्दिशेत् मु०। ४. मुद्धित प्रतिमें 'चेमं सुभिन्नमारोग्यं' पाठ मिलता है। ५. तदाऽप्यपग्रहं विन्द्यात् वासराणि चतुद्शः मु०। ६. बहुच्याधि विनिर्दिशेत्। ७. सुभिन्नं चैव विज्ञेयं दंष्ट्रिणः प्रबलास्तथा। ५. अभिनिर्दिशेत् मु०। ६. वर्षित्वा न च वर्षति, वर्षस्चेव पुनः पुनः मु० ८.।

उपद्रव होते हैं। श्रावण मासके प्रथम पत्त—कृष्ण पत्तमें अनेक बार वर्षा होती है, किन्तु भाद्रपद मासमें एक बार जल वर्षता है, फिर वर्षा नहीं होती ॥२६~३०॥

> आढकान्येकनवतिं विन्दाचैव पुनर्वसौ । सस्यं निष्पद्यते चित्रं व्याधिश्र प्रवला भवेत् ॥३१॥

यदि पुनर्वसु नत्तत्रमें प्रथम वर्षा हो तो ६१ आडक प्रमाण उस वर्ष जलकी वर्षा होती है, उस वर्ष धान्य—अनाज शीव ही उत्पन्न होता है। और रोगोंका जोर रहता है ॥३१॥

चत्वारिंशच द्वे वाऽपि जानीयादाढकानि चै। पुष्पेण मन्दवृष्टिश्च निम्ने बीजानि वापयेत् ॥३२॥ पत्तमश्वयुजे चापि पत्तं प्रोष्ठपदे तथा। अपग्रहं विजानीयात् बहुलेऽपि प्रवर्पति ॥३३॥

पुष्य नत्तत्रमें प्रथम वर्षा हो तो ४२ आडक प्रमाण जल वर्षता है। वर्षा मन्द-मन्द धीरे-धीरे होती है, अतः निम्न स्थानों पर बीज बोनेसे अच्छी फसल उत्पन्न होती है। आश्विन और भाद्रपद मासमें कृष्ण पत्तमें अपग्रह—अनिष्ट होता है तथा वर्षा भी इन्हीं पत्तांमें होती है ॥३२-३३॥

> ँचतुष्पष्टिमाढकानीह तदा वर्षन्ति वासवः । यदा रलेषाश्च कुरुते प्रथमे च प्रवर्षणम् ॥३४॥ सस्यघातं विजानीयात् व्याधिभिश्चोदकेन तु । साधवो दुःखिता क्षेया प्रोष्ठपदमपग्रहः॥३५॥

यदि आश्लेषा नत्तत्रमें प्रथम जलकी वर्षा हो तो उस वर्ष ६४ आढक प्रमाण जलकी वर्षा होती है। फसलमें रोग अनेक प्रकारके लगते हैं, नाना प्रकारके रोगोंसे जनतामें आतङ्क ज्याप्त रहता है, साधुओंको अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं तथा भाद्रपद मासमें अपग्रह—अनिष्ट होता है।।३४-३४।।

मघासु खारी विज्ञेया सस्यानाश्च समुद्भवः। कुच्चिच्याधिश्च बलवाननीतिश्च तु जायते।।३६॥

यदि मघा नक्त्रमें प्रथम जलकी वर्षा हो तो सवारी प्रमाण—१६ द्रोण जलकी वर्षा उस वर्ष होती है और अनाजकी उत्पत्ति खूब होती है। पेटके नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं और न्याय-नीतिका प्रचार होता है।।३६॥

> फाल्गुनीषु च पूर्वासु यदा देवः प्रवर्षति । खारी तदाऽऽदिशेत् पूर्णा तदा स्त्रीणां सुखानि च । सस्यानि फलवन्ति स्युर्वाणिज्यानि दिशन्ति च । अपग्रहश्चतुस्त्रिशच्छ्रावणे सप्तरात्रिकः ॥३८॥

१. बलवान् विदुः मु० । २. -न्यथ मु० । ३. मासे मु० । ४. प्रवर्षणम् मु० । ५. ३४ संख्याका श्लोक मुद्रित प्रतिमें नहीं है । ६. विन्द्यात् मु० । ७. च तन्सुखम् मु० ।

यदि पूर्वाफाल्गुनी नज्ञत्रमें प्रथम वर्षा हो तो उस वर्ष खारी प्रमाण—१६ द्रोण जलकी वर्षा होती है। स्त्रियोंको अनेक प्रकारका सुख प्राप्त होता है। कृषि और वाणिज्य दोनों ही फसल होते हैं। २४ दिनोंके पश्चात् अर्थात् श्रावणमासमें ७ दिन व्यतीत होने पर अपग्रह—अनिष्ठ होता है।।३७-३-॥

उत्तरायां तु फाल्गुन्यां षष्टिसप्त च निर्दिशेत् । आढकानि सुभिन्नं च चेममारोग्यमेव च ॥३६॥ बहुजा दीना शीलाश्च धर्मशीलाश्च साधवः । अपग्रहं विजानीयात् कार्तिके द्वादशाहिकम् ॥४०॥

उत्तराफाल्गुनी नच्चत्रमें प्रथम वर्षा हो तो उस वर्ष ६७ आढक प्रमाण जलकी वर्षा होती है तथा सुभिच्न, क्षेम और आरोग्यकी प्राप्ति होती है। सभी मनुष्योंमें दानशीलता और साधुओंके धर्मशीलताकी वृद्धि होती है। कार्त्तिक मासमें १२ दिन व्यतीत होने पर अपग्रह—अनिष्ठ होता है ॥३६-४०॥

पश्चाशीतिं विजानीयात् हस्ते प्रवर्षणं यदा ।
तदा निम्नानि वाप्यानि पश्चवर्णं च जायते ॥४१॥
सङ्ग्रामाश्चानुवर्धन्ते शिल्पिकानां सुखोत्तमम् ।
श्रावणाश्चयुजे मासि तथा कार्तिकमेव च ॥४२॥
अपग्रहं विजानीयान्मासि मासि दशाहिकम् ।
चौराश्च बलवन्तः स्युरुत्पद्यन्ते च पार्थिवाः॥४३॥

हस्त नज्ञमं जब प्रथम वर्षा होती है तो २५ आढक प्रमाण जल उस वर्ष वर्षता है। निम्न स्थानोंकी वािषयाँ—वाविड्याँ पंचवर्णात्मक हो जाती हैं। इस वर्षमें युद्धकी वृद्धि होती है, शिल्पियोंको उत्तम सुख प्राप्त होता है। श्रावण, आश्विन और कािर्त्तिक इन तीनों महीनोंमेंसे प्रत्येक महीनेमें १० दिन तक अपप्रह—अनिष्ट सममना चाहिए। चोर, सेना—योद्धा और नृपितयोंकी उत्पत्ति होती है अर्थात् उक्त वर्षमें चोरों की, सैनिकोंकी और नृपितयोंकी उत्पत्ति होती है अर्थात् उक्त वर्षमें

द्वार्तिशमाढकानि स्युश्चित्रायाश्चं प्रवर्षणम् । चित्रं विन्द्यात् तदा सस्यं चित्रं वर्षं प्रवर्षतिः ॥४४ निम्नेषु वापयेद् बीजं स्थलेषु परिवर्जयेत् । मध्यमं तं विजानीयाद् भद्रबाह्नवचो यथा ॥४५॥

चित्रा नच्चत्रमें जिस वर्ष प्रथम वर्षा होती है, उस वर्ष २२ आढक प्रमाण जलकी वर्षा होती है। अनाजकी उत्पत्ति भी विचित्र रूपसे होती है और यह वर्ष भी विचित्र ही होता है। इस वर्ष निम्न स्थानों—आर्द्र स्थानोंमें बीज बोना चाहिए, ऊँचे स्थलोंमें नहीं, क्योंकि यह वर्ष मध्यम होता है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥४४-४४॥

१. दानशालाश्च मनुजा मु०। २. युजौ मु०। ३. मासौ मु०। ४. मासे मासे मु०। ५. वर्षणं यदा मु०। ६. विनिर्दिशेत् मु०।

### द्वात्रिंशदाढकानि स्युः स्वातौ स्याचेत् प्रवर्षणम् । ैवायुरप्रिरनावृष्टिः वर्षमेकं तु वर्षति ॥४६॥

स्वाती नत्तत्रमें प्रथम वर्षा हो तो ३२ आढक प्रमाण वृष्टि होती है। इस वर्षमें एक ही महीने तक जलकी वर्षा होती है। वायु चलता है तथा अनावृष्टि होती है। ॥४६॥

विशाखासु विजानीयात् खारिमेका न संशयः। सस्यं निष्पद्यते चापि वाणिज्यं पीड्यते तदा ॥४७॥ अपग्रहं तु विजानीयाद् दशाहं प्रौष्ठपादिकम्। चेमं सुभिच्नमारोग्यं तां समा नाऽत्र संशयः॥४८॥

विशाखामें प्रथम वृष्टि हो तो एक खारीप्रमाण—१६ द्रोण निस्सन्देह जल बरसता है। फसल बहुत अच्छी होती है तथा व्यापार भी निर्बाधरूपसे चलता है। भाद्रपद्मासमें दश दिन जाने पर अपग्रह—अनिष्ट होता है। यों इस वर्षमें निस्सन्देह क्षेम, सुभिन्न, आरोग्यकी स्थिति होती है।।४७-४८॥

जानीयादनुराधायां खारिमेकां प्रवर्षणम् । तदा सुभित्तं सत्तेमं परचक्रं प्रशाम्यति ॥४६॥ दृरं प्रवासिका यान्ति धर्मशीलाश्च मानवाः । मैत्री च स्थावरा ज्ञेया शाम्यन्ते चेतयस्तदा ॥५०॥

यदि अनुराधा नचत्रमें प्रथम जल वर्षा हो तो एक खारी प्रमाण—१६ द्रोण प्रमाण जल उस वर्ष बरसता है। क्षेम, सुभिच्च और आरोग्य रहते हैं तथा परशासन भी शान्त रहता है। इस वर्ष दूरके प्रवासी भी वापस लौट आते हैं, सभी व्यक्ति धर्मात्मा रहते हैं। मित्रता स्थिर होती है तथा भय और आतङ्क नष्ट हो जाते हैं।।४६-४०।।

# ज्येष्ठायामाढकानि स्युर्दंशश्चाष्टौ विनिर्दिशेत् । स्थलेषु वापयेद् बीजं तदा भृदाहविद्रवम् ।।५१॥

ज्येष्ठा नत्तत्रमें प्रथम वर्षा हो तो १८ आढक प्रमाण जलको वर्षा होती है। स्थलमें बीज बोने पर भी फसल उत्तम होती है; किन्तु भूकम्प, भूदाह, आदि उपद्रव भी होते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्येष्ठा नत्तत्रकी प्रथम वर्षा फसलके लिए उत्तम है ॥४१॥

# मूलेन खारी विज्ञेया सस्यं सर्वं समृद्धचते । एकमूलानि पीडचन्ते वर्द्धन्ते तस्करा अपि ॥५२॥

मूल नचत्रमें प्रथम वर्षा हो तो एक खारी प्रमाण जल वरसता है और सभी प्रकारके अनाजोंकी उत्पत्ति खूब होती है। सैनिक—योद्धा पीड़ा प्राप्त करते हैं तथा चौरोंकी वृद्धि होती है।।४२॥

१. वायुवृष्टिरनावृष्टिमासमेकं च वर्षति मु०। २. खारिरेव न संशयः मु०। ३. सस्यं सम्बद्धेत् सर्वं वाणिज्यं पीड्यते न हि मु०। ४. खारिं प्रवर्षणं यद्य मु०। ५. क्षेमं सुभिन्नमारोग्यं मु०। ६. चतुःपिष्टं मु०। ७. विद्ववः मु०। ८. विजानीयात् मु०। ६. चौराश्च प्रवलाश्च ये मु०।

## एतद् व्यासेन कथितं समासाच्छ्यतां पुनः। भद्रबाहुवचः श्रुत्वा मतिमानवधारयेत्।।५३॥

यह विस्तारसे वर्णन किया है, संक्षेपमें पुन सुनिये । भद्रबाहुके वचनोंको सुनकर बुद्धिमानोंको उनका अवधारण करना चाहिए ॥४३॥

> द्वात्रिंशदाढकानि स्युः नक्रमासेषु निर्दिशेत् । समचेत्रे द्विगुणितं तत् त्रिगुणं वाहिकेषु च ॥५४॥

नक्रमास—श्रावणमासमें ३२ आढक प्रमाण वर्षा हो तो समक्षेत्रमें फसल दुगुनी और निम्न स्थल—आर्द्र स्थलोंमें तिगुनी फसल होती है ॥४४॥

उल्कावत् साधनं चात्र वर्षणं च विनिर्दिशेत् । शुभाऽशुभं वदा वाच्यं सम्यग् ज्ञात्वा यथाविधि ॥५५॥

उल्काके समान वर्षणकी सिद्धि भी कर छेनी चाहिए तथा सम्यक् प्रकार जानकरके शुभाशुभ फलका निरूपण करना चाहिए ॥५४॥

> इति भद्रवाहुके संहितायां महानै मित्तशास्त्रे सकलमारसभुच्चयवर्षणं नाम दशमोऽध्यायः परिसमाप्तः।

विवेचन—वर्षाका विचार यद्यपि पूर्वोक्त अध्याओं में भी हो चुका है, फिर भी आचार्य विशेष महत्ता दिखलानेके लिए पुनः विचार करते हैं प्रथम वर्षा जिस नत्त्रमें होती है, उसीके अनुसार वर्षाके प्रमाणका विचार किया गया है। आचार्य ऋषिपुत्रने निम्नप्रकार वर्षाका विचार किया है।

यदि मार्गशीर्ष महीनेमें पानी बरसता है तो ज्येष्ठके महीनेमें वर्षका अभाव रहता है। यदि पौषमासमें बिजली चमक कर पानी वरसे तो आपाइके महीनेमें अच्छी वर्षा होती है। माव और फाल्गुन महीनोंके शुक्लपत्तमें तीन दिनों तक पानी बरसता रहे तो छठवें और नौवें महीनेमें अवश्य पानी बरसता है। यदि प्रत्येक महीनेमें आकाशमें वादल आच्छादित रहें तो उस प्रदेशमें अनेक प्रकारकी वीमारियाँ होती हैं। वर्षके आरम्भमें यदि कृत्रिका नत्त्रमें पानी बरसे तो अनाजकी हानि होती है और उस वर्षमें अतिवृष्टि या अनावृष्टिका भी योग रहता है। रोहिणी नत्त्रमें प्रथम वर्षा होने पर भी देशकी हानि होती है तथा असमयमें वर्षा होती है, जिससे फसल अच्छी नहीं उत्पन्न होती। अनेक प्रकारकी व्याधियाँ तथा अनाजकी महिगी भी इस नत्त्रमें पानी बरसनेसे होती है। परस्परमें कलह और विसंवाद भी होते हैं। मृगाशर नत्त्रमें प्रथम वर्षा होती है। परस्परमें कलह और विसंवाद भी होते हैं। मृगाशर नत्त्रमें प्रथम वर्षा होते हैं। एतर्स्परमें कल प्रकारके रोग भी लगते हैं। इस नत्त्रके मृगशिर हो तो खण्डवृष्टि होती है तथा कृषिमें अनेक प्रकारके रोग भी लगते हैं। इस नत्त्रकी वर्षा व्यापारके लिए भी उत्तम नहीं है। राजा या प्रशासकको भी कष्ट होते हैं। मन्त्रीपुत्र या किसी बड़े अधिकारीकी मृत्यु भी दो महीनेमें होती है। आद्री नत्त्रमें प्रथम जलकी वर्षा होती होती स्लग्न भीन रहता है, फसल साधारणतया आधी उत्पन्न होती है। चीनी, गुड़, और मधुका भाव सस्ता रहता है। श्वेत रंगके पदार्थीमें कुछ महिगी आती है। पुनर्वसु नत्त्रमें प्रथम

समासेन पुनः श्र्णु । २. त्रिगुणं वाधितेषु च यु॰ । ३. ततो यु॰ । ४. क्रमम् यु॰ ।

वर्षा हो तो एक महीने तक लगातार जल बरसता है। फसल अच्छी नहीं होती तथा वोया गया वीज भी मारा जाता है। आश्विन और कार्त्तिकमें वर्षाका अभाव रहता है और सभी वस्तुएँ प्रायः मँहगी होती हैं, लोगोंमें धर्माचरणकी प्रवृत्ति होती है, यद्यपि रोग-व्याधियोंके लिए उक्त प्रकारका वर्ष अत्यन्त अनिष्टकर होता है, सर्वत्र अशान्ति और असन्तोप दिखलाई पडता है; फिर साधारण जनताका ध्यान धर्मसाधन की ओर अवश्य जाता है । पुष्य नत्त्वत्रमें प्रथम जल वर्षा होने पर समयानुकूल जलको वर्षा एक वर्ष तक होती रहती है, कृषि वहुत उत्तम होती है, खाद्यात्रीं के सिवाय फलों और मेवोंकी अधिक उत्पत्ति होती है। प्रायः समस्त बस्तुओंके भाव गिरते हैं। जनतामें पूर्णतया शान्ति रहती है, प्रशासक वर्गको समृद्धि बढ़ती है। जनसाधारणमें परस्पर विश्वास और सहयोगकी भावनाका विकास होता है । यदि आश्लेपा नज्ञत्रमें प्रथम जलकी वर्षा हो तो वर्षा उत्तम नहीं होती, फसलकी हानि होती है, जनतामें असन्तोप और अशान्ति फैलती है। सर्वत्र अनाजकी कमी होनेसे हाहाकार व्याप्त हो जाता है। अग्निभय और शास्त्रभयका आतङ्क उस प्रदेशमें अधिक रहता है। चोरो और ऌटका व्यापार अधिक बढ़ता है। दैन्यता और निराशाका संचार होनेसे राष्ट्रमें अनेक प्रकारके दोष प्रविष्ट होते हैं। यदि इस नन्नत्रमें वर्षाके साथ ओले भी गिरें तो जिस प्रदेशमें इस प्रकारकी वर्षा हुई है, उस प्रदेशके लिए अत्यन्त भय-कारक समभना चाहिए। उक्त प्रदेशमें प्लेग, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियाँ अधिक बढती है, जनसंख्या घट जाती है। जनता सब तरहसे कष्ट उठाती है। आरलेपा नज्ञमें तेज बायुके साथ वर्षा हो तो एक वर्ष पर्यन्त उक्त प्रदेशको कष्ट उठाना पड़ता है, धूळ और कंकड़ पत्थरोंके साथ वर्षा हो तथा चारों ओर वादल मँडलाकार बन जावें, तो निश्चयतः उस प्रदेशमें अकाल पडता है तथा पशुओंकी भी हानि होती है और अनेक प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रशासक वर्गके लिए उक्त प्रकारकी वर्षा भी कप्टकारक होती है।

यदि मघा और पूर्वोकाल्गुनोमें प्रथम वर्षा हो तो समयानुकूछ वर्षा होती है, फसछ भी उत्तम होती है। जनतामें सत्र प्रकारका अमन-चेन व्याप्त रहता है। कलाकार और शिल्पियोंके लिए उक्त नक्षत्रोंकी वर्षा कष्टप्रद है तथा मनोरंजनके साधनोंकी कमी रहती है। राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिसे उक्त नत्तत्रोंकी वर्षा साधारण फल देती है। देशमें सभी प्रकारकी समृद्धि वड़ती है और नागरिकमें अभ्युद्यकी वृद्धि होती है। यद्यपि उक्त नत्त्रत्रोंकी वर्षा फसलकी वृद्धिके लिए शुभ है, पर आन्तरिक शान्तिमें वाधक होती है। भीतरी आनन्द प्राप्त नहीं हो पाता और आन्तरिक अशान्ति बनी ही रह जाती है। उत्तराफाल्गुनी और हस्त नच्चत्रमें प्रथम वर्षा होनेसे सुभिच्न और आनन्द दोनोंकी ही प्राप्ति होती है। वर्षा प्रचुर परिमाणमें होती है, फसलकी उत्पत्ति भी अच्छी होती है। विशेषतः धानकी फसल खुब होती है। पशु पिचयोंको भी शान्ति और सुख मिलता है। तृण और धान्य दोनोंकी उपज अच्छी होती है। आर्थिक शान्तिके विकासके लिए उक्त नचत्रोंके वर्षा होना अत्यन्त शुभ है। गुड़की फसल बहुत अर्च्छी होती है तथा गुड़का भाव भी सस्ता रहता है। जुटकी फसल साधारण होती है, इसका भाव भी आरम्भमें सस्ता, पर आगे जाकर तेज हो जाता है। ज्यापारियोंके लिए भी उक्त नन्नत्रोंकी वर्षा सुखदायक होती है । साधारणतः व्यापार बहुत ही अच्छा चलता 🗜 । देशमें कल-कारखानोंका विकास भी अधिक होता है। चित्रा नच्त्रमें प्रथम जलकी वर्षा हो तो वर्षा अत्यन्त कम होती है, परन्तु भाद्रपद और आश्विनमें वर्षाका योग अच्छा रहता है। स्वाती नज्ञ्जमें प्रथम वर्षा होनेसे मामूळी वर्षा होती है। श्रावण मासमें अच्छा पानी वरसता है, जिससे फसळ अच्छी हो जाती है। कार्त्तिकी फसल साधारण हो रहती है, पर चैत्री फसल अर्च्छी हो जाती है: क्योंकि उक्त नज्जकी वर्षा आश्विनमासमें भी जुलकी वर्षाका योग उत्पन्न करती है। यदि विशाखा और अनुराधा नक्षत्रमें प्रथम जलकी वर्षा हो तो उस वर्षमें खूब जलकी वर्षा होती है।

तालाब और पोखरे प्रथम जलकी वर्षासे ही भर जाते हैं। धान, गेहूँ, जूट और तिलहनकी फसल विशेषरूपसे उत्पन्न होती है। व्यापारके लिए यह वर्ष साधारणतया अच्छा होता है। अनुराधामें प्रथम वर्षा होनेसे गेहूँमें एक प्रकारका रोग लगता है जिससे गेहूँकी फसल मारी जाती है। यद्यपि गन्नाकी फसल बहुत ही अच्छी उत्पन्न होती है। व्यापारकी दृष्टिसे अनुराधा नत्त्रन की वर्षा बहुत उत्तम है। इस नज्ञत्रमें वर्षा होनेसे व्यापारमें उन्नति होती है। देशका आर्थिक विकास होता है तथा कछा-कौशछकी भी उन्नति होती है। ज्येष्ठ नज्ञमें प्रथम वर्षा होनेसे पानी बहुत कम बरसता है, पशुओंको कष्ट होता है। तृणकी उत्पत्ति अनाजकी अपेचा कम होती है, जिससे पालतू पशुओंको कष्ट उठाना पड़ता है। मवेशीका माल सस्ता भी रहता है। दूध-की उत्पत्ति भी कम होती है, उक्त प्रकारको वर्षा देशको आर्थिक ज्ञतिको द्योतिका है। धन-धान्यकी कमी होती है, संक्रामक रोग बढते हैं। चेचकका प्रकोप विशेषक्रपसे होता है। सम-शीतोष्णवाले प्रदेशोंको मौसम बदल जानेसे यह वर्षा विशेष कष्टकी सचिका है। तिलहन और तैलका भाव मँहगा रहता है, घृतकी भी कमी रहती है तथा प्रशासक और बड़े धनिक व्यक्तियों-को भी कष्ट उठाना पड़ता है। सेनामें परस्पर विरोध और जनतामें अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं । साधारण व्यक्तियोंको अनेक प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं । आश्वन और भाद्रपदके महीनों-में केवल सात दिन वर्षा होती है तथा उक्त प्रकारकी वर्षा फाल्गुन मासमें घनघोर वर्षाकी सूचना देती है जिससे फसल और अधिक नष्ट होती है। चैत्रके महीनोंमें जल बरसता है तथा ज्येष्ठमें भयंकर गर्मी पड़ती है जिससे महान कष्ट होता है।

यदि मल नन्नत्रमें प्रथम वर्षा हो तो उस वर्ष सभी महीनोंमें अच्छा पानी बरसता है। फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। विशेषरूपसे भाद्रपद और आश्विनमें समय पर उचित वर्षा होती है, जिससे दोनों ही प्रकारकी फसलें बहुत अच्छी उत्पन्न होती हैं। व्यापारके लिए भी उक्त प्रकारकी वर्षा अच्छी होतो है। खनिज पदार्थ और वन-सम्पत्तिकी वृद्धिके छिए उक्त प्रकारकी वर्षा बहुत अच्छी होती है। मूल नत्त्रकी वर्षा यदि गर्जनाके साथ हो तो माघमें भी जलको वर्षा होती है। बिजली अधिक कड़के तो फसलमें कमी रहती है। शान्त और सन्दर मन्द-मन्द वायुके चलते हुए वर्षा हो तो सभी प्रकारकी फसलें अत्युत्तम होती हैं। धानकी उत्पत्ति अत्यधिक होती है। गाय बैल आदि मवेशीको भी चावल खानेको मिलते हैं। चावलका भाव भी सस्ता रहता है। गेहूँ, जौ और चनाकी फसल भी साधारणतः उत्तम होती है। चनेका भाव अन्य अनाजोंको अपेक्षा मँहगा रहता है तथा दालवाले सभी अनाज महँगे होते हैं। यद्यपि इन अनाजोंकी उत्पत्ति भी अधिक होती है फिर भी इनका मृल्य वृद्धिगत होता है। उत्तरापाढा नक्षत्रमें प्रथम वर्षा हो तो अच्छी वर्षा होती है तथा हवा भी तेजीसे चलती है। इस नज्ञमें वर्षा होनेसे चैत्रवाली फसल बहुत अच्छी होती है, अगहनी धान भी अच्छा होता है; किन्तु कार्त्तिकी अनाज कम उत्पन्न होते हैं। निद्योंमें बाढ आती है, जिससे जनताको अनेक प्रकारके कष्ट सहन करने पड़ते हैं। भादपद और पौपमें हवा चलती है, जिससे फसलको भी चृति होती है। श्रवण नच्चत्रमें प्रथम वर्षा हो तो कार्त्तिकमासमें जलका अभाव और अवशेष महीनोंमें जलकी वर्षा अच्छी होती है। भाद्रपदमें अच्छा जल बरसता है, जिससे धान, मकई, ज्वार और बाजराकी फसलें भी अच्छी होती है। आश्विनमें जलकी वर्षा शुक्ल पन्नमें होती है जिससे फसल अच्छी हो जाती है। गेहूँमें एक प्रकारका कोड़ा लगता है, जिससे इसकी फसलमें च्चित उठानी पड़ती है। उत्तम प्रकारकी वर्षा आश्विन, कार्त्तिक और चैत्रके महीनोंमें रोगोंकी सचना भी देती हैं। छोटे बच्चोंको अनेक प्रकारके रोग होते हैं। स्त्रियोंके लिए यह वर्षा उत्तम है, उनका सम्मान बढता है तथा वे सब प्रकारसे शान्ति प्राप्त करती हैं। धनिष्ठा नज्ञत्रमें जलकी प्रथम वर्षा होने पर पानी श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्त्तिक, माघ और वैशास्त्रमें

ख़ब बरसता है। फसल कहीं-कहीं अतिवृष्टिके कारण नष्ट भी हो जाती है। आर्थिक दृष्टिसे उक्त प्रकारकी वर्षा अच्छी होती है । देशके वैभवका भी विकास होता है । यदि गर्जन-तर्जनके साथ उक्त नचत्रमें वर्षा हो तो उपर्युक्त फलका चतुर्थाश फल कम समभना चाहिए। ज्यापारके छिए भी उक्त प्रकारकी वर्षा मध्यम है। यद्यपि विदेशोंसे व्यापारिक सम्बन्ध बढता है तथा प्रत्येक वस्तुके व्यापारमें लाभ होता है। धनिष्ठा नज्ञत्रके आरम्भमें ही जलकी वर्षा हो तो फसल उत्तम और अन्तिम तीन घटियोंमें जल बरसे तो साधारण फल होता है और वर्षा भी मध्यम ही होती है। शतभिषा नत्त्रत्रमें जलकी प्रथम वर्षा हो तो बहुत पानी बरसता है। अगहनी फसल मध्यम होती है, पर चैती फसल अच्छी उपजती है। व्यापारमें हानि उठानी पड़ती है, जूट और चीनीके व्यापारमें साधारण छाम होता है। पूर्वामाद्रपद नक्षत्रके आरम्भकी पाँच घटियोंमें जल वरसे तो फसल मध्यम और वर्षा भी मध्यम होती है। माघ मासमें वर्षाका अभाव होनेसे चैती फसलमें कमी आती है। यद्यपि चातुर्मासमें जल खुब बरसता है, फिर भी फसलमें न्यूनता रह जाती है। अन्तिमकी घटियोंमें जलकी वर्षा होनेसे अगहनमें पानीकी वर्षा होती है, फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। धानकी फसलमें रोग लग जाते हैं, फिर भी फसल मध्यम हो ही जाती है। यदि उक्त नज्ञत्रके मध्य भागमें वर्षा हो तो अधिक जलकी वर्षा होती है तथा आवश्यकतानुसार जल वरसनेसे फसल बहुत उत्तम होती है। व्यापारियोंके लिए उक्त प्रकारकी वर्षा हानि पहुँचानेवाली होती है। यदि उत्तराभाद्रपद विद्ध पूर्वाभाद्रपद्में वर्षा आरम्भ हो तो शासकोंके लिए अशुभ कारक होती है तथा देशकी समृद्धिमें भी कमी आती है।

उत्तराभाद्रपर नज्ञत्रमें प्रथम वर्षा हो तो चातुर्मासमें अच्छी वर्षा होती है। फसल अधिक वृष्टिके कारण कुछ विगड़ जाती है। कार्त्तिक मासमें आनेवाली फसलोंमें कमी होती है। चैती फसल अच्छी होती है। ज्वार और बाजराकी उत्पत्ति बहुत कम होती है। उत्तराभाद्रपदके प्रथम चरणमें वर्षा आरंभ होकर बन्द हो जाय तो कार्त्तिकमें पानी नहीं बरसता, अवशेष महीनोंमें वर्षा होती है। फसल भी उत्तम होती है। द्वितीय चरणमें वर्षा होकर तृतीय चरणमें समाप्त हो तो वर्षा समयानुकूल होती है और फसल भी उत्तम होती है। यदि उत्तरापाढाके तृतीय चरणमें वर्षा हो तो चातुर्मासमें वर्षा होनेके साथ मार्गशीर्प और माघमासमें भी पर्याप्त वर्षा होती है। चतुर्थचरणमें वर्षा आरम्भ हो तो भाद्रपद मासमें अत्यल्प पानी बरसता है। आश्विनमासमें साधारण वर्षा होती है। माघमें वर्षा होनेके कारण गेहूँ और चनेकी फसल बहत अच्छी होती है। रेवती नत्तत्रमें वर्षा आरम्भ हो तो अनाजका भाव ऊँचा जाता है, वर्षा साधा-रणतः अच्छी होती है। श्रावणमासके शुक्छपत्तमें केवल पाँच दिन ही वर्षा होनेका योग रहता है । भाद्रपद और आश्विनमें यथेष्ट जल बरसता है । भाद्रपद मासमें वस्न और अनाज मँहगे होते हैं। कार्त्तिक मासके अन्तमें भी जलकी वर्षा होती है। रेवती नज्ञके प्रथम चरणमें वर्षा होनेपर चातुर्मासमें यथेष्ट वर्षा होती है तथा पौष और माघमें भी वर्षा होनेका योग रहता है । वस्तुओंके भाव अच्छे रहते हैं। गुड़के व्यापारमें अच्छा लाभ होता है। देशमें सुभिन्न और सुख-शान्ति रहती है। यदि रेवती नचत्र लगते ही वर्षा आरम्भ हो जाय तो फसल के लिए मध्यम है; क्योंकि अतिवृष्टिके कारण फसल खराब हो जाती है। चैती फसल उत्तम होती है, अगहनीमें भी कमी नहीं आती; केवल कार्त्तिकीय फसलमें कमी आती है। मोटे अनाजोंकी उत्पत्ति कम होती है। श्रावणके महीनेमें प्रत्येक वस्तु मँहगी होती है। यदि रेवती नज्ञत्रके तृतीय चरणमें वर्षा हो तो भाद्रपद मास सूखा जाता है; केवल हल्की वर्षा होकर रुक जाती है। आश्विनमासमें अच्छी वर्षा होती है, जिससे फसल साधारणतः अच्छी हो जाती है। श्रावणसे आश्विनमास तक सभी प्रकारका अनाज मँहगा रहता है। अन्य वस्तुओंमें साधारण लाभ होता है। घीका भाव इस वर्षमें अधिक ऊँचा रहता है। मवेशीकी भी कमी रहती है, मवेशीमें

एक प्रकारका रोग फेंळता है, जिससे मवेशीकी चृति होती है। द्वितीय चरणके अन्तमें वर्षा आरम्भ होनेपर वर्षके लिए अच्छा फलादेश होता है। गेहूँ, चना और गुड़का भाव प्रायः सस्ता रहता है, केवल मूल्यवान धातुओंका भाव ऊँचा उठता है। खनिज पदार्थोंकी उत्पत्ति इस वर्षमें अधिक होती है तथा इन पदार्थों के व्यापारमें भी लाभ रहता है। रेवती नन्नत्रके तृतीय चरणमें वर्षा हो तो प्रायः अनावृष्टिका योग सममना चाहिए। श्रावणके पाँच दिन, भादोंमें तीन दिन और आश्वनमें आठ दिन जलकी वर्षा होती है। फसल निकृष्ट श्रेणीकी उत्पन्न होती है, वस्तुओंके भाव मँहगे रहते हैं। देशमें अशान्ति और ऌट-पाट अधिक होती है। चतुर्थ चरणमें वर्षा होनेसे समयानुकूछ पानी बरसता है, फसल भी अच्छी होती है। व्यापा रियोंके लिए भी यह वर्षा उत्तम होती है। यदि रेवती नज्ञत्रका क्षय हो और अश्विनीमें वर्षा आरम्भ हो तो इस वर्ष अच्छी वर्षा होती है: पर मनुष्य और पशुओंको अधिक शीत पड़नेके कारण महान कष्ट होता है। फसलको भी पाला मारता है। यदि अश्विनी नत्त्रके प्रथम चरणमें वर्षा आरम्म हो तो चातुर्मासमें अच्छी वर्षा होती है, फसल भी अच्छी उत्पन्न होतो है। विशे-षतः चैती फसल बड़े जोरकी उपजती है तथा मनुष्य और पशुओंको सुख-शान्ति प्राप्त होती है। यद्यपि इस वर्ष वायु और अग्निका अधिक प्रकोप रहता है। फिर भी किसी प्रकारकी बड़ी चित नहीं होती है। शीष्म ऋतुमें लू अधिक चलती है, तथा इस वर्ष गर्मा भी भीषण पड़ती है। देशके नेताओंमें मतभेद एवं उपद्रव होते हैं। व्यापारियोंके लिए उक्त प्रकारकी वर्षा अधिक लाभदायक होती है। प्रथम चरणके लगते ही वर्षा आरम्भ हो और समस्त नज़त्रके अन्त तक वर्षा होती रहे तो वर्ष उत्तम नहीं रहता है। चातुर्मासके उपरान्त जल नहीं बरसता, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। तृतीय चरणमें वर्षा होने पर पौषमें वर्षाका अभाव तथा फाल्गुनमें वर्षा होती है। इस चरणमें वर्षाका आरम्भ होना साधारण होता है। वस्तुओंके भाव नीचे गिरते हैं। आश्विनमाससे वस्तुओं के भावों में उन्नति होती है। व्यापारियों को अशान्ति रहती है, बाजारभाव प्रायः अस्थिर रहता है। चतुर्थचरणमें वर्षा आरम्भ होने पर इस वर्ष उत्तम वर्षा होती है। सभी प्रकारके अनाज अच्छी तादादमें उत्पन्न होते हैं। भरणीननत्रमें वर्षा आरम्भ हो तो इस वर्ष प्रायः वर्षाका अभाव रहता है या अल्प वर्षा होती है। फसलके लिए भी उक्तनचत्रमें जलकी वर्षा होना अच्छा नहीं है। अनेक प्रकारकी बीमारियाँ भी उक्तनचत्रमें वर्षा होने पर फैलती हैं। यदि भरणीका त्त्रय हो और कृत्तिका भरणीके स्थान पर चल रहा हो तो प्रथम वर्षाके लिए बहुत उत्तम है। भरणीका प्रथम और तृतीय चरण अच्छे हैं, इनके वर्षा होने पर फसल प्रायः अच्छी होती है तथा जनतामें शान्ति रहती है। यद्यपि उक्त चरणमें वर्षा होने पर भी जलकी कमी ही रहती है, फिर भी फसल हो जाती है। द्वितीय और चतुर्थ चरणमें वर्षा हो तो वर्षा के अभावके साथ फसलका भी अभाव रहता है। प्रायः सभी वस्तुएँ मँहगी हो जाती हैं, व्या-पारियोंको भी साधारण ही लाभ होता है। नाना प्रकारकी व्याधियाँ भी फैलती है।

यहाँ वर्षका आरम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको मानना होगा तथा उसके बाद ही या उसी दिन जो नचत्र हो उसके अनुसार उपर्युक्त क्रमसे फलाफल अवगत करना चाहिए। समस्त वर्षका फल श्रावणकृष्ण प्रतिपदासे ही अवगत किया जाता हैं।

वर्षाका प्रमाण निकालनेका विशेष विचार—जिस समय सूर्य रोहिणी नच्चत्रमें प्रवेश करे, उस समय चार घड़ा सुन्दर स्वच्छ जल मँगावे और चतुष्कोण घरमें गोवर या मिट्टीसे लिप कर पवित्र चौक पर चारों घड़ांको उत्तर, पूर्व, दिच्ण और पश्चिम क्रमसे स्थापित कर दे और उन जलपूरित घड़ोंको उसी स्थान पर रोहिणी नच्चत्र पर्यन्त १५ दिन तक रखे, उन्हें तिनक भी अपने स्थानसे इधर-उधर न उठावे। रोहिणी नच्चत्रके बीत जाने पर उत्तर दिशावाले घड़ेके जलका निरोच्चण करे। यदि उस घड़ामें पूर्णवार समस्त जल मिले तो श्रावणभर खूब वर्षा होगी।

आधा खाली होवे तो आधे महीने वृष्टि और चतुर्थांश जल अवशेष हो तो चौथाई वर्षा एवं जलसे शून्य घड़ा देखा जाय तो श्रावणमें वर्षाका अभाव सममना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उत्तर दिशाके घड़ेके जलप्रमाणसे ही श्रावणमें वर्षाका अनुमान लगाया जा सकता है। जितना कम जल घड़ेमें रहेगा, उतनी ही कम वर्षा होगी। इसी प्रकार पूर्व दिशाके घड़ेसे भाद्रपद मासकी वर्षा, दित्तण दिशाके घड़ेसे आश्विन मासकी वर्षा, और पश्चिमके घड़ेके जलसे कार्त्तिककी वर्षाका अनुमान करना चाहिए। यह एक अनुभूत और सत्य वर्षा परिज्ञानका नियम है।



वर्षाका विचार रोहिणी चक्रके अनुसार भी किया जाता है। 'वर्षप्रबोध'में मेघविजय प्राणिने इस चक्रका उल्लेख निम्न प्रकार किया है।

राशिचकं लिखित्वादौ मेपसंक्रान्ति भादिकम् ।
अष्टाविंशतिकं तत्र लिखेन्नचत्रसङ्कुले ॥
सन्धौ द्वयं जलं दद्यादन्यत्रैकैकमेव च ।
चत्वारः सागरास्तत्र सन्धयश्राष्ट्रसंख्यया ॥
श्रङ्गाणि तत्र चत्वारि तटान्यष्टौ स्मृतानि च ।
रोहिणी पतिता यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् ॥
जाता जलप्रदस्यैषा चन्द्रस्य परमिषया ।
समुद्रेति महानृष्टिस्तटे नृष्टिश्च शोभना ॥
पर्वते विन्दुमात्रा च खण्डनृष्टिश्च सन्धिषु ।
सन्यौ वणिक् गृहे वासः पर्वते कुम्भकृद्गृहे ॥
मालाकारगृहे सिन्यौ रजकस्य गृहे तटे ।

अर्थात् सूर्यकी मेष संक्रान्तिके समय जो चन्द्रनत्तत्र हो, उसको आदिकर अट्टाईस नत्तत्रां को क्रमसे स्थापित करना चाहिए। इनमें दो-दो शृंगमें, एक एक नत्तत्र सन्धिमें, और एक एक तटमें स्थापित करे। यदि उक्त क्रमसे रोहिणी समुद्रमें पड़े तो अधिक वर्षा, शृङ्गमें पड़े तो थोड़ी वर्षा, सन्धिमें पड़े तो वर्षाभाव और तटमें पड़े तो अच्छी वर्षा होती है। यदि रोहिणी नत्तत्र सन्धिमें हो तो वैश्यके घर, पर्वत पर हो तो कुम्हारके घर, सिन्धुमें हो तो माछीके घर और तटमें हो तो घोबीके घर रोहिणीका वास समक्षना चाहिए। रोहिणीचक्रमें अश्विनी नत्तत्रके स्थान पर मेष सूर्यसंक्रान्तिका नत्त्रत्र रखना होगा।

वर्षका विशेष विचार एवं अन्य फलादेश-यदि माधमासमें मेध आच्छादित रहें और

#### भद्रबाहुसंहिता

#### रोहिणी—चक्र

| उत्तरा भाद्रपद सन्धि<br>श्व<br>भाव<br>भिष्म<br>सन्धि | तट<br>रेवर्ता      | सिन्धु<br>अश्विनी<br>भरणी  | तट<br>कृत्तिका | सन्ध रोहिणी                  |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| धनिष्टा तट                                           | গ্রন্থ             |                            | শ্বন্ধ         | तट पुनदेसु                   |
| सिन्धु<br>अभिजित्<br>श्रवण                           |                    | 3 9 99<br>3 90<br>5 E      |                | सिन्धु<br>पुष्य<br>आश्लेषा   |
| उत्तराषाड़ा तट                                       | প্তङ्ग             |                            | श्रङ्ग         | मघा तट                       |
| पूर्वाषाद्वा सन्धि<br>मूल<br>अस्य सन्धि              | तट<br>अनु-<br>राधा | सिन्धु<br>स्वाती<br>विशाखा | तट<br>चित्रा   | सन्धि हस्त ।<br>किस्सिक्तिमा |
| ज्येषा स                                             |                    |                            |                | सिन्धि                       |

चैत्रमें आकाश निर्माछ रहे तो पृथ्वीमें धान्य अधिक उत्पन्न हों और वर्षा अधिक मनोरम होती है। चैत्र शुक्छपचमें आकाशमें बादछोंका छाया रहना शुभ समभा जाता है। यदि चैत्र शुक्छा पंचमीको रोहिणी नच्नत्र हो और ईस दिन बादछ आकाशमें दिखछायो पड़ें तो निश्चयसे आगामी वर्ष अच्छी वर्षा होती है। सुभिन्न रहता है तथा प्रजामें सुख-शान्ति रहती है। सूर्य जिस समय या जिस दिन आर्द्रोमें प्रवेश करता है, उस समय या उस दिनके अनुसार भी वर्षा और सुभिन्नका फछ ज्ञात किया जाता है। आचार्य मेघ महोदय गार्गने छिखा है कि सूर्य रिववारके दिन आर्द्रो नक्षत्रमें प्रवेश करें तो वर्षाका अभाव या अल्पवृष्टि, देशमें उपद्रव, पशुओंका नाश, फसछकी कमी, अन्नका भाव मँहगा एवं देशमें उपद्रव आदि फछ घटित होते हैं। सोमवारको आर्द्रोमें रिवका प्रवेश हो तो समयानुकूछ यथेष्ट वर्षा, सुभिक्ष, शान्ति, परस्पर मेछ-मिछापकी वृद्धि, सहयोगका विकास, देशकी उन्नति, व्यापारियोंको छाभ, तिछहनमें विशेष छाभ, वस्वव्यापारका विकास एवं घृत सस्ता होता है। मंगछवारको आर्द्रोमें रिवका प्रवेश हो तो देशमें धनकी हानि, अग्निभय, कछह-विसंवादोंकी वृद्धि, जनतामें परस्पर संघर्ष, चोर-छटेरोंकी उन्नति, साधारण वर्षा, फसछमें कमी और वन एवं खनिज पदार्थोंकी उत्पत्तिमें कमी होती है।

बुधवारको आर्द्रोमें सूर्यका प्रवेश हो तो अच्छी वर्षा, सुभिन्न, धान्य भाव सस्ता, रस भाव मँहगा, खनिज पदार्थीकी उत्पत्ति अधिक, मोती-माणिक्यकी उत्पत्तिमें वृद्धि, घृतकी कमी, पशुओंमें रोग और देशका आर्थिक विकास होता है। गुरुवारके दिन आर्द्रामें सूर्यका प्रवेश हो तो अच्छी वर्षा, सुभिन्न, अर्थ वृद्धि, देशमें उपद्रव, महामारियोंका प्रकोष, गुड़-गेहुँका भाव मँहगा तथा अन्य प्रकारके अनाजोंका भाव सस्ता; शुक्रवारमें प्रवेश हो तो चातुर्मासमें अच्छी वर्षी, पर माधमें वर्षाका अभाव तथा कार्त्तिकमें भी वर्षाकी कमी रहती है। इसके अतिरिक्त फसलमें साधारणतः रोग, पशुओंमें व्याधि और अग्निभय एवं शनिवारको प्रवेश हो तो दुष्काल, वर्षाभाव या अल्पवृष्टि, असमय पर अधिक वर्षा, अनावृष्टिके कारण जनतामें अशान्ति, अनेक प्रकारके रोगोंकी बृद्धि, धान्यका अभाव और व्यापारमें भी हानि होती है। वर्षाका परिज्ञान रविका आर्ट्रामें प्रवेश होनेमें किया जा सकेगा। पर इस बातका ध्यान रखना होगा कि प्रवेशके समय चन्द्र नत्त्रत्र कौन सा है ? यदि चन्द्र नत्त्रत्र मृदु और जलसंज्ञक हो तो निश्चयतः अच्छी वर्षा होती है और उम्र तथा अग्नि संज्ञक नज्ञत्रोंमें जलकी वर्षा नहीं होती। प्रातःकाल आर्द्रामें प्रवेश होने पर सुभिक्ष और साधारण वर्षा, मध्याह्नकालमें प्रवेश होने पर चातुर्मासके आरम्भमें वर्षा, मध्यमें कमी और अन्तमें अल्पवृष्टि एवं सन्ध्या समय प्रवेश होने पर अतिवृष्टि या अनावृष्टिका योग रहता है। रात्रिमें जब सूर्य आर्द्रामें प्रवेश करता है, तो उस वर्ष वर्षा अच्छी होती है, किन्तु फसल साधारण ही रहती है। अन्नका भाव निरन्तर ऊँचा-नीचा होता रहता है। सबसे उत्तम समय मध्य रात्रिका है, इस समयमें रवि आर्द्रामें प्रवेश करता है तो अच्छी वर्षा और धान्यकी उत्पत्ति उत्तम होती है। जब सूर्यका आर्द्रामें प्रवेश हो उस समय चन्द्रमा केन्द्र या त्रिकोणमें प्रवेश करे अथवा चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो पृथ्वी धान्यसे परिपूर्ण हो जाती है। जिस बहके साथ सूर्यका इत्थशाल सम्बन्ध हो, उसके अनुसार भी फलादेश घटित होता हैं। मंगल, चन्द्रमा और शनिके साथ यदि सूर्य इत्थशाल कर रहा हो तो उस वर्ष घोर दुर्भिच तथा अतिवृष्टि या अनावृष्टिका योग सममना चाहिए। गुरुके साथ यदि सूर्यका इत्थशाल हो तो यथेष्ट वर्षा, सुभिक्ष और जनतामें शान्ति रहती है। व्यापारके छिए भी यह योग उत्तम है। देशका आर्थिक विकास होता है। बुधके साथ सूर्यका इत्थशाल हो तो पशुओंके व्यापारमें विशेष लाभ, समयानुकूल वर्षा धान्यको वृद्धि और सुख-शान्ति रहती है। शुक्रके साथ इत्थशाल होने पर चात्रमासमें कुछ तीस दिन वर्षा होती है।

प्रश्नलग्नानुसार वर्षाका विचार—यदि प्रश्नलग्नके समयमें चौथे स्थानमें राहु और शिन हों तो उस वर्षमें घोर दुर्भिन्न होता है तथा वर्षाका अभाव रहता है। यदि चौथे स्थानमें मंगल हो तो उस वर्ष वर्षा साधारण हो होती है और फसल भी उत्तम नहीं होती। चौथे स्थानमें गुरु और शुक्रके रहनेसे वर्षा उत्तम होती है। चन्द्रमा चौथे स्थानमें हो तो श्रावण और भाद्रपदमें अच्छी वर्षा होती है; किन्तु कार्तिकमें वर्षाका अभाव और आश्वनमें कुल सात दिन वर्षा होती है। हवा बहुत तेज चलती है, जिससे फसल भी अच्छी नहीं हो पाती। यदि प्रश्नलग्नमें गुरु हो और एक या दो यह उचके चतुर्थ, सप्तम, दशम भावमें स्थित हों तो वर्ष बहुत हो उत्तम होता है। समयानुसार यथेष्ट वर्षा होती है, गेहूँ, चना, धान, जौ, तिलहन, गन्ना आदि की फसल बहुत अच्छी होती है। जूटका भाव उपर उठता है तथा इसकी फसल भी बहुत अच्छी रहती है। व्यापारियोंके लिए वर्ष बहुत ही अच्छा रहता है। यदि प्रश्नलग्नमें कन्याराशि हो तो अच्छी वर्षा, पूर्वीय हवाके साथ होती है। वर्षमें कुल ६० दिन वर्षा होती है, फसल भी अच्छी होती है। मनुष्य और पशुआंको सुख-शान्ति मिलती है। केन्द्र स्थानोंमें शुभ यह हों तो सुभिन्न और वर्षा होती है। जिस दिशामें कूर यह हों अथवा शनि देखें तो उस दिशामें अवश्य दुर्भिन्न होता है। यदि वर्षाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेवाला पाँचों अँगुलियोंको स्पर्श करता

हुआ प्रश्न करे तो अल्पवर्षा, फसलकी ज्ञति एवं अँगूठेका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो साधा-रण वर्षा होती है। यदि वर्षाके प्रश्नकालमें पुच्छक सिरका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो आश्विनमें वर्षाभाव तथा अन्य महीनोंमें साधारण वर्षा; कानका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो साधारण वर्षा, पर भाद्रपदमें कुछ दस दिन वर्षा; आँखोंको मछता हुआ प्रश्न करे तो चात-मीसके सिवा अन्य महीनोंमें वर्षाका अभाव तथा चातुमीसमें भी कुछ सत्ताईस दिन वर्षा; घटनोंका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो सामान्यतया सभी महीनोंमें वधी, फसल उत्तम जनता-का आर्थिक विकास, केळा-कौशळकी वृद्धि; पेटका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो साधारण वर्षा, श्रावण और भाद्रपदमें अच्छी वर्षा, फसल साधारण, देशका आर्थिक विकास, अग्निभय, जल-भय, बाढ़ आनेका भय; कमरका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो परिमित वर्षा, धान्यको सामान्य उत्पत्ति, अनेक प्रकारके रोगोंकी वृद्धि, वस्तुओंके भाव महरो; पाँवका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो श्रावणमें वर्षाकी कमी, अन्य महीनोंमें अच्छी वर्षा, फसलकी अच्छी उत्पत्ति, जौ और गेहँकी विशेष उपज एवं जंघाका स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो अनेक प्रकारके धान्यांकी उत्पत्ति, मध्यम वर्षा, देशमें समृद्धि, उत्तम फसल और देशका सर्वाङ्गीण विकास होता है। प्रश्नकालमें यदि मनमें उत्तेजना आवे, या किसी कारणसे क्रोधादि आ जावे तो वर्षाका अभाव समभना चाहिए। यदि किसी व्यक्तिको प्रश्नकालमें रोते हुए देखें तो चातुर्मासमें अच्छी वर्षा होती है, किन्तु फसलमें कमी रहती है। व्यापारियोंके लिए भी यह वर्ष उत्तम नहीं होता। प्रश्नकालमें यदि काना व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हो और वह अपने हाथसे दाहिने कानको खुजला रहा हो तो घोर दुर्भिचकी सूचना समभनी चाहिए। विकृत अंगवाला किसी भी प्रकारका व्यक्ति वहाँ रहे तो वर्षाकी कमी ही समभनी चाहिए। फसल भी साधारण ही होती है। सौम्य और सुन्दर व्यक्तियोंका वहाँ उपस्थित रहना उत्तम माना जाता है।

## एकादशोऽध्यायः

अथातः सम्प्रवच्यामि गन्धर्वनगरं तथा । शुभाऽशुभार्थभृतानां विर्वन्थस्य च भाषितम् ॥१॥

अब गन्धर्वनगरका फलादेश कहता हूँ, जिस प्रकार पूर्वाचार्यांने प्राणियोंके शुभाशुभका निरूपण किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी फल अवगत करना चाहिए ॥१॥

> पूर्वसूरे यदा घोरं गन्धर्वनगरं भवेत् । नागराणां वधं विन्द्यात् तदा घोरमसंशयम् ॥२॥

यदि सूर्योदयकालमें पूर्व दिशामें गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो नागरिकोंका वध होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥२॥

> ंअस्तमायाति दीप्तांशौ गन्धर्वः नगरं भवेत् । यायिनां च तु ैभयं विन्द्याद् तदा घोरम्रपस्थितम् ॥३॥

यदि सूर्यके अस्तकालमें गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो यायी—आक्रमणकारीके लिए घोर भयकी उपस्थिति सूचित करता है ॥३॥

> रक्तं गन्धर्वनगरं दिशं दीप्तां यदा "भवेत् । शस्त्रोत्पातं तदा विन्द्याद् दारुणं सम्रुपस्थितम् ॥४॥

यदि रक्त गन्धर्वनगर पूर्व दिशामें दिखलाई पड़े तो शस्त्रोत्पात—मार-काटका भय समभना चाहिए ॥४॥

पीतं गन्धर्वनगरं दिशं दीप्तां यदा भवेत्। च्याधि तदा विजानीयात् प्राणिनां मृत्युसिन्नभम्।।५।।

यदि पीत-पीछा गन्धर्वनगर दिखछाई पड़े तो प्राणियोंके छिए मृत्युके तुल्य कष्टदायक व्याधि उत्पन्न होती है ॥५॥

कृष्णं गन्धर्वनगरमपरां ैदिशिमासृतम्। ैवधं तदा विजानीयाद् भयं वा शूद्रयोनिजम् ॥६॥

यदि कृष्ण वर्ण—काले रंगका गन्धर्वनगर पश्चिम दिशामें दिखलाई पड़े तो वध— मार-काटसे उत्पन्न वध होता है तथा श्रूद्रोंके लिए भयोत्पादक है ॥६॥

> श्वेतं गन्धर्वनगरं दिशं सौम्यां यदा भृशम् । राज्ञो विजयमाख्यति नगरश्च धनान्वितम् ॥७॥

यदि श्वेत गन्धर्वनगर उत्तर दिशामें दिखलाई पड़े तो राजाकी विजय होती है और नगर धन-धान्यसे परिपूर्ण होता है ॥७॥

१. नैयन्थे निषुणे यथा मु०। २. अस्तं याते यथाऽऽदित्ये मु०। ३. तदा मु०। ४. भयं मु०। ५. भृष्टम् मु०। ६. याग्यां मु०। ७. भृष्टम् मु०। ८. अपरस्यां मु०। ६. सृतं दिशि मु०। १०. वर्षे मु०। ११. नगरस्य मु०।

### सर्वास्विप यदा दिन्नु गन्धर्वनगरं भवेत् । सर्वे वर्णा विरुध्यन्ते सर्वेदिन्नु परस्परम् ॥८॥

यदि सभी दिशाओंमें गन्धर्वनगर हो तो सभी दिशाओंमें सभी वर्णवाले परस्पर विरोध करते हैं—कल्रह करते हैं ॥=॥

कपिलं सस्यघाताय माञ्जिष्ठं हरिणं गैवाम् । अन्यक्तवर्णं कुरुते बलत्तोभं न संशयः ॥६॥

कपिल वर्णका गन्धर्वनगर धान्य द्योतक, माञ्जिष्ठ वर्णका गन्धर्वनगर हरिण, गौ आदि पशुओंका घातक और अव्यक्त वर्णका गन्धर्वनगर सेनामें ज्ञोभ उत्पन्न करता है ॥६॥

> गन्धर्वनगरं स्निग्धं सप्राकारं सतोरणम् । शान्तदिशि समाश्रित्य राज्ञस्तद् विजयं वदेत् ॥१०॥

यदि स्निग्ध, परकोटा और तोरण सहित गन्धर्वनगर नीरव दिशामें दिखलाई पड़े तो राजाके लिए विजय देनेवाला होता है ॥१०॥

> गन्धर्वनगरं व्योम्नि पुरुषं यदि दृश्यते । वाताशनिनिपातांस्तु तत् करोति सुदारुणम् ॥११॥

यदि आकाशमें परुष-कठोर गन्धर्वनगर दिखळाई पड़े तो वायुके चळने और बिजळीके गिरनेसे महान् भय होता है ॥११॥

इन्द्रायुधसवर्णं च धूमाग्निसदृशं च यत्। तदाग्निभयमाख्याति गन्धर्वनगरं नृणाम्।।१२॥

यदि इन्द्रधनुषके समान वर्णवाला और धूमयुक्त अग्निके समान गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो मनुष्योंको अग्नि-भय होता है ॥१२॥

> खण्डं विशीर्णं सिच्छिद्रं गन्धर्वनगरं यदा । तदा तस्करसङ्घानां भयं सञ्जायते सदा ॥१३॥

यदि खण्डित, विश्वङ्खालित और छिद्रयुक्त गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो पृथ्वी पर चोरों का भय होता है ॥१३॥

यदा गन्धर्वनगरं सप्राकारं सतोरणम् । दृश्यते तस्करान् हन्ति तदा चान्एवासिनः ॥१४॥

यदि गन्धर्वनगर परकोटा और तोरणसहित दिखलाई पड़े तो वनवासी तस्करों—चोरों और अनूपदेश निवासियोंका विनाश होता है ॥१४॥

> विशेषतापसव्यं तु गन्धर्वनगरं यदा । परचक्रेण महता नगरं "चाभिभूयते ॥१५॥

यदि विशेषरूपसे अपसत्य—दिन्णकी ओर गन्धर्वनगर किखलाई पड़े तो परशासनके द्वारा नगरका घेरा डाला जाता है—परशासनका आक्रमण होता है ॥१४॥

१. तथा मु०। २. समन्ततः मु०। ३. -क्करम् मु०। ४. छिद्धं वा मु०। ५. स भयो जायते भुवि मु०। ६. तवान्तवासिनः मु०। ७. पारिवार्यते मु०।

## गन्धर्वनगरं चिप्रं जायते चाभिद्विणम् । स्वपद्यागमनं चैव जयं वृद्धिं जलं वहेत् (१९॥

यदि शीघ्रतापूर्वंक दिन्नणकी ओर गन्धर्वनगर गमन करता हुआ दिखलाई पड़े तो स्वपत्त की सिद्धि, जय, वृद्धि और बल-सामर्थ्यकी प्राप्ति होती है ॥१६॥

> यदा गन्धर्वनगरं प्रकटं तु द्वाग्निवत् । दृश्यते पुररोधाय तदुभवेनात्र संशयः ॥१७॥

जब गन्धर्वनगर दावाग्नि—अरण्यमें लगी अग्निके समान दिखलाई पड़े तब नगरका अवरोध अवश्य होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥१७॥

<sup>२</sup>अपसव्यं विशीर्णं तु गन्धर्वनगरं यदा । तदा विछुप्यते राष्ट्रं बलचोभश्च जायते ॥१८॥

अपसन्य—दिच्चणकी ओर जर्जरित गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो राष्ट्रमें विष्लव—उपद्रव और सेनामें चोभ होता है ॥१८॥

> यदा गन्धर्वनगरं प्रविशेचाभिद्विणम् । अपूर्वा लभते राजा तदा स्फीतां वसुन्धराम् ॥१६॥

जब गन्धर्वनगर द्त्रिणसे प्रवेश करे—द्त्रिणसे चारों दिशाओंको ओर घुमता हुआ दिखळाई दे तब राजा अपूर्व विशालभूमि प्राप्त करता है ॥१६॥

सध्वजं सपताकं वा सुस्निग्धं सुप्रतिष्ठितम् । शान्तां दिशं प्रपद्येत राजवृद्धिं तथा भवेत् ॥२०॥

ध्वजा और पताकाओंसे युक्त स्निग्ध तथा सुव्यवस्थित शान्त दिशा—नीरव दिशामें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो राजवृद्धिका फलादेश समभना चाहिए ॥२०॥

> यदा ४चाश्रेर्घनैमिश्रं सघनैः सबलाहकम् । गन्धर्वनगरं स्निग्धं विन्दादुदकसंप्लवम् ॥२१॥

यदि शुभ मेवोंसे युक्त विद्युत् महित स्निग्ध गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जलकी बाढ़ आती है—वर्षा अधिक होती है और निदयोंमें बाढ़ आती है; सर्वत्र जल ही जल दिखलाई पड़ता है ॥२१॥

सध्वजं सपताकं वा गन्धर्वनगरं भवेत्। दीप्तां दिशं समाश्रित्य नियतं राजमृत्युदम् ॥२२॥

यदि ध्वजा और पताका सहित गन्धर्वनगर पूर्विदशामें दिखलाई पड़े तो नियमित रूपसे राजाकी मृत्यु होती है ॥२२॥

विदिन्तु वापि सर्वासु गन्धर्वनगरं यदा । सङ्करः सर्ववर्णानां तदा भवति दारुणः ॥२३॥

यदि सभी विदिशाओं में गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो सभी वर्णीका अत्यन्त संकर सम्मिश्रण होता है।।२३॥

१. दक्तिणे जायते यदा । २. अपरां दिशि विशीर्येत् मु॰ । ३. तदाऽऽदिशेत् मु॰ । ४. शुभै- मु॰ । ५. सविद्युत् मु॰ । ६. यदा मु॰ । ७. चैव मु॰ ।

# द्विवर्णं वा त्रिवर्णं व गन्धर्वनगरं ैभवेत् । चातुर्वर्ण्यमयं भेदं तदाऽत्रापि विनिर्दिशेत् ॥२४॥

यदि दो रंग, तीन रंग या चार रंगका गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो भी उक्त प्रकारका हो फल घटित होता है ॥२४॥

> अनेकवर्णसंस्थानं गन्धर्वनगरं यदा । ज्ञभ्यन्ते तत्र राष्ट्राणि ग्रामाश्च नगराणि च ॥२५॥ सङ्ग्रामाश्चापि जायन्ते मांसशोणितकर्दमाः । ऐतैश्च ठत्तणेर्युक्तं भद्रबाहुवचो यथा ॥२६॥

यदि अनेक वर्ण और आकारका गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो नगर, प्राप्त और राष्ट्रमें होभ उत्पन्न होता है युद्ध होते हैं, और मांस तथा रक्तको कीचड़ उत्पन्न हो जाती है। उक्त प्रकारके निमित्तसे अनेक प्रकारका उत्पात होता है, इस प्रकारका भद्रवाहु स्वामीका वचन है॥२५-२६॥

## रक्तं गन्धर्वनगरं चत्रियाणां भयावहम् । पीतं वैश्यान् निहन्त्याशु कृष्णं श्द्रान् सितं द्विजान् ॥२७॥

लाल रंगका गन्धर्वनगर चत्रियोंके लिए भयोत्पादक, पीतवर्णका गन्धर्वनगर वैश्योंको, कृष्णवर्णका गन्धर्वनगर गुद्रोंको और श्वेतवर्णका गन्धर्वनगर ब्राह्मणोंको भयोत्पादक होनेके साथ शीघ्र ही विनाश करता है ॥२७॥

अरण्यानि तु सर्वाणि गन्धर्वनगरं यदा । आरण्यं जायते "सर्वं "तद्राष्टं नात्र संशयः ॥२८॥

यदि अरण्यमें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो शीव्र ही राष्ट्र उजड़कर अरण्य—जंगल बन जाता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥२८॥

> अम्बरेषूदकं विन्द्याद् भयं प्रहरणेषु च । अग्निजेषूपकरणेषु भयमग्नेः समादिशेत् ॥२६॥

यदि स्वच्छ आकाशमें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जलकी वृष्टि, अस्त्रोंके बीच गन्धर्व-नगर दिखलाई पड़े तो भय और अग्नि सम्बन्धी उपकरणोंके मध्य गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अग्निभय होता है ॥२६॥

> शुभाऽशुभं विजानीयाचातुर्वण्यं यथाक्रमम् । दिच्च सर्वासु नियतं भद्रबाहुवचो यथा ॥३०॥

ब्राह्मण, त्तिय, वैश्य और शूद्र वर्णको क्रमानुसार पूर्वादि सभी दिशाओंके गन्धर्वनगरके अनुसार भद्रवाहुस्वामीके वचनोंसे शुभाशुभत्व जानना चाहिए ॥३०॥

१. यदा मु॰ । २. भवेत् मु॰ । ३. अनुवर्तन्ते मु॰ । ४. एतस्मिल्लचगोत्पाते मु॰ । ५. राष्ट्रं मु॰ । ६. अचिरानात्र संशयः ।

## उल्कावत् साधनं दिच्च जानीयात् पूर्वकीर्तितम् । गन्धर्वनगरं सर्वं यथावदनुपूर्वशः ॥३१॥

उल्काके समान पूर्व बताये गये निमित्तोंके अनुसार गन्धर्वनगरोंके फलाफलको अवगत कर लेना चाहिए ॥३१॥

> इति भद्रवाहुविरचिते निखिलनिमित्तीयाधिकारद्वादशाङ्गात्—उद्धृत-निमित्तशास्त्रे गन्धर्वनगरं एकादशमं लक्षराम् ।

विवेचन—वराहमिहिरने उत्तर, पूर्व, दिल्ला और पश्चिम दिशाके गन्धर्वनगरका फला-देश कमशः पुरोहित, राजा, सेनापित और युवराजको विद्युक्तारक बताया है। श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्गके गन्धर्वनगरको ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शूद्रांके नाशका कारण मात्र है। उत्तर दिशामें गन्धर्वनगर हो तो राजाओंको जयदायी, ईशान, अग्नि और आयुकोणमें स्थित हो तो नीच जातिका नाश होता है। शान्त दिशामें तोरणयुक्त गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो शशासकोंकी विजय होती है। यदि सभी दिशाओंमें गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो राजा और राज्यके लिए समान रूपसे भयदायक होता है। धूम, अनल और इन्द्रधनुषके समान हो तो चोर और वनवासियोंको कष्ट देता है। कुछ पाण्डुरंगका गन्धर्वनगर हो तो बज्रपात होता है, भयंकर पवन भी चलता है। दोप्र दिशामें गन्धर्वनगर हो तो राजाकी मृत्यु, वाम दिशामें हो तो शत्रुभय और दिल्ला भागमें स्थित हो तो जयकी प्राप्ति होती है। नाना रंगकी पताकासे युक्त गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो रणमें हाथी, मनुष्य और घोड़ोंका अधिक रक्तपात होता है।

आचार्य ऋषिपुत्र ने बतलाया है कि पूर्व दिशामें गन्धर्वनगर दिखाई पड़े तो पश्चिम दिशाका नाश अवश्य होता है। पश्चिममें अन्न और वस्त्र की कमी रहती है। अनेक प्रकारके कष्ट पश्चिम निवासियोंको सहन करने पड़ते हैं। दिन्नण दिशामें गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो राजाका नाश होता है, प्रशासक वर्गमें आपसी मनमुटाव भी रहता है, नेताओंमें परस्परिक कलह होती है, जिससे आन्तरिक अशान्ति होती रहती है। पश्चिम दिशाका गन्धर्वनगर पूर्वके वैभवका विनाश करता है। पूर्वमें हैजा, प्लेग जैसी संक्रामक वीमारियाँ फैलती हैं और मलेरिया का प्रकोप भी अधिक रहेगा। उक्त दिशाका गन्धर्वनगर पूर्व दिशाके निवासियांको अनेक प्रकारका कष्ट देता है। उत्तर दिशाका गन्धर्वनगर उत्तर निवासियोंके लिए ही कष्टकारक होता है। यह धन, जन और वैभवका विनाश करता है। हेमन्तऋतुके गन्धर्वनगरसे रोगोंका विशेष आतंक रहता है। वसन्तऋतुमें दिखाई देनेवाला गन्धर्वनगर सुकाल करता है तथा जनताका पूर्णहृपसे आर्थिक विकास होता है। श्रीष्मऋतुमें दिखलाई देनेवाला गन्धर्वनगर नगरका विनाश करता है, नागरिकोंमें अनेक प्रकारसे अशान्ति फैलाता है। अनाजकी उपज भी कम होती है। वस्त्राभावके कारण भी जनतामें अशान्ति रहती है। आपसमें भी भगड़े बढ़ते हैं, जिससे परि-स्थिति उत्तरोत्तर विषम होती जाती है। वर्षा ऋतुमें दिखलाई देनेवाला गन्धर्वनगर वर्षाका अभाव करता है। इस गन्धर्वनगरका फल दुष्काल भी है। व्यापारी और कृपक दोनोंके लिए ही इस प्रकारके गन्धर्वनगरका फलादेश अशुभ होता है। जिस वर्षमें उक्त प्रकारका गन्धर्व-नगर दिखलाई पड़ता है, उस वर्षमें गेहूँ और चावलकी उपज भी बहुत कम होती है।

१. गन्धर्वनगरं सर्व ।

शारद्श्यतुमें गन्धर्वनगर दिखाई पड़े तो मनुष्योंको अनेक प्रकारकी पीड़ा होती है। चोट लगना, शारीरमें घाव लगना, चेचक निकलना, एवं अनेक प्रकारके फोड़े होना आदि फल घटित होता है। अवशेष ऋतुओंमें गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो नागरिकोंको कष्ट होता है। साथ ही छः महीने तक उपद्रव होते रहते हैं। प्रश्नुतिका प्रकोप होनेसे अनेक प्रकारकी बीमारियाँ भी होती हैं। रात्रिमें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो देशकी आर्थिक हानि, वैदेशिक सम्मानका अभाव, तथा देशवासियोंको अनेक प्रकारके कष्ट सहन करने पड़ते हैं। यदि कुछ रात्रि शेप रहे तब गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो चोर, नृपति, प्रवन्धक एवं पूँजीपतियोंके लिए हानिकारक होता है। रात्रिके अन्तिम पहरमें—ब्रह्ममुहूर्त कालमें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो उस प्रदेशमें धनका अधिक विकास होता है। भूमिके नीचेसे धन प्राप्त होता है। यह गन्धर्वनगर सुभिक्ष कारक है। इसके द्वारा धन-धान्यकी वृद्धि होती है। प्रशासक वर्गका भी अभ्युद्य होता है। कला-कौशलकी वृद्धिके लिए भी इस समयका गन्धर्वनगर श्रेष्ठ माना गया है।

पँचरंगा गन्धर्वनगर हो तो नागरिकोंमें भय और आतङ्कका सख्चार करता है, रोगभय भी इसके द्वारा होते हैं। हवा बहुत तेज चलती है, जिससे फसलको भी चिति पहुँचती है। श्वेत और रक्तवर्णकी वस्तुओंकी मँहगाई विशेषरूपसे रहती है। जनतामें अशान्ति और आतङ्क फैलता है। रवेतवर्णका गन्धर्वनगर हो तो घी, तेल और दूधका नाश होता है। पशुओंकी भी कमी होती है और अनेक प्रकारकी व्याधियाँ भी व्याप्त हो जाती हैं। गाय, बैल और घोड़ों की क़ीमतमें अधिक वृद्धि होती है। तिलहन और तिलका भाव ऊँचा बढ़ता है। विदेशोंसे व्यापारिक सम्बन्ध दृढ़ होता है। काले रङ्गका गन्धर्वनगर वस्त्रनाश करता है, कपासकी उत्पत्ति कम होती है तथा वस्न बनानेवाले मिलोंमें भी हड़ताल होती है, जिससे वस्नका भाव तेज हो जाता है। कागज तथा कागजके द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यमें भी वृद्धि होती है। पुरानी बस्तओंका भाव मी बढ़ जाता है तथा वस्तुओंकी कमी होनेके कारण बाजार तेज होता जाता है। लालरङ्गका गन्धर्वनगर अधिक अशुभ होता है, यह जितनी ज्यादा देर तक दिखलाई पड़ता रहता है, उतना ही हानिकारक होता है। इस प्रकारके गन्धर्वनगरका फल मारपीट, भगड़ा, उपद्रव, अख-शस्त्रका प्रहार एवं अन्य प्रकारसे भगड़े -टण्टोंका होना आदि है। सभी प्रकारके रङ्गोंमें लालरङ्गका गन्धर्वनगर अशुभ कहा गया है। इसका फल रक्तपात निश्चित है। जिस रङ्गका गन्धर्वनगर जितने अधिक समय तक रहता है, उसका फल उतना ही अधिक शुभाशुभ समभना चाहिए।

गन्धर्वनगर जिस स्थान या नगरमें दिखलाई देता है, उसका फलादेश उसी स्थान और नगरमें समफना चाहिए। जिस दिशामें दिखलाई दे उस दिशामें भी हानि या लाभ पहुँचाता है। इसका फलादेश विश्वजनीन नहीं होता, केवल थोड़ से प्रदेशमें ही होता है। जब गन्धर्वनगर आकाशके तारोंकी तरह बीचमें छाया हुआ दिखलाई दे तो मध्य देशको अवश्य नाश करता है। यह जितनी दूर तक फेला हुआ दिखलाई दे तो समफ लेना चाहिए कि उतनी दूर तक देशका नाश होगा। रोग, मरण, दुर्भिक्ष आदि अनिष्टकारक फलादेशोंकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारका गन्धर्वनगर जनता, प्रशासक और उच्चवर्गके लोगोंके लिए भी भयदायक होता है। अवर्षण, सूखा आदिके कारण फसल भी मारी जाती है। यदि गन्धर्वनगर इन्द्रधनुषाकार या साँपके बिलके आकारमें दिखलाई पड़े तो देशनाश, दुर्भिन्त, मरण, व्याधि आदि अनेक प्रकारके अनिष्टकारक फल प्राप्त होते हैं। यदि चहारदीवारीके समान गन्धर्वनगरकी भी चहार-दीवारी दिखलाई पड़े और ऊपरके गुम्बज भी दिखलाई पड़ें तो निश्चयतः प्रशासक या मन्त्री का विनाश होता है। नगरके मुखियाके लिए भी इस प्रकारका गन्धर्वनगर अत्यन्त दुःख-दायक बताया गया है। जिस गन्धर्वनगरका उपरी हिस्सा टूटा हुआ दिखलाई दे तो दस दिन

के भीतर ही किसी प्रधान व्यक्तिकी मृत्यु करता है। उपर स्वर्णकी गुम्वजें दिखलाई पड़ें और उनपर स्वर्ण-कलश भी दिखलाई देते हों तो निश्चयतः उस प्रदेशकी आर्थिक हानि, किसी प्रधान व्यक्तिकी मृत्यु, वस्तुओंकी मँहगाई और रोगादि उपद्रव होते हैं। जब गन्धर्वनगरके घरोंकी स्थिति उँचे मन्दिरोंके समान दिखलाई दे और उनके कलशों पर मालाएँ लटकती हुई दिखलाई पड़ें तो सुभिन्न, समयानुसार वर्षा, कृषिका विकास, अच्छी फसल और धन-धान्यकी समृद्धि होती है। टूटते-उहते गन्धर्वनगर दिखलाई दें तो उनका फल अच्छा नहीं होता। रोग और मानसिक आपत्तियोंके साथ पारस्परिक कलहकी भी सूचना समभनी चाहिए। जिस गन्धर्वनगरके द्वारपर सिहाकृति दिखलाई दे, वह जनतामें बल, पौरुप और शक्तिका विकास करता है। वृपभाकृतिवाला गन्धर्वनगर जनताको धर्म-मार्गकी ओर ले जानेवाला है। उस प्रदेशकी जनतामें संयम और धर्मकी भावनाएँ विशेषरूपसे उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति उक्त प्रकारके गन्धर्वनगरोंको स्वर्णाकृतिमें देखता है, उसे उस क्षेत्रमें शान्ति समभ लेनी चाहिए।

मास और वारके अनुसार गन्धर्वनगरका फलादेश--यदि रिववारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको कष्ट, दुर्भिज्ञ, अन्नका भाव तेज, तृणकी कमी, वृश्चिक-सर्प आदि विषैठे जन्तुओंकी वृद्धि, व्यापारमें लाभ, कृपिका विनाश और अन्य प्रकारके उपद्रव भी होते हैं। तेज वायु चलता है, आश्विन मासमें कुछ वर्षा होती है, जिससे साधारण रूपसे चैती फसल हो जाती है। रविवारको सन्ध्यामें गन्धर्वनगर देखनेसे भूकम्पका भय, मध्याह्न में गन्धर्वनगर देखनेसे जनतामें अराजकता एवं प्रात:काल सुर्योदयके साथ गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो नगरमें साधारणतः शान्ति रहती है। सन्ध्याकालका गन्धर्वनगर बहुत अधिक बुरा समभा जाता है। रातमें दिखलाई देनेसे कम फल देता है। मेवविजय गणिने रविवारके गन्धर्वनगरको अधिक अशुभकारक बतलाया है। इस दिनका गन्धर्वनगर वर्षाका अभाव करता है तथा व्यापारिक दृष्टिसे भी हानिकारक होता है। सोमवारको गन्धर्वनगर दीप्तियुक्त दिखलाई पड़े तो कलाकारोंके लिए शुभफल, प्रशासकवर्ग और कृषकोंके लिए भी शुभ-फलरायक होता है। इस प्रकारके गन्धर्वनगरके देखनेसे श्रावण और आषाढ़ मासमें अच्छी वर्षा होती है । भाद्रपद और आश्विन में वर्षाकी कमी रहती है। यदि इस प्रकारका गन्धर्वनगर ज्येष्टमासमें रविवारको दिखलाई पड़े तो निश्चयतः दुर्भित्त होता है। आपाढ़में रविवारको दिखलाई पड़े तो आश्वनमें वर्षा, अव-शेष महीनोंमें वर्षाका अभाव तथा साधारण फसल, श्रावणमें दिखलाई पड़े तो भूकम्पका भय, मार्गशीर्षमें अल्प वर्षा, वन-बगीचोंकी वृद्धि, खनिज पदार्थौंकी उपजमें कमी; भारपद मासमें रविवारको गन्धर्वनगर दिखळाई पड़े तो आश्विन और कार्त्तिकमें अनेक प्रकारके रोग, जनतामें अशान्ति तथा उपद्रव होते हैं। आश्वन मासमें रविवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो साधारण कष्ट, माधमें ओळोंकी वर्षा, भयङ्कर शीतका प्रकोप और चैती फसळकी हानि होती है। कार्त्तिक और अगहन मासमें रविवारके दिन गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अनेक प्रकारके रोगोंके साथ घृत, दूध, तैल आदि पदार्थों का अभाव होता है, पशुओं के लिए चारेकी भी कमी रहती है। पौप और माघ मासमें गन्धर्वनगर रविवारको दिखलाई पड़े तो छः महीनों तक जनताको आर्थिक कष्ट रहता है। निमोनिया और प्लेग दो महीने तक विशेष रूपसे उत्पन्न होते हैं। होलीके दिन गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो आगामी वर्ष घोर दुर्भिन्न पड़ता है। अन्नकी अत्यन्त कमी रहती है, चोर और छुटेरोंका भय-आतंक बढ़ता चला जाता है। फाल्गुन और चैत्रमें रविवारके दिन गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जिस दिन गन्धर्वनगरका दर्शन हो उससे ग्यारह दिनके भीतरमें भूकम्प या अन्य किसी भी प्रकारका महान् उत्पात होता है। वज्रपात होना या आकस्मिक घटनाओंका घटित होना आदि फलादेश समभना चाहिए। वैशाख महीनेमें रविवार को गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो साधारणतः शुभ फल होता है। केवल उस प्रदेशके प्रशासका-

धिकारीके लिए अनिष्टप्रद समक्तना चाहिए। इसी प्रकार ज्येष्ठमासमें सोमवारको गन्धर्वनगर दिखळाई पड़े तो जनतामें साधारण शान्ति, आषाढ़ मासमें सोमवारको गन्धर्वनगर दिखळाई पड़े तो श्रावणमें वर्षाकी कमी, धान्योत्पत्तिकी साधारण कमी, वस्त्रके व्यापारमें लाभ, घी, नमक और चीनोके व्यापारमें अत्यधिक छाभ, सोना-चाँदीके व्यापारमें साधारण हानि और अन्नके व्यापारमें लाभ होता है। श्रावण मासमें सोमवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो चातर्मासमें अच्छी वर्षा, श्रेष्ठ फसल और जनतामें सुख-शान्ति रहती है। व्यापारियोंके लिए भी इस महीनेका गन्धर्वनगर उत्तम माना गया है। भाद्रपद और आश्विनमासमें सोमवार के दिनका गन्धर्वनगर अनिष्टकारक, छोहा, सोना, चाँदी आदि धातुओंके व्यापारमें अत्यधिक लाभ, फसल साधारण एवं जनतामें शान्ति रहती है। कार्त्तिकमासके सोमवार को गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो शरद्ऋतुमें अत्यधिक हवा चलती है, जिससे शीतका प्रकोप बढ़ जाता है। अगहन मासमें गन्धर्वनगर सोमवारको दिखलाई पड़े तो समिक्ष, शान्ति और आर्थिक विकास होता है। मांगलिक कार्योंकी वृद्धिके लिए यह गन्धर्वनगर उत्तम माना गया है। पौष, माघ और फाल्गुन मासमें सोमवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो आगामी वर्ष सुभित्त, अनेक प्रकारके रोगोंकी वृद्धि, देशकी समृद्धि और व्यापारमें साधारण लाभ होता है। चैत्रमासमें सोमवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको कष्ट, आर्थिक चति, अनेक प्रकारकी व्याधियाँ और प्रशासकवर्गका विनाश होता है। अन्य प्रदेशोंसे संघर्षका भी भय रहता है। वैशाखमासमें सोमवारको गन्धर्वनगर दिखलाई दे तो जनतामें धार्मिक रुचि उत्पन्न होती है, उस वर्ष अनेक धार्मिक महोत्सव होते हैं। राजा, प्रजा सभीमें धर्माचरणका विकास होता है।

ज्येष्ठमासमें मंगलवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो उस वर्ष आपादमें साधारण वर्षा होती है, श्रावण और भाद्रपदमें वर्षाको कमी रहती है तथा आश्विनमासमें पुनः वर्षा हो जाती है, जिससे फसल अच्छी हो जाती है। ज्यापारिक दृष्टिसे वर्ष अच्छा नहीं रहता। लोहा, सोना और वस्त्रके व्यापारमें हानि उठानी पड़ती है। पुराने पदार्थों के व्यापारमें लाभ होता है। कागजके मूल्यमें भी वृद्धि होती है। इसी महीनेमें बुधवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अशान्ति, कष्ट, भूकम्प, वज्रपात, रोग, धनहानि आदि फल प्राप्त होता है। गुरुवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको लाभ, पारस्परिक प्रम, शान्ति और सुभिन्न होता है। शुक्रवारको इस महीनेमें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो साधारण व्यक्तियोंको विशेष लाभ, धनी-मानियोंको कष्ट, प्रशासकवर्गकी हानि, तत्प्रदेशीय किसी नेताकी मृत्यु, कलाकारोंको कष्ट और वर्षा साधारणतः अच्छी होती है। फसल भी अच्छी होती है। इसी महीनेमें शनिवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो वर्षाका अभाव, दुर्भिन्न, जनताको कष्ट, तेज वायु या तूफानोंका प्रकोष, अग्निभय, शस्त्रभय, विषेष्ठे जन्तुओंका विकास तथा उनके प्रभावसे जनतामें अधिक आतंक होता है।

आषाढ़ महीनेमें मंगलवारके दिन गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अच्छी वर्षा, सुभिन्न, अन्नका भाव सस्ता, सोना, चाँदीके मूल्यमें भी गिरावट, कलाकार और शिल्पियोंको सुख-शान्ति, देशका आर्थिक विकास, व्यापारी समाजको सुख और प्रशासकोंको भी शान्ति मिलती है। केवल लोहेकी बनी वस्तुओंमें हानि होती है। इसी महीनेमें बुधवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको साधारण कष्ट, अच्छी वर्षा, सुभिक्ष और व्यापारमें साधारण लाभ होता है। क्षापातका योग अधिक रहता है। इस दिन गुरुवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो भी जनताको विशेष लाभ, अच्छी वर्षा, सुभिन्न, श्रष्ट फसल, व्यापारमें लाभ और सभी प्रकारका अमन-चैन रहता है। शुक्रवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो साधारण वर्षा, पर फसल

अच्छी, वस्त्रके व्यापारमें अधिक लाभ, मशीनोंके कल-पुर्जोंमें अधिक लाभ, गुड़, चीनीका भाव सस्ता एवं प्रतिदिन उपभोगमें आनेवाली वस्तुएँ मँहगी होती हैं। शनिवारको गन्धर्वनगर उक्त महीनेमें दिखलाई पड़े तो साधारण वर्षा, फसलकी कमी और व्यापारियोंको कष्ट होता है।

श्रावणमासमें मंगळवारको गन्धर्वनगर दिखळाई पड़े तो वर्षाकी कमी, किन्तु भाद्रपदमें अच्छी वर्षा, फसळ साधारण, धन-धान्यकी वृद्धि, व्यापारियोंको लाभ, जनताको कष्ट, वस्त्रका अभाव, आपसी-कलह और उक्त प्रदेशमें उपद्रव होते हैं। बुधवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अल्पवर्षा, साधारण फसल, घी की मँहगी, तैलको भी मँहगी, वस्त्रका बाजार सस्ता, सोना-चाँदीका बाजार भी सस्ता, शरद् ऋतुमें अधिक शीत, अन्नका भाव भी मँहगा रहता है। साधारण जनताको तो कष्ट होता ही है, पर धनी-मानियोंको भी अनेक प्रकारके कष्ट सहन करने पड़ते हैं। गुरुवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अच्छी वर्षा, सुभिक्ष, जनतामें शान्ति और व्यापारियोंको साधारण लाभ होता है। शुक्रवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो वर्षाभाव, दुर्भिन्न और जनताको आर्थिक कष्ट होता है। शनिवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो घोर दुर्भिन्न और नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं।

भाद्रपद मासमें मङ्गलवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अल्पवर्षा, फसलकी कमी, जनताको कष्ट एवं आर्थिक चित होती है। बुधवारको दिखालाई पड़े तो अच्छी वर्षा, सुभिक्ष, व्यापारी समाजको लाभ, मसालेके व्यापारमें हानि एवं पशुओंमें अनेक प्रकारके रोग फैलते हैं। गुरुवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अतिवृष्टि, फसलकी कमी, बाद, राजाको मृत्यु, नागरिकोंको अशान्ति, घृत, तैलके व्यापारमें लाभ और गुड़, चीनीका भाव घटता है। शुक्रवारको गन्धर्व नगर दिखलाई पड़े तो जनताको कष्ट, अनेक प्रकारके उपद्रव, व्यापारमें हानि और अभिजात्य वर्गके व्यक्तियांको कष्ट होता है। शनिवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो वर्षामें रुकावट, फसलकी कमी और धान्यका भाव महगा होता है।

आश्विन मासमें मंगळवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो सामान्य वर्षा, मावमें विशेष वर्षा और शीतका प्रकोष, फसल साधारण, खनिज पदार्थोंका विकास और देशकी समृद्धि होती है। बुधवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अच्छी वर्षा, सामान्य शीत, माधमें वज्र-पात, अन्नका भाव मँहगा और व्यापारीवर्ग या धोबी, कुम्हार, नाई आदिके लिए फाल्गुन, चेन्न और वैशाखमें कष्ट होता है। गुरुवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जिस दिन इसका दर्शन होता है, उस दिनके आठ दिन पश्चात् ही घोर वर्षा होती है। इस वर्षासे निद्योंमें बाढ़ आनेकी भी संभावना रहती है। व्यापारीवर्गके लिए यह दर्शन उत्तम माना गया है। शुक्रवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको आनन्द, सुभिन्न, परस्परमें सहयोगकी भावनाका विकास, धन-जनकी वृद्धि एवं नागरिकोंको सुख-शान्ति मिलती है। शनिवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो साधारण जनताको भी कष्ट होता है। वर्षा अच्छी होती है, पर असामयिक वर्षा होनेके कारण जनताके साथ पशुवर्गको भी कष्ट उठाना पड़ता है।

कार्त्तिक मासमें मंगलवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो अग्निका प्रकोप होता है, अनेक स्थानों पर आग लगनेकी घटनाएँ सुनाई पड़ती हैं। ज्यापारमें घाटा होता है। देशमें कुछ अशान्ति रहती है। पशुआंके लिए चारेका अभाव रहता है। बुधवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो शीतका प्रकोप होता है। शहरोंमें भी ओले बरसते हैं। पशु और मनुष्योंको अपार कष्ट होता है। गुम्वारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको अपार कष्ट होता है। यद्यपि आर्थिक विकासके लिए इस प्रकारके गन्धर्वनगर दिखलाई पड़ना उत्तम होता है। शुक्रको

गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो शान्ति रहती है। जनतामें सहयोग बढ़ता है। औद्योगिक विकास-के लिए उत्तम होता है। शनिवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं द्वारा जनताको कष्ट होता है। व्यापारके लिए इस प्रकारके गन्धर्वनगरका दिखलाई पड़ना शुभ नहीं है।

मार्गशीर्ष मासमें मंगलवारके दिन गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको कष्ट, आगामी वर्ष उत्तम वर्षा, फसल अच्छी और बड़े पूँजीपितयोंको कष्ट होता है। बुधवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो भी जनताको कष्ट होता है। गुरुवारको गन्धर्वनगरका दिखलाई पड़ना अच्छा होता है, देशका सर्वाङ्गीण विकास होता है। शुक्रवारको गन्धर्वनगरका देखा जाना लाभ, सुख, आरोग्य और शनिवारको देखनेसे हानि होती है। शनिवारको शामको यदि पश्चिम दिशामें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो गदर होता है। कोई किसीको पूछता नहीं, मारकाट और खूटपाटकी स्थित उत्पन्न हो जाती है।

पौषमासमें मंगलवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो प्रजाको कष्ट, रोग और अग्निभय; बुधवारको दिखलाई पड़े तो शान्ति, धन और यशकी प्राप्ति; गुरुवारको दिखलाई पड़े तो पूर्ण सुभित्त, धान्यका भाव सस्ता, सोना-चाँदीका भाव मँहगा; शुक्रवारको दिखलाई पड़े तो आगामी वर्ष घनघोर वर्षा, आर्थिक कष्ट, आवासकी समस्या और अन्नकष्ट; एवं शनिवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो राजा और प्रजा दोनोंको अपार कष्ट होता है।

माघमासमें मंगलवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो चैती फसल बहुत उत्तम, लोहाके व्यापारमें पूर्ण लाम, रब्बर या गोंदके व्यापारमें हानि, राजनैतिक उपद्रव और अशान्ति; बुध-वारको दिखलाई पड़े तो उत्तम वर्षा, सुभिन्न, आर्थिक विकास और शान्ति; गुरुवारको दिखलाई पड़े तो सुख, सुभिन्न और प्रसन्नता; शुक्रवारको दिखलाई पड़े तो शान्ति, लाभ और आनन्द एवं शनिवारको दिखलाई पड़े तो अपार कष्ट होता है। प्रातःकाल शनिवारको इस महीनेमें गन्धर्वनगरका देखना शुभ होता है। उस प्रदेशमें सुभिक्ष, सुख और शान्ति रहती है।

फाल्गुनमासमें मंगलवारको गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो आषाद्रसे आश्विन तक अच्छी वर्षा होती है, गेहूँ, धान, ज्वार, जौ, गन्नाके भावमें महर्गा रहती है। यद्यपि कार्त्तिकके पश्चात् ये पदार्थ भी सस्ते हो जाते हैं। व्यापारियों, कलाकारों और राजनीतिज्ञोंके लिए वर्ष उत्तम रहता है। बुधवारको गन्धर्वनगर दिखलाई देनेसे फसलमें कमी, राजा या अधिकारी शासकका विनाश, पंचायतमें मतभेद एवं सोना-चाँदीके व्यापारमें लाभ; गुरुवारको दिखलाई दे तो पीले रंगकी वस्तुओंका भाव सस्ता, लाल रंगकी वस्तुओंका भाव महँगा और तिल, तिलहन आदिका भाव समर्घ, शुक्रको दिखलाई पड़े तो पत्थर, चूनेके व्यापारमें विशेष लाभ, जूटमें घाटा और वर्षा समयानुसार एवं शनिवारको दिखलाई पड़े तो वर्षा अच्छी और फसल सामान्यतया अच्छी ही होती है।

चैत्र मासमें मंगलवारको सन्ध्यासमय गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो नगरमें अग्निका प्रकोप, पशुओंमें रोग, नागरिकोंमें कलह और अर्थहानि; बुधवारको मध्याह्नमें दिखलाई पड़े तो अर्थविनाश, नागरिकोंमें असन्तोष, रसादि पदार्थोंका अभाव और पशुओंके लिए चारेकी कमी; गुरुवारको रात्रिमें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनताको अत्यन्त कष्ट, व्यसनोंका प्रचार, अधार्मिक जीवन एवं अर्थचित, शुक्रवारको दिखलाई पड़े तो चातुर्मासमें अच्छी वर्षा, उत्तम फसल, अनाजका भाव सस्ता, घी, दूधकी अधिक उत्पत्ति, फलोंकी अधिक उत्पत्ति, व्यापारियोंको लाभ एवं शनिवारको मध्यरात्रि या मध्य दिनमें गन्धर्वनगर दिखलाई पड़े तो जनतामें घोर संघर्ष, मारकाट एवं अशान्ति होती है। अराजकता सर्वत्र फैल जाती है।

वैशाख मासमें मंगळवारको प्रातःकाळ या अपराह्न काळमें गन्धर्वनगर दिखळाई पड़े तो चातुर्मासमें अच्छी वर्षा और सुभिन्न, बुधवारको दिखळाई पड़े तो व्यापारियोंमें मतभेद, आपसमें भगड़ा और आर्थिक चति; गुरुवारको दिखळाई पडे तो अनेक प्रकारके लाभ और सुख, शुक्रवारको दिखळाई पडे तो समय पर वर्षा, धान्यकी अधिक उत्पत्ति और वस्त्र-व्यापारमें लाभ एवं शनिवारको गन्धर्वनगर दिखळाई पड़े तो सामान्यतया अच्छी फसळ होती है।

गन्धर्वनगर सम्बन्धी फलारेश अवगत करते समय उनकी आकृति, रंग और सौम्यता या कुरूपताका भी ख्याल करना पड़ेगा। जो गन्धर्वनगर स्वच्छ होगा उसका फल उतना ही अच्छा और पूर्ण तथा कुरूप और अस्पष्ट गन्धर्वनगरका फलारेश अत्यल्प होता है।

तत्काल वर्षा होनेके निमित्त-वर्षा ऋतुमें जिस दिन सूर्य अत्यन्त जोशीला, दुस्सह और घृतके रङ्गके समान प्रभावशाली हो उस दिन अवश्य वर्षा होती है। वर्षाकालमें जिस दिन उदयके समयका सूर्य अत्यन्त प्रकाशके कारण देखा न जाय, पिघले हुए स्वर्णके समान हो, स्निग्ध वैड्य मणिकी-सी प्रभावाला हो और अत्यन्त तीत्र होकर तप रहा हो अथवा आकाशमें वहुत ऊँचा चढ़ गया हो तो उस दिन खूब अच्छी वर्षा होती है। उद्य या अस्तके समय सूर्य अथवा चन्द्रमा फीका होकर शहदके रङ्गके समान दिखलाई पड़े तथा प्रचण्ड वायु चले तो अतिवृष्टि होती है। सूर्यकी अमोच किरणें सन्ध्याके समय निकली रहें और बादल पृथ्वीपर भुके रहें तो ये महाबृष्टिके उन्नण समभने चाहिए। सूर्यपिण्डसे एक प्रकारकी जो सीधी रेखा कभी-कभी दिखलाई देती है, वह अमोघ किरण कहलाती है। चन्द्रमा यदि कबूतर और तोतेकी आँखोंके सहश हो अथवा शहदके रङ्गका हो और आकाशमें चन्द्रमाका दूसरा विम्व दिखलाई दे तो शीब्र ही वर्षा होती है । चन्द्रमाके परिवेष चक्रवाककी आँखोंके समान हों तो वे वृष्टिके सचक होते हैं और यदि आकाश तीतरके पङ्कोंके समान बादछोंसे आच्छादित हो तो वृष्टि होती है। चन्द्रमाके परिवेष हो, तारागणोंमें तीत्र प्रकाश हो, तो वे वृष्टिके सूचक होते हैं। दिशाएँ निर्मल हों और आकाश काकके अण्डेकी कान्तिवाला हो, वायका गमन रुक कर होता हो एवं आकाश गोनेत्रकी-सी कान्तिवाला हो तो यह भी वृष्टिके आगमनका लच्चण है। रातमें तारे चमकते हों, प्रातःकाल लालवर्णका सूर्य उदय हो और विना वर्षाके इन्द्रधनुप दिखलाई पड़े तो तत्काल वृष्टि समभानी चाहिए। प्रातःकाल इन्द्रधनुष पश्चिम दिशामें दिखलाई देता हो तो शीव्र वर्षा होती है । नीलरङ्गवाले बादलोंमें सूर्यके चारों ओर कुण्डलता हो और दिनमें ईशानकोण के अन्दर विजली चमकती हो तो अधिक वर्षो होती है। श्रावण महीनेमें प्रातःकाल गर्जना हो और जल पर मल्लीका भ्रम हो तो अठारह प्रहरके भीतर पृथ्वी जलसे पृरित हो जाती है। श्रावणमें एक बार ही द्विणको प्रचण्ड हवा चले तो हस्त, चित्रा, स्वाती, मूल, पूर्वापाढ़ा, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, भरणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपदे और रोहिणी इन नजुत्रोंके आने पर वर्षा होती है। रातमें गर्जना हो और दिनमें दण्डाकार बिजली चमकती हो और प्राची दिशामें शीतल हवा चलती हो तो शीघ ही वर्षा होती है। पूर्व दिशामें धूम्रवर्ण बादल यदि सूर्यास्त होनेपर काला हो जाय और उत्तरमें मेघमाला हो तो शीघ्र ही वर्षा होती है। प्रातःकाल सभी दिशाएँ निर्मल हों और मध्याह्न समय गर्मी पड़ती हो तो अर्द्धरात्रिके समय प्रजाके सन्तोपके लायक अच्छी वर्षा होती है। अत्यन्त वायुका चलना, सर्वथा वायुका न चलना, अत्यन्त गर्मी पड़ना, अत्यन्त शीत पड़ना, अत्यन्त बादलोंका होना और सर्वथा ही बादलोंका न होना छः प्रकारके मेघके लच्चण बतलाए गए हैं। वायुका न चलना, वहुत वायु चलना, अत्यन्त गर्मी पड़ना वर्षा होनेके लक्षण हैं। वर्षाकालके आरम्भमं दत्तिण दिशाके अन्दर यदि वाय, वादल या विजली चमकती हुई दिखलाई पड़े तो अवश्य वर्षा होती है। शकवार के निकले हुए बादल यदि शिनवार तक ठहरे रहें तो वे बिना वर्षा किए कभी नष्ट नहीं होते। उत्तरमें बादलेंका घटाटोप हो रहा हो और पूर्वसे वायु चलता हो तो अवश्य वर्षा होती है। सायङ्कालके समय अनेक तहवाले बादल यदि मोर, धनुष, लाल पुष्प और तोतेके तुल्य हों अथवा जल-जन्तु, लहरों एवं पहाड़ोंके तुल्य हों तो शीघ ही वर्षा होती है। तीतरके पंखोंकी-सी आमा वाले विचित्र वर्णके मेघ यदि उदय और अस्तके समय अथवा रात-दिन दिखलाई दे तो शीघ ही बहुत वर्षा होती है। मोटे तहवाले बादलोंसे जब आकाश ढका हुआ हो और हवा चारों ओरसे ककी हुई हो तो शीघ ही अधिक वर्षा होती है।

घड़े में रखा हुआ जल गर्म हो जाय, सब लताओंका मुख ऊँचा हो जाय, कुंकुमका-सा तेज चारों ओर निकलता हो, पत्ती स्नान करते हों, गीदड़ सार्यकालमें चिल्लाते हों, सात दिन तक आकाश मेघाच्छन्न रहे, रात्रिमं जुगुनू जलके स्थानके समीप जाते हों तो तत्काल वृष्टि होती है। गोबरमें कीटोंका होना, अत्यन्त कठिन परितापका होना, तक्र—छाछका खट्टा हो जाना, जलका स्वाद रहित हो जाना, मञ्जलियोंका भूमिकी ओर कूदना, बिल्लीका पृथ्वीको खोदना, लोहकी जंगसे दुर्गन्ध निकलना, पर्वतका काजलके समान वर्णका हो जाना, कन्दराओंसे भापका निकलना, गिरगिट, कुकलास आदिका वृत्तके चोटी पर चढ़कर आकाशको स्थिर होकर देखना, गायोंका सूर्यको देखना, पशु-पत्ती और कुत्तोंका पंजीं और खुरीं द्वारा कानका खुजलाना, मकानकी छत पर स्थित होकर कुत्तेका आकाशको स्थिर होकर देखना, बगुलोंका पंख फैलाकर स्थिरतासे बैठना, वृत्तपर चढ़े हुए सर्पांका चीत्कार शब्द होना, मेढकोंकी जोरकी आवाज आना, चिडियोंका मिट्टीमें स्नान करना, टिटिहरीका जलमें स्नान करना, चातकका जोरसे शब्द करना, छोटे-छोटे सर्पोंका वृत्त पर चढ़ना, वकरीका अधिक समय तक पवनकी गतिकी ओर मुँह करके खड़ा रहना, छोटे पेड़ोंकी कलियोंका जल जाना, बड़े पेड़ोंमें कलियोंका निकल आना, बड़की शाखाओंमें खोखळोंका हो जाना, दाढ़ी-मूळोंका चिकना और नरम हो जाना, अत्यधिक गर्मीसे प्राणियोंका व्याकुळ होना, मोरके पंखोंमें भन-भन शब्दका होना, गिर्रागटका छाळ आभा युक्त हो जाना, चातक-मोर-सियार आदि का रोना, आधी रातमें मुर्गीका रोना, मिक्खयोंका अधिक घूमना, भ्रमरोंका अधिक घूमना और उनका गोबरकी गोलियोंको ले जाना, काँसेके बर्तनमें जंग लग जाना, वृत्ततुल्य छता आदिका स्निग्ध, छिद्र रहित दिखलाई पड़ना, पित्त प्रकृतिके व्यक्तिका गाढ निद्रामें रायन करना, कागज पर लिखनेसे स्याहीका न सखना, एवं वातप्रधान व्यक्तिके सिरका घूमना तत्काल वर्षाका सूचक है।

वर्षाज्ञानके लिए अत्युपयोगी सप्तनाड़ी चक्र--शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चन्द्रमा इनकी क्रमसे चण्डा, समीरा, दहना, सौम्या, नीरा, जला और अमृता ये सात नाड़ियाँ होती हैं।

कृत्तिकासे आरम्भ कर अभिजित् सिंहत २८ नच्नत्रोंको उपर्युक्त सात नाड़ियोंमें चार बार घुमाकर विभक्त कर देना चाहिए। इस चक्रमें नच्नत्रोंका क्रम इस प्रकार होगा कि कृत्तिकासे अनुराधा तक सरलकमसे और मधासे धनिष्ठा तक विपरीत क्रमसे नच्नत्रोंको लिखे। सात नाड़ियों के मध्यमें सौम्य नाड़ी रहेगी और इसके आगे-पीछे तीन-तीन नाड़ियों। द्विण दिशामें गई हुई नाड़ियाँ कूर कहलायेंगी और उत्तर दिशामें गई हुई नाड़ियाँ सौम्य कहलायेंगी। मध्यमें रहने-बाली नाड़ी मध्यनाड़ी कही जायगी। ये नाड़ियाँ महयोगके अनुसार फल देती हैं।

| दिशा          | दिचणमें निर्जेळ नाड़ी |                    |                | मध्य               | उत्तरमें सज्जल नाड़ी         |                           |              |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| नाडीके<br>नाम | चण्डा                 | समीरा              | दहना           | सोम्या             | नीरा                         | जला                       | अमृता        |
| स्वामी        | शनि                   | गुरु या सूर्य      | मंगल           | सूर्य या गुरु      | शुक                          | बुध                       | चन्द्रमा     |
|               | कृतिका                | रोहिणी             | मृगशि <i>र</i> | आद्री              | पुनर्वसु                     | पुष्य                     | आरलेषा       |
| नस्य          | विशाखा<br>अनुराधा     | स्वाती<br>ज्येष्टा | चित्रा<br>मूल  | हस्त<br>पूर्वाषाढा | उत्तराफाल्गुनी<br>उत्तराषाढा | पूर्वाफाल्गुना<br>अभिजित् | मघा<br>श्रवण |
|               | भरणी                  | अश्विनी            | रेवर्ता        | उत्तराभाद्गपद      | प्रवीभाद्रपद                 | शतभिपा                    | धनिष्ठा      |

सप्तनाड़ो चकद्वारा वर्षाज्ञान करनेकी विधि—जिस प्राममें वर्षाका ज्ञान करना हो, उस प्रामके नामानुसार नज्ञत्रका परिज्ञान कर लेना चाहिए। अब इष्ट्रप्रामके नज्ञत्रको उपयुक्त चक्रमें देखना चाहिए कि वह किस नाड़ीका है। यदि प्राम नज्ञ्ञकी सौम्यानाड़ी—आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वाभाद्रपद हो और उसपर चन्द्रमा शुक्रके साथ हो अथवा प्राम नज्ञ्ञ, चन्द्रमा और शुक्र ये तीनों सौम्या नाड़ीके हों तथा उसपर पापप्रहकी दृष्टि या संयोग नहीं हो तो अच्छी वर्षा नहीं होती है। पापयोग दृष्टि वाधक होती है। इस विचारके अनुसार चण्डा वायु और अग्नि नाड़ियाँ अशुभ हैं, शेप सौम्या, नीरा, जला और अमृता शुभ हैं।

चक्रका विशेष फल--चण्डानाड़ीमें दो-तीनसे अधिक स्थित हुए प्रहप्रचण्ड हवा चलाते हैं। समीर नाड़ीमें स्थित होने पर वायु और दहननाड़ी पर स्थित होनेसे उद्मा पैदा करते हैं। सौम्यानाड़ीमें स्थित होनेसे समता करते हैं, नीरा नाड़ीमें स्थित होने पर मेघोंका सख्चय करते हैं, जला नाड़ीमें प्रविष्ठ होनेसे वर्षा करते हैं तथा वे ही दो-तीनसे अधिक एकत्रित यह अमृता नाड़ीमें स्थित होनेपर अतिवृष्टि करते हैं। अपनी नाड़ीमें स्थित हुआ एक भी यह उस नाड़ीका फल दे देता है। किन्तु मंगल सभी नाड़ियोंमें स्थित नाड़ीके अनुसार ही फल देता है। पुंप्रहों—गुरु, मंगल और सूर्यके योगसे धुँआ, ख्री—चन्द्रमा और शुक्र और पुंप्रहोंके योगसे वर्षा तथा केवल स्त्री प्रहोंके योगसे छाया होती है, जिस नाड़ीमें करू और सौम्यप्रह मिले हुए स्थित हों उसमें जिस दिन चन्द्रमाका गमन हो, उस दिन अच्छी वर्षा होती है। यदि एक नज्ञमें प्रहोंका योग हो तो उस कालमें महावृष्टि होती है। जब चन्द्रमा पापप्रहोंसे या केवल सौम्यप्रहोंसे विद्ध हो तब साधारण वर्षा होती है तथा फसल भी साधारण ही होती है।

चन्द्रमा जिस बहकी नाड़ीमें स्थित हो, उस बहसे यदि यह मुक्त हो जावे तथा चीण न दिसलाई देता हो तो वह अवश्य वर्षा करता है। तात्पर्य यह है कि शुक्लपच्की षष्ठीसे कृष्ण पच्की दशमी तकका चन्द्रमा जिस नाड़ीमें हो और नाड़ीका स्वामी चन्द्रमाके साथ बैठा हो या उसे देखता हो तो वह अवश्य वर्षा करता है। चन्द्रमा सौम्य एवं क्रूर प्रहोंके साथ यदि अमृतनाड़ीमें हो तो एक, तीन या सात दिनमें दो, पाँच या सातवार वर्षा होती है। इसी प्रकार चन्द्रमा क्रूर और सौम्य बहोंसे युक्त हो और जल नाड़ीमें स्थित हो तो इस योगसे आधा दिन, एक पहर या तीन दिन तक वर्षा होती है। यदि सभी यह अमृत नाड़ीमें स्थित हों तो १० दिन, जलनाड़ीमें हो तो १० दिन और नीरा नाड़ीमें हो तो ६ दिन तक वर्षा होती है। मध्य नाड़ीमें गए हुए सब बह तीन दिन तक वर्षा करते हैं। शेप नाड़ियोंमें गए हुए सब बह महावायु और दुष्ट वृष्टि करते हैं। अधिक शूरबहोंके भोग निर्जला नाड़ियाँ भी जलदायिनी तथा कृर बहोंके भोग

से सजल नाड़ियाँ भी निर्जला बन जाती हैं। दक्षिणकी तीनों नाड़ियोंमें गए हुए यह अनावृष्टि की सूचना देते हैं। और ये ही क्रूयह शुभ-यहोंसे युक्त हों और उत्तरकी तीन नाड़ियोंमें स्थित हों तो कुछ वर्षा कर देते हैं। जलनाड़ीमें स्थित चन्द्र और शुक्र यदि क्रूर प्रहोंसे युक्त हो जावें तो वे इस क्रूर योगसे अल्पवृष्टि करते हैं। जलनाड़ीमें स्थित हुए बुध, शुक्र और बृहस्पित ये चन्द्रमासे युक्त होनेपर उत्तम वर्षा करते हैं। जलनाड़ीमें चन्द्रमा और मंगल आरूढ हों तो वे चन्द्रमासे समागम होनेपर अच्छी वर्षा करते हैं। जलनाड़ीमें चन्द्रमा और मंगल, शिन द्वारा हृष्ट हों तो वर्षाकी कमी होती है। गमनकाल, संयोगकाल, वक्रगतिकाल, मार्गगतिकाल, अस्त या उद्यकालमें इन सभी दशाओंमें जलनाड़ीमें प्राप्त हुए सभी यह महावृष्टि करनेवाले होते हैं।

अत्तर क्रमानुसार ग्रामनत्तत्र निकालनेका नियम—चूचे चो ला = अश्विनी, ली लू ले लो = भरणी, अई उए = कृत्तिका, ओ वा वी यू = रोहिणी, वे वो का की = मृगशिर, कृ व ङ छ = आर्द्रा, के को हा ही = पुनवसु, हू हे हो ला = पुष्य, ली लू हे लो = आरलेषा, मा मी मू मे = मघा, मो टा टी टू = पूर्वाफाल्गुनी, टे टो पा पी = उत्तराफाल्गुनी, पूषण ठ = हस्त, पे पो रा री = चित्रा, करे रो ता = स्वाती, ती तू ते तो = विशाखा, ना नी नू ने = अनुराधा, नो या यी यू = उयेष्ठा, ये यो भा मी = मूल, भूधा फा ला = पूर्वाषाढ़ा, भे भो जा जी = उत्तराषाढ़ा, खी खू खे स्वो = श्रवण, गा गो गू गे = धनिष्ठा, गो सा सी सू = शतिभपा, से सो दा दी = पूर्वाभाद्रपद, दू थ भ ज = उत्तराभाद्रपद, दे दो चा चो = रेवती।

वर्षाके सम्बन्धमें एक आवश्यक बात यह भी जान लेनी चाहिए कि भारतमें तीन प्रकारके प्राकृतिक प्रदेश हैं—अनूप, जोगल और मिश्र । जिस प्रदेशमें अधिक वर्षा होती है, वह अनूप; कम वर्षा वाला जोगल और अल्पजलवाला मिश्र कहलाता है । मारवाड़में मामूली भी अशुभ योग वर्षाको नष्ट कर देता है और अनूप देशमें प्रवल अशुभ योग भी अल्पवर्षा कर ही देता है । जिस प्रहके जो प्रदेश बतलाये गए हैं, वह प्रह अपने ही प्रदेशोंमें वर्षाका अभाव या सङ्गाव करता है ।

ग्रहोंके प्रदेश—सूर्यके प्रदेश—द्रविड़ देशका पूर्वार्छ, नर्मदा और सोन नदीका पूर्वार्छ, यमुनाके द्विणका भाग, इच्चमती नदी, श्री शेंछ और विन्ध्याचलके देश, चम्प, मुण्डू, चेदीदेश, कोशाम्बी, मगध, औण्ड्र, सुङ्म, बंग, कलिङ्ग, प्राग्ज्योतिष, शवर, किरात, मेकल, चीन, बाह्लीक, यवन, काम्बोज और शक हैं।

चन्द्रमाके प्रदेश—दुर्ग, आर्ट्र, द्वीप, समुद्र, जलाशय, तुपार, रोम, स्त्रीराज, मरुकच्छ और कोशल हैं।

मंगलके प्रदेश—नासिक, दण्डक, अश्मक, केरल, कुन्तल, कौंकण, आन्ध्र, कान्ति, उत्तर पाण्ड्य, द्रविड, नर्मदा, स्रोन नदी और भीमरथीका पश्चिम अर्धभाग, निर्विन्ध्या, चित्रा, वेत्रवती, वेणा, गोदावरी, मन्दाकिनी, तापी, महानदी, पयोष्णी, गोमती तथा विन्ध्य, महेन्द्र और मलयाचलकी निद्याँ आदि हैं।

वुधके प्रदेश—सिन्धु और छौहित्य, गंगा, मृंदीरका, रथा, सरयू और कोशिकीके प्रान्तके देश तथा चित्रकृट, हिमालय और गोमन्त पर्वत, सौराष्ट्र देश और मधुराका पूर्व भाग आदि हैं।

वृहस्पतिके प्रदेश—सिन्धुका पूर्वार्द्ध, मथुराका परिचमार्द्धभाग तथा विराट् और शतहु नदी, मत्स्यदेश (धौळपुर, भरतपुर, जयपुर आदि) का आधा भाग, उदीच्यदेश, अर्जुनायन, सारस्वत, वारधान, रमट, अम्बष्ट, पारत, स्नुब्न, सोवीर, भरत, साल्व, त्रेगर्त, पौरव और सौघेय हैं।

शुक्रके प्रदेश—वितस्तार, इरावती और चन्द्रभागा नदी, तत्त्वशिला, गान्धार, पुष्कलावत, मालवा, उशीनर, शिवि, प्रस्थल, मार्तिकावत, दशार्ण और कैकेय हैं।

शनिके प्रदेश—वेदस्पृति, विदिशा, कुरु चेत्रका समीपवर्ती देश, प्रभास क्षेत्र, पित्यम देश, सौराष्ट्र, आभीर, शूद्रकदेश तथा आनर्तसे पुष्कर प्रान्त तकके प्रदेश, आबू और रैवतक पर्वत हैं।

केतुके प्रदेश—मारवाङ, दुर्गाचलादिक, अवगाण, श्वेत हूणदेश, पल्लव, चोल और चौलक हैं।

वृष्टिकारक अन्य योग—सूर्य, गुरु और बुधका योग जलकी वर्षा करता है। यदि इन्होंके प्रहोंके साथ मंगलका योग हो जाय तो वायुके साथ जलकी वर्षा होती है। गुरु और सूर्य, राहु और चन्द्रमा, गुरु और मंगल, शिन और चन्द्रमा, गुरु और मंगल, शिन और चन्द्रमा, गुरु और मंगल, शिन और चन्द्रमा इन प्रहोंके योग होनेसे जलकी वर्षा होती है।

#### सुभिन्न-दुर्भिन्नका परिज्ञान---

प्रभवाद् द्विगुणं कृत्वा त्रिभिन्यूंनं च कारयेत् । सप्तभिस्तु हरेद्वागं शेषं ज्ञेयं शुभाशुभम् ॥ एकं चरवारि दुभिजं पञ्चद्वाभ्यां सुभिज्ञकम् । त्रिपष्टे तु समं ज्ञेयं शून्ये पीडा न संशयः ॥

अर्थात् प्रभवादि क्रमसे वर्तमान चाळ् संवत् की संख्याको दुगुना कर उसमेंसे तीन घटाके सातका भाग देनेसे जो शेष रहे, उससे शुभाशुभ फळ अवगत करना चाहिए। उदाहरण— साधारण नामका संवत् चळ रहा है। इसकी संख्या प्रभवादिसे ४४ आती है, अतः इसे दुगुना किया। ४४×२= ५, ५५ - ३ = ५४, ५५ ÷ ७ = १२ ळ०, १ शेष, इसका फळ दुर्भिन्न है। क्योंकि एक और चार शेषमें दुर्भिन्न, पाँच और दो शेषमें सुभिन्न, तीन या छः शेषमें साधारण और शून्य शेषमें पीड़ा समभनी चाहिए।

अन्य नियम—विक्रम संवत्की संख्याको तीनसे गुणा कर पाँच जोड़ना चाहिए। योगफलमें सातका भाग देनेसे शेष क्रमानुसार फल जानना। ३ और ४ शेषमें दुर्भिन्न, शून्यमें महाकाल और १,२,४,६ शेषमें सुभिन्न होता है।

उदाहरण—िवक्रम संवत् २०१३, इसे तीनसे गुणा किया; २०१३ $\times$ ३=६०३६, ६०३६ +५ ६०४४, इंसमें ७ का भाग दिया, ६०४४  $\div$  ७=६३ छिन्धि, शेष ३ रहा। इसका फल दुर्भित्त हुआ। संवत् २०१३ में साधारण संवत्सर भी है, इसका फल भी दुर्भित्त आया है।

#### संवत्सर निकालनेकी प्रक्रिया

संवत्कालो प्रहयुतः कृत्वा शून्यरसेर्हेतः। शेषाः संवत्सरा ज्ञेयाः प्रभवाद्या बुधैः क्रमात्॥

अर्थात्—विक्रम संवत्में ६ जोड़कर ६० का भाग देनेमें जो शेष रहे, वह प्रभवादि गत संवत्सर होता है, उससे आगेवाला वर्तमान होता है। उदाहरण—विक्रम संवत् २०१३, इसमें ६ जोड़ा तो २०१३ + ६ = २०२२ ÷ ६० = ३३ उपलिंघ, शेष ४२, अतः ४२ वीं संख्या कीलक की थी, जो गत हो चुका है, वर्तमानमें सौम्य संवत् है, जो आगे वदल जायगा, और वर्षान्तमें साधारण ही हो जायगा।

भद्रबाहुसंहिता

#### प्रभवादि संवत्सरबोधक चक्र

| संख्या                                  | · संवत्सर                                                                                 | संख्या                                                  | संवत्सर                                                                            | संख्या                                      | संवत्सर                                                                      | संख्या                            | संवत्सर                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संख्या<br>। ९२ ж ७ ५ ६ ७ ६ ५            | प्रभव<br>वभव<br>विभव<br>श्रुक्क<br>प्रमोद<br>प्रजापति<br>अंगिरा<br>श्रीमुख<br>भाव<br>युवा | संख्या<br>  १७ म १० १ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | चित्रभानु<br>सुभानु<br>तारण<br>पार्थिव<br>व्यय<br>सर्वजित्<br>सर्वप्रारी<br>विकृति | स्य त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा त्रा | सेवत्सर<br>हेमलम्बी<br>विकारी<br>शार्वरी<br>एलव<br>शुभकृत्<br>शोभन<br>क्रोधी | संस्या<br>१००१ ४०० ४५ ४५ ४५       | सवत्सर<br>परिश्वावी<br>प्रमादी<br>आनन्द<br>राचस<br>नल<br>पिंगल<br>मालयुक्त<br>सिद्धार्थी<br>रोड़ |
| 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c 3 c | घाता<br>ईश्वर<br>बहुधान्य<br>प्रमाथी<br>विकम<br>वृप                                       | 2 W 2 W W W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W                 | स्वर<br>नन्द्रन<br>विजय<br>जय<br>मन्मथ<br>दुर्मुख                                  | 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30            | पराभव<br>प्लवंग<br>कीलक<br>सौम्य<br>साधारण<br>विरोधकृत्                      | 3, 3, 3, 3, 8, 0<br>3, 8, 8, 8, 0 | दुर्मति<br>दुन्दुभि<br>रुधिरोद्गारी<br>रक्ताची<br>क्रोधन<br>.चय                                  |

पाँच वर्षका एक युग होता है, इसी प्रमाणसे ६० वर्षके १२ युग और उनके १२ स्वामी हैं—विष्णु, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मा, शिव, पितर, विश्वदेवा, चन्द्र, अग्नि, अश्विनीकुमार और सूर्य ।

मतान्तरसे प्रथम बीस संवत्सरोंके स्वामी ब्रह्मा, इसके आगे बीस संवत्सरोंके स्वामी विष्णु और इससे आगेवाले बीस संवत्सरोंके स्वामी रुद्र—शिव हैं। आजकल रुद्रबीसी चल रही है।

## द्वादशोऽध्यायः

### अथातः सम्प्रवच्यामि गर्भान् सर्वान् सुखावहान्। भिच्चकानां विशेषेण परदत्तोपजीविनाम्॥१॥

अब सभी प्राणियोंको सुख देनेवाले मेघके गर्भधारणका वर्णन करता हूँ। विशेषरूपसे इस निमित्तका फल दूसरोंके द्वारा दिये गये भोजनको प्रहण करनेवाले भिच्नुकोंके लिए प्रतिपादित करता हूँ। तात्पर्य यह है कि उक्त निमित्त द्वारा वर्षा और फसलकी जानकारी सम्यक् प्रकारसे प्राप्त की जाती है। जिस देशमें सुभिन्न नहीं, उस देशमें त्यागी, मुनियोंका निवास करना कठिन है। अतः मुनि इस निमित्त द्वारा पहलेसे ही सुकाल दुष्कालका ज्ञान कर विहार करते हैं॥१॥

# ज्येष्ठा मूलममावस्यां मार्गशीर्षं प्रपद्यते । मार्गशीर्षप्रतिपदि गर्भाधानं प्रवर्त्तते॥२॥

मार्गशीर्ष—अगहनकी अमावास्याको, जिस दिन चन्द्रमा ज्येष्ठा या मूल नत्तत्रमें होता है, मेघ गर्भ धारण करते हैं अथवा मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदाको, जबिक चन्द्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें होता है, मेघ गर्भ धारण करते हैं॥२॥

### 'दिवा सम्रुत्थितो गर्भो रात्रौ विसृजते जलम् । रात्रौ सम्रुत्थितश्रापि दिवा विसृजते जलम् ॥३॥

दिनका गर्भ रात्रिमें जलकी वर्षा करता है और रात्रिका गर्भ दिनमें जलकी वर्षा करता है ॥३॥

## सप्तमे सप्तमे मासे सप्तमे सप्तमेऽहिन । गर्भाः पाकं विगच्छन्ति यादृशं तादृशं फलम् ॥४॥

सात-सात महीने और सात-सात दिनमें गर्भ पूर्ण परिपक्क अवस्थाको प्राप्त होता है। जिस प्रकारका गर्भ होता है, उसी प्रकारका फल प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि गर्भके परिपक्क होनेका समय सात महीना और सात दिन है। वाराही संहितामें यद्यपि १६६ दिन ही गर्भ परिपक्क होनेके लिए बताये गये हैं, किन्तु यहाँ आचायने सात महोने और सात दिन कहे हैं। दोनों कथनोंमें अन्तर कुछ भी नहीं है, यतः यहाँ भी नत्तत्रमास गृहीत हैं, एक नत्तत्रमास २७ दिनका होता है, अतः योग करने पर यहाँ भी १६६ दिन आते हैं ॥४॥

### पूर्वसन्ध्या समुत्पनः पश्चिमायां प्रयच्छति । पश्चिमायां समुत्पन्नः पूर्वायां तुं प्रयच्छति ॥५॥

पूर्व सन्ध्यामें धारण किया गया गर्भ पश्चिम सन्ध्यामें बरसता है और पश्चिममें धारण किया गया गर्भ पूर्व सन्ध्यामें बरसता है। अभिप्राय यह है कि प्रातः धारण किया गया गर्भ सन्ध्या समय बरसता है और सन्ध्या समय धारण किया गया गर्भ प्रातः बरसता है ॥४॥

१ यह श्लोक हस्तिलिखित प्रतिमें नहीं है, मुद्रितसे दिया जा रहा है । २. गर्भाः पाकेऽभिगच्छ्रिन्त मु० । ३. च मु० ।

## नचत्राणि मुहूर्ताश्च सर्वमेवं समादिशेत् । षण्मासं समतिक्रम्य ततो देवः प्रवर्षति ॥६॥

नत्तत्र, मुहूर्त आदि सभीका निर्देश करना चाहिए। मेघ गर्भधारणके छः महीनेके पश्चात् वर्षा करते हैं ॥६॥

गर्भाधानादि ये मासास्ते च मासा अवधारिणः । विपाचनत्रयश्वापि त्रयः कालाभिवर्षणाः ॥७॥

गर्भाधान, वर्षण आदिके महीनोंका निश्चय करना चाहिए। तीन महीनों तक गर्भकी पक-क्रिया होती है और तीन महीनोंमें वर्षा होती है ॥॥।

शीतवातश्च विद्युच गैजिंतं परिवेषणम् । सर्वगर्भेषु शस्यन्ते निर्प्रन्थाः साधुदर्शिनः ॥=॥

सभी गर्भोंमें शीतवायुका बहना, विजलीका चमकना, गर्जना करना और परिवेषकी प्रशंसा सभी निर्मन्य साधु करते हैं। अर्थात् मेघोंके गर्भ धारणके समय शीतवायुका बहना, विजलीका चमकना, गर्जना करना और परिवेष धारण करना अच्छा माना गया है। उक्त चिह्न फसलके लिए श्रेष्ठ होते हैं।। ॥

गर्भास्तु विविधा ज्ञेयाः श्रभाऽश्रभा यदा तदा । पापिलिङ्गा निरुद्का भयं दद्युर्न संशयः ।।६।। उल्कापातोऽथ निर्घाताः दिग्-दाहा पांशुवृष्टयः। गृहयुद्धं निवृत्तिश्च ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः।।१०।। ग्रहाणां चरितं चक्रं साधूनां कोपसम्भवम्। गर्भाणाग्रपघाताय न ते ग्राह्या विचच्णैः।।११॥

मेघगर्भ अनेक प्रकारके होते हैं, पर इनमें दो मुख्य हैं—शुभ और अशुभ। पापके कारणीभूत अशुभ मेघगर्भ निस्सन्देह जलकी वर्षा नहीं करते हैं तथा भय भो प्रदान करते हैं। अशुभ गर्भसे उल्कापात, दिग्दाह, धूलिकी वर्षा, गृहकलह, घरसे विरक्ति और चन्द्रप्रहण तथा सूर्यप्रहण होते हैं। प्रहोंका युद्ध, साधुओंका कोधित होना, गर्भोंका विनाश होता है, अतः बुद्धिमान व्यक्तियोंको अशुभ गर्भमेघोंका प्रहण नहीं करना चाहिए ॥६-११॥

धूमं रजः पिशाचांश्व शस्त्रमुल्कां सनागजः । तैलं घृतं सुरामस्थि चारं लाचां वसां मधु ॥१२॥ अङ्गारकान् मस्तान् केशान् मांसशोणितकर्दमान् । विपच्यमाना मुश्चन्ति गर्भाः पापभयावहाः ॥१३॥

पापगर्भ पद्मममान होनेके उपरान्त धूप, रज-धूिका वर्षण, पिशाच-भूत-प्रेत-पिशाचादिका भय, शस्त्रप्रहार, उल्कापतन, हाथियोंका विनाश, तैळ, घी, मद्य, हड्डी, चार-घातक तेज पदार्थ छाख, चर्ची, मधु, अग्निके अंगारे, नख, केश, माँस, रक्त, कीचड़ आदिकी वर्षी करते हैं ॥१२-१३॥

१. षट्मासान् सु०। २. गर्जनं सु०। ३. -असंशयः सु०। ४. दिशा दाहा निर्घाता, सु०। ५. विविश्चितैः सु०।

## कार्तिकं चाऽथ पौषं च चैत्रवेशाखमेव च । श्रावणं चाश्विनं सौम्यं गर्भ विन्दाद् बहुदकम् ॥१४॥

कार्त्तिक, पौष, चैत्र, वैशाख, श्रावण, आश्विन मासमें सौम्य-शुभ गर्भ होता है और अधिक जलकी वर्षा करता है। अर्थात् उक्त मासोंमें यदि मेच गर्भ धारण करे तो अच्छी वर्षा होती है।।१४॥

> ये तु पुष्येण दृश्यन्ते हस्तेनाभिजिता तथा । अश्विन्यां सम्भवन्तश्च ते पश्चान्नैव शोभनाः ॥१५॥ आर्द्राऽऽश्लेषासु ज्येष्ठासु मूले वा सम्भवन्ति ये । ये गर्भागमदृत्ताश्च मतास्तेऽपि बहुदकाः ॥१६॥

यदि पुष्य, हस्त, अभिजित, अश्विनी इन नक्तत्रोंमें गर्भ धारण हो तो शुभ है, इन नक्षत्रोंके बाद शुभ नहीं। आर्द्रो, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल इन नक्त्रोंमें गर्भ धारणका कार्य हो तो उत्तम जलकी वर्षा होती है ॥१४-१६॥

उच्छितं चापि वैशाखात् कार्तिके द्धते जलम् । हिमागमेन गमिका तेऽपि मन्दोदकाः स्मृताः ॥१७॥

वैशाखमें गर्भ धारण करने पर कात्तिक मासमें जलकी वर्षा होती है। इस प्रकारके मेघ हिमागमके साथ जलकी मन्दवृष्टि करनेवाले होते हैं ॥१७॥

> स्वातौ च मैत्रदेवे च वैष्णवे च सुवारुणे। गर्भाः सुधारणा ज्ञेया ते स्रवन्ते बहुदकम्।।१८॥

स्वाती, अनुराधा, श्रवण और शतभिषा इन नज्ञत्रोंमें मेघ गर्भ धारण करें तो अधिक जलको वर्षा होती है ॥१८॥

> पूर्वामुदीचीमैशानीं ये गर्भा दिशमाश्रिताः । ते सस्यवन्तस्तोयाद्यास्ते गर्भास्तु सुपूजिताः ॥१६॥

पूर्व, उत्तर और <mark>ईशान कोणमें जो मेघ गर्भ धारण करते हैं, वे</mark> जलकी वर्षा करते हैं तथा फसल भी उत्तम होती **है**॥१६॥

> ैवायव्यामथ वारुण्यां ये गर्भा स्रवन्ति च । ते वर्ष मध्यमं दद्युः शस्यसम्पत्यमेव च ॥२०॥

वायव्यकोण और पश्चिम दिशामें जो मेघ गर्भ धारण करते हैं, उनसे मध्यम जलकी वर्षा होती है और अनाजकी फसल उत्तम होती है ॥२०॥

१. वाऽथ मु० । २. गर्भागमनद्वाश्च तेऽपि तांश्च वरोदकाः । ३. वरोदकाः मु० । ४. उत्थितं चापि वैशाखं स्नुवन्तं कार्तिकं जलम् मु० । ५. मन्दोदास्ते प्रकातिताः मु० । ६. सम्भवन्तो बहूदकाः मु० । ७. वायच्यां तु वारूण्यां गर्भा ये सम्भवन्ति च । मध्यमं वर्षणं दयुः शस्त्रसम्पत्तमेव च ॥२०॥

शिष्टं सुभिन्नं विज्ञेयं जघन्या नात्र संशयः। मन्दगारच घना वा च सर्वतरच सुवूजिताः॥२१॥

दक्षिण दिशामें मेघ गर्भ धारण करें तो सामान्यतः शिष्टता, सुभिक्ष समभना चाहिए, इसमें सन्देह नहीं है तथा इस प्रकारके मेघ सर्वत्र पूजे भी जाते हैं।।२१।।

मारुतः तत्त्रभवाः गर्भा ध्यन्ते मारुतेन च । वातो गर्भश्च वर्षश्च करोत्यपकरोति च ॥२२॥

वायुसे उत्पन्न गर्भ वायुके द्वारा ही आन्दोलित किये जाते हैं तथा वायु चलता है और गर्भकी इति होती है।।२२॥

कृष्णा नीला च रक्तारच पीता शुक्लारच सर्वतः। व्यामिश्राश्रापि ये गर्भाः स्निग्धाः सर्वत्र पूजिताः॥२३॥

कृष्ण, नील, रक्त, पीत, शुक्ल, मिश्रितवर्ण तथा स्निग्ध गर्भ सभी जगह पूज्य होते हैं— शुभ होते हैं ॥२३॥

> अप्सराणां तु सदृशाः पिचणां जलचारिणाम् । वृत्तपर्वतसंस्थाना गर्भाः सर्वत्र पूजिताः ॥२४॥

देवाङ्गनाओंके सदृश, जलचर पित्तयोंके समान, वृत्त और पर्वतके आकारवाले गर्भ सर्वत्र पूज्य हैं—शुभ हैं ॥२४॥

> वापीक्र्पतडागाश्च<sup>ः</sup> नद्यश्चापि मुहुर्मुहुः । पूर्यन्ते तादृशैर्गर्भेस्तोयक्लिन्ना<sup>ँ</sup>नदीवहैः ॥२५॥

इस प्रकारके गर्भसे बावड़ी, कुँआ, तालाब, नदी आदि जलसे लबालब भर जाती है तथा इस प्रकार जल कई बार बरसता है ॥२५॥

'नचत्रेषु तिथौ चापि मुहूर्ते करणे दिशि । यत्र यत्र सम्रत्पनाः गर्भाः सर्वत्र पूजिताः ॥२६॥

जिस-जिस नन्नत्र, तिथि, दिशा, मुहूर्त, करणमें स्निग्ध मेघ गर्भ धारण करते हैं, वे उस-उस प्रकारके मेघ पूज्य होते हैं—शुभ होते हैं ॥२६॥

> सुसंस्थानाः सुवर्णाश्च सुवेषाः स्वभ्रजा घनाः । सुविन्दवः स्थिता गर्भाः सर्वे सर्वत्र पृजिताः ॥२७॥

सुन्दर आकार, सुन्दर वर्ण, सुन्दर वेष, सुन्दर बादछोंसे उत्पन्न, सुन्दर विन्दुओंसे युक्त मेघगर्भ पूजित होते हैं—शुभ होते हैं ॥२७॥

> कृष्णा रूचाः सुखण्डाश्च विद्रवन्तः पुनः पुनः। विस्वरा रूचशब्दाश्च गर्भाः सर्वत्र निन्दिताः।।२८।।

कृष्ण, रूच, खण्डित तथा विकृत-आकृतिवाले, भयङ्कर और रूच शब्द करनेवाले मेघगर्भ सर्वत्र निन्दित हैं ॥२८॥

१. वर्षम्तु गर्माश्र मु०। २. तडागानि मु०। ३. धरावहैः मु०। ४. मुद्रित प्रतिमें २७वें रलोकके स्थानपर २६वां तथा २६ के स्थानपर २७ वां है। ५. स्निग्धाः मु०।

#### ैअन्धकारसम्रत्पन्ना गर्भास्ते तु न पूजिताः । चित्राः स्रवन्ति सर्वाणि गर्भाः सर्वत्र निन्दिताः ॥२६॥

अन्धकारमें समुत्पन्न गर्भ —कृष्णपत्तमें उत्पन्न गर्भ पूज्य नहीं —शुभ नहीं होते हैं। चित्रा नत्त्रमें उत्पन्न गर्भ भो निन्दित है ॥२६॥ .

मन्दवृष्टिमनावृष्टिभयं राजपराजयम् । दुर्भिचं मरणं रोगं गर्भाः कुर्वन्ति तादशम् ॥३०॥

उक्त प्रकारका मेघगर्भ मन्दवृष्टि, अनावृष्टि राजाके पराजयका भय, दुर्भित्त, भरण, रोग, इत्यादि बातोंको करता है ॥३०॥

मार्गशीर्षे तु गर्भास्तु ज्येष्ठामूलं समादिशेत् । पौपमासस्य गर्भास्तु विन्द्यादाषाढिकां बुधाः ॥३१॥ माघजात् श्रवणे विन्द्यात् प्रोष्ठपदे च फाल्गुनात् । चैत्रामश्रयुजे विन्द्याद्गर्भं जलविसर्जनम् ॥३२॥

मार्गशिर्षका गर्भ ज्येष्ठा या मूलमें और पौषका गर्भ पूर्वीषाढ़ामें, माघमें उत्पन्न गर्भ श्रवणमें, फाल्गुनमें उत्पन्न धनिष्ठा नत्त्रत्रमें, चैत्रमें उत्पन्न अश्विनी नत्त्रत्रमें जलकी वर्षा करता है ॥३१-३२॥

मन्दोदा प्रथमे मासे पश्चिमे ये च कीर्तिताः । शेषा वहृदका ज्ञेयाः प्रशस्तैर्रुचणैर्यदा ॥३३॥

पहले जिन मेघगर्भोंका निरूपण किया है, उनमेंसे उपर्युक्त मेघगर्भ पहले महीरेमें कम जलकी वर्षा करते हैं, अवशेप प्रशस्त-शुभ लक्ष्णोंके अनुसार अधिक जलकी वर्षा करते हैं।।३३॥

> यानि रूपाणि दृश्यन्ते गर्भाणां यत्र यत्र च । तानि सर्वाणि ज्ञेयानि भित्तूणां भैद्यवर्तिनाम् ॥३४॥

मेघगभौंका जहाँ-जहाँ जो-जो रूप हो, वहाँ-वहाँ उसका मधुकरीवृत्ति करनेवाले साधुको निरीक्तण करना चाहिए ॥३४॥

> सन्ध्यायां यानि रूपाणि मेघेष्वभ्रेषु यानि च । तानि गर्भेषु सर्वाणि यथावदुपलच्चयेत् ॥३५॥

मेघोंका जो रूप सन्ध्या समयमें हो, उनका गर्भकालमें अवस्थाके अनुसार निरीचण करना चाहिए॥३४॥

ये केचिद् विपरीतानि पठ्यन्ते तानि सर्वशः। लिङ्गानि तोयगर्भेषु भयदेषु भवेत् तदा।।३६।।

प्रतिपादित शुभ चिह्नोंके विपरीत चिह्न यदि दिखलाई पड़े तो उन चिह्नोंबाला मेघगर्भ भय देनेबाला होता है ॥३६॥

यह रलोक हस्तलिखित प्रतिमें नहीं है, किन्तु इसका उत्तरार्ध श्लोक नं० ३० में मिलता है !
 तस्थं निरीचयेत् मु० ।

#### गर्भा यत्र न दृश्यन्ते तत्र विन्द्यान्महद्भयम् । उत्पन्ना वा स्रवन्त्याशु भद्रबाहुवचो यथा ॥३७॥

जहाँ मेघगर्भ दिखलाई नहीं पड़ें, वहाँ अत्यन्त भय समभना चाहिए। उत्पन्न हुई फसल शीव नष्ट हो जाती है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥३७॥

> निर्प्रन्था यत्र गर्भाश्च न पश्येयुः कदाचन । तं च देशं परित्यज्य सगर्भ संश्रयेत् त्वरा ॥३८॥

निर्घन्थ मुनि जिस देशके मेघगर्भ न देखें, उस देशको छोड़कर शीघ्र ही उन्हें मेघगर्भ वाले अन्य देशका आश्रय लेना चाहिए ॥३८॥

> इति श्रीभद्रबाहुके सकलमुनिजनानन्दभद्रबाहुविरचिते महानैमित्त-शास्त्रे गर्भवातलक्ष्रणं द्वादशमं परिसमाप्तम् ।

विवेचन—मेघ गर्भकी परीज्ञा द्वारा वर्षाका निश्चय किया जाता है। वराहिमिहिर ने बतलाया है—"दैविदवहितिचत्तो चुनिश यो गर्भलक्षणे भवित। तस्य मुनेरिव वाणी न भवित मिध्याम्बुनिहेंशे" ॥ अर्थात् जो दैवका जानकार पुरुष रात-दिन गर्भ लक्षणमें मन लगाकर सावधान चित्तसे रहता है, उसके वाक्य मुनियोंके समान मेघगणितमें कभी मिध्या नहीं होते। अतः गर्भकी परीज्ञाका परिज्ञान कर लेना आवश्यक है। आचार्यके इस अध्यायमें गर्भधारणका निरूपण किया है। मार्गशीर्षमासमें शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे जिस दिन चन्द्रमा पूर्वाषाढा नज्ञमें होता है, उस दिनसे ही सब गर्भोंका लज्ञण जानना चाहिए। चन्द्रमा जिस नज्ञमें रहता है, यदि उसी नज्ञमें गर्भ धारण हो तो उस नज्ञमें १६४ दिनके उपरान्त प्रसवकाल—वर्षा होनेका समय होता है। शुक्लपक्षका गर्भ कृष्णपत्तमें और कृष्णपत्तका गर्भ शुक्लपक्षों, दिनका गर्भ रात्रिमें, रातका गर्भ दिनमें, प्रातःकालका गर्भ सन्ध्यामें और सन्ध्याका गर्भ प्रातःकालमें जलकी वर्षा करता है। मार्गशिषके आदिमें उत्पन्न गर्भ एवं पौष मासमें उत्पन्न गर्भ मन्दफल युक्त हैं—अर्थात् कम वर्षा होती है। माघमासका गर्भ श्रावण कृष्णपत्तमें श्रातःकालको प्राप्त होता है। माघके कृष्णपक्ष द्वारा भाद्रपद्मासका शुक्लपक्त निश्चत है। फाल्गुन मासके शुक्लपक्तों उत्पन्न गर्भ भाद्रपद्मासके शुक्लपक्तों जलकी वर्षा करता है। फाल्गुनके कृष्णपत्तका गर्भ आश्वनके शुक्लपत्तमें जलकी वृष्टि करता है।

पूर्विदशाके मेघ जब पश्चिमकी ओर उड़ते हैं और पश्चिमके मेघ पूर्विदशामें उदित होते हैं, इसी प्रकार चारों दिशाओं के मेघ प्रवन्ते कारण अद्बान्बद को करते रहते हैं, तो मेघका गर्भ काल जानना चाहिए। जब उत्तर, ईशानकोण और पूर्व दिशा वायुमें आकाश विमल, स्वच्छ और आनन्द युक्त होता है तथा चन्द्रमा और सूर्य स्निग्ध, श्वेत और बहुत घेरेदार होता है, उस समय भी मेघों के गर्भ धारणका समय रहता है। मेघों के गर्भधारण करनेका समय मार्गशीर्य—अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन है। इन्हीं महीनों में मेघ गर्भ धारण करते हैं। जो व्यक्ति गर्भधारणका काल पहचान लेता, वह गणित द्वारा बड़ी ही सरलतासे जान सकता है कि गर्भधारणके १६४ दिनके उपरान्त वर्षा होती है। अगहनके महीने जिस तिथिको मेघ

१. तं देशं प्रथमं त्यक्त्वा सगर्भं त्वरितं श्रयेत् ।

गर्भ धारण करते हैं, उस तिथिसे ठीक १६५ वें दिनमें अवश्य वर्षा होती है। अतः गर्भधारणकी तिथिका ज्ञान लक्षणोंके आधार पर ही किया जा सकता है। स्थूल और स्निग्ध मेव जब आकाशमें आच्छादित हों और आकाशका रंग काकके अण्डे और मोरके पंखके समान हो तो मेघोंका गर्भधारण सममता चाहिए। इन्द्रधनुष और गम्भीर गर्जनायुक्त, सूर्याभिमुख, विजलीका प्रकाश करनेवाले मेथ हों तो; ईशान और पूर्व दिशामें गर्भधारण करते हैं। जिस समय मेध गर्भधारण करते हैं उस समय दिशाएँ शान्त हो जाती हैं, पिचयोंका कलरव सुनाई पड़ने लगता है। अगहनमासमें जिस तिथिको मेघ सन्ध्याकी अरुणिमासे अनुरक्त और मंडलाकार होते हैं, उसी तिथिको उनकी गर्भ धारणकी क्रिया समभनी चाहिए। अगहनमासमें जिस तिथिको प्रबल वायु चले, लाल-लाल बादल आच्छादित हों, चन्द्र और सूर्यकी किरणें तुषारके समान कलुपित और शीतल हों तो लिन्न-भिन्न गर्भ समभना चाहिए। गर्भधारणके उपर्युक्त चारों मासोंके अतिरिक्त ज्येष्ठमास भी माना गया है। ज्येष्ठमें शुक्छपक्षकी अष्टमीसे चार दिनों तक गर्भ धारणकी किया होती है। यदि ये चारों दिन एक समान हों तो सुखदायी होते हैं, तथा गर्भ धारण किया बहुत उत्तम होती है। यदि इन दिनोंमें एक दिन जल बरसे, एक दिन पवन चले, एक दिन तेज घूप पड़े और एक दिन आँधी चले तो निश्चयतः गर्भ शुभ नहीं होता। ज्येष्टमासका गर्भ मात्र पर दिनोंमें बरसता है। अगहनका गर्भ १६५ दिनमें वर्षा करता है: किन्तु वास्तविक गर्भ अगहन, पौष और माघका ही होता है। अगहनके गर्भ द्वारा आषाढमें वर्षा, पौषके गर्भ से श्रावणमें, माघके गर्भ से भाद्रपद और फाल्गनके गर्भ से आश्विनमें जलकी वर्षा होती है।

फाल्गुनमें तीद्रण पवन चलनेसे, स्निग्ध बाद्लोंके एकत्र होनेसे, सूर्यके अग्निसमान पिङ्गल और ताम्रवर्ण होनेसे गर्भ ज्ञीण होता है। चैत्रमें सब गर्भपवन, मेघ, वर्षा और परिवेप युक्त होनेसे शुभ होते हैं। वैशाखमें मेच, वायु, अल और बिजलीकी चमक एवं कड़कड़ाहटके होनेसे गर्भकी पृष्टि होती है। उल्का, वज्र, धूछि, दिग्दाह, भूकम्प, गन्धर्वनगर, कीलक, केतु, प्रह्युद्ध, निर्घात, परिच, इन्द्रधनुष, राहुदुर्शन, रुधिरादिका वर्षण आदिके होनेसे गर्भका नाश होता है । सभी ऋतुएँ पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, पूर्वापाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और रोहिणी नज्ञत्रमें धारण किया गया गर्भ पुष्ट होता है। इन पाँच नक्षत्रोंमें गर्भ धारण करना शुभ माना जाता है तथा मेघ प्रायः इन्हीं नत्तत्रोंमें गर्भ धारण करते भी हैं। अगहन महीनेमें जब ये नत्त्रत हों, उन दिनों गर्भकालका निरीच्चण करना चाहिए। पौष, मात्र और फाल्गुनमें भी इन्हीं नच्चत्रोंका मेत्रगर्भ शुभ होता है, किन्तु शतभिपा, आश्लेषा, आर्द्रा और स्वाती नज्ञत्रमें भी गर्भ धारणकी किया होती है। अगहनसे वैशाख मास तक छ: महीनोंमें गर्भ धारण करनेसे ८, ६, १६, २४, २० और ३ दिन तक निरन्तर वर्षा होती है। ऋरष्रहयुक्त होने पर समस्त गर्भमें ओले, अशनि और मळ्ळीकी वर्षा होती है। यदि गर्भ समयमें अकारण ही घोर वर्षा हो तो गर्भका स्वलन हो जाता है। गर्भ पाँच प्रकारके निमित्तांसे पुष्ट होता है। जो पुष्टगर्भ है, वह सौ योजन तक फैल कर जलकी वर्षा करता है। चतुर्निमित्तक पुष्ट गर्भ ४० योजन, त्रिनिमित्तक २४ योजन, द्विनिमित्तक १२॥ योजन और एक निमित्तक ४ योजन तक जलकी वर्षा करता है। पञ्चनिमित्तों में पवन, जल, बिजली, गर्जना और मेघ शामिल हैं। वर्षाका प्रभाव भी निमित्तींके अनुसार ही जात किया जाता है। पञ्चनिमित्तक मेघगभ से एक द्रोण जलकी वर्षा, चतुर्निमित्तकसे बारह आढक जलको वर्षा, त्रिनिमित्तकसे प आढक जलको वर्षा, द्विनिमित्तकसे ६ आढक और एक निमित्तकसे ३ आढक जलकी वर्षा होती है। यदि गर्भकालमें अधिक जलकी वर्षा हो जाय तो प्रसवकालके अनन्तर ही जलकी वर्षा होती है।

मेवविजयमणिने मेवगर्भ का विचार करते हुए लिखा है कि मार्गशीर्प शुक्ला प्रतिपदाके

उपरान्त जब चन्द्रमा पूर्वाषाढ़ा नत्त्रत्र पर स्थित हो, उसी समय गर्भ के छत्तण अवगत करने चाहिए। जिस नत्तत्रमें मेघ गर्भ धारण करते हैं, उससे १६४ वें दिन जब वही नत्त्रत्र आता है तो जलको वर्षा होती है। मार्गशीर्ष शुक्लपत्तका गर्भ तथा पीप कृष्णपत्तका गर्भ अत्यल्प वर्षा करनेवाला होता है। माघ शुक्लपक्षका गर्भ श्रावण कृष्णमें और माघ कृष्णका गर्भ भाद्रपद शुक्छमें जलकी वर्षा करता है। फाल्गुन शुक्लका गर्भ भाद्रपद कृष्णमें, फाल्गुन कृष्णके आश्विन शक्छमें, चैत्र शक्लका गर्भ आश्विन कृष्णमें, चैत्र कृष्णका गर्भ कार्त्तिक शुक्लमें जलको वर्षा करता है। सन्ध्या समय पूर्वमें आकाश मेघाच्छादित हो और ये मेघ पर्वत या हाथींके समान हों तथा अनेक प्रकारके खेत हाथियोंके समान दिखलाई पड़ें तो पाँच या सात रातमें अच्छी वर्षा होती है। सन्ध्या समय उत्तरमें आकाश मेघाच्छादित हो और मेघ पर्वत या हाथीके समान मालूम पड़े तो तीन दिनमें उत्तम वर्षा होती है। सन्ध्या समय पश्चिम दिशामें श्याम रङ्गके मेघ आच्छादित हों तो सूर्यास्तकालमें ही जलकी उत्तम वर्षा होती है। दिचण और आग्नेय दिशाके मेघ, जिन्होंने पौषमें गर्भ धारण किया है वे अल्पवर्षा करते हैं। श्रावण मासमें ऐसे मेघों द्वारा श्रेष्ठ वर्षा होनेको सम्भावना रहती है। आग्नेय दिशामें अनेक प्रकारके आकार वाले मेघ स्थित हों तो ईति, सन्तापके साथ सामान्य वर्षा करते हैं। वायव्य और ईशान दिशाके बादल शीघ्र ही जल वरसाते हैं। जिन मेघोंने किसी भी महीनेकी चतुर्थी, पञ्चमी, पष्टी और सप्तमीको गर्भ धारण किया है, वे मेघ शीब्र ही जलकी वर्षा करते हैं। मार्गशीर्प कृष्ण पत्तमें मघा नत्त्रमें मेघ गर्भ धारण करे अथवा मार्गशीर्प कृष्णा चतुर्दशीको मेघ और विजली दिखलाई पड़े तो आषाढ शुक्लपत्तमें अवश्य ही जलकी वर्षा होती है।

मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी, पंचमी और पष्टी इन तिथियोंमें आरुलेपा, मधा और पूर्वाफालगुनी ये नत्तत्र हों और इन्हींमें गर्भधारणकी किया हुई हो तो आषाढ़में केवल तीन दिनों तक ही उत्तम वर्षा होती है। यदि मार्गशीर्पमें उत्तरा, हस्त और चित्रा ये नचत्र सप्तमी तिथिको पड़ते हों और इसी तिथिको मेघ गर्भ धारण करें तो आषाढ़में केवल बिजली चमकती है और मेघोंकी गर्जना होती है। अन्तिम दिनोंमें तीन दिन वर्षा होती है। आपाढ़ शुक्छा अष्टमीको स्वाती नत्तत्र पड़े तो इस दिन महावृष्टि होनेका योग रहता है। मार्गशोर्प कृष्णा दशमी, एकादशी और द्वादशी और अमावस्थाको चित्रा, स्वाती, विशाखा नत्तत्र हों और इन तिथियोंमें मेघोंने गर्भ-धारण किया हो तो आषाढ़ी पूर्णिमाको घनघोर वर्षा होती है। जब गर्भका प्रसवकाल आता है, उस समय पूर्वमें बादल धूमिल, सूर्यास्तमें श्याम और मध्याह्नमें विशेष गर्मी रहती है। यह लज्ञण प्रसवकाल का है। श्रावण, भाद्रपद और आधिनका गर्भ सात दिन या नौ दिनमें ही वरस जाता है। इन महीनोंका गर्भ अधिक वर्षा करनेवाला होता है। द्विणकी प्रवल हवाके साथ पश्चिम की वायू भी साथ ही चले तो शोध ही वर्षा होती है। यदि पूर्व पवन चले और सब दिशा धूम्रवर्ण हो जायँ तो चार प्रहरके भीतर मेघ बरसता है। यदि उदयकालमें सूर्य पिघलाये गये स्वर्णके समान या वैड्यं मणिके समान उज्ज्वल हो तो शीव्र ही वर्षा करता है। गर्भ कालमें साधारणतः आकाशमें वादलोंका छाया रहना शुभ माना गया है ! उल्कापात, विदात्पात, धूलि, वर्षा, भुकम्प, दिग्दाह, गन्धर्वनगर, निर्घात शब्द आदिका होना मेघगर्भ कालमें अंशुभ माना गया है। पंचनज्ञ-पूर्वाषाढ़ा, उत्तरापाढ़ा, रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदामें धारण किया गया गर्भ सभी ऋतुमें वर्षाका कारण होता है। शतभिपा, आरुलेपा, आर्द्री, स्वाती, मया इन नक्षत्रोंमें धारण किया गया गर्भ भी अधिक शुभ होता है। अच्छी वर्षाके साथ सुभिक्ष, शान्ति, व्यापारमें लाभ और जनतामें सन्तोष रहता है। पूर्वापाढ़ा नक्षत्रका गर्भ पशुओंके लिए लाभदायक होता है। इस गर्भ का निमित्त नर और मादा पशुओं की उन्नतिका कारण होता है। पशुओं के रोग-शोभादि नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अनेक प्रकारसे छोग अपने कार्यों में छाते हैं। पशुआंकी कीमत भी बढ़ जाती है। देशमें कृपिका विकास पूर्णरूपसे होता है तथा कृषिके सम्बन्धमें नये-नये अन्वेपण होते हैं। पूर्वापाढामें गर्भ धारण करनेसे चातुर्मासमें उत्तम वर्षा होती है और मायके महीनेमें भी वर्षा होती है, जिससे फसलकी उत्पत्ति अच्छी होती है। पूर्वापाढ़ाका गर्भ देशके निवासियोंके आर्थिक विकासका भी कारण वनता है। यदि इस नन्नत्रके मध्यमें गर्भ धारणका कार्य होता है, तो प्रशासकके लिए हानि होती है तथा राजनैतिक दृष्टिसे उक्त प्रदेशका सम्मान गिर जाता है। उत्तराषाढ़ामें गर्भ धारणकी क्रिया होती है तो भाद्रपद्के महीने-में अल्प वर्पा होती है, अवशेष महीनोंमें खूब वर्पा होती है। कलाकार और शिल्पियोंके लिए उक्त प्रकारका गर्भ अच्छा होता है। देशमें कला-कौशलकी भी वृद्धि होती है। यदि उक्त नक्त्रमें सन्ध्या समय गर्भ धारणकी किया हो तो व्यापारियोंके लिए अशुभ होता है। वर्षा अनुर परि-माणमें होती है। विदात्पात अधिक होता है, तथा देशके किसी बड़े नेताकी भी मृत्य होती है। उत्तराषाढाके प्रथम चरणमें गर्भ धारणकी किया हो तो साधारण वर्षा आश्विनमासमें होती है, द्वितीयचरणमें गर्भ धारणकी क्रिया हो तो भाद्रपदमासमें अल्पवर्षा होती है और यदि रुतीय चरणमें गर्भ धारण की किया हो तो पशुओंको कष्ट होता है। अतिवृष्टिके कारण वाढ़ अधिक आती है तथा समस्त बड़ी निदयाँ जलसे आप्लाबित हो जाती हैं। दिग्दाह और भूकम्प होनेका योग भी आश्विन और मायमासमें रहता है। कृषिके लिए उक्त प्रकारकी जलवृष्टि हानिकारक ही होती है। उत्तरापाढाके चतुर्थचरणमें गर्भधारण होनेपर उत्तम वर्षा होती है और फसलके लिए यह वर्षा अमृतके समान गुणकारी सिद्ध होती है।

पूर्वा भाद्रपदमें गर्भ धारण हो तो चातुर्मासके अलावा पौपमें भी वर्षा होती है और फसलमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे फसलकी चृति होती है। यदि इस नचत्रके प्रथम चरणमें गर्भ धारणकी किया मार्गशीर्प कृष्णपक्षमें हो तो गर्भधारणके १६३ दिन बाद उत्तम वर्पा होती है और आपाढ़के महीनेमें आठ दिन वर्पा होती है। प्रथम चरणकी आरम्भवाली तीन चटियोंमें गर्भ धारण हो तो पाँच आढक जल आपाढमें, सात आढक श्रावणमें, छ: आढक भाद्रपद और चार आढक आपाढ़ तथा आश्विनमें बरसता है। गर्भ धारणके दिनसे ठीक १६३ वें दिनमें निश्चयतः जल बरस जाता है। यदि द्वितीय चरणमें गर्भ धारणकी किया मार्गशीर्ष कृष्ण पत्तमें हो तो १६२ दिनके पश्चात या १६२ वें दिनमें ही जलकी वर्षा होती है। आषाढ़ ऋष्णपत्तमें उत्तम जल बरसता है, शुक्लपत्तमें केवल दो दिन अच्छी वर्षा और तीन दिन साधारण वर्षा होती है। द्वितीय चरणका गर्भ चार सौ कोशकी दूरीमें जल वरसाता है। यदि इसी नक्तत्रके इसी चरणमें मार्गशीर्प शुक्छपक्षमें गर्भ धारणकी क्रिया हो तो आपाट्में प्रायः वर्षाका अभाव रहता है। श्रावण मासमें पानी बरसना आरम्भ होता है, भाद्रपदमें भी अल्प ही वर्षा होती है। यद्यपि उक्त नज्ञत्रके उक्त चरणमें गर्भधारण करनेका फल वर्षमें एक खारी जल बरसता है; किन्तु यह जल इस प्रकार बरसता है, जिससे इसका सदुपयोग पूर्णरूपसे नहीं हो पाता। यदि पूर्वीभाद्रपद्के तृतीय चरणमें मेव मार्गशीर्प कृष्णपत्तमें गर्भाषारण करें तो १६० वे दिन वर्षी होती है । वर्षाका आरम्भ आपाढ़ कृष्ण सप्तमीसे हो जाता है तथा आषाढ़में ग्यारह दिनों तक वर्पा होती रहती है। श्रावणमें कुल आठ दिन, भाद्रपदमें चोदह दिन और आश्वनमें नौ दिन वर्पा होती है। कार्त्तिक मासमें कृष्णपत्तकी त्रयोदशीसे शुक्लपत्तकी पञ्चमी तक वर्पा होती है। इस चरणका गर्भ धारण फसलके लिए भी उत्तम होता है तथा सभी प्रकारके धान्योंकी उत्पत्ति उत्तम होती है। अब नज्ञके चतुर्थ चरणमें गर्भ धारणकी किया हो तो १६६ वे दिन घोर वर्षा होती है। सुभिन्न, शान्ति और देशके आर्थिक विकासके छिए उक्त गर्भ धारणका योग उत्तम है। वर्षमें कुछ ४ दिन वर्षा होती है। आपादमें १६, श्रावणमें १६, भाद्रपदमें १४, आश्विनमें १६, कार्त्तिकमें १०, मार्गशीर्षमें ३ और मावमें ३ दिन पानी बरसता है। अन्नका भाव सस्ता रहता है। गुड़, चीनी, घी, तैल, तिलहनका भाव कुछ तेज रहता है।

उत्तराभाद्रपदके प्रथम चरणमें मार्गशीर्ष शुक्छपत्तमें गर्भधारण हो तो गर्भधारणके १८८ वें दिन वर्ष होती है। वर्षका आरम्भ आषाद शुक्छ तृतीयासे होता है। वर्षमें ७३ दिन वर्षा होती है। आषादमें ६ दिन, श्रावणमें १८ दिन, भाद्रपदमें १८, आश्विनमें १४, कार्त्तिकमें १०, मार्गशीर्षमें ५ और पौषमें २ दिन वर्षा होती है। दितीय चरणमें गर्भधारण होने पर १८४ वें दिन वर्षा आरम्भ होती है तथा वर्षमें कुछ ६६ दिन जल बरसता है। तृतीय चरणमें गर्भधारण होने पर १८३ वें दिन ही जलकी वर्षा होने लगती है। यदि इसी नत्त्रमें आषाद या श्रावणमें मेघ गर्भ धारण करे तो ७ वें दिन ही वर्षा क्रात्ति है। चतुर्थचरणमें गर्भधारण करने पर १८८ वें दिन वर्षा आरम्भ हो जाती है तथा फसलभी अच्छी होती है। उपेष्टमें उक्त नत्त्रके उक्त चरणमें गर्भधारण हो तो ११ वें दिन वर्षा आरम्भ होती है। रोहिणी नत्त्रमें गर्भधारण होनेपर अच्छी वर्षा होती है तथा वर्षमें कुछ ८१ दिन जल वरसता है। आषादमें १२ दिन, श्रावणमें १६; भाद्रपदमें १८, आश्विनमें १४, कार्तिकमें ५, मार्गशीर्पमें ७, पौषमें ३ और माघमें ६ दिन पानी बरसता है। फसल उत्तम होती है। गेहूँकी उत्पत्ति विशेषक्रपसे होती है।

## त्रयोदशोऽध्यायः

अथातः सम्प्रवच्यामि यात्रां मुख्यां जयावहाम् । निर्प्रनथदर्शनं तथ्यं पार्थिवानां जयीपिणाम् ॥१॥

अब निर्मन्थ आचार्योंके द्वारा प्रतिपादित राजाओंको विजय और सुख देनेवाली यात्राका वर्णन करता हूँ ॥१॥

> आस्तिकाय विनोताय श्रद्धानाय धीमते । कृतज्ञाय सुभक्ताय यात्रा सिद्धचित श्रीमते ॥२॥

आस्तिक—लोक, परलोक, धर्म, कर्म, पुण्य, पाप पर आस्था रखनेवाले, विनीत, श्रद्धान्तु, बुद्धिमान्, कृतज्ञ, भक्त और श्रीमान् की यात्रा सफल होती है ॥२॥

> अहं कृतं नृपं क्रूरं नास्तिकं पिशुनं शिशुम् । कृतव्नं चपलं भीरुं श्रीर्जहात्यबुधं शठम् ॥३॥

अहंकारी, क्रूर, नास्तिक, चुगुलखोर, बालक, कृतव्नी, चपल, डरपोक और शठ नृपकी यात्रा असफल होती है—यात्रामें सफलतारूपी लदमीकी प्राप्ति उपर्युक्त लद्मणविशिष्ट व्यक्तिकी नहीं होती ॥३॥

दृद्धान् साधून् समागम्य दैवज्ञांश्व विपश्चितान् । ततो यात्राविधिं क्वर्यान् नृपस्तान् पूज्यबुद्धिमान् ॥४॥

वृद्ध, साधु, दैवज्ञ-ज्योतिषी, विद्वान्का यथाविधि सम्मान कर वृद्धिमान् राजाको यात्रा करनी चाहिए ॥४॥

> राज्ञा बहुश्रुतेनापि प्रष्टच्या ज्ञाननिश्चिताः । अहङ्कारं परित्यज्य तेभ्यो गृह्णीत निश्चयम् ॥५॥

अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता नृपितको भी अहंकारका त्याग कर निमित्तज्ञसे यात्राका मुहूर्त्त प्रहण करना चाहिए—ज्योतिपीसे यात्राका मुहूर्त्त एवं यात्राके शकुनोंका विचार कर ही यात्रा करनी चाहिए ॥४॥

ग्रहनचत्रतिथयो ग्रहूर्चं करणं स्वराः । लच्चणं व्यञ्जनोत्पातं निमित्तं साधुमङ्गलम् ॥६॥

ग्रह, नत्त्रत्र, करण, तिथि, मुहूर्त्त, स्वर, छत्त्रण, व्यञ्जन, उत्पात, साधुमंगल आदि निमित्तोंका विचार यात्रा कालमें करना आवश्यक है ॥६॥

मन्त्रसुखावहाम् सु० । निग्रन्थदर्शितां तथ्यां पार्थिवानां जिगीपिणाम् । ३. नृपस्तं सु० ।
 सुहूर्ताः सु० । ५. उत्पाता, सु० ।

# ेयस्मादेवासुरे युद्धे निमित्तं दैवतैरपि । कृतं प्रमाणं तस्मात् विविधं दैवतं मतम् ॥७॥

देवासुर संप्राममें देवताओंने भी निमित्तोंका विचार किया था, अतः सर्वदा राजाओंको निश्चय पूर्वक निमित्तोंकी पूजा करनी चाहिए—निमित्तोंके शुभाशुभके अनुसार यात्रा करनी चाहिए॥७॥

## हस्त्यश्वरथपादातं बलं खल चतुर्विधम् । निमित्ते तु तथा ज्ञेयं यत्र तत्र शुभाऽशुभम् ॥=॥

हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल इस प्रकार चार तरहकी चतुरंग सेना होती है। यात्राकालीन निमित्तोंके अनुसार उक्त प्रकारकी सेनाका शुभाशुभत्व अवगत करना चाहिए।।ऽ।।

> ैशनैश्वरगता एव हीयन्ते हस्तिनो <sup>'</sup>यदा । अहोरात्रान्यमाक्रोद्यः तत्प्रधानवधस्मृतः ।।६।।

यदि कोई राजा ससैन्य शनिश्चरको यात्रा करे तो हाथियोंका विनाश होता है। अहर्निश यमराजका प्रकोप रहता है तथा प्रधान सेनानायकका बध होता है।।।।।

> यावच्छायाकृतिरावैर्हीयन्ते वाजिनो यदा । विमनस्का विमतयः तत्प्रधानवधस्मृतः ॥१०॥

यदि घोड़ोंकी छाया, आकृति और हंसनेकी ध्वनि—आवाज हीयमान हो तथा वे अन्य मनस्क और अस्त-च्यस्त चलते हों तो सेनापितका वध होता है ॥१०॥

> ँमेघशंखस्वराभास्तु हेमरत्नविभूपिताः । छायाप्रहीणाः कुर्वन्ति तत्प्रधानवधस्तथा ।।११॥

यदि स्वर्ण आभूषणोंसे युक्त घोड़े मेघके समान आकृति और शंखध्वनिके समान शब्द करते हुए छायाहीन दिखलाई पड़ें तो प्रधान सेनापतिके वधकी सूचना देते हैं ॥११॥

> शौर्यशस्त्रबलोपेता विख्याताश्च पदातयः । परस्परेण भिद्यन्ते तत्प्रधानवधस्तदा ॥१२॥

यदि यात्रा कालमें प्रसिद्ध पैदल सेना शौर्य, शस्त्र और शक्तिसे सम्पन्न होकर आपसमें ही भगड़ जाय तो प्रधान सेनापतिके वधकी सूचना अवगत करनी चाहिए ॥१२॥

> निमित्ते लत्त्येदेतां चतुरङ्गां तु वाहिनीम् । °नैमित्तः स्थपतिर्वैद्यः पुरोधाश्च ततो विदुः ॥१३॥

चतुरंग सेनाके गमन समयके निमित्तांका अवलोकन करना चाहिए। नैमित्तिक, राजा, वैद्य और पुरोहित इन चारोंके लच्चणोंको निम्न प्रकार ज्ञात करना चाहिए॥१३॥

५. पूर्वं च पूजिता होते निमित्ता भूभृतैरिप । तस्माद्दे पूजनीयारच निमित्ताः सततं नृपः ॥७॥
 २. तत्र मु० । ३. गितस्वरभेदोपेता मु० । ४. यथा मु० । ५. तथा मु० । ६. प्रधानस्य वधस्तथा मु० ।
 ७. मेखशङ्कस्वभावाश्च मु० । ५. तदा । ६. एवमेव जयं कुर्युः विपरीता न संशय आ० ।

चतुर्विधोऽयं विष्कम्भस्तस्य विम्वाः प्रकीर्तिताः । स्निग्धो जीमृतसङ्काशः सुस्वप्नः सासविच्छुभः ॥१४॥

नैमित्त, राजा, वैद्य और पुरोहित यह चार प्रकारका विष्कम्म है, इसके विम्व— पर्याय स्निग्ध, जीमूतसंकाश—मेघोंका सान्निध्य, सुस्वष्न और धनुषज्ञ हैं॥१४॥

नैमित्तः साधुसम्पन्नो राज्ञः कार्यहिताय सः ।
सङ्घाता पार्थिवेनोक्ताः समानस्थाप्यकोविदः ॥१५॥
स्कन्धावारनिवेशेषु कुशलः न्थापको मतः ।
कायशल्यशलाकासु विषोन्माद् वरेषु च ॥१६॥
चिकित्सानिपुणः कार्यः राज्ञा वैद्यस्तु यात्रिकः ।
ज्ञानवानल्प वाग्धीमान् कांचामुक्तो ग्यशःप्रियः ॥१०॥
मानोन्मानप्रभायुक्तो पुरोधा गुणवाञ्चितः ।
स्निग्धो गम्भीरघोषश्च सुमनाश्चाशुमान् बुधः ॥१८॥
छायालचणपुष्टश्च सुवर्णः पुष्टए सुवाक् ।
सवलः पुरुषो विद्वान् कोधश्च यतिः शुचिः ॥१६॥
हिंस्रो त्रिवर्णः पिङ्गो वा निरोमा छिद्रवर्जितः ।
रक्तश्मश्रः पिङ्गनेत्रो गौरस्ताम्रः पुरोहितः ॥२०॥

शुभ लज्ञणोंसे युक्त, राजाके हितकार्यमें संलग्न, राजाके द्वारा प्रतिपादित योजनाओंको घटित करनेवाला, समताभाव स्थापित करनेवाला और निमित्तोंका ज्ञाता नैमित्तिक होता है।

छावनी—सैन्य शिविर बनानेमें निपुण, युद्ध संचालक और समयज्ञ स्थपति राजा होता है।

शरीरशास्त्र, निदानशास्त्र, शल्यकर्म—आपरेशन, सूचीकर्म—इञ्जेक्शन, मूच्छी, उबर आदि कर्मोंमें प्रवीण और चिकित्सा कार्यमें दत्त वैद्यको ही राजाको यात्रा कालमें वैद्य निर्वाचित करना चाहिए।

ज्ञानी, अल्पभाषण करनेवाळा—िमतभाषी, बुद्धिमान्, सांसारिक आकांक्षाओंसे रहित, यशकी कामना रखनेवाळा, गुणवान्, मानोन्मानश्रमायुक्त—समान कदवाळा, स्निग्ध और गंभीर स्वर—कोमळ और स्निग्ध स्वरवाळा, श्रेष्ठ चित्तवाळा, बुद्धिमान्, पुष्ट शरीरवाळा, सुन्दर वर्णवाळा, सुन्दर आकृतिवाळा, सुन्दर वचनवाळा, वळवान्, विद्वान्, अकोधी—शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, पवित्र, त्रिवर्ण—िद्वज, हिंसक, दिङ्गवर्ण, लोभरहित, छिद्र—चेचकके दाग रहित, ळाळ मुँछ, पिंगळ नेत्र, गौरवर्ण, ताम्र-कांचनदेह पुगेहित होता है १५-२०॥

१. सुस्वनः मु०। २. यह श्लोक हस्तलिखित प्रतिमं नहीं है। ३. स्थपितः स्मृतः मु०। ४. वार्मा च मु०। ५. ज्ञान्तो मु०। ६. सम मु०। ७. मामावसममायुवः मु०। ८. विद्वान् क्रोध-नश्चपलः शिशुः मु०। ६. निवरोपगत् मु०।

#### नित्योद्विग्नो ैनुपहिते युक्तः प्राज्ञः सदाहितः एवमेतान् यथोदिष्टान् सत्कर्मेषु च योजयेत् ॥२१॥

नित्य ही चिन्तित, राजाके हितकायमें संलग्न, बुद्धिमान, सर्वदा हित चाहनेवाला पुरोहित यह नैमित्त होता है। राजाको पूर्वोक्त गुणवाले नैमित्त, वैद्य और पुरोहितको ही कार्यमें लगाना चाहिए॥२१॥

## इतरेतरयोगेन न सिद्धचन्ति कदाचन। <sup>3</sup>अशान्तौ शान्तकारो यो शान्तिपुष्टिशरीरिणाम् ॥२२॥

इतरेतर योग—उपर्युक्त लक्षणोंसे रहित व्यक्तियोंको कार्यमें लगा देने पर संग्राम सम्बन्धी यात्रा सफल नहीं होती। ऐसे ही व्यक्तिको नियुक्त करना चाहिए, जो अशान्तको शान्त कर सके और प्रजामें शान्ति और पुष्टि—समृद्धि स्थापित कर सके ॥२२॥

# यदेवाऽसुरयुद्धे च निमित्तं दैवतैरि । कृतप्रमाणं च वस्माद्धि द्विविधं दैवतं मतम् ॥२३॥

देवासुर संप्राममें देवताओंने निमित्तोंको देखा था और उन्हें प्रमाणभूत स्वीकार किया था । अतएव निमित्त दो प्रकारके होते हैं—शुभ और अशुभ ॥२३॥

## ज्ञानविज्ञानर्युक्तोऽपि लच्चणैर्यैविवर्जितः । ैन कार्यसाधको ज्ञेयो यथा चक्रो रथस्तथा ॥२४॥

ज्ञान-विज्ञानसे सहित होने पर भी यदि नैमित्त, पुरोहितादि उपर्युक्त छन्नणोंसे रहित हों तो वे कार्यसाधक नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार वक्ररथ—टेढ़ा रथ अच्छी तरहसे गमन करनेमें असमर्थ है, उसी प्रकार उपर्युक्त छन्नणोंसे रहित व्यक्तियोंसे युक्त होने पर राजा संव्राम कार्यमें असमर्थ रहता है। ।२४॥

#### यस्तु लचणसम्पन्नो ज्ञानेन च समायुतः। स कार्यसाधनो ज्ञेयो यथा सर्वाङ्गिको रथः॥२५॥

जो नृप उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त, ज्ञान-विज्ञानसे सिंहत व्यक्तियोंको नियुक्त करता है, उसके कार्य सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार सर्वाङ्गीण रथ द्वारा मार्ग तय करनेमें सुविधा होती है, उसी प्रकार उक्त लक्षणोंसे सिंहत व्यक्तियोंके नियुक्त करने पर कार्य साधनेमें भी सफलता प्राप्त होती है।।२४॥

# अल्पेनापि तु ज्ञानेन कर्मज्ञो लचणान्वितः। तद् विन्द्यात् सर्वमतिमान् राजकर्मसु "सिद्धये ॥२६॥

राज कार्योंकी सिद्धिके लिए कार्य कुशल, उपर्युक्त लक्षणयुक्त बुद्धिमान अल्पज्ञानी व्यक्तिको ही नियुक्त करना चाहिए ॥२६॥

१. नृपर्हानो युक्तः मु०। २. अशान्तशान्तकरणः शान्तपुण्याभिचारिणाम् मु०। ३. यस्मात् यद्वृत्तं देवतैरपि मु०। ४. मुक्तोऽपि मु०। ५. तं साधुकार्यगो मु०। ६. ०साधुकार्यगो मु०। ७. सिद्धयित मु०।

# अपि लचणवान् मुख्यः कश्चिदर्थं प्रसाधयेत् । न च लचणहीनस्तु विद्वानपि न साधयेत् ॥२७॥

उपर्युक्त छत्तणवान व्यक्ति अल्पज्ञानी होने पर भी कार्यकी सिद्धि कर सकता है। किन्तु छत्तण रहित विद्वान् व्यक्ति भी कार्यको सिद्ध नहीं कर सकता है ॥२७॥

यथान्धः पथिको अष्टः पथि क्लिश्यत्यनायकः । अनैमित्तस्तथा राजा नष्टे श्रेयसि क्लिश्यति ॥२८॥

जिस प्रकार अन्धा रास्तागीर ले जानेवालेके न रहनेसे रास्तासे च्युत हो जानेसे कष्ट उठाता है उसी प्रकार नैमित्तिकके बिना राजा भी कल्याणके नष्ट होनेसे कष्ट उठाता है ॥२५॥

> यथा तमसि चत्तुष्मात्र रूपं साधु पश्यति । अनैमित्तस्तथा राजा न श्रेयः साधु यास्यति ॥२६॥

जिस प्रकार नेत्रवाला व्यक्ति भी अन्धकारमें अच्छी तरह रूपको नहीं देख सकता है, उसी प्रकार नैमित्तिकसे हीन राजा भी अच्छी तरह कल्याणको नहीं प्राप्त कर सकता है ॥२६॥

यथा वक्रो रथो गन्ता चित्रं <sup>ँ</sup>यति <sup>ँ</sup>यथा च्युतम् । अनैमित्तस्तथा राजा न <sup>"</sup>साधुफलमीहते ॥३०॥

जिस प्रकार वक—टेढ़े-मेढ़े रथ द्वारा मार्ग चलनेवाला व्यक्ति मार्गसे च्युत हो जाता है और अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता; उसी प्रकार नैमित्तिकसे रहित राजा भी कल्याणमार्ग नहीं प्राप्त करते हैं ॥३०॥

> चतुरङ्गान्वितो युद्धं कुलालो वर्तिनं यथा। अवनष्टं न गृह्णाति वर्जितं सूत्रतन्तुना ॥३१॥

जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाते समय मृत्तिका, चाक, दण्ड आदि उपकरणोंके रहनेपर मी, बर्तन निकालनेवाले धागेके बिना बर्तन बनानेका कार्य सम्यक् प्रकार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार चतुरंग सेनासे सहित होनेपर भी राजा नैमित्तिकके बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। ।३१॥

चतुरङ्गवलोपेतस्तथा राजा न शक्नुयात्। अविनष्टफलं भोक्तुं निमित्तेन विवर्जितम्॥३२॥

चतुरंग सेनासे युक्त होनेपर भी राजा नैमित्तिक से रहित होनेपर युद्धके समयफल प्राप्त नहीं कर सकता है ॥३२॥

> तस्माद्राजा निमित्तज्ञं अष्टाङ्गश्वशलो वरम् । जिभयात् प्रथमं प्रीत्याऽभ्यर्थयेत् सर्वसिद्धये ॥३३॥

अतएव राजा सभी प्रकारकी सिद्धि प्राप्त करनेके लिए अष्टाङ्ग निमित्तके ज्ञाता, चतुर, श्रेष्ठ नैमित्तिकको प्रार्थना पूर्वक अपने यहाँ नियुक्त करें ॥३३॥

१. ज्ञानेन बल्हीनम्तु सु०। २. विद्वानानि न सु०। ३. तात्र सु०। ४. स्वनस् सु०। ५. सेना सु०।

## आरोग्यं जीवितं लाभं सुखं मित्राणि सम्पदः। धर्मार्थकाममोत्ताय तदा यात्रा नृपस्य हि ॥३४॥

आरोग्य, जीवन, लाभ, सुख, सम्पत्ति, मित्र-मिलाप, धर्म-अर्थ काम और मोज्ञकी प्राप्ति जिस समय होनेका योग हो, उसी समय राजाको यात्रा करनी चाहिए ॥३४॥

## शय्याऽऽसनं यानयुग्मं हस्त्यश्वं स्त्री-नरं स्थितम्। वस्त्रान्तस्वप्नयोधांश्व यथास्थानं स योच्यति ॥३५॥

शुभ यात्रासे ही शय्या, आसन, सवारी, हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष, वस्त्र, योद्धा आदि यथासमय प्राप्त होते हैं। अर्थात् कुसमयमें यात्रा करनेसे अच्छी वस्तुएँ भी नष्ट हो जाती हैं। अतः समयका प्रभाव सभी वस्तुओंपर पड़ता है ॥३५॥

> भृत्यामात्यास्त्रियः पूज्या राज्ञा स्थाप्याः सुलचणाः । ैएभिस्तु लचणै राजा लचणोऽप्यवसीदति ॥३६॥

भृत्य, अमात्य—प्रधानमन्त्री और स्त्रियोंका यथोचित सम्मान करके इन्हें राज्य चलानेके लिए राजधानीमें स्थापित करना चाहिए। इन उपर्युक्त लच्चणोंसे युक्त राजा ही लच्चको प्राप्त करता है ॥३६॥

तस्माद् देशे च काले च सर्वज्ञानवतां वरम्। सुमनाः पूजयेद् राजा नैमित्तं दिव्यचचुपम्।।३७॥

अतएव देश और कालमें सभी प्रकारके ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ दिन्य चन्नुधारी नैमित्तिकका सम्मान राजाको प्रसन्नचित्तसे करना चाहिए।।३७॥

न वेदा नापि चाङ्गानि न विद्याश्व पृथक् । प्रसाधयन्ति तानर्थानिमित्तं यत् सुभाषितम् ॥३८॥

निमित्तोंके द्वारा जितने प्रकारके और जैसे कार्य सफल हो सकते हैं, उस प्रकारके उन कार्योंको न वेदसे सिद्ध किया जा सकता है, न वेदाङ्गसे और न अन्य किसी भी प्रकारकी विद्या से ॥३८॥

> अतीतं वर्तमानं च भविष्यद्यच किश्वन । सर्वं विज्ञायते येन तज्ज्ञानं नेतरं मतम् ॥३६॥

अतीत-भूत, वर्तमान और भविष्यत्का परिज्ञान निमित्तोंके द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य किसी शास्त्र या विद्याके द्वारा नहीं ॥३६॥

> स्वर्गप्रीतिफलं प्राहुः सौख्यं धर्मविदो जनाः। तस्मात् प्रीतिः सखा ज्ञेया सर्वस्य जगतः सदा ॥४०॥

धर्मके जानकार व्यक्तियोंने प्रेमका फल स्वर्ग और सुख बतलाया है। अतएव समस्त संसारका प्रेमको मित्र जानना चाहिए ॥४०॥

१. एपां कुलचणैः मु० ।

# स्वर्गेण तादृशा त्रीतिर्विषयैर्वापि मानुषैः। यदेशः स्यात्रिमित्तेन सतां त्रीतिस्तु जायते ॥४१॥

मनुष्योंकी स्वर्गसे जैसी प्रीति होती है अथवा विषयोंमें—भोगोंमें जैसी प्रीति होती है, उस प्रकार निमित्तोंसे सज्जनोंकी प्रीति होती है अर्थान् शुभाशुभको ज्ञात करनेके छिए निमित्तों की परम आवश्यकता है, अतः निमित्तोंसे प्रेम करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्त्तव्य है ॥४१॥

# तस्मात् स्वर्गास्पदं पुण्यं निमित्तं जिनभाषितम्।

#### पावनं परमं ैश्रीमान् कामदं च ैप्रमोद्बम् ॥४२॥

अतएव जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा निरूपित निमित्त स्वर्गके तुल्य पुण्यास्पद, परम पवित्र, इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले और प्रमोदको देनेवाले हैं ॥४२॥

### रागद्वेषौ च मोहश्च वर्जियत्वा निमित्तवित् । देवेन्द्रमिप निर्भीतो यथाशास्त्रं समादिशेत ॥४३॥

निमित्तज्ञको राग, द्वेष और मोहका त्याग कर निर्भाय होकर शास्त्रके अनुसार इन्द्रको भी यथार्थ बात कह देनी चाहिए।।४३॥

#### सर्वाण्यपि निमित्तानि अनिमित्तानि सर्वशः ! <sup>ह</sup>नैमित्ते पृच्छतो याति निमित्तानि भवन्ति च<sup>°</sup> ॥४४॥

सभी निमित्त और सभी अनिमित्त नैमित्तिकसे पूछने पर निमित्त हो जाते हैं। अर्थात् नैमित्तिक व्यक्ति अनिमित्तिकोंको निमित्त मान कर फलाफलका निर्देश करता है।।४४।।

# यथान्तरिचात् पतितं यथा भृमौ च तिष्ठति । तथाङ्गजनिता चेष्टं निमित्तं फलमात्मकम् ॥४५॥

निमित्त तीन प्रकारके हैं—आकाशसे पतित, भूमि पर दिखाई देनेवाले और शरीरसे उत्पन्न चेष्टाएँ ॥४५॥

## ्रितेन्निम्ने यथाप्यम्भो सेतुबन्धे च तिष्ठति । <sup>°</sup>चेतो निम्ने तथा<sup>®</sup> तत्त्वं भतद्विद्यादफलात्मकम् ॥४६॥

जिस प्रकार जल नीचेकी ओर जाता है, पर पुल बाँध देने पर रुक जाता है, उसी प्रकार मानवका मन भी निम्न वातोंकी ओर जाता है, किन्तु इन वातोंको अफलात्मक—फल रहित जानना चाहिए ॥४६॥

## ैवहिरङ्गाश्च जायन्ते अन्तरङ्गाच चिन्तितम् । तज्ज्ञः शुभाऽशुभं ब्रूयान्निमित्तज्ञानकोविदः ॥४७॥

अन्तरङ्गमें विचार करनेपर ही वहिरङ्गमें विकृति आती है। अतः निमित्तज्ञानमें प्रवीण व्यक्तिको शुभाशभ निमित्तका वर्णन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वाह्य प्रकृतिमें विकार अन्तरङ्ग कारणों से ही होता है, अतः वाह्य निमित्तोंमें किया वर्णन सत्य सिद्ध होता है। ॥४॥

१. यदि स्पष्टा निमित्तेन मु० । २. प्रवरं मु० । ३. वा मु० । ४. प्रसादतः मु० । ५. निमित्ता-न्यिष मु० । ६. निमित्ते मु० । ७. तु मु० । ६. तथैवाम्भो यथा निम्ने सेतुबन्धे च तिष्टति मु० । ६. चित्ते मु० । १०. तद्वै मु० । ११. विन्द्यात् बन्धफलात्मकम् मु० । १२. विहरङ्गादिविषयमन्तरङ्गाश्च चिन्तितम् मु० ।

## सुनिमित्ते न संयुक्तस्तत्वरः साधुवृत्तयः । अदीनमनसङ्कल्पो भव्यादिं लत्त्ययेद् वुधः ॥४८॥

सुनिमित्तोंका जानकर, साधु आचरणवाला व्यक्ति, मनको हर करता हुआ, शुभाशुभ फलका निरूपण करे ॥४८॥

# कुञ्जरस्तु यदा नर्देत्ज्वल माने हुताशने स्निग्धदेशे ससम्भ्रान्तो राज्ञां विजयमावहेत् ॥४६॥

स्निग्ध देशमें एकाएक अग्नि प्रज्विलत हो और हाथी गर्जना करें तो राजाकी विजय होती है ॥४६॥

## एवं हयवृपाश्चाऽिप सिंहच्याघाश्च सुस्वराः । नर्दयन्ति तुरसैन्यानि तदा राजा प्रमर्दति ॥५०॥

इसी प्रकार घोड़ा, बैल, सिंह, व्याघ्र स्वरपूर्वक सुन्दर गर्जना करें तो राजा सेनाको कुचलता है ॥४०॥

# स्निग्धोऽल्पघोषो धूम्रोऽथ गौरवर्णो महानृजुः । प्रद्विणोऽप्यविच्छन्नः सेनानी विजयावहः ॥५१॥

यदि गमन कालमें स्निग्धा, मन्दध्विन, धूम्रयुक्ता, गौरवर्गा, सीधी बड़ी शिखावाली अग्नि दाहिनी ओरसे चारों ओरको प्रदक्षिणा करती हुई भी अविच्छिन्ना दिखलाई पड़े तो सेनानीकी विजय होती है ॥४१॥

## कृष्णो वा विकृतो रूचो वामावतो हुताशनः । हीनाचिधुमबहलः स प्रस्थाने भयावहः ॥५२॥

यदि गमन समयमें कृष्ण शिखावाली, रूच विकृति-विकारवाली, अधिक धूमवाली अग्नि सेनाकी बाई ओर दिखलाई पड़े तो भयप्रद होती है ॥४२॥

# सेनाग्रे हूयमानस्य यदि पीता शिखा भवेत् । श्यामाऽथवा यदा रक्ता पराजयति सा चम्ः ॥५३॥

यदि गमन कालमें सेनाके आगे पीतवर्ण की अग्निकी उवाला धूधू करती हुई दिखलाई पड़े, रक्तवर्णकी अथवा ऋष्णवर्ण की शिखा उपर्युक्त प्रकारकी ही दिखलाई पड़े तो सेनाकी पराजय होती है ॥४३॥

यदि होतुः पथे शीघं उन्वलत्स्फुल्लिङ्गमग्रतः । पार्श्वतः पृष्ठतो वाऽपि तदेवं फलमादिशेत् ॥५४॥

यदि गमन समय मार्गमें होता—हवन करनेवाछेके आगे अग्निकण शीव्रतासे उड़ते हुए दिखळाई पड़े, अथवा पीछे या बगळकी ओर अग्निकण दिखळाई पड़े तो भी सेनाकी पराजय होती है ॥५४

९. विधि मु०। २. नेर्द्ध्यमाने मु०। ३. मुच च निभ्रान्तं मु०। ४. सौम्यानि मु०। ५. जुह्नतः श्रुगमग्रतः मु०।

### यदि धूमाभिभृता स्याद् वातो भस्म निपातयेत् । अहृतः कम्पते वाऽऽज्यं न सा यात्रा विधीयते ॥५५॥

यदि धूमसे युक्त अग्नि हो और वायुके द्वारा इसकी भरम—राख इधर-उधर उड़ रही हो अथवा अग्निमें आहुतिरूप दिया गया घी कम्पित हो रहा हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥४४॥

राजा परिजनो वाऽपि कुप्यते मन्त्रशासने । होतुराज्यविलोपे च तस्यैव वधमादिशेत् ॥५६॥

राजा या परिजन मन्त्रीके अनुशासनसे क्रोधित हों और हवन करनेवाले होताका घी नष्ट हो जाय तो उसकी वधकी सूचना समभनी चाहिए ॥४६॥

> यद्याज्यभाजने केशा भस्मास्थीनि पुनः पुनः । सेनाग्रे हूयमानस्य मरणं तत्र निर्दिशेत् ॥५७॥

यदि सेनाके समन्न हवनके घृतपात्रमें केश, भस्म, हड्डी पुनः पुनः गिरती हों तो सेनाके मरणका निर्देश करना चाहिए ॥४७॥

आपो होतुः पतेद्धस्तात् पूर्णपात्राणि वा सुवि । कालेन स्याद्वधस्तत्र सेनाया नात्र संशयः ॥५८॥

यदि होताके हाथसे जल गिर जाय अथवा पूर्ण पात्र पृथ्वी पर गिर जाय तो कुछ समयमें सेनाका वध होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥४८॥

यदा होता तु सेनायाः प्रस्थाने स्खलते मुहुः। बाधयेद् बाह्मणान् भूमौ तदा स्ववधमादिशेत्॥४६॥

जब सेनाके प्रस्थानमें होता बार-बार स्विलित हो और पृथ्वी पर ब्राह्मणांको बाधा पहुँचाता हो तो अपने वधका निर्देश करता है ॥४६॥

> धूमः कुणिपगन्धो वा पीतको वा यदा भवेत् । सेनाग्रे हृयमानस्य तदा सेना पराजयः ॥६०॥

यदि आमन्त्रित सेनाके आगे हवनकी अग्निका धूम मुर्दा जैसी गन्धवाला हो अथवा धूम पीले वर्णका हो तो सेनाके पराजयकी सूचना समभनी चाहिए॥६०॥

> मृपको नकुलस्थानो वराहो गिच्छतोऽन्तरा । धामावर्तः पतङ्गो वा राज्ञो व्यसनमादिशेत् ॥६१॥

न्योला, मूषक और शूकर यदि पीछेकी ओर आते हुए दिखलाई पड़ें अथवा बाईँ ओर पतङ्ग—चिड़िया उड़ती हुई दिखलाई पड़े तो राजाकी विपत्तिकी सूचना समभनी चाहिए ॥६१॥

> मिचका वा पतङ्गो वा यद्वाऽप्यन्यः सरीसृपः। सेनाग्रे निपतेत् किश्चिद्वृयमाने वधं वदेत्॥६२॥

मधुमक्खी, पतङ्ग, सरीसृप—रेंग कर चेलनेवाला जन्तु, सर्पादि आमन्त्रित सेनाके आगे गिरे तो वध होनेकी सूचना समफनी चाहिए ॥६२॥

१. कुणिम मु०। २. गच्छतेतराम मु०।

## शुष्कं प्रद्छते यदा दृष्टिश्वाप्यपवर्षति । ज्वाला धृमाभिभृता तु ततः सैन्यो निवर्तते ॥६३॥

शुष्क—सूखे काष्टादि जलने लगें, कुछ-कुछ वर्षा भी हो और अग्निकी लौ धूमयुक्त हो तो सेना लौट आती है ॥६३॥

भुह्वतो दिन्तणं देशं यदि गच्छन्ति चार्चिपः। राज्ञो विजयमाचष्टे वामतस्तु पराजयम् ॥६४॥

यदि राजाके गमनसमयमें दिल्लण ओर हवन करती हुई अग्नि दिखलाई पड़े तो विजय और बाई ओर उक्त प्रकारकी अग्नि दिखलाई पड़े तो पराजय होती है ॥६४॥

> जुह्बत्यनुपर्सपणस्थानं तु यत् पुरोहितः । जित्वा शत्रुन् रणे सर्वान् राजा तुष्टो निवर्तते ॥६४॥

यदि पुरोहित ढाळ् स्थान पर यज्ञ करता हो अथवा जिधर राजा गमन कर रहा हो, उधर पुरोहित यज्ञ करता हो तो समस्त शत्रुओंको जीत कर प्रसन्न होता हुआ राजा छौटता है।।६५॥

यस्य वा सम्प्रयातस्य <sup>३</sup>सम्मुखो पृष्ठतोऽपि वा । पतत्युल्का सनिर्धाता वधं तस्य निवेदयेत् ॥६६॥

प्रयाण करनेवाले जिस राजाके सम्मुख या पीछे घर्षण करती हुई उल्का गिरे तो उस राजाका वध होता है ॥६६॥

> सेनां यान्ति प्रयातां यां क्रव्यादाश्च जुगुप्सिताः । अभीच्णं विस्वरा घोरा सा सेना वध्यते परैः ॥६७॥

घृणित मांसभन्नो जन्तु—शेर, व्याघ्र, गृद्ध आदि जन्तु बार-बार विकृत और भयङ्कर शब्द करते हुए प्रयाण करनेवाळी सेनाका अनुगमन करें तो सेना शत्रुओं द्वारा वधको प्राप्त होती है ॥६७॥

> प्रयाणे निपतेदुल्का प्रतिलोमा यदा चम् । निवर्तयति मासेन तत्र यात्रा न सिध्यंति ॥६८॥

जब सेनाके प्रयाणके समय विपरीत दिशामें उल्कापात होता है, तब सेना एक महीनेमें छोट आती है और यात्रा सफछ नहीं होती ॥६८॥

> छिन्ना भिन्ना प्रदृश्येत तदा सम्प्रस्थिता चम्ः। निवर्तयेत सा शीघ्रं न सा सिद्धचित कुत्रचित् ॥६६॥

यदि सेनाके प्रयाणके समय उल्का छिन्न-भिन्न दिखलाई पड़े तो शीव्र ही सेना लौट आती है और यात्रा सफल नहीं होती ॥६६॥

९. युद्धं प्रदक्षिणं देवा यदि गच्छति वा दिशम् मु०। २. सम्पन्न मु०। ३. प्रमुखे मु०। ४. सिद्ध्यते मु०।

## यस्याः प्रयाणे सेनायाः सनिर्घाता मही चलेत् । न तया सम्प्रयातव्यं साऽपि वध्येत सर्वशः ॥७०॥

जिस सेनाके प्रयाणके समय घर्षण करती हुई पृथ्वी चले—भूकम्प हो तो उस सेनाके साथ नहीं जाना चाहिए; क्योंकि उसका भी वध होता है ॥७०॥

अग्रतस्तु सपापाणं तोयं वर्षति वासवः । सङ्ग्रामं घोरमत्यन्तं जयं राज्ञश्र शंसति ॥७१॥

यदि सेनाके आगे मेघ ओळों सहित वर्षा कर रहा हो तो भयंकर युद्ध होता है और राजाके जयळाभमें सन्देह समफना चाहिए॥७१॥

> प्रतिलोमो यदा वायुः सपाषाणो रजस्करः । निवर्तयति प्रस्थाने परस्परजयावहः ॥७२॥

कंकड़ पत्थर और धूलिको लिये हुए यदि विपरीत दिशाका वायु चलता हो तो प्रस्थान करनेवाले राजाको लौटना पड़ता है तथा परस्पर विजयलाभ होता है—दोनांको—पक्ष-विपित्तयां-को जयलाभ होता है ॥७२॥

मारुतो दत्तिणो वापि यदा हन्ति परां चमूम् । प्रस्थितानां प्रमुखतः विन्द्यात् तत्र पराजयम् ॥७३॥

यदि सेनाके प्रयाणके समय दिल्ला वायु चल रहा हो और यह सेनाका घात कर रहा हो तो प्रस्थान करनेवाले राजाकी पराजय होती है ॥७३॥

> यदा तु तत्परां सेनां समागम्य महाधनाः। तस्य विजयमाख्याति भद्रबाहुवचो यथा॥७४॥

यदि प्रयाण करनेवाळी सेनाके चारों ओर वादल एकत्र हो जायँ तो भद्रबाहु स्वामीके वचनानुसार उस सेनाकी विजय होती है ॥७४॥॥

हीनाङ्गा जटिला बद्धा व्याधिताः पापचेतसः।
पण्ढाः पापस्वरा ये च प्रयाणे ते तु निन्दिताः॥७५॥

प्रस्थानकालमें ही हीनाङ्ग व्यक्ति, बेड़ी आदिमें बद्ध व्यक्ति, रोगी, पापवुद्धि, नपुंसक, पापस्वर—विकृतस्वर—तोतलीबोली बोलनेवाला, हकलानेवाला आदि व्यक्ति यदि मिल जायँ तो यात्राको निन्दित समभना चहिए॥७५॥

नग्नं प्रव्रजितं <sup>र</sup>दृष्ट्वा मङ्गलं मङ्गलार्थिना । कुर्यादमङ्गलं यस्तु तस्य सोऽपि न मङ्गलम् ॥७६॥

नग्न, दीनित मुनि आदि साधुओंका दर्शन मंगलार्थीके लिए मंगलमय होता है। जिसको साधु-मुनिका दर्शन अमङ्गलहप होता है, उसके लिए वह भी मंगलहप नहीं है ॥७६॥

९. प्रस्थितो प्रमुखं । २. यदा सूर्यात् परं सेनां समागत्य महाजनः मु० । ३. पापपांशवे मु० । ४. दृष्टा मु० ।

# पीडितोऽपचयं कुर्यादाकुष्टो वधवन्धनम् । ताडितो मरणं दद्याद् वासितो रुदितं तथा ॥७७॥

यदि प्रयाणकालमें पीड़ित व्यक्ति दिखलाई पड़े तो हानि, चीखता हुआ दिखलाई पड़े तो वध-बन्धन, ताड़ित दिखलाई पड़े तो मरण और रुदित दिखलाई पड़े तो त्रासित होना पड़ता है।।७७॥

पूजितः सानुरागेण लाभं राज्ञः समादिशेत् । तस्मान् मङ्गलं कुर्यात् प्रशस्तं साधुदर्शनम् ॥७८॥

अनुराग पूर्वक पूजित व्यक्ति दिखलाई पड़े तो राजाको लाभ होता है, अतएव आनन्द मंगल करना चाहिए। यात्राकालमें साधुका दर्शन शुभ होता है ॥७=॥

> देवतं तु यदा बाह्यं राजा सत्कृत्य स्वं पुरम् । प्रवेशयति तद्राजा बाह्यस्तु लभते पुरम् ॥७६॥

जब राजा बाह्य देवताके मन्दिरकी अर्चना कर अपने नगरमें प्रवेश करता है तो बाह्य से ही नगरको प्राप्त कर छेता है ॥७६॥

> वैजयन्त्यो विवर्णास्त्<sup>र</sup>ेवाह्ये राज्ञो यदाग्रतः । पराजयं समाख्याति तस्मात् तां परिवर्जयेत् ॥⊏०॥

यदि राजाके आगे बहिर्भागकी पताका विकृतरंग—बदरंगी दिखलाई पड़े तो राजाकी पराजय होती है, अतः उसका त्याग कर देना चाहिए।।=०।।

सर्वार्थेषु प्रमत्तश्च यो भवेत् पृथिवीपतिः । हितं न श्रृण्वतश्चापि तस्य विन्द्यात् पराजयम् ॥≍१॥

जो राजा समस्त कार्योंमें प्रमाद करता है और हितकारी वचनोंको नहीं सुनता है, उसकी पराजय होती है।। २१।।

अभिद्रवन्ति यां सेनां विस्वरं मृगपत्तिणः । श्वमाजप्रभृगाला वा सां सेना वध्यते परैः ॥⊏२॥

जिस सेनापर विकृत स्वरमें आवाज करते हुए पशु-पत्ती आक्रमण करें अथवा कुत्ता, मनुष्य और श्रुगाळ सेनाका पीछा करें तो यह सेना शत्रुओंके द्वारा बाँधी जाती है ॥<२॥

भग्नं दग्धं च शकटं यस्य राज्ञः प्रयायिनः । देवोपसृष्टं जानीयात्र तत्र गमनं शिवम् ॥⊏३॥

प्रस्थान करनेवाले जिस राजाकी गाड़ी—रथ, मोटर अकस्मात् भग्न या दग्ध हो जायँ तो उसे यह देविक उपसर्ग समभना चाहिए और उसका गमन करना कल्याणकारी नहीं है।।५३॥

> उल्का वा विद्युतोऽभ्रं वा कनकाः सूर्यरश्मयः । स्तनितं यदि वा छिद्रं सा सेना वध्यते परैः ॥⊏४॥

यदि प्रयाण कालमें उल्का, विद्युत् , अभ्र और सूर्यकी स्वर्ण किरणें स्तिनत-कड़कती हुईं अथवा सिंद्धद्र दिखाई पड़ें तो सेना शत्रुओंके द्वारा बन्धनको प्राप्त होती है ॥८४॥

१. सोत्तराङ्गेन मु०। २. स्तु मु०। ३. राज्ञो बाह्ये यदा ग्रहः मु०।

#### प्रयातायास्तु सेनाया यदि कश्चित्रिवर्तते । चतुःपदो द्विपदो वा न सा यात्रा विशिष्यति ॥८५॥

यदि प्रयाण करनेवाळी सेनासे कोई चतुष्पद-पशु या द्विपद-मनुष्य या पत्ती आदि छौटने छगें तो उस यात्राको शिष्ट-शुभकारी नहीं समभना चाहिए ॥५४॥

प्रयातो यदि वा राजा निपतेद् वाहनात् कचित् । श्रन्यो वाऽपि गजाऽश्वो वा साऽपि यात्रा जुगुप्सिता ॥८६॥

यदि प्रयाण करता हुआ राजा सवारीसे गिर जाय अथवा अन्य हाथी, घोड़े गिर जायँ तो यात्राको निन्दित समभना चाहिए ॥५६॥

> क्रव्यादाः पत्तिणो यत्र निलीयन्ते ध्वजादिषु । निवेदयन्ति ते राज्ञस्तस्य घोरं चमृत्रधम् ॥८७॥

जिस राजाकी सेनाकी ध्वजा पर मांसभन्नी पक्षी बैठ जायें तो उस राजाकी सेनाका भयङ्कर वध होता है ॥-ऽ॥

> मुहुर्मुहुर्यदा राजा निवर्तन्तो निमित्ततः। प्रयातः परचक्रेण सोऽपि वध्येत संयुगे ॥८८॥

जब किसी निमित्त--कार्यके लिए राजा प्रयाण करनेवाली सेनासे लौट करके जाय तो शबु राजाके द्वारा युद्धमें मारा जाता है ॥==॥

> यदा राज्ञः प्रयातस्य रथश्च पथि भज्यते । भग्नानि चोपकरणानि तस्य राज्ञो वधं दिशेत् ॥८८॥

जब यात्रा करनेवाले राजाका रथ मार्गमें भग्न हो जाय तथा उस राजाके चत्र, चमर आदि उपकरण भग्न हो जायँ तो उसका वध समफना चाहिए॥८६॥

> प्रयाणे पुरुषा वाऽपि यदि नश्यन्ति सर्वशः । सेनाया बहुशश्राऽपि हता दैवेन सर्वशः ॥६०॥

यदि प्रस्थानमें—यात्रामें अनेक व्यक्तियोंकी मृत्यु हो तो भाग्यवश सेनामें भी अनेक प्रकारकी हानि होती है ॥६०॥

यदा राज्ञः प्रयातस्य दानकं कुरुते जनः । हिरण्यन्यवहारेषु साऽपि यात्रा न सिध्यते ॥६१॥

यदि प्रयाण करनेवाले राजाके व्यक्ति प्रयाणकालमें स्वर्णादिक दान करें तो यात्रा सफल नहीं होती है ॥६१॥

> प्रवरं घातयेद् भृत्यं प्रयाणे यस्य पार्थिवः । अभिषिश्चेत् सुतं चापि चमृम्तस्यापि बध्यते ॥६२॥

प्रयाणकालमें जिस राजाके प्रधान भृत्यका घात हो और नृप उसके पुत्र को अभिषिक्त करे तो उसकी सेनाका वध होता है ॥६२॥

१. युमाद्यं चोपकरणं मु०। २. यदि मु०।

## विपरीतं यदा कुर्यात् सर्वकार्यं भ्रहुर्भुहुः। तदा तेन परित्रस्ता सा सेना परिवर्तते।।६३।।

यदि प्रयाणकालमें नृव बार-बार विपरीत कार्य करे तो सेना उससे परित्रस्त होकर लौट आती है। । ६३॥

> परिवर्तेद् यदा वातः सेनामध्ये यदा यदा । तदा तेन परित्रस्ता सा सेना परिवर्तते ॥६४॥

सेनामें जब वायु बार-बार सेनाको अभिघातित और परिवर्तित करे तो सेना उसके द्वारा त्रस्त होकर छौट आती है ॥१४॥

विशाखारोहिणीभानु नचगैरुत्तरैश्च या । पूर्वाह्वे च<sup>ै</sup>प्रयाता वा सा सेना परिवर्तते ॥६५॥

विशाखा और रोहिणी सूर्यके नचत्र तथा उत्तरात्रय सूर्य नचत्रोंके पूर्वाह्नेमें प्रयाण करने पर सेना छौट आती है ॥६५॥

> पुष्येण मैत्रयोगेन योऽश्विन्यां च नराधिपः । अपराह्ने विनर्याति वाञ्छितं स समाप्नुयात् ॥६६॥

पुष्य, अनुराधा और अश्विनी नत्त्रत्रमें अपराह्मकालमें जो राजा प्रयाण करता है, वह इच्छित कार्यको पूरा कर लेता है अर्थात् उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है ॥६६॥

दिवा हस्ते तु रेवत्यां वैष्णवे च न शोभनम् । प्रयाणं सर्वभूतानां विशेषेण महीपतेः ॥६७॥

हस्त नज्ञत्रमें दिनमें तथा रेवती और श्रवण नज्ञत्रमें प्रयाण करना सभीको अच्छा होता है, किन्तु राजाओंका प्रयाण विशेषरूपसे अच्छा होता है ॥१७॥

> हीने मुहूर्ते नचत्रे तिथौ च करणे तथा । पार्थिवो योऽभिनिर्याति अचिरात् सोऽपि बध्यते ॥६८॥

हीन मुहूर्त्त, नत्तत्र, तिथि और करणमें जो राजा अभिनिष्क्रमण करता **है**, वह शीघ्र ही वधको प्राप्त होता है ॥६८॥

ैयदाप्ययुक्तो मात्रयात्यधिको मारुतस्तदा । परेस्तद्वध्यते सैन्यं यदि वा न निवर्त्तते ॥६६॥

यदि यात्राकालमें वायु परिमाणसे अधिक चले तो सेनाको लौट आना चाहिए। यदि ऐसी स्थितिमें सेना नहीं लौटती है तो सेना शत्रुआंके द्वारा वधको प्राप्त होती है।।१६८॥

> विहारानुत्सवांश्वापि कारयेत् पथि पार्थिवः। स सिद्धार्थो निवर्तेत भद्रबाहुवचो यथा ॥१००॥

यदि राजा मार्गमें विहार और उत्सव करे तो सफल मनोरथ होकर लौट आता है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥१००॥

१. यां तु नचत्रैरुत्तरैश्च यत् मु०। २. प्रयातस्य हतसैन्यो निवर्तते मु०। ३. यथामयुक्ति वा राजा मात्रामधिकमूपते मु०। तदा ससैन्यो बध्येत यदि नैव निवर्तते मु०।

#### वसुधा वारि वा यस्य यानेषु प्रतिहीयते । वज्रादयो निपतन्ते ससैन्यो वध्यते नृपः ॥१०१॥

यदि प्रयाणकालमें पृथ्वी जलसे युक्त हो अथवा यान-रथ, घोड़ा, हाथी आदिकी सवारीमें होनता हो—सवारियोंके चलनेमें कठिनाई हो अथवा विजली आदि गिरे तो राजाका सेना सहित विनाश होता है ॥१०१॥

सर्वेषां शकुनानां च प्रशस्तानां स्वरः शुभः । ैपूर्णं विजयमाख्याति प्रशस्तानां च दर्शनम् ॥१०२॥

सभी शुभ शकुनोंमें स्वर शुभ शकुन होता है। श्रेष्ठ शुभ वस्तुओंका दर्शन पूर्ण विजय देता है ॥१०२॥

> फलं वा यदि वा पुष्पं ददते यस्य पादपः। अकालजं प्रयातस्य न सा यात्रा विधीयते॥१०३॥

प्रयाण कालमें जिस नृपको असमयमें ही वृत्त फल या पुष्य दें, तो उस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥१०३॥

> येषां विदर्शने किश्चित् विपरीतं मुहुर्मुहुः। स्थालिका पिठरो वाऽपि तस्य तद्वधमीहते।।१०४॥

प्रयाणकालमें जिन वस्तुओंके दर्शनमें कुछ विपरीतता दिखलाई पड़े अथवा बटलोई, मथानी आदि वस्तुओंके दर्शन हों तो उस राजाकी सेनाका वध होता है ।।१०४॥

> <sup>3</sup>अचिरेणैवाकालेन तद् विनाशाय कल्पते । निवर्तयन्ति ये केचित प्रयाता वहुशो नराः ॥१०५॥

यदि गमन करनेवाले अधिक व्यक्ति लौट कर वापस जाने लगें तो शीव्र ही असमयमें सेनाका विध्वंस होता है ॥१०४॥

यात्राम्रुपस्थितोपकरणं तेषां च स्याद् ध्रुवं वधः ।
पक्कानां विरसं दग्धं 'सर्पिभाण्डो विभिद्यते ॥१०६॥
तस्य व्याधिभयं चाऽपि मरणं वा पराजयम् ।
रथानां प्रहरणानाश्च ध्वजानामथ यो नृषः ॥१०७॥
धिह्यं कुर्यात् कचिन्नीलं भिन्त्रणा सह वध्यते ।
मित्रयते पुरोहितो वाऽस्य छत्रं वा पथि भज्यते ॥१०८॥

जिनको यात्रा कालमें उपकरण—अख्य-शस्त्रोंका दर्शन हो, उनका वध होता है। पकान्न नीरस और जला हुआ तथा घृतका बर्तन फूटा हुआ दिखलाई पड़े तो व्याधि, भय, मरण और पराजय होता है। रथ, अख्य-शस्त्र और ध्वजामें जो राजा नील चिक्ष अंकित करता है, वह मन्त्रीके सहित वधको प्राप्त होता है। यदि मार्गमें राजाका छत्र भंग हो तो पुरोहितका मरण होता है ॥१०६-१०=॥

१. तूर्णं मु०। २. निवसनं मु०। ३. आचाराद्य भवेन्नृणां मु०। ४. दग्धभूमिषु मीहते मु०। ५. रथप्रहरणं चैव ध्वजध्यानं यो नृपः, मु०। ६. चित्रं मु०। ७. स च मन्त्री मु०।

ेजायते चत्तुपो व्याधिः स्कन्धवारे प्रयायिनाम् । अनग्निज्वलनं वा स्यात सोऽपि राजा विनश्यति ॥१०६॥

प्रयाण करनेवाळांके सैन्य-शिविरमें यदि नेत्ररोग उत्पन्न हो अथवा विना अग्नि जळाये ही आग जळ जावे तो प्रयाण करनेवाळे राजाका विनाश होता है ॥१०६॥

> द्विपदश्रतुःपदो वाऽपि सक्चन्मुश्चति विस्वरः । बहुशो व्याधितार्त्ता वा सा सेना विद्ववं व्रजेत् ॥११०॥

यदि द्विपद—मनुष्यादि, चतुष्पद—चौपाये आदि एक साथ विकृत शब्द करें तो अधिक व्याधिसे पोड़ित होकर सेना उपद्रवको प्राप्त होती है ॥११०॥

सेनायास्तु प्रयाताया कलहो यदि जायते।

द्विधा त्रिधा वा सा सेना विनश्यति न संशयः ॥१११॥

यदि सेनाके प्रयाणके समय कछह हो और सेना दो या तीन भागोंमें बँट जाय तो निस्सन्देह उसका विनाश होता है ॥१११॥

> जायते चत्तुषो व्याधिः स्कन्धावारे प्रयायिनाम् । अचिरेणैव कालेन साऽग्निना दह्यते चमृः ॥११२॥

यदि प्रयाण करनेवाली सेनाकी आँखमें शिविरमें ही पीड़ा उत्पन्न हो तो शीव्र ही अग्निके द्वारा वह सेना विनाशको प्राप्त होती है ॥११२॥

> ब्याधयश्च प्रयातानामतिशीतं विपर्ययेत्। अत्युष्णां चातिरूचं च राज्ञो यात्रा न सिध्यति ॥११३॥

यदि प्रयाण करनेवालोंके लिए व्याधियाँ उत्पन्न हो जायँ तथा अति शीत विपरीत—अति उष्ण या अति रूनमें परिणत हो जाय तो राजाकी यात्रा सफल नहीं होती है ॥११३॥

निविष्टो यदि सेनाग्निः चित्रमेव प्रशाम्यति । उपवद्य<sup>ै</sup>नदन्तश्च भज्यते सोऽपि वध्यते ॥११४॥

यदि सेनाकी प्रज्विलत अग्नि शीघ्र ही शान्त हो जाय—वुक्त जाय तो बाहरमें स्थित आनिन्दित भागनेवाले व्यक्ति भी वधको प्राप्त होते हैं ॥११४॥

> <sup>\*</sup>देवी वा यत्र नो वर्षेत् चीराणां <sup>४</sup>कल्पना तथा । विन्द्यान्महद्भयं घोरं शान्ति तत्र तु कारयेत् ॥११५॥

जहाँ वर्षा न हो और जल जहाँ केवल कल्पनाकी वस्तु ही रहे, वहाँ अत्यन्त घोर भय होता है, अतः शान्तिका उपाय करना चाहिए॥११५॥

> देवतान् दीचितान् वृद्धान् पूजयेत् ब्रह्मचारिणः। ततस्तेषां तपोभिश्र पापं राज्ञां प्रशाम्यति।।११६॥

राजाको देवताओं, यतियों, वृत्तों और ब्रह्मचारियोंकी पूजा करनी चाहिए; क्योंकि इनके तपके द्वारा ही राजाका पाप शान्त होता है ॥११६॥

जायते चक्षुपो व्याधिः स्कन्धावारे प्रपायिनां, यह पंक्ति मुद्दित प्रतिमें नहीं है । २. सदत्तस्य
 मु० । ३. देवतावेष्टने वर्षे मु० । ४. कल्केन मु० ।

# ैउत्पाताश्चापि जायन्ते हस्त्यश्वरथपत्तिषु । <sup>ै</sup>भोजनेष्वप्यनीकेषु राजवन्धश्चमृवधः ॥११७

यदि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनामें उत्पात हो तथा सेनाके मोजनमें भी उत्पात— कोई अद्भुत बात दिखलाई पड़े तो राजाको केंद्र और सेनाका वध होता है ॥११७॥

#### उत्पाता विकृताश्चापि दृश्यन्ते ये प्रयायिनाम् । सेनायां चतुरङ्गायां नेपामौत्पातिकं फलम् ॥११८॥

प्रयाण करनेवालोंको जो उत्पात और विकार दिखलाई पड़ते हैं, चतुरंग सेनामें उनका औत्पातिक फल अवगत करना चाहिए॥११=॥

#### भेरीशङ्खमृदङ्गाश्च प्रयाणे ये यथोचिताः। निवध्यन्ते प्रयातानां विस्वरा वाहनाश्च ये ॥१२६॥

भेरी, शंख, मृदङ्गका शब्द प्रयाणकालमें यथोचित हो—न अधिक और न कम तथा सैनिकोंके वाहन भी विकृत शब्द न करें तो शुभ फल होता है ॥११६॥

## यद्यग्रतस्तु प्रयायेत काकसैन्यं प्रयायिनाम् । विस्वरं निभृतं वाऽपि येषां विद्याचमृवधम् ॥१२०॥

यदि प्रमाण करनेवालोंके आगे काकसेना—कौओंकी पंक्ति गमन करे अथवा विकृत स्वर करती हुई काकपंक्ति लौटे तो सनाका वध होता है ॥१२०॥

## राज्ञो यदि प्रयातस्य गायन्ते ग्रामिकाः पुरे । चण्डानिलो नदीं शुष्येत सोऽपि वध्येत पार्थिवः ॥१२१॥

यदि गमन करनेवाले राजाके आगे ब्रामवासी नारियाँ गाना [रुद्न करती] गाती हो और प्रचण्ड वायु नदीको सुखा दे तो राजाके वयकी सूचना समभनी चाहिए॥१२१॥

## देवताऽतिथिभृत्येभ्योऽदत्वा तु भुञ्जते यदा । यदा भच्याणि भोज्यानि तदा राजा विनश्यति ॥१२२॥

देवताको पूजा, अतिथिका सत्कार और भृत्योंको विना दिये जो भोजन करता है, वह राजा विनाशको प्राप्त होता है ॥१२२॥

> द्विपदाश्चतुःपदा वाऽपि यदाऽभीच्णं रदन्ति वै। परस्परं सुसम्बद्धा सा सेना बध्यते परैः ॥१२३॥

द्विपद--मनुष्यादि अथवा चतुष्पद--पशु आदि चौपाये पगस्परमें सुसंगठित होकर आवाज करते हैं--गर्जना करते हैं, तो सेना शत्रुआंके द्वारा वधको प्राप्त होती है ॥१२३॥

> ज्वलन्ति यस्य शस्त्राणि नमन्ते निष्क्रमन्ति वा । सेनायाः शस्त्रकोशेभ्यः साऽपि सेना विनश्यति ॥१२४॥

यदि प्रयाणके समय सेनाके अस्त्र-शस्त्र ज्वलन्त होने लगें-अपने आप सुकने लगें अथवा शस्त्रकोशसे बाहर निकलने लगें तो भी सेनाका विनाश होता है।।१२४॥

१. उत्पातकाश्च मु० । २. भोजनेषु अनेकेषु मु० । ३. रसन्ति मु० ।

# नर्दन्ते द्विपदा यत्र पत्तिणो वा चतुःपदाः । क्रव्यादास्तु विशेषेण तत्र संग्राममादिशेत् ॥१२५॥

द्विपद—पत्ती अथवा चतुष्पद—चौपाये गर्जना करते हों अथवा विशेष रूपसे मांसभत्ती पशु-पत्ती गर्जना करते हों तो संग्रामकी सूचना समभनी चाहिए ॥१२४॥

विलोमेषु च वातेषु भ्रतीष्टे वाहनेऽपि च। शकुनेषु च दीप्तेषु युध्यतां तु पराजयः ॥१२६॥

उल्रटी हवा चलती हो, वाहन—सवारियाँ प्रदीप्त मालूम पड़ें और शकुन भी दीप्त हों तो युद्ध करनेवाले का पराजय होता है ॥१२६॥

> युद्धप्रियेषु हृष्टेषु नर्दत्सु वृषभेषु च । रक्तेषु चाभ्रजालेषु सन्ध्यायां युद्धमादिशेत् ॥१२७॥

युद्धमें प्रियोंके प्रसन्न होने पर साँड, बैल आदिके गर्जना करने पर और सन्ध्याकालमें वादलों के लाल होने पर युद्धकी सूचना समभनी चाहिए॥१२७॥

> अभ्रेषु च विवर्णेषु युद्धोपकरणेषु च । दृश्यमानेषु सन्ध्यायां सद्यः संग्राममादिशेत् ॥१२८॥

युद्धके उपकरण—अस्त्र-शस्त्रादि एवं सन्ध्याकालमें वादलोंके विवर्ण दिखलाई देने पर शीघ्र ही युद्धका निर्देश समभना चाहिए॥१२८॥

> किपले रक्तपीते वा हरिते च तले चम्ः । स सद्यः परसैन्येन बध्यते नाऽय संशयः ॥१२६॥

यदि प्रयाणकालमें सेना किपलवर्ण, हिरत, रक्त और पीतवर्णके बादलोंके नीचे गमन करे तो शीघ्र ही सेना निस्सन्देह शत्रु सेनाके द्वारा वधको प्राप्त होती है ॥१२६॥

> काका गृश्राः शृगालाश्च कङ्का ये चामिषप्रियाः। पश्यन्ति यदि सेनायां प्रयातायां भयं भवेत् ॥१३०॥

यदि प्रयाण करनेवाली सेनाके समत्त काक, गृद्ध, शृगाल और मांसप्रिय अन्य चिड़ियाँ दिखलाई पड़ें तो सेनाको भय होता है ॥१३०॥

> उऌका वा विडाला वा भृषका वा यदा भृशम् । वासन्ते यदि सेनायां <sup>े</sup>निश्चितः स्वामिनो बधः ॥१३१॥

यदि प्रयाण करनेवाली सेनामें उल्ल्ड्, विडाल या मूपक अधिक संख्यामें निवास करें तो निश्चित रूपसे स्वामीका वध होता है ॥१३१॥

ग्राम्या वा यदि वाऽरण्या दिवा वसन्ति निर्भयम् । सेनायां संप्रयातायां स्वामिनोऽत्र भयं भवेत् ॥१३२॥

यदि प्रयाण करनेवाली सेनामें शहरी या श्रामीण कौए निर्भय होकर निवास करें तो स्वामीको भय होता है ॥१३२॥

१. दिनेषु वाहिनेषु मु०। २. नियतं सोऽस्ति को वधः मु०। ३. सोऽस्तिको मु०।

# मैथुनेन विपर्यासं यदा कुर्युविजातयः। रात्रौ दिवा च सेनायां 'स्वामिनो वधमादिशेत ॥१३३॥

यदि प्रयाण करनेवाली सेनामें रात्रि या दिनमें विज्ञातिके प्राणी—गायके साथ घोड़ा या गधा मेथुनमें विपर्भास—उल्टी किया करें पुरुषका कार्य स्त्री और स्त्रीका कार्य पुरुष करे तो स्वामीका वध होता है ॥१३२॥

चतुःपदानां मनुजा यदा कुर्वन्ति वाशितम् । मृगा वा पुरुषाणां तु तत्रापि स्वामिनो वधः ॥१३४॥

यदि चतुष्पदकी आवाज मनुष्य करें अथवा पुरुषोंकी आवज मृग—पशु करें तो स्वामीका वध होता है ॥१३४॥

एकपादस्त्रिपादो वा त्रिशृङ्गो यदि वाऽधिकः। प्रस्यते पशुर्यत्र तत्रापि सौप्तिको वधः॥१३५॥

जहाँ एक पैर या तीन पैरवाला, अथवा तीन सींग या इससे अधिक वाला पशु उत्पन्न हो तो स्वामीका वध होता है ॥१३५॥

> अश्रुपूर्णमुखादीनां शेरते च यदा भृशम् । पदन्विलिखमानास्तु हया यस्य स बध्यते ॥१३६॥

जिस सेनाके घोड़े अत्यन्त आँसुओंसे मुखभरे होकर शयन करें अथवा अपनी टापसे जमीनको खोंदें तो उसके राजाका वध होता है ॥१३६॥

निष्कुटयन्ति पादैर्वा भूमौ वालान् किरन्ति च। प्रहृष्टश्च प्रपरयन्ति तत्र सङ्काममादिशेत् ॥१३७॥

जब घोड़े पैरोंसे धरतीको क्रूटते हों अथवा भूमिमें अपने बालोंको गिराते हों और प्रसन्नसे दिखलाई पड़ते हों तो संग्रामको सूचना समभनी चाहिए ॥१३७॥

> न चरन्ति यदा ग्रासं न च पानं पिवन्ति वै। श्वसन्ति वाऽपि धावन्ति विन्द्यादग्निभयं तदा ॥१३८॥

जब घोड़े घास न खावें, जल न पीयें, हाँफते हो या दोड़ते हों तो अग्निभय समफता चाहिए ॥१३८॥

क्रौश्चस्वरेण स्निग्धेन मधुरेण पुनः पुनः।

हेषन्ते गर्वितास्तुष्टास्तदा राज्ञो जयावहाः ॥१३६॥

जब कौंचपची स्निग्ध और मधुर स्वरसे बार-बार प्रसन्न और गर्वित होता हुआ शब्द करे तो राजाके लिए जय देनेवाला समभना चाहिए ॥१३६॥

> प्रहेषन्ते प्रयातेषु यदा वादित्रनिःस्वनैः । लच्यन्ते बहवो हृष्टास्तम्य राज्ञो ध्रुवं जयम् ॥१४०॥

जिस प्रयाण करनेवाले राजाके बाजे शब्द करते हुए दिखलाई पड़ें तथा अधिकांश व्यक्ति प्रसन्त दिखलाई पड़ें, उस राजाकी निश्चयतः जय होती है ॥१४०॥

<sup>1.</sup> सौतिको मु०। २. वासितम् मु०। ३. सोऽस्तिको मु०।

#### यदा मधुरशब्देन हेषन्ति खलुवाजिनः । कुर्यादम्युत्थितं सैन्य तदा तस्य पराजयम् ॥१४१॥

जब मधुर शब्द करते हुए घोड़े हींसनेकी आवाज करें तो प्रयाण करनेवाली सेनाकी पराजय होती है ॥१४१॥

अभ्युत्थितायां सेनायां लच्यते यच्छुभाऽशुभम्। वाहने प्रहरणे वा तत् तत् फलं समीहते ॥१४२॥

प्रयाण करनेवाळी सेनाके वाहन-सर्वारी और प्रहरण-अस्न-शस्त्र सेनामें जितने शुभा-शुभ शकुन दिखळाई पड़ें उन्हींके अनुसार फळ प्राप्त होता है ॥१४२॥

> सन्नाहिको यदा युक्तो नष्टसैन्यो बहिर्वजेत् । तदा राज्यव्रणाशस्तु अचिरेण भविष्यति ॥१४३॥

जब वस्तरसे युक्त सेनापित सेनाके नष्ट होने पर बाहर चला जाता है तो शीघ्र ही राज्यका विनाश हो जाता है ॥१४३॥

> ैसौम्यं बाह्यं नरेन्द्रस्य हयममारुद्यते हयः। सेनायामन्यराजानां तदा मार्गन्ति नागराः॥१४४॥

यदि राजाके उत्तरमें घोड़ा घोड़े पर चढ़े तो उस समय नागरिक अन्य राजाकी सेनामें प्रवेश करते हैं—शरण प्रहण करते हैं ॥१४४॥

अर्द्भवृत्ताः प्रधावन्ति वाजिनस्तु युयुत्सवः। हेषमानाः प्रमुदितास्तदा ज्ञेयो जयो ध्रुवम् ॥१४४॥

प्रसन्न हींसते हुए युद्धोन्मुख घोड़े अर्द्धवृत्ताकारमें जब दौड़ते हुए दिखलाई पड़ें तो निश्चयसे जय समभना चाहिए॥१४४॥

> पादं पादेन मुक्तानि निःक्रमन्ति यदा हयाः । पृथग् पृथग् संस्पृश्यन्ते तदा विन्द्याद्भयावहम् ॥१४६॥

जब घोड़े पैरको पैरसे मुक्त करके चलें और पैरोंका पृथक्-पृथक् स्पर्श हो तो उस समय भय समभना चाहिए॥१४६॥

> यदा राज्ञाः प्रयातस्य वाजिनां संप्रणाहिकः । पथि च म्रियते यस्मिन्नचिरात्मा नो भविष्यति ॥१४७॥

जब प्रयाण करनेवाले राजाके घोड़ोंको सन्नद्ध करनेवाला सईस मार्गमें मृत्युको प्राप्त हो जाय तो शीघ्र ही मृत्यु होती है ॥१४७॥

शिरस्यास्ये च दृश्यन्ते यदा हृष्टास्तु वाजिनः । तदा राज्ञो जयं विन्द्यान्नचिरात् सम्रुपस्थितम् ॥१४८॥

जब घोड़ोंका सिर और मुख प्रसन्न दिखलाई पड़ें तो शीघ्र ही राजाकी विजय समभनी चाहिए॥१४ऱ॥

## ैहयानां ज्वलिते चाग्निः पुच्छे पाणौ पदेषु वा । जघने च नितम्बे च तदा विद्यान्महद्भयम् ॥१४६॥

यदि प्रयाणकालमें घोड़ोंकी पूँछ, पाँव, पिछले पैर, जघन और नितम्ब— चूतड़ोंमें अग्नि प्रज्ज्वलित दिखलाई पड़े तो अत्यन्त भय समभ्रना चाहिए ॥१४६॥

# हेषमानस्य दीप्तासु निपतन्त्यर्चिषो म्रुखात् । अश्वस्य विजयं श्रेष्ठमूर्ध्वदृष्टिश्व शंसते ॥१५०॥

यदि हींसते हुए घोड़े के मुखसे प्रदीप्त अग्नि निकलती हुई दिखलाई पड़े तो विजय होती है। घोड़ का ऊपरको मुख किये ग्हना भी अच्छा समभा जाता है ॥१५०॥

# श्वेतस्य कृष्णं दृश्येत पूर्वकाये तु वाजिनः 🛒 हन्यात् तं स्वामिनं चित्रं विपरीते धनागमम् ॥१५१॥

यदि घोड़े का पूर्वभाग श्वेत या कृष्ण दिखलाई पड़े तो स्वामीकी मृत्यु शीघ कराता है। विपरी—परभाग—श्वेतका कृष्ण और कृष्णका श्वेत दिखलाई पड़े तो स्वामीको धनकी प्राप्ति होती है।।१४१।।

## <sup>²</sup>वाहकस्य वधं विन्द्याद् यदा स्कन्धे हयो ज्वलेत्। पृष्ठतो ज्वलमाने तु भयं सेनापतेर्भवेत्।।१५२॥

जब घोड़ का स्कन्ध—कन्धा जलता हुआ दिखलाई पड़े तो सवारका वध और पृष्ठभाग ज्वलित दिखलाई पड़े तो सेनापतिका वध समभना चाहिए॥१४२॥

# तस्यैव तु यदा धूमो निर्धावति प्रहेषितः । पुरस्यापि तदा नाशं निर्दिशेत् प्रत्युपस्थितम् ॥१५३॥

यदि हींसते हुए घोड़े का पीछा धुआँ करें तो उस नगरका भी नाश उपस्थित हुआ समभना चाहिए॥१५३॥

# सेनापतिवधं विद्याद् वालस्थानं यदा ज्वलेत्। त्रीणि वर्षान्यनावृष्टिस्तदा तद्विषये भवेत्।।१५४॥

यदि घोड़े के वालस्थान—करुवारस्थान जलने लगे तो सेनापितका वध सममना चाहिए। और उस देशमें तीन वर्ष तक अनावृष्टि समभनी चाहिए॥१४४॥

# अन्तःपुरविनाशाय मेंढ्र प्रज्वलते यदा । उदरं ज्वलमानं च कोशनाशाय वा ज्वलेत् ॥१५५॥

यदि घोड़ेका मेढ़—अण्डकोश स्थान जलने लगे तो अन्तःपुरका विनाश और उदरके जलनेसे कोशनाश होता है।।१४४॥

१. हयानां जघने पाणौ पुच्छे पादेषु वा यदि । दश्येताग्निरथा धूमास्तदाः । २. वधा मु० । ३. माहकस्य मु० ।

शेरते दिन्नणे पार्श्वे हयो जयपुरस्कृतः । स्वबन्धशायिनश्चाहुर्जयमाश्चर्यसाधकः ॥१५६॥

यदि दिन्नण—दाहिनी, पार्श्व—ओरसे घोड़ा शयन करे तो जय देनेवाला और पेटकी ओरसे शयन करे तो आश्चर्य पूर्वक जय देता है ॥१५६॥

> वामार्धशायिनश्रेव तुरङ्गा नित्यमेव च । राज्ञो यस्य न सन्देहस्तस्य मृत्युं समादिशेत् ॥१५७॥

यदि नित्य बाई आधी करवटसे घोड़ा शयन करे तो निस्तन्देह उस राजाकी मृत्युकी सूचना समभनी चाहिए॥१४७॥

सौसुष्यते यदा नागः पश्चिमश्वरणस्तथा । सेनापतिवधं विद्याद् यदाऽन्नं च न भुञ्जते ॥१५८॥

यदि हाथी पश्चिमकी ओर पैर करके शयन करे तथा कोई अन्न नहीं खावे तो सेनापतिका बध समभना चाहिए ॥१५८॥

> ेयदान्नं पादवारीं वा नाभिनन्दन्ति हस्तिनः । यस्यां तस्यां तु सेनायामचिराद्वधमादिशेत् ॥१५६॥

जिस सेनामें हाथी अन्न, जल और तृण नहीं खाते हों—त्याग कर चुके हों, उस सेनामें शीव्र ही वध होता है ॥१४६॥

> निपतन्त्यग्रतो यद्वै त्रस्यन्ति वा रुदन्ति वा । निष्पदन्ते सम्रुद्धिग्नां यस्य तस्य वधं वदेत् ॥१६०॥

जिस राजाके प्रयाण कालमें उसके आगे आकर दुःखी या रुद्न करता हुआ व्यक्ति गिरता हो अथवा उद्विग्न होकर आता हो तो उस राजाका वध होता है ॥१६०॥

> क्र्रं नदन्ति विषमं विस्वरं निशि हस्तिनः। दीप्यमानास्तु केचित्तु तदा सेनावधं ध्रुवम् ॥१६१॥

यदि रात्रिमें हाथी कूर, विषम, घोर और विस्वर—विकृत स्वरवाली आवाज करें अथवा दीप्त—अग्निमें जलते हुए दिखलाई पड़ें तो सेनाका शीघ्र वध होता है ॥१६१॥

> गो-नागवाजिनां स्त्रीणां मुखाच्छोणितविन्दवः । द्रवन्ति बहुशो यत्र तस्य राज्ञः पराजयः ॥१६२॥

जिस राजाको प्रयाण कालमें गाय, हाथी, घोड़ा, और स्त्रियोंके मुखपर रक्तकी बूँद दिखलाई पड़ें उस राजाकी पराजय होती है ॥१६२॥

> नरा यस्य विषद्यन्ते प्रयाणे वारणाः पथि । कपालं गृह्य धावन्ति दीनास्तस्य पराजयः ॥१६३॥

जिस राजाके प्रयाणकालमें मार्गमें उसके हाथियोंके द्वारा मनुष्य पीड़ित हों और वे मनुष्य अपना सिर पकड़ कर दीन होकर भागें तो उस राजाकी पराजय होती है ॥१६३॥

१. सदन्ता पादचारी वा नाभिमञ्जन्ति हस्तिनः।

## यदा धुनन्ति सीदन्ति निपतन्ति किरन्ति च । खादमानास्तु खिद्यन्ते तदाऽऽख्याति पराजयम् ॥१६४॥

जिसके प्रयाणकालमें घोड़े पूँछका संचालन अधिक करते हों, खिन्न होते हों, गिरते हों, दु:खी होते हों, अधिक लीद करते हों और घास खाते समय खिन्न होते हों तो वे उसकी पराजय की सूचना देते हैं ॥१६४॥

हेपन्त्यभीचणमश्वास्तु विलिखन्ति खुरैर्घराम् । नदन्ति च यदा नागास्तदा बिन्द्याद् ध्रुवं जयम् ॥१६५॥

घोड़े बार-बार हींसते हों, खुरोंसे जमीनको खोदते हों और हाथी प्रसन्नताकी चिग्घाड़ करते हों तो उसकी निश्चित जय समभना चाहिए ॥१६४॥

> पुष्पाणि पीतरक्तानि शुक्कानि च यदा गजाः। अभ्यन्तरा गदन्तेषु दर्शयन्ति तदा जयम् ॥१६६॥

यदि हाथी पीत, रक्त और खेत रंगके पुष्पोंकी भीतरी दाँतोंके अग्रभागमें दिखलाते हुए मार्द्धम हों तो जय समभना चाहिए॥१६६॥

यदा मुञ्जन्ति शुण्डाभिर्नागा नादं पुनः पुनः। परसैन्योपघाताय तदा विन्दाद् भ्रुवम् जयम् ॥१६७॥

जब हाथी सूँड्से बार-बार नाद करते हों तो परसेना—शिवुसेनाके विनाशके छिए प्रयाण करनेवाले राजाकी जय होती है ॥१६७॥

> पादैः पादान् विकर्षन्ति तलैर्वा विलिखन्ति च। गजास्तु यस्य सेनायां निरुध्यन्ते ध्रुवं परैः ॥१६८॥

जिस सेनाके हाथी पैरोंके द्वारा पैरोंको खींचें अथवा तलके द्वारा धरतीको खोदें तो शत्रुके द्वारा सेनाका निरोध होता है ॥१६८॥

मत्ता यत्र विषद्यन्ते न मद्यन्ते च योजिताः।

नागास्तत्र वधो राज्ञो महाऽमात्यस्य वा भवेत् ॥१६६॥

जहाँ मदोन्मत्त हाथी विपत्तिको प्राप्त हों अथवा मत्त हाथियोंकी योजना करने पर भी वे मदको प्राप्त न हों तो उस समय वहाँ राजा या महाऽमात्य—मन्त्रीका वध होता है ॥१६६॥

> यदा राजा निवेशेत भूमौ कण्टकसङ्कुले । विषमे सिकताकीर्णे सेनापतिवधो ध्रुवम् ॥१७०॥

जब राजा कंटकाकीर्ण, विषम, बालुकायुक्त भूमिमें सेनाका निवास करावे-सैन्य शिविर स्थापित करे तो सेनापतिके वधका निर्देश समभना चाहिए॥१७०॥

> रमशानास्थिरजःकीर्णे पश्चदग्धवनस्पतौ । शुष्कवृत्तसमाकीर्णे निविष्टो वधमीहते ॥१७१॥

श्मशानभूमिकी हिड्डियाँ जहाँ हों, धूळि युक्त, दग्धवनस्पति और शुष्क वृत्तवाली भूमिमें सैन्यशिविरकी स्थापना की जाय तो वध होता है ॥१७१॥

१. विरुध्यन्ते मु०। २. निविज्ञो।

## कोविदारसमाकीर्णे श्लेष्मान्तकमहाद्वमे । पिल्कुकालविविष्टस्य प्राप्तुयाच चिराद् वधम् ॥१७२॥

लाल कचनार वृत्तसे युक्त तथा गोन्दवाले बड़े वृत्तोंसे युक्त और पील्क्के वृत्तके स्थानमें सैन्य शिविर स्थापित किया जाय तो विलम्बसे वध होता है ॥१७२॥

> असारवृत्तभृयिष्ठे पाषाणतृणकुत्सिते । देवतायतनाक्रान्ते निविष्टो वधमाप्नुयात् ॥१७३॥

रेड़ोंके अधिक वृक्षवाले स्थानमें अथवा पाषाण-पत्थर और तिनकेवाले स्थानमें, कुत्सित— ऊँची-नीची खराब भूमिमें, अथवा देवमन्दिरकी भूमिमें यदि सैन्य-शिविर हो तो वध प्राप्त होता है।।१७३॥

अमनोज्ञैः फलैः पुष्पैः पापपिचसमन्विते । अधोमार्गे निविष्टश्च युद्धमिच्छति पार्थिवः ॥१७४॥

कुरूप फल, पुष्पोंसे युक्त तथा पापी—मांसहारी पिचयोंसे युक्त वृद्घोंके नीचे सैन्य पड़ाव करनेवाला राजा युद्धकी इच्छा करता है ॥१७४॥

> नीचैर्निविष्टभूपस्ये नीचेभ्यो भयमादिशेत् । यथा दृष्टेषु देशेषु तज्ज्ञेभ्यः प्राप्तुयाद् वधम् ॥१७५॥

नीचे स्थानोंमें स्थित रहनेवाला राजाको नीचोंसे भय होता है। तथानुसार देखे गये देशोंमेंसे वध प्राप्त होता है।।१७५॥

यत् किञ्चित् परिहीनं स्यात् तत् पराजयलचणम् । परिवृद्धं च यद् किञ्चिद् दृश्यते विजयावहम् ॥१७६॥

जो कुछ भी कमी दिखलाई पड़े वह पराजयकी सूचिका है और जो अधिकता दिखलाई पड़े तो वह विजयकी सूचिका है ॥१७६॥

दुर्वणाश्च दुर्गन्धाश्च कुवेषा व्याधिनस्तथा । सेनाया ये नराश्च स्युः शस्त्रवध्या भवन्त्यथ ॥१७७॥

बुरे रंगवाले, दुर्गन्धित, कुवेषधारी और रोगी सेनाके व्यक्ति शास्त्रके द्वारा वध होते हैं ॥१७७॥

> यथाज्ञानप्ररूपेण राज्ञो जयपराजयः । विज्ञेयः सम्प्रयातस्य भद्रबाहुवचो यथा ॥१७८॥

इस प्रकारसे भद्राबाहु स्वामीके वचनानुसार प्रयाण करनेवाले राजाकी जय-पराजय अवगत कर लेनी चाहिए ॥१७=॥

> परस्य विषयं लब्ध्वा अग्निद्ग्धा न लोपयेत्। परदारां न हिंस्येत् पशून् वा पत्तिणस्तथा ॥१७६॥

शत्रुके देशको प्राप्त करके भी उसे अग्निसे नहीं जलाना चाहिए और न उस देशका लोप ही करना चाहिए। पर स्त्री, पशु और पित्तयोंकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए॥१७६॥

१. भूपस्य मु० ।

#### वशीकृतेषु मध्येषु न च शस्त्रं निपातयेत् । निरापराधचित्तानि नाददीत कदाचन ॥१८०॥

आधीन हुए देशोंमें शस्त्रपात प्रयोग नहीं करना चाहिए। निरपराधी व्यक्तियोंको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए॥१८०॥

> देवतान् पूजयेत् दृद्धान् <sup>°</sup>लिङ्गिनो ब्राह्मणान् गुरून् । <sup>³</sup>परिहारेण नृपती राज्यं मोदति सर्वतः ॥१८१॥

जो देवता, वृद्ध, मुनि, ब्राह्मण, गुरुकी पूजा करता है और समस्त बुराइयोंको दूर करता है, वह राजा सर्व प्रकारसे आनन्द पूर्वक राज्य करता है।।१८१॥

राजवंशं न वोच्छिद्यात् बालवृद्धांश्र पण्डितान् । <sup>४</sup>न्यायेनार्थान् समासाद्य सार्थो राजा विवर्द्धते ॥१८२॥

किसी राज्य पर अधिकार कर छेने पर भी राजवंशका उच्छेर—विनाश नहीं करना चाहिए तथा बाल, वृद्ध और पंडितोंका भी विनाश नहीं करना चाहिए। न्यायपूर्वक जो धनादिको प्राप्त करता है, वही राजा वृद्धिंगत होता है ॥१८२॥

> धर्मोत्सवान् विवाहांश्च सुतानां कारयेद् बुधः । न चिरं धारयेद् कन्यां तथा धर्मेण वर्द्धते ॥१८३॥

अधिकार किये गये राज्यमें धर्मोत्सव करे, अधिकृत राजाकी कन्याओंका विवाह करावे और उसकी कन्याओंको अधिक समय तक न रखें, क्योंकि धर्म पूर्वक ही राज्यकी दृद्धि होती है ॥१८३॥

कार्याणि धर्मतः कुर्यात् पच्चपातं विसर्जयेत् । व्यसनैविंप्रयुक्तश्च<sup>°</sup>तस्य राज्यं विवर्द्धते ॥१८४॥

धर्म पूर्वक ही पत्तपात छोड़कर कार्य करे और सभी प्रकारके व्यसन—जुआ खेळना, मांस खाना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, शिकार खेळना, वेश्यागमन करना और मद्यपान करना इन सात व्यसनोंसे अळग रहे, उसका राज्य बढ़ता है ॥१८४॥

> यथोचितानि सर्वाणि यथा न्यायेन पश्यति । राजा कीर्तिं समाप्नोति "परत्रेह च मोदते ॥१८४॥

यथोचित सभीको जो न्यायपूर्वक देखता है, वही राजकीर्त्ति-यश प्राप्त करता है और इह छोक और परछोकमें आनन्दको प्राप्त होता है ॥१८४॥

इमं यात्राविधिं कृत्स्नां योऽभिजानाति तत्त्वतः ।

न्यायतश्र प्रयुद्धति प्राप्नुयात् स महत् पदम् ॥१८६॥

जो राजा इस यात्राविधिको वास्तविक और सम्पूर्ण रूपसे जानता है और न्यायपूर्वक व्यवहार करता है, वह महान् पद प्राप्त करता है ॥१८६॥

इति महामुनीश्वरसकलानन्दमहामुनिभद्रवाहुविरचिते महानिनिमित्तशास्त्रे राजयात्राध्यायः समाप्तः।

१. अग्निकृतस्तु मध्यस्तु शस्त्रापत्तरं निधापयेत् । २. लिङ्गस्थान । ३. परिहारं नृपतिर्देद्या-द्वामायतज्ञिनम् मु० । ४. न्यायेनार्था समं दद्यात् तथा राज्येन वर्धते । ५. सुप्तानां मु० । ६. वचोत्सिक्त-सुखप्रदः मु० । ७. तदा प्रत्यय मोदते मु० ।

विवेचन—इस प्रस्तुत यात्रा प्रकरणमें राजा महाराजाओं की यात्राका निरूपण आचार्यने किया है। अब गणतन्त्र भारतमें राजाओं की परम्परा ही समाप्त हो चुकी है। अतः यहाँ पर सर्व सामान्यके लिए यात्रा सम्बन्धकी उपयोगी बातों पर प्रकाश डाला जायगा। सर्वप्रथम यात्राके मुहूर्त्त के सम्बन्धमें कुछ लिखा जाता है। क्यों कि समयके शुभाशुभत्वका प्रभाव प्रत्येक जड़ या चेतन पदार्थ पर पड़ता है। यात्राके मुहूर्त्तके लिए शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, शुभ वार और चन्द्रवासके विचारके अतिरिक्त वारशूल, नज्ञत्रशूल, समयशूल, योगिनी और राशिके क्रमका विचार करना चाहिए।

#### यात्राके लिए शुभनत्तत्र निम्न हैं—

अश्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा ये नत्तत्र यात्राके लिए उत्तम; रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, ज्येष्ठा, मूळ और शतिभषा ये नत्तत्र मध्यम एवं भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, आश्लेषा, मचा, चित्रा, स्वाति, विशाखा ये नत्तत्र यात्राके लिए निन्दा हैं।

तिथियोंमें द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी शुभ बताई गई हैं।

#### दिक्शूल और नत्तत्रशूल तथा प्रत्येक दिशाके शुभ दिन

ज्येष्ठा नक्षत्र, सोमवार तथा शनिवारको पूर्वमें, पूर्वाभाद्रपद नत्तत्र और गुरुवारको दिल्लणमें; शुक्रवार और रोहिणी नत्तत्रको पिश्चम एवं मंगळ तथा बुधवारको उत्तराफाल्गुनी नत्तत्रमें उत्तर दिशामें यात्रा करना वर्जित है। पूर्व दिशामें रिववार, मंगळवार और गुरुवार; पिश्चममें शनिवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार; उत्तर दिशामें गुरुवार, रिववार, सोमवार और शुक्रवार एवं दिशामें बुधवार, मंगळवार, सोमवार, रिववार और शुक्रवारको गमन करना शुभ होता है। जो नत्त्रका विचार नहीं कर सकते हैं, वे उक्त शुभवारोंमें यात्रा कर सकते हैं। पूर्वदिशामें उपाकाळमें यात्रा वर्जित है। पिश्चम दिशामें गोधूळिकी यात्रा वर्जित है। उत्तर दिशामें अर्थरात्रि और दिल्लण दिशामें दोपहरकी यात्रा वर्जित है।

#### योगिनीवासविचार

नवभूम्यः शिववह्नयोऽचविश्वेऽर्क कृताः शकरसास्तुरंगा तिथ्यः । द्विदशोमा वसवश्च पूर्वेतः स्युः तिथयः समुखवामगा च शस्ताः ॥

अर्थ—प्रतिपदा और नवमीको पूर्व दिशामें; एकादशी और तृतीयाको अग्निकोण, पश्चमी और त्रयोदशीको दिल्ला दिशामें, चतुर्थी और द्वादशीको नैऋत्य कोणमें, पष्टी और चतुर्दशीको पश्चिम दिशामें, सप्तमी और पूर्णिमाको वायव्यकोणमें; द्वितीया और दशमीको उत्तर दिशामें एवं अमावास्या और अष्टमीको ईशान कोणमें योगिनीका वास होता है। सम्मुख और बायें तरफ अशुभ एवं पीछे और दाहिनी ओर योगिनी शुभ होती है।

#### चन्द्रमाका निवास

चन्द्रश्वरति पूर्वादौ क्रमान्त्रिदिक्चतुष्टये । मेपादिष्वेष यात्रायां सम्मुखस्वितिशोभनः ॥

अर्थात् मेष, सिंह और धनु राशिका चन्द्रमा पूर्वमें; वृष, कन्या और मकर राशिका चन्द्रमा दक्षिण दिशामें; तुला, मिथुन और कुम्भ राशिका चन्द्रमा पश्चिम दिशामें एवं कर्क, वृश्चिक और मीन राशिका चन्द्रमा उत्तर दिशामें वास करता है।

#### चन्द्रमाका फल

सम्मुर्खानोऽर्थलाभाय दत्तिणः सर्वसम्पदे । पश्चिमः कुरुते मृत्युं वामश्चन्द्रो धनत्त्वम् ॥

अथे—सम्मुख चन्द्रमा धन लाभ करनेवाला; द्त्रिण चन्द्रमा सुख सम्पत्ति देनेवाला; पृष्ठ चन्द्रमा शोक सन्ताप देनेवाला और वाम चन्द्रमा धन नाश करनेवाला होता है।

#### राहु विचार

अष्टासु प्रथमाद्येषु प्रहरार्धेष्वहर्निशम् । पूर्वस्यां वामतो राहस्तुर्यां तुर्यां वजेद्धिशम् ॥

अर्थ—राहु प्रथम अर्धमासमें पूर्व दिशामें, द्वितीय अर्धमासमें वायव्यकोणमें, तृतीय अर्धमासमें द्विण दिशामें, चतुर्थ अर्धमासमें ईशानकोणमें, पक्षम अर्धमासमें पश्चिम दिशामें, पष्ठ अर्धमासमें आग्नेयी दिशामें, सप्तम अर्धमासमें उत्तर दिशामें और अष्टम अर्धमासमें नैऋत्यकोणमें राहुका वास रहता है।

#### यात्राके लिए राहु आदिका विचार

जयाय दिवणो राहु योगिनी वामतः स्थिता । पृष्ठतो द्वयमप्येतचन्द्रमाः सम्मुखः पुनः ॥

अर्थ — दिशाशूलका बायीं ओर रहना, राहुका दाहिनीं ओर या पीछेकी ओर रहना, योगिनीका बायीं ओर या पीछेकी ओर रहना एवं चन्द्रमाका सम्मुख रहना यात्रामें शुभ होता है। द्वादश महीनोंमें पूर्व, दिल्लण, पश्चिम और उत्तरके क्रमसे प्रतिपदासे पूर्णिमा तक क्रमसे सौख्य, क्लेश, भीति, अर्थागम, शून्य, निःस्वत्व, मित्रता, द्रव्य क्लेश, दुःख, इष्टाप्ति, अर्थलाभ, लाभ, मंगल, वित्तलाभ, लाभ, द्रव्यप्राप्ति, धन, सौख्य, भीति, लाभ, मृत्यु, अर्थागम, सुख, कष्ट, सौख्य, क्लेश, लाभ, सुख, सौख्यलाभ, कार्य सिद्धि, कष्ट, क्लेश, कष्टसे सिद्धि, अर्थ, मृत्यु, लाभ, द्रव्यलाभ, शून्य, सौख्य, मृत्यु, अत्यन्त कष्ट फल होता है। १३,१४ और १५ तिथिका फल ३,४ और ४ तिथिके फल समान जानना चाहिए।

#### तिथि चक्र प्रकार

| पो. | मा. | फा. | चै. | वै.∣ | ज्ये. | आ  | श्रा | भा  | आ  | का. | मा. | पूर्व             | द्त्रिण   | पश्चिम     | उत्तर्   |
|-----|-----|-----|-----|------|-------|----|------|-----|----|-----|-----|-------------------|-----------|------------|----------|
| 3   | २   | 3   | 8   | ч    | ξ     | 9  | 5    | 8   | 30 | 3 3 | 9 5 | सौख्यं            | क्लेश     | भीतिः      | अर्थाग   |
| २   | ą   | 8   | ч   | ६    | y     | 5  | 8    | 90  | 33 | १२  | 9   | श्र्न्यम्         | नैःस्वम्  | निःस्व     | मित्रघाः |
| ą   | 8   | પૂ  | Ę   | y    | 5     | 8  | 90   | 99  | 93 | 3   | २   | द्रव्यक्के        | दुःखम्    | इष्टाप्तिः | अर्थः    |
| 8   | ويع | ફ   | و   | 5    | 8     | 30 | 3 9  | 9 2 | 3  | २   | 3   | लाभः              | सौख्यं    | मङ्गलम्    | वित्तरु। |
| પ્ય | ξ   | 9   | 5   | ક    | 30    | 33 | १२   | 9   | २  | ₹   | ક   | लाभः              | द्रव्यादि | धनम्       | सौरूयं   |
| ξ   | 9   | 5   | 33  | 30   | 3 3   | १२ | 3    | २   | 3  | ૪   | પ્ય | भीतिः             | लाभः      | मृत्युः    | अर्थाग   |
| 9   | п   | 8   | 90  | 33   | 9 2   | 3  | २    | ą   | 8  | ٧   | ξ   | लाभः              | कष्टम्    | द्रव्यला   | सुखम्    |
| 5   | 3   | 90  | 3 3 | १ २  | 9     | २  | 3    | 8   | 4  | Ę   | ૭   | कष्टम्            | सौरूयम्   | क्लेश      | सुखम्    |
| 8   | 30  | 33  | १२  | 3    | 3     | ₹  | ૪    | ٧,  | Ę  | છ   | _=  | सौ€य              | लाभः      | कार्यसि    | कष्टम्   |
| 30  | 33  | 3 5 | 3   | २    | ३     | 8  | 14   | ξ   | و  | 5   | 8   | क्लेशः            | कष्टम्    | અર્થઃ      | धनम्     |
| 99  | ५२  | 9   | २   | 3    | 8     | ų  | ફ    | و   | 5  | 8   | 90  | मृत्युः           | लाभः      | द्रव्यला   | ञ्ज्यम्  |
| 92  | 9   | 2   | 3   | 8    | પ્યુ  | ६  | 9    | Ŋ   | 8  | 90  | 9 9 | <b>ञ्जू</b> न्यम् | सौरूयं    | मृत्युः    | कप्ट     |

#### भद्रबाहुसंहिता

#### यात्रा मुहूर्त्त चक

|        | अश्वि० पुन० अनु० मृ० पु० रे० ह० श्र० घ० ये उत्तम हैं।        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| नच्त्र | रो० उषा० उसा० उसा० पूषा० पूमा० ज्ये० मू० श०<br>ये मध्यमहैं । |  |  |  |  |  |  |
|        | भ०कृ० ग्रा० आरले० भ० ज्ये० मू० श० वि० ये निन्द्य हैं ।       |  |  |  |  |  |  |
| तिथि   | २।३।५।७।१०।११।१२                                             |  |  |  |  |  |  |

#### चन्द्रवास चक

| पूर्व | पश्चिम | द्क्षिण | उत्तर   |  |
|-------|--------|---------|---------|--|
| मेष   | मिथुन  | वृष     | कर्क    |  |
| सिंह  | तुला   | कन्या   | वृश्चिक |  |
| धनु   | कुम्भ  | मकर     | मीन     |  |

#### समय शूल चक्र

| पूर्व  | प्रातःकाल    |
|--------|--------------|
| पश्चिम | सायंकाल      |
| दिचिण  | मध्याह्नकाल  |
| उत्तर  | अर्द्धरात्रि |

#### दिक्श्रल चक

| पूर्न  | दिचण | पश्चिम  | उत्तर   |
|--------|------|---------|---------|
| चं० श० | बु०  | स्० शु० | मं० बु० |

#### योगिनी चक

| पू० | आ० द    | ० नै०    | प०   | वा०  | उ० ् | ई०   | दिशा |
|-----|---------|----------|------|------|------|------|------|
| 819 | ३।११ १३ | हात १२।४ | १४।६ | १५।७ | १०।२ | ३०।८ | तिथि |

#### यात्राके शुभाशुभत्वका गणित द्वारा ज्ञान

शुक्लपत्तको प्रतिपदासे छेकर तिथि, वार, नत्तत्र इनके योगको तोन स्थानमें स्थापित करें और कमशः सात, आठ और तीनका भाग देनेसे यदि प्रथम स्थानमें शेष रहे तो यात्रा करनेवाला दुःखी होता है। द्वितीय स्थानमें शून्य बचनेसे धन नाश होता है और तृतीय स्थानमें शून्य शेष रहनेसे मृत्यु होती है। उदाहरण—कृष्णपत्त की एकादशी रिववार और विशाखा नक्षत्रमें भुवन-मोहनरायको यात्रा करनी है। अतः शुक्लपक्षको प्रतिषदासे कृष्णपत्तकी द्वादशी तिथि तक

गणना की तो २७ संख्या आई; रिववारकी संख्या एक ही हुई और अश्विनीसे विशाखा तक गणना की तो १६ संख्या हुई। इन तीनों अंकका योग किया तो २० + १ + १६ = ४४ हुआ। इसे तीन स्थानों पर रखकर ७, = और ३ का भाग दिया। ४४ ÷ = ६ छन्ध और २ शेप; ४४ ÷ = १४ छन्ध और २ शेप। यहाँ एक भी स्थान पर शून्य शेप नहीं आया है। अतः फळादेश उत्तम है, यात्रा करना शुभ है।

#### घातक चन्द्र विचार

मेपराशि वालोंको जन्मका, वृपराशि वालोंका पाँचवाँ, मिथुनराशि वालोंको नौवाँ, कर्कराशि वालोंको दूसरा, सिंहराशि वालोंको छठवाँ, कन्यागशि वालोंको दशवाँ, तुलाराशि वालोंको तीसरा, वृश्चिकराशि वालोंको सातवाँ, धनराशि वालोंको चौथा, मकरराशि वालोंको आठवाँ, कुम्भराशि वालोंको ग्यारहवाँ और मीनराशि वालोंको बारहवाँ चन्द्र घातक होता है। यात्रामें घातक चन्द्र त्यक्त है।

#### घातक नत्तत्र

कृत्तिका, चित्रा, शतिभपा, मघा, धिनष्ठा, आर्द्रा, मूल, रोहिणी, पूर्वाभाद्रपद, मघा, मूल और पूर्वाभाद्रपद ये नक्षत्र मेषादि बारह राशिवाले व्यक्तियोंके लिए घातक हैं। किसी-िकसी आचार्यका मत है कि मेष राशिवालोंको कृत्तिकाका प्रथम चरण, वृषराशि वालोंको चित्राका दूसरा चरण, मिथुन राशिवालोंको शतिभपाका तोसरा चरण, वृपराशि वालोंको मघाका तीसरा चरण, सिंहराशि वालोंको धिनष्ठाका प्रथम चरण, कन्याराशि वालोंको आर्द्राका तीसरा चरण, तुलाराशि वालोंको मूलका दूसरा चरण, वृश्चिक राशिको रोहिणीका चौथा चरण, धनराशि वालोंको पूर्वाभाद्रपदका चौथा चरण, मकरराशि वालोंको पूर्वाभाद्रपदका चौथा चरण और मीनराशि वालोंको पूर्वाभाद्रपदका तीसरा चरण त्याज्य है।

#### घाततिथि विचार

वृप, कत्या और मीन राशिवालोंको पञ्चमी, दशमी और पूर्णिमा वातितिथि है। मिथुन और कर्क राशिवाले व्यक्तियोंको द्वितीया, द्वादशी और सप्तमी वातितिथियाँ हैं। वृश्चिक और मेष राशिवालोंको प्रतिपदा, पष्टी और एकादशी वात तिथि हैं। मकर और तुला राशिवालोंको च ुर्थी, चतुर्दशी और नवमी वातितिथियाँ एवं धन, कुम्भ और सिंह राशिवाले व्यक्तियोंके लिए तृतीया, त्रयोदशी और अष्टमी वातितिथियाँ हैं। इनका यात्रामें त्याग परम आवश्यक है।

#### घातवार

मकर राशिवाले व्यक्तियोंको मंगलवार घातक है; वृप, सिंह और कन्या राशिवालोंको शिनवार; मिथुन राशिवाले व्यक्तिके लिए सोमवार, मेप राशिवालोंको रिववार, कर्क राशिवालोंको बुधवार; धनु, मीन और वृश्चिकको शुक्रवार एवं कुम्भ और तुला राशिवालोंको गुरुवार घातक है। इन घातक वारोंमें यात्रा करना वर्जित है।

#### घातक लग्न

मेप, वृप आदि द्वादश राशिवालोंको क्रमशः मेप, वृप, कर्क, तुला, मकर, मीन, कत्या, वृश्चिक, धनु, कुम्भ, मिथुन और सिंह लग्न घातक हैं। अतः यात्रामें वर्जित हैं।

#### राशिज्ञात करनेकी विधि

चू, चे, चोला, ली, ऌ , ले लो और आ इन अन्नरोंमें से कोई भी अक्षर अपने नामके आदिका हो तो मेपराशि; ई, उ, ए, ओ, वा, बी, बू , वे और वो इन अक्षरोंमें से कोई भी अन्नर अपने नामका आदि अत्तर हो तो मिथुन राशि; ही, हू हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो इन अत्तरोंमें से कोई भी अत्तर अपने नामका आदि अत्तर हो तो कर्क राशि; मा मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे इन अत्तरोंमेंसे कोई भी अत्तर नामका आदि अक्षर हो तो सिंह राशि; टो, पा, पी, पू, ष, ण ठ, पे और पो इन अक्षरोंमें से कोई भी अक्षर नामका आदि अत्तर हो तो कन्या राशि; रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते इन अत्तरोंमेंसे कोई भी अक्षर नामके आदिका अत्तर हो तो तुला राशि; तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यो और यू इन अत्तरोंमें से कोई भी अत्तर नामके आदिका अत्तर हो तो वृश्चिक राशि; ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे इन अत्तरोंमें से कोई भी अक्षर नामका आदि अक्षर हो तो धनु राशि; भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी इन अक्षरोंमें से कोई भी अत्तर नामके आदि का अत्तर हो तो मकर राशि; गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो और दा इन अत्तरोंमें से कोई भी अत्तर नामका आदि अत्तर हो तो कुम्भ राशि एवं दी, दू, था, भ, च, दे, दो, चा और ची इन अत्तरोंमें से कोई भी अत्तर नामका आदि अत्तर हो तो कुम्भ राशि एवं दी, दू, था, भ, च, दे, दो, चा और ची इन अत्तरोंमें से कोई भी अत्तर नामका आदि कत्तर हो तो सीन राशि होती है!

#### संचिप्त विधि

आळा = मेप, उवा = वृष, काळा = मिथुन, डाहा = कर्क, माटा = सिंह, पाठा = कन्या, राता = तुळा, नोया वृश्चिक, मूधा फाढ, = मकर, गोसा = कुम्भ, दाचा = मीन  $\dagger$ 

उपर्युक्त अत्तर विधि परसे अपनी राशि निकालकर घाततिथि, घातनत्तत्र, घातवार और घात लग्नका विचार करना चाहिए।

यात्राकालीन शकुन—ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, गौ, सरसों, कमल, वस्न, वेश्या, बाजा, मोर, पपैया, नेवला, बंधा हुआ पशु, मांस, श्रेष्ठ वाक्य, फूल, ऊख, भरा कलश, छाता, मृत्तिका, कन्या, रत्न, पगड़ी, विना बंधा हुआ सफेद बैल, मिंदरा, पुत्रवती स्त्री, जलती हुई अग्नि और मछली आदि पदार्थ यात्राके लिए गमन करते हुए दिखलाई पड़ें तो शुभ शकुन समभना चाहिए। सीसा, काजल, धुला वस्न, अथवा धोये हुए वस्न लिये हुए धोबी, मलली, घृत, सिंहासन, रोदनरहित मुर्दा, ध्वजा, शहद, मेढा, धनुष, गोरोचन, भरद्वाजपत्ती, पालकी, वेदध्विन, श्रेष्ठ स्तोत्रपाठकी ध्विन, मांगलिक गायन और अंकुश ये पदार्थ यात्राके समय सम्मुख आवें और बिना जलका बड़ा लिये हुए आदमी पीछे जाता हो तो अत्युत्तम है।

वाँम स्त्री, चमड़ा, धानकी भूसो, हाड़, सर्प, छवण, अंगार, इन्धन, हिजड़ा, विष्ठा छिये पुरुष, तैल, पागल व्यक्ति, चर्वी, औषध, शत्रु, जटावाला व्यक्ति, संन्यासी, तृण, रोगी, मुनि और बालकके अतिरिक्त अन्य नंगा व्यक्ति, तेल लगाकर विना स्नान किये हुए, छूटे केश, जातिसे पितत, कान-नाक कटा व्यक्ति, भूखा, रुधिर, रजस्वला स्त्री, गिरगिट, निज घरका जलना, विलावोंका लड़ना और सम्मुख छींक यात्रामें अशुभ है। गेरूसे रंगा कपड़ा, या इस प्रकारके वस्त्रोंको धारण करनेवाला व्यक्ति, गुड़, छाछ, कीचड़, विधवा स्त्री, कुबड़ा व्यक्ति, लड़ाई, शरीरसे वस्त्र गिर जाना, भैंसोंकी लड़ाई, काला अन्न, रूई, वमन, दाहिनी ओर गर्दभ शब्द, अतिक्रोध, गर्भवती, शिरमुण्डा, गीले वस्त्र वाला, दुष्ट वचन बोलनेवाला, अन्धा और बहिरा ये सब यात्रा समयमें सम्मुख आवें तो अति निन्दित हैं।

गोहा, जाहा, शूकर, सर्प और खरगोशका शब्द शुभ होता है। निज या परके मुखसे इनका नाम लेना शुभ है, परन्तु इनका शब्द या दर्शन शुभ नहीं है। रीछ और वानरका नाम लेना और सुनना अशुभ है, पर शब्द सुनना शुभ होता है। नदीका तैरना, भयकार्य, गृहप्रवेश और नष्ट वस्तुका देखना साधारण शुभ है। कोयल, छिपकली, पोतकी, शूकरी, रता, पिंगला, छछुन्दरि, सियारिन, कपोत, खञ्जन, तीतर इत्यादि पत्ती यदि राजाकी यात्राके समय वाम भाग-में हों तो शुभ हैं। छिक्कर, पपीहा, श्रीकण्ठ, वानर और रुरुमृग यात्रा समय दिल्लण भागमें हों तो शुभ है। दाहिनी ओर आये हुए मृग और पत्ती यात्रामें शुभ होते हैं। विषम संख्यक मृग अर्थात् तीन, पाँच, सात, नी, ग्यारह, तेरह, पन्द्रह, सत्रह, उन्नीस, इक्कीस आदि संख्यामें मृगोंका भुण्ड चलते हुए साथ दें तो शुभ है। यात्रा समय बायीं ओर गदहेका शब्द शुभ है। यदि सिरके उपर दही की हण्डी रखे हुए कोई ग्वालिन जा रही हो और दहीके कण गिरते हुए दिखलाई पड़ें तो यह शकुन यात्राके लिए अत्यन्त शुभ है। यदि दहीकी हंडी काले रंगकी हो और वह काले रंगके वस्त्रसे आच्छादित हो तो यात्रामें आधी सफलता मिलती है। श्वेतरंगकी हंडी श्वेतवस्त्रसे आच्छादित हो तो पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यदि रक्तवस्त्रसे आच्छादित हो तो यश प्राप्त होता है, पर यात्रामें कठिनाइयाँ अवश्य सहन करनी पड़ती हैं। पीतवर्णके वस्त्रसे आच्छादित होनेपर धनलाभ होता है तथा यात्रा भी सफलतापूर्वक निर्विदन हो जाती है। हरे-रंगका वस्त्र विजयकी सूचना देता है तथा यात्रा करनेवालेकी मनोकामना सिद्ध होनेकी ओर संकेत करता है। यदि यात्रा करनेके समय कोई व्यक्ति खाळी घड़ा लेकर सामने आवे और तत्काल भरकर साथ-साथ वापस चले तो यह शक्कन यात्राकी सिद्धिके लिए अत्यन्त शुभकारक है। यदि कोई व्यक्ति भरा घड़ा लेकर सामने आवे और तत्काल पानी गिराकर खाली घड़ा लेकर चले तो यह शकुन अशुभ है। यात्राकी कठिनाइयोंके साथ धनहानिकी सूचना देता है।

यात्रा समयमें काकका विचार-यद् यात्राके समय काक वाणी बोलता हुआ वामभागमें गमन करे तो सभी प्रकारके मनोरथोंकी सिद्धि होती है। यदि काक मार्गमें प्रदक्षिणा करता हुआ बायें हाथ आ जाने तो कार्यकी सिद्धि, क्षेम, कुशल तथा मनोरथोंकी सिद्धि होती है। यदि पीठ पीछे काक मन्दरूपमें मधुर शब्द करता हुआ गमन करे अथवा शब्द करता हुआ उसी ओर मार्गमें त्रागे बढ़े, जिधर यात्राके लिए जाना है, अथवा शब्द करता हुआ काक आगे हरे वृत्तकी हरी डाली पर स्थित हो और अपने पैरसे मस्तकको खुजला रहा हो तो यात्रामें अभीष्ट फलकी सिद्धि होती है। यदि गमनकालमें काक हाथीके ऊपर बैठा दिखलाई पड़े या हाथी पर बजते हुए बाजों पर बैठा हुआ दिखलाई पड़े तो यात्रामें सफलता मिलती है, साथ ही धन-धान्य, सवारी, भूमि आदिका लाभ होता है। यदि काक घोड़ेके ऊपर स्थित दिखलाई पड़े तो भूमिलाभ, मित्रलाभ एवं धनलाभ करता है। देवमन्दिर, ध्वजा, ऊँचे महल, धान्यकी राशि, अन्नके ढेर एवं उन्नत भूमि पर बैठा हुआ काक मुँहमें सूखी घास लेकर चबा रहा हो तो निश्चय यात्रामें अर्थ लाभ होता है। इस प्रकारकी यात्रामें सभी प्रकारके सुख साधन प्रस्तुत रहते हैं। यह यात्रा अत्यन्त सुखकर मानी जाती है। आगे-पीछे काक गोबरके ढेर पर बैठा हो या दुधवाले-बड़, पीपल आदि पर स्थित होकर बीट कर रहा हो अथवा मुँहमें अन्न, फल, मूल, पुष्प आदि हों तो अनायास ही यात्राकी सिद्धि होती है। यदि कोई स्त्री जलका भरा हुआ कलश लेकर आवे और उस पर काक स्थित होकर शब्द करने लगे तथा जलके भरे हुए घड़े पर स्थित हो काक शब्द करे तो स्त्री और धनकी प्राप्ति होती है। यदि शय्याके उत्तर स्थित होकर काक शब्द करे तो आप्तजनोंकी प्राप्ति होती है। गायकी पीठ पर बैठकर या दुर्वा पर बैठकर अथवा गोवर पर बैठकर काक चोंच घिसता हो तो अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थीकी प्राप्ति होती है। धान्य, दूध, दही, मनोहर अंकुर, पत्र, पुष्प, फल, हरे-भरे वृत्त पर स्थित होकर काक बोलता जाय तो सभी प्रकारके इच्छित कार्य सिद्ध होते हैं। वृत्तोंके ऊपर स्थित होकर काक शान्त शब्द बोले तो स्त्रीप्रसंग हो, धन-धान्य पर स्थित होकर शान्त शब्द करे तो धन-धान्यका लाभ हो एवं गायकी पीठ पर स्थित होकर शब्द करे तो स्त्री, धन, यश और उत्तम भोजनकी प्राप्ति होती है। ऊँटकी पीठ पर स्थित होकर शान्त शब्द करे, गदहेकी पीठ पर स्थित होकर शान्त शब्द करे

तो धनलाभ और सुखकी प्राप्ति होती है। यदि शुकर, बैल, खाली घड़ा, मुद्दी मनुष्य या मुद्दी पशु, पाषाण और सुखे वृत्तकी डाली पर स्थित होकर काक शब्द करे तो यात्रामें ज्वर, अर्थहानि, चोरों द्वारा धनका अपहरण एवं यात्रामें अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। यदि काक दिच्चणकी ओर गमन करे, दिच्चणकी ओर ही शब्द करे, पीछेसे सम्मख आवे, कोलाहल करता हो और प्रतिलोम गति करके पीठ पीछेकी ओर चला आवे तो यात्रामें चोट लगती है, रक्तपात होता है तथा और भी अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। बलिभोजन करता हुआ काक बाईं ओर शब्द करता हो और वहाँसे दक्षिणकी ओर चला आवे एवं वामप्रदेशमें प्रतिलोम गमन करता हो तो यात्रामें अनेक प्रकारके विध्न होते हैं। आर्थिकहानि भी होती है। यदि गमनकालमें काक दिल्ला बोलकर पीठ पीछेकी ओर चला जाय तो किसीकी हत्या सुनाई पड़ती है। गायकी पूँछ या सर्पके बिल पर बैठा हुआ काक दिखलाई पड़े तो मार्गमें सर्पदर्शन, नाना तरहके संघर्ष और भय होते हैं। यदि काक आगे कठोर शब्द करता हुआ स्थित हो तो हानि, रोग; पीठ पीछे स्थित हो कठोर शब्द करे तो मृत्यू एवं खाळी बैठकर शब्द कर रहा हो तो यात्रा सदा निन्दित है। सुखे काठके ट्रॅंकको तोड़कर चोंचके अग्रभागमें दबाकर रखा हो और बायें भागमें स्थित हो तो मृत्य, नाना प्रकारके कष्ट होते हैं। यदि चोंचमें काक हड़ी दबाये हो तो अशुभ फल होता है। वामभागमें सुखे वृत्तपर काक स्थित हो तो अतिरोग, खाली या तीखे वृत्त पर बैठा हो तो यात्रामें कलह और कार्यनाश एवं काँटेदार वृत्तपर स्थित होकर रूखा शब्द करे तो यात्रामें मृत्य होती है।

भग्नशरणके वृत्त पर स्थिति काक कठोर शब्द करता हो तो यात्रामें धनत्त्वय, कुटुम्बी मरण एवं नाना तरहसे अशुभ होता है। यदि छत पर बैठकर काक बोछता हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस शकुनके होने पर यात्रा करनेसे वज्रपात—विज्ञली गिरती है। यदि कडेके ढेर पर या राख-भस्मके ढेर पर स्थित होकर काक शब्द करे तो कार्यका नाश होता है। अपयश, धनत्त्रय एवं नाना तरहके कष्ट यात्रामें उठाने पड़ते हैं। छता, रस्सी, केश, सूखी छकड़ी, चमड़ा, हड़ी, फटे-पुराने चिथड़े, वृक्षोंकी छाल, रुधिरयुक्त चस्त, जलती लकड़ी एवं कीचड काक की चोंचमें दिखलाई पड़े तो यात्रामें पापयुक्त कार्य करने पड़ते हैं, यात्रामें कष्ट होता है, धनव्य या धनकी चोरी, अचानक दुर्घटनाएँ आदि घटित होती हैं। छाया, आयुध, छत्र, घड़ा, हड्डी, वाहन, काष्ठ एवं पाषाण चोंचमें रखे हुए काक दिखलाई पड़े तो यात्रा करनेवाले की मृत्यु होती है। एक पाँव समेटकर, चक्चल चित्त होकर जोर-जोरसे कठोर शब्द करता हो तो काक युद्ध, भगड़े, मार-पीट आदिकी सूचना देता है। यदि यात्रा करते समय काक अपनी वीट यात्रा करनेवालेके मस्तक पर गिरा दे तो यात्रामें विपत्ति आती है। नदीतट या मार्गमें काक तीत्रस्वर बोले तो अत्यन्त विपत्तिकी सूचना समभ लेनी चाहिए। यात्राके समयमें यदि काक रथ, हाथी, घोड़ा और मनुष्यके मस्तक पर बैठा दीख पड़े तो पराजय, कष्ट, चोरी और मनुष्यके सूचना समभनी चाहिए। शास्त्र, ध्वजा, छत्र पर स्थित होकर काक आकाशकी ओर देख रहा हो तो यात्रामें सफलता समभनी चाहिए।

यात्रामें उल्लुका विचार—यदि यात्राकालमें उल्लु बाई ओर दिखलाई पड़े तथा उल्लु अपना भोजन भी साथमें लिये हो तो यात्रा. सफल होती है। यदि उल्लु वृत्तपर स्थित होकर अपना भोजन सख्चय करता हुआ दिखलाई पड़े तो यात्रा करनेवाला इस यात्रामें अवश्य धनलाभ कर छौटता है। यदि गमन करनेवाले पुरुषके वाम भागमें उल्लुका प्रशान्तमय शब्द हो और दिखण भागमें असम शब्द हो तो यात्रामें सफलता मिलती है। किसी भी प्रकारकी वाधा नहीं आती है। यदि यात्राकत्तीके वामभागमें उल्लु शब्द करता हुआ दिखलाई पड़े अथवा बाई ओरसे उल्लुका शब्द सुनाई पड़े तो यात्रा प्रशस्त होती है। यदि पृथ्वी पर स्थित होकर उल्लु

शाब्द कर रहा हो तो धनहानि, आकाशमें स्थित होकर शब्द कर रहा हो तो कलह, दिन्नण भागमें स्थित होकर शब्द कर रहा हो तो कलह या मृत्युतुल्य कष्ट होता है। यदि उल्ल्क्का शब्द तैजस और पवनयुक्त हो तो निश्चयतः यात्रा करनेवाले की मृत्यु होती है। यदि उल्ल्क् पहले बायीं ओर शब्द करे, पश्चात् दिन्णकी ओर शब्द करे तो यात्रामें पहले समृद्धि, सुख और शान्ति; पश्चात् कष्ट होता है। इस प्रकारके शकुनमें यात्रा करनेसे कभी-कभी मृत्यु तुल्य भी कष्ट भोगना पड़ता है।

नीलकण्ठ विचार—यदि यात्राकालमें नीलकण्ठ स्वस्तिक गतिमें भद्य पदार्थोंको प्रहण कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिखलाई पड़े तो सभी प्रकारके मनोरथोंकी सिद्धि होती है। यदि दिखण—दाहिनी ओर नीलकण्ठ गमन समयमें दिखलाई पड़े तो विजय, धन, यश और पूण सफलता प्राप्त होती है। यदि नीलकण्ठ काकको पराजय करता हुआ सामने दिखलाई पड़े तो निर्विध्न यात्राकी सिद्धि करता है। यदि वनमध्यमें रुदन करता हुआ नीलकण्ठ सामने आवे अथवा भयङ्कर शब्द करता हुआ या घवड़ाकर शब्द करता हुआ आगे आवे तो यात्रामें विध्न आते हैं। धन चोरी चला जाता है और जिस कार्यकी सिद्धिके लिए यात्रा को जाती है वह सफल नहीं होता। यदि यात्राकालमें नीलकण्ठ मयूरके समान शब्द करे तो यशप्राप्ति, धनलाभ, विजय एवं निर्विध्न यात्रा सिद्ध होती है। गमन करनेवाले व्यक्तिके आगे-आगे कुछ दूर तक नीलकण्ठके दर्शन हों तो यात्रा सफल होती है। धन, विजय और धश प्राप्त होता है। शत्रु भी यात्रामें मित्र वन जाते हैं तथा वे भी सभी तरह की सहायता करते हैं।

खंजन विचार—यदि यात्राकालमें खंजनपत्ती हरे पत्र, पुष्प और फल युक्त वृत्तपर स्थित दिखलाई पड़ें तो यात्रा सफल होती हैं; मित्रोंसे मिलन, शुभ कार्योंकी सिद्धि एवं लक्ष्मीकी प्राप्त होती हैं। हाथी, घोड़ाके बंधने स्थानमें, उपवन, घरके समीप, देवमन्दिर, राजमहल आदिके शिखर पर खंजन बैठा हुआ सशब्द दिखलाई पड़े तो यात्रा सफल होती हैं। दहीं, दूध, घृत आदिको मुखमें लिये हुए खंजन पत्ती दिखलाई पड़े तो नियमतः लक्ष्मीकी प्राप्ति होतो है। यात्रामें इस प्रकारके शुभ शकुन मिलते हैं, जिनसे चित्त प्रसन्न रहता है तथा बिना किसी प्रकारके कष्टके यात्रा सिद्ध हो जाती है। सहस्रों व्यक्ति सहायक मिल जाते हैं। छाया सहित, सुन्दर, फल-पुष्प युक्त वृत्तपर खंजन पक्षी दिखलाई पड़े तो लक्ष्मीकी प्राप्तिके साथ विजय, यश और अधिकारोंकी प्राप्ति होती है। खंजनका दर्शन यात्राकालमें बहुत ही उत्तम माना जाता है। गधा, ऊँट, श्वानकी पीठपर खंजन पक्षी दिखलाई पड़े अथवा अशुचि और गन्दे स्थानोंपर बैठा हुआ खंजन दिखलाई पड़े तो यात्रामें बाधाएँ आती हैं, धनहानि होती है और पराजय भी होता है।

तोता विचार—-यदि गमन समयमें दाहिनों ओर या सम्मुख तोता दिखलाई पड़े तथा यह मधुर शब्द कर रहा हो, बन्धन मुक्त हो तो यात्रामें सभी प्रकारसे सफलता प्राप्त होती हैं। यदि तोता मुखमें फल द्वाये और वायें पैरसे अपनी गर्दन खुजला रहा हो तो यात्रामें धन-धान्यकी प्राप्ति होती हैं। हरित फल, पुष्प और पत्तोंसे युक्त वृचके ऊपर तोता स्थित हो तो यात्रामें विजय, सफलता, धन और यशकी प्राप्ति सममनी चाहिए। किसी विशेष व्यक्तिसे मिलनेके लिए यदि यात्रा की जाय और यात्राके आरम्भमें तोता जयनाद करता हुआ दिखलाई पड़े तो यात्रा पूर्ण सफल होती हैं। यदि गमनकालमें तोता वाई ओरसे दाहिनी ओर चला आवे और प्रदित्तणा करता हुआ सा प्रतीत हो तो यात्रामें सभी प्रकारकी सफलता सममनी चाहिए। यदि तोता शरीरको कँपाता हुआ इधरसे उधर घूमता जाय अथवा निन्दित, दृषित और घृणित स्थलोंपर जाकर स्थित हो जाय तो यात्राकी सिद्धिमें कठिनाई होती हैं। मुक्त विचरण करनेवाला तोता यदि सामने फल या पुष्पको कुरेदता हुआ दिखलाई पड़े तो धनप्राप्तिका योग सममना चाहिए। यदि तोता हदन करता हुआ या किसी प्रकारके शोक शब्दको करता हुआ सामने आवे

तो यात्रा अत्यन्त अशुभ होती है। इस प्रकारके शकुनमें यात्रा करनेसे प्राणघातका भी भय रहता है।

चिड़िया विचार—यदि छोटी लाल मुनैया सामने दिखलाई पड़े तो विजय, पीठ पीछे शब्द करे तो कष्ट, दाहिनी ओर शब्द करती हुई दिखलाई पड़े तो हुष एवं बाई ओर धनचय, रोग या अनेक प्रकारकी आपित्तयोंकी सूचना देती है। जिस चिड़ियाके सिरपर कलंगी हो, यदि वह सामने या दाहिनी ओर दिखलाई पड़े तो शुभ, बाई ओर और पीठ पीछे उसका रहना अशुभ होता है। मुँहमें चारा लिये हुए दिखलाई पड़े तो यात्रामें सभी प्रकारकी सिद्धि, धन-धान्यकी प्राप्ति, सांसारिक सुखोंका लाभ एवं अभीष्ट मनोरथोंकी सिद्धि होती है। यदि किसी भी प्रकारकी चिड़ियाँ आपसमें लड़ती हुई सामने गिर जॉय तो यात्रामें कलह, विवाद, भगड़ाके साथ मृत्यु भी प्राप्त होती है। चिड़ियाके परोंका टूटकर सामने गिरना यात्राकर्त्ताको विपत्तिकी सूचना देती है। चिड़ियाका लंगड़ाकर चलना और धूलमें स्नान करना यात्रामें कष्टोंकी सूचना देती है।

मयूर विचार—यात्रामें मयूरका नृत्य करते हुए देखना अत्यन्त शुभ होता है। मधुर शब्द करते एवं नृत्य करते हुए मयूर यदि यात्रा करते समय दिखलाई पड़े तो यह शकुन अत्यन्त उत्तम है, इसके द्वारा धन-धान्यकी प्राप्ति, विजय प्राप्ति, सुख एवं सभी प्रकारके अभीष्ट मनोरथोंकी सिद्धि समभ लेनी चाहिए। मयूरका एक ही भटकेमें उड़कर सूखे वृत्तपर बैठ जाना यात्रामें विपत्तिकी सूचना देता है।

हाथी विचार—यदि प्रस्थान कालमें हाथी सूँड़को उत्पर किये हुए रिखलाई पड़े तो यात्रामें इच्छाओंकी पूर्ति होती है। यदि यात्रा करते समय हाथीका दाँत ही दूटा हुआ दिखलाई पड़े तो भय, कष्ट और मृत्यु होती है। गर्जना करता हुआ मदोन्मत्त हाथी यदि सामने आता हुआ दिखलाई पड़े तो यात्रा सफल होती है। जो हाथी पीलवानको गिराकर आगे दौड़ता हुआ आवे तो यात्रामें कष्ट, पराजय, आर्थिक क्षति आदि फलोंकी प्राप्ति होती है।

अश्व विचार—यदि प्रस्थानकालमें घोड़ा हिनहिनाता हुआ दाहिने पैरसे पृथ्वीको खोद रहा हो और दाहिने अंगको खुजला रहा हो तो वह यात्रामें पूर्ण सफलता दिलाता है तथा पद वृद्धिको सूचना देता है। घोड़ेका दाहिनी ऋोर हिनहिनाते हुए निकल जाना, पूलको फटकारते हुए चलना एवं दाना खाते हुए दिखलाई पड़ना शुभ है। घोड़ेका लेटे हुए दिखलाई पड़ना, कानोंको फटफटाना, मल-मूत्र त्याग करते हुए दिखलाई पड़ना यात्राके लिए अशुभ होता है।

गधा विचार—वामभागमें स्थित गर्दभ अतिदीर्घ शब्द करता हुआ यात्रामें शुभ होता है। आगे या पीछे स्थित होकर गधा शब्द करे तो भी यात्राकी सिद्धि होती है। यदि प्रयाणकालमें गधा अपने दाँतोंसे अपने कन्धेको खुजलाता हो तो धनकी प्राप्ति, सफल मनोरथ और यात्रामें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होता है। यदि संभोग करता हुआ गधा दिखलाई पड़े तो स्त्रीलाभ, युद्ध करता हुआ दिखलाई पड़े तो बध-बंधन एवं देह या कानको फटफटाता हुआ दिखलाई पड़े तो कार्य नाश होता है। खबरका विचार भी गधेके विचारके समान ही है।

वृषभ विचार—प्रयाणकालमें वृषभ बाईं ओर शब्द करे तो हानि, दाहिनो ओर शब्द करे और सींगोंसे पृथ्वीको खोदे तो शुभ; घोर शब्द करता हुआ साथ-साथ चले तो विजय एवं दिज्ञणकी ओर गमन करता हुआ दिखलाई पड़े तो मनोरथ सिद्धि होती है। बैल या साँड़ बाईं ओर आकर बायीं सींगसे पृथ्वीको खोदे, बाईं करवट लेटा हुआ दिखलाई पड़े तो अशुभ होता है। यात्राकालमें बैल या साँड़का बाईं ओर आना भी अशुभ कहा गया है।

महिष विचार—दो महिष सामने छड़ते हुए दिखलाई पड़ें तो अशुभ, विवाद, कलह और युद्धकी सूचना देते हैं। महिषका दाहिनी ओर रहना, दाहिनी सींगसे या दाहिनी ओर स्थित . होकर दोनों सीगोंसे मिट्टीका स्रोदना यात्रामें विजयकारक है । बेल और महिष दोनोंकी छींक यात्रामें वर्जित है ।

गाय विचार—गर्भिणी गाय, गर्भिणी भैंस और गर्भिणी वकरीका यात्रा कालमें सम्मुख या दाहिनी ओर आना शुभ हैं। रंभाती हुई गाय सामने आवे और बच्चेको दूध पिला रही हो तो यात्राकालमें अत्यधिक शुभ माना जाता है। जिस गायका दूध दुहा जा रहा हो, वह भी यात्राकालमें शुभ होती है। रंभाती हुई, बच्चेको देखनेके लिए उत्सुक, हर्पयुक्त गायका प्र्याणकालमें दिखलाई पड़ना शुभ होता है।

विडाल विचार—यात्राकालमें बिल्ली रोती हुई, लड़तो हुई, ल्लींकती हुई दिखलाई पड़े तो यात्रामें नाना प्रकारके कष्ट होते हैं। बिल्लीका रास्ता काटना भी यात्रामें संकट पैदा कराता है। यदि अकस्मात बिल्ली दाहिनी ओरसे बाई ओर आवे तो कि क्चित्र शुभ और बाई ओरसे दाहिनी ओर आवे तो अत्यन्त अशुभ होता है। इस प्रकारका बिल्लीका आना यात्रामें संकटोंकी सूचना देता है। यदि बिल्ली चूहेको मुखमें दबाये सामने आ जाय तो कष्ट, रोटोका टुकड़ा दबाकर सामने आवे तो यात्रामें लाभ एवं दही या दूध पीकर सामने आवे तो साधारणतः यात्रा सफल होती है। बिल्लोका रुदन यात्राकालमें अत्यन्त वर्जित है, इससे यात्रामें मृत्यु या तत्तुल्य कष्ट होता है।

कुत्ता विचार-यात्रा कालमें कुत्ता दिल्ला भागसे वाम भागमें गमन करे तो शुभ और कुत्तिया वाम भागसे द्विण भागकी ओर आवे तो शुभ; सुन्दर वस्तुको मुखमें छेकर यदि कुत्ता सामने दिखलाई पड़े तो यात्रामें लाभ होता है। व्यापारके निमित्त की गई यात्रा अत्यन्त सफल होती है। यदि कुत्ता थोड़ी-सी दूर आगे चलकर, पुनः पीछेकी ओर लौट आवे तो यात्रा करने वालेको सुखः प्रसन्न क्रीड़ा करता हुआ कुत्ता सम्मुख आनेके उपरान्त पीछेकी ओर लौट जाय तो यात्रा करनेवालेको धन-धान्यकी प्राप्ति होती है। इस प्रकारके शकुनसे यात्रामें विजय, सुख और शान्ति रहती है। यदि श्वान ऊँचे स्थानसे उतर कर नीचे भागमें आ जाय तथा यह दाहिनी ओर आ जावे तो शुभकारक होता है। निर्विद्न यात्राकी सिद्धि तो होती ही है, साथ ही यात्रा करनेवालेको अत्यधिक सम्मानकी प्राप्ति होती है। हाथीके वँधनेके स्थान, घोडाके स्थान, शया, आसन, हरी घास, छत्र, ध्वजा, उत्तम वृज्ञ, घड़ा, ईटोंके ढेर, चमर, ऊँची भूमि आदि स्थानों पर मूत्र करके कुत्ता यदि मनुष्यके आगे गमन करे तो अभीष्ट कार्योंकी सिद्धि हो जाती है। यात्रा सभी प्रकारसे सफल होती है। सन्तुष्ट, पुष्ट, प्रसन्न, रोगरिहत, आनन्द्युक्त, लीला सहित एवं क्रीड़ा सहित कुत्ता सम्मुख आवे तो अभीष्ट कार्योंकी सिद्धि होती है। नवीन अन्न, घृत, निष्ठा, गोबर इनको मुखमें धारण कर दाहिनी ओर और बाई ओर देखता हुआ श्वान सामने आवे तो सभी प्रकारसे यात्रा सफल होती है। यदि श्वान आगे पृथ्वीको खोदता हुआ यात्र। करनेवालेको देखे तो निस्सन्देह इस यात्रासे धनलाभ होता है। यदि कुत्ता गमन करनेवालेको आकर सुँघे, अनुलोम गतिसे आगे बढे, पैरसे मस्तकको खुजलावे तो यात्रा सफल होती है। श्वान गमन कर्त्ताके साथ-साथ बाई ओर चले तो सुन्दर रमणी, धन और यशकी प्राप्ति कराता है। श्वान जूता मुँहमें लेकर सामने आवे या साथ-साथ चले; हड्डी लेकर सामने आवे या साथ-साथ चले; केश, वल्कल, पाषाण, जीर्णवस्त्र, अंगार, भस्म, ईंधन, ठीकरा इन पदार्थीको सुँहमें लेकर खान सामने आवे तो यात्रामें रोग, कष्ट, मरण, धन हानि आदि फल प्राप्त होते हैं। काष्ठ, पाषाणको कत्ता मुखमें लेकर यात्रा करनेवालेके सामने आवे; पुँछ, कान और शरीरको यात्रा करनेवालेके सामने हिलावे तो यात्रामें धन हरण, कष्ट एवं रोग आदि होते हैं। यदि यात्रा करनेवाला कुत्ताको जल, वृत्तकी लकड़ी, अग्नि, भस्म, केश, हड्डी, काष्ठ, सींग, श्मशान, भूसा, अंगार, शृल, पापाण, विष्ठा, चमडा आदि पर मूत्र करते हुए देग्वे तो यात्रामें नाना प्रकारके कष्ट होते हैं।

श्रगाल विचार—जिस दिशामें यात्रा की जा रही हो, उसी दिशामें श्रगाल या श्रगालीका शब्द सुनाई पड़े तो यात्रामें सफलता प्राप्त होती है। यदि पूर्व दिशाकी यात्रा करनेवाले व्यक्तिके समस्त श्रगाल या श्रगाली आजाय और वह शब्द भी कर रही हो तो यात्रा करनेवालेको महान् संकटकी सूचना देती है। यदि सूर्य सम्मुख देखती हुई श्रगाली वाई ओर वोले तो भय, दाहिनी ओर बोले तो अर्थनाश और पीठ पीछे वोले तो कार्यहानि फल होता है। दिस्तण दिशाकी यात्रा करनेवाले व्यक्तिके दाहिनी ओर श्रगाली शब्द करे तो यात्रामें सफलताकी सूचना देती है। इसी दिशाके यात्रीके आगे सूर्यकी ओर मुँहकर श्रगाली बोले तो मृत्युकी प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशाको गमन करनेवालेके सम्मुख श्रगाली बोले तो किख्चित् हानि और सूर्यकी ओर मुँह करके बोले तो अत्यन्त संकटको सूचना देती है। यदि पश्चिम दिशाके यात्रीके पीठ पीछे श्रगाली शब्द करती हुई चले तो अर्थनाश, बाई ओर शब्द करे तो अर्थागम होता है। उत्तर दिशाको गमन करनेवाले व्यक्तिके पीठ पीछे श्रगाली सूर्यकी ओर मुँहकर बोले तो यात्रामें अर्थहानि और मरण होता है। यदि यात्राकालमें श्रगाली दाहिनी ओरसे निकलकर बाई ओर चली जाय और वहीं पर शब्द करे तो यात्रामें सफलताकी सूचना समफनी चाहिए। श्रगालीके शब्दकी कर्कशता और मधुरताके अनुसार फलमें ही अनाधिकता हो जाती है।

यात्रामें छींक विचार—छींक होनेपर सभी प्रकारके कार्योंको बन्दकर देना चाहिए। गमन कालमें छींक होनेसे प्राणोंकी हानि होती है। सामने छींक होनेपर कार्यका नाश, दाहिने नेत्रके पास छींक हो तो कार्यका निषेध, दाहिने कानके पास छींक हो तो धनका चय, दिच्चण कानके पृष्ठ भागमें छींक हो तो शत्रुओंकी वृद्धि, बायें कानके पास छींक हो तो जय, बायें कानके पृष्ठ भागकी ओर छींक हो तो भोगोंकी प्राप्ति, बायें नेत्रके आगे छींक हो तो धनलाभ होता है। प्रयाण कालमें सम्मुखको छींक अत्यन्त अशुभ कारक है और दाहिनी छींक धन नाश करनेवाली है। अपनी छींक अत्यन्त अशुभकारक होती है। ऊँचे स्थानकी छींक मृत्युमय है, पीठ पीछेकी छींक भी शुभ होती है। छींक का विचार डाकने निम्न प्रकार किया है।

दिचन छोंकें धन लै दीजे, नैरित कोन सिंहासन दीजे ।।
पिछम छोंके मिठ भोजना, गेलो पलटे वायव कोना ।।
उत्तर छोंके मान समान, सर्व सिद्ध लै कोन ईशान ।।
प्रब खिंका मृत्यु हंकार, अग्निकोन में दुःख के भार ।।
सबके छिका कहिगेल 'डाक' अपने छिका निहं कस काज ।।
आकाशक छिके जे नर जाय, पलटि अब मन्दिर निहं खाय ।।

अर्थात्—दक्षिण दिशासे होनेवाली छींक धन हानि करती है, नैऋयत्कोणकी छींक सिंहा-सन दिलाती है, पश्चिम दिशाकी छींक मीठा भोजन और वायव्य कोणकी छींक द्वारा गया हुआ व्यक्ति सकुशल वापस लौट आता है। उत्तरकी छींक मान-सम्मान दिलाती है, ईशानकोण की छींक समस्त सनोरथोंकी सिद्धि करती है। पूर्वकी छींक मृत्यु और अग्निकोणकी दुःख देती है। यह अन्य लोगोंकी छींक फल है। अपनी छींक तो सभी कार्योंको नष्ट करनेवाली होती है। अतः अपनी छींकका सदा त्याग करना चाहिए। ऊँच स्थान की छींकमें जो व्यक्ति यात्राके लिए जाता है, वह पुनः वापस नहीं लौटता है। नीचे स्थानकी छींक विजय देती है।

बसन्तराज शाकुनमें दशों दिशाओं की अपेचा छीं कके दस भेद बतलाये हैं। पूर्व दिशामें छीं क होनेसे मृत्यु, अग्निकोणमें शोक, दिन्नणमें हानि, नैऋत्यमें प्रियसंगम, पश्चिममें मिष्ट आहार, वायव्यमें श्रीसम्पदा, उत्तरमें कलह, ईशानमें धनागम, उत्परकी छींकमें संहार और नीचेकी छींकमें सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। नीचे आठों दिशाओं में प्रहर-प्रहरके अनुसार छींकका शुभा- शुभत्व दिखलाया जाता है।

त्रयोद**शो**ऽध्यायः

# आठो दिशाओंमें प्रहरानुसार छींकफल बोधकचक

|              | <del></del> |              |  |  |
|--------------|-------------|--------------|--|--|
| ईशान         | पूर्व       | आग्नेय       |  |  |
| १ हर्ष       | १ लाभ       | १ लाभ        |  |  |
| २ नाश        | २ धन लाभ    | २ मित्र दशन  |  |  |
| ३ व्याधि     | ३ मित्र लाभ | ३ शुभवार्ता  |  |  |
| ४ मित्र संगम | ४ अग्नि भय  | ४ भग्नि भय   |  |  |
| उत्तर        |             | द्दिण        |  |  |
| १ शत्रुभय    |             | १ लाभ        |  |  |
| २ रिपु संग   | यात्रा      | २ मृत्यु भय  |  |  |
| ३ लाभ        |             | ३ नाश        |  |  |
| ४ भोजन       |             | ४ काल        |  |  |
| वायव्यकोण    | पश्चिम      | नैऋत्य       |  |  |
| १ स्त्री लाभ | १ दूर गमन   | १ लाभ        |  |  |
| २ लाभ        | २ हर्ष      | २ मित्र भेंट |  |  |
| ३ मित्र लाभ  | ३ कलह       | ३ शुभ वार्ता |  |  |
| ४ दूर गमन    | ४ चोर       | ४ लाभ        |  |  |

# चतुर्दशोऽध्यायः

अथातः सम्प्रवच्यामि पूर्वकर्मविपाकजम् । श्रुभाशुभतथोत्पातं राज्ञो जनपदस्य च ॥१॥

अब राजा और जनपदके पूर्वीपार्जित शुभाशुभ कार्योंके फलसे होनेवाले उत्पातींका निरूपण करता हूँ ॥१॥

> प्रकृतेर्यो विपर्यासः 'स चोत्पातः प्रकीर्तितः । दिव्याऽन्तरिचभौभाश्र व्यासमेषां निबोधत ॥२॥

प्रकृतिके विपर्यास--विपरीत कार्यके होनेको उत्पात कहते हैं। ये उत्पात तीन प्रकारके होते हैं--दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम। इनका विस्तारसे वर्णन निम्न प्रकार अवगत करना चाहिए ॥२॥

यदात्युष्णं भवेच्छीते शीतमुष्णे तथा ऋतौ । तदा तु नवमे मासे दशमे वा भयं भवेत् ॥३॥

यदि शीत ऋतुमें अत्यन्त गर्मी पड़े और श्रीष्म ऋतुमें अत्यन्त कड़ाकेकी सर्दी पड़े तो उक्त घटनाके नौ महीने या दश महीनेके उपरान्त महान् भय होता है ॥३॥

> सप्ताहमप्टरात्रं वा नवरात्रं दशाह्विकम् । यदा निपतते वर्षं प्रधानस्य वधाय तत् ॥४॥

यदि वर्षा सात दिन और आठ रात अथवा नौ रात्रि और दश दिन तक हो तो प्रधान-राजा या मन्त्रीका वध होता है। तात्पर्य यह है कि वर्षा छगातार सात दिन और आठ रात अर्थात् दिनसे आरम्भ होकर आठवीं रातमें समाप्त हो या नौ रात और दस दिन अर्थात्-रातसे आरम्भ होकर दशवें दिन समाप्त हो तो प्रधानका वध होता है ॥४॥

> पचिणश्च यदा मत्ता पशवश्च पृथग्विधाः । विपर्ययेण संसक्ता विन्द्याद् जनपदे भयम् ॥५॥

यदि पत्ती मत्त-पागल और पशु भिन्न स्वभावके हो जायँ तथा विपर्यय—विपरीत जाति, गुज, धर्मवालोंका संयोग हो अर्थात् पशु पक्षियोंसे मिलें, पत्ती पशुओंसे अथवा गाय आदि पशु भी भिन्न स्वभाववालोंसे संयोग करें तो राष्ट्रमें भय—आतङ्क व्याप्त हो जाता है ॥४॥

आरण्या ग्राममायान्ति वनं गच्छन्ति नागराः । रुदन्ति चाथ जल्पन्ति तदापायाय<sup>®</sup> कल्पते ॥६॥ अष्टादशेषु मासेषु तथा सप्तदशेषु च । राजा च म्रियते तत्र भयं रोगश्च जायते ॥७॥

शुभाष्शुभान् समुत्पातान् मु० । २. स उत्पातः मु० । ३. चा मु० । ४. पोपाय मु० ।
 अष्टादशस्य मासस्य तथा सप्तदशस्य च ।

जंगली पशु गाँवमें आवें और प्रामीण पशु जंगल को जावें, रुदन करें और शब्द करें तो जनपदके पापका उदय समभना चाहिए। इस पापके फलसे अठारह महीनोंमें या सत्रह महीनोंमें राजाका मरण होता है और उस जनपदमें भय एवं रोग आदि उत्पन्न होते हैं। अर्थान् उस जनपदमें सभी प्रकारका कष्ट व्याप्त हो जाता है।।६-७॥

## स्थिराणां कम्पसरणे चलानां भमने तथा । ब्रूयात् तत्र वधं राज्ञः पण्मासात् पुत्रमन्त्रिणः ॥८॥

स्थिर पदार्थ-जड़-चेतनात्मक स्थिर पदार्थ काँपने छगें — चंचछ हो जायें और चंचछ पदार्थोंकी गति रुक जाय-स्थिर हो जायें तो इस घटनाके छः महीनेके उपरान्त राजा एवं मंत्री-पुत्रका वध होता है ॥॥॥

<sup>\*</sup>सर्पणे हसने चापि <sup>³</sup>क्रन्दने युद्धसम्भवे । स्थावराणां वधं विन्द्यात्त्रिमासं <sup>\*</sup>नात्र संशयः ॥६॥

युद्धकालमें अकारण चलने, हँसने और रोने-कल्पने से तीन महीनेके उपरान्त स्थावर— वहाँके निवासियोंका निस्सन्देह वध होता है ॥६॥

> पत्तिणः पश्वो मर्त्याः प्रस्थिन्त विपर्ययात् । यदा तदा तु षण्मासाद् भृयात् राजवधो ध्रुवम् ॥१०॥

र्याद पत्ती, पशु और मनुष्य विपर्यय — विपरीत सन्तान उत्पन्न करें अर्थात् पत्तियों के पशु या मनुष्यकी आकृतिकी सन्तान उत्पन्न हो, पशुआं के पत्ती या मनुष्यकी आकृतिकी सन्तान उत्पन्न हो और मनुष्यों के पशु या पत्तीकी आकृतिकी सन्तान उत्पन्न हो तो इस घटना के छः महीने के उपरान्त राजाका वध होता है और उस जनपदमें भय--आतङ्क व्याप्त हो जाता है।।१०॥

विकृतैः पाणिपादाद्यैन्यूनैश्वाप्यधिकैस्तथा । यदा त्वेते प्रस्यन्ति स्तुद्भयानि तदादिशेत् ॥११॥

विकृत हाथ, पैर वाली अथवा न्यून या अधिक हाथ, पैर, सिर, आँख वाली सन्तान पशु-पक्षी और मनुष्योंके उत्पन्न हो तो चुधाकी पीड़ा और भय--आतंक आदि होनेकी सूचना अवगत करनी चाहिए ॥११॥

षण्मासं द्विगुणं चापि परं वाथ चतुर्गुणम् । राजा च म्रियते तत्र भयानि च न संशयः ॥१२॥

जहाँ उक्त प्रकारकी घटना घटित होती है, वहाँ छः महीना, एक वर्ष और दो वर्षके उपरान्त राजाकी मृत्यु एवं निस्सन्देह भय होता है ॥१२॥

मद्यानि रुधिराऽस्थीनि धान्याऽङ्गारवसास्तथा । मघवान् वर्षते यत्र तत्र विन्द्यात् महद्भयम् ॥१३॥

जहाँ मेघ मद्य, रुधिर, हड्डी, अग्नि चिनगारियाँ और चर्बीकी वर्पा करते हैं वहाँ चार प्रकारका भय होता है ॥१३॥

१. गमने हि मु०। २. दर्पेण मु०। ३. ऋन्दनं मु०। ४. स्थावरात्मकम् मु०। ५. विपर्ययैः मु०। ६. भयं राजवधस्तदा मु०। ७. मेघो वा वर्षते यत्र भयं विद्यास्व तुर्विधम्।

## <sup>ै</sup>सरीसृपा जलचराः पत्तिणो द्विपदास्तथा । <sup>°</sup>वर्षमाणा जलधरात् तदाख्याति महाभयम् ॥१४॥

जहाँ मेघोंसे सरीसृप—रीढवाले सर्पादि जन्तु, जलचर—मेढक, मल्लली आदि एवं द्विपद पित्तयोंकी वर्षा हो, वहाँ घोर भयकी सूचना समभनी चाहिए ॥१४॥

## निरिन्धनो यदा चाग्निं रीच्यते सततं पुरे । स राजा नश्यते देशाच्छण्मासात् परतस्तदा ॥१५॥

यदि राजा नगरमें निरन्तर बिना ईंधनके अग्निको प्रज्वित होते हुए देखे तो वह राजा छ: महीनेके उपरान्त—उक्त घटनाके देखनेके छ: महीने पश्चात् विनाशको प्राप्त हो जाता है ॥१५॥

#### दीप्यन्ते यत्र शस्त्राणि वस्त्राण्यश्वा नरा गजाः। वर्षे च म्रियते राजा देशस्य च महद्भयम्।।१६॥

जहाँ शस्त्र, वस्त्र, अश्व—घोड़ा, मनुष्य और हाथी आदि जलते हुए दिखलाई पड़े वहाँ इस घटनाके पश्चात् एक वर्षमें राजाका मरण हो जाता है और देशके लिए महान भय होता है ॥१६॥

## चैत्य वृत्ता रसान् यद्वत् प्रस्नवन्ति विपर्ययात् । समस्ता यदि वा व्यस्तास्तदा देशे भयं वदेत्।।१७।।

यदि चैत्य वृत्त-गूलरके वृत्तोंसे विपर्यय रस टपके अथवा चैत्यालयके समन्न स्थित वृत्तोंमेंसे सभीसे या पृथक्-पृथक् वृक्षसे विपरीत रस टपके अर्थात् जिस वृत्तसे जिस प्रकारका रस निकलता है, उससे भिन्न प्रकारका रस निकले तो जनपदके लिए भयका आगमन समभना चाहिए ॥१७॥

## दिध चौद्रं घृतं तोयं दुग्धं रेतिविमिश्रितम् । <sup>°</sup>प्रस्नवन्ति यदा दृचास्तदा व्याधिभयं भवेत्<sup>\*</sup> ॥१८॥

जब वृत्तोंसे दही, शहद, वी, जल, दूध और वीर्य मिश्रित रस निकले तब जनपदके लिए व्याधि और भय समफ्रना चाहिए ॥१८॥

## रक्ते <sup>°</sup>पुत्रभयं <sup>°</sup>विन्दात् नीले श्रेष्टिभयं <sup>°</sup>तथा । अन्येष्वेषु विचित्रेषु वृत्तेषु तु भयं विदुः ॥१६॥

यदि लाल रंगका रस निकले तो पुत्रको भय, नील रंगका रस निकले तो सेठोंको भय, और अन्य विचित्र प्रकारका रस निकले तो जनपदको भय होता है ॥१६॥

१. सरीस्पाः मु०। २. वर्षमाणे जलं हन्याद् भयमाख्याति दारुणम् म०। ३. भिच्यते मु०। ४. वृचरसा मु०। ५. प्रभवन्ति मु०।६. विन्ध्यादभयागमम् मु०।७. निस्नवन्ति मु०। ८. विदुः मु०। ६. शत्रु मु०।१०. विन्ध्यात् मु०।११. विदुः मु०।

## विस्वरं रवमानस्तु चैत्यवृत्तो वदा पतेत्। सततो भयमाख्याति देशजं पश्चमासिकम् ॥२०॥

यदि चैत्य वृत्त—चैत्यालयके समक्ष स्थित वृत्त अथवा गूलरका वृक्ष विकृत आवाज करता हुआ गिरे तो देश-निवासियोंके लिए पञ्चमासिक-पाँच महीनोंके लिए भय होता है ॥२०॥

> नानावस्त्रैः समाच्छन्ना <sup>\*</sup>दृश्यन्ते चैव यद् द्रुमाः । राष्ट्रजं तद्भयं विन्द्याद् विशेषेण तदा विषे ॥२१॥

यदि नाना प्रकारके वस्त्रोंसे युक्त वृत्त दिखलाई पड़ें तो राष्ट्रके निवासियोंको भय होता है तथा विशेष रूपसे देशके लिए भय सममना चाहिए ॥२१॥

> शुक्लवस्त्रो द्विजान् हन्ति रक्तः चत्रं तदाश्रयम् । पीतवस्त्रो यदा व्याधि तदा च वैश्यघातकः ॥२२॥

यदि वृत्त रवेत वस्त्रसे युक्त दिखलाई पड़े तो ब्राह्मणोंका विनाश, रक्त वस्त्रसे युक्त दिखलाई पड़े तो त्तित्रयोंका विनाश और पीत वस्त्रसे युक्त दिखलाई पड़े तो व्याधि उत्पन्न होती है और वैश्योंके लिए विनाशक हैं॥२२॥

> <sup>४</sup>नीलवस्त्रेस्तथा श्रेणीन् किपलैम्लेंच्छमण्डलम् । धृम्रैर्निहन्ति श्वपचान् चाण्डालानप्यसंशयः॥२३॥

नील वर्णके वस्त्रसे युक्त वृत्त दिखलाई पड़े तो अश्रेणी—शू द्रादि निम्न वर्गके व्यक्तियोंका विनाश, किपल वर्णके वस्त्रसे युक्त दिखलाई पड़ें तो म्लेच्छ—यवनादिका विनाश, धूम्रवर्णके वस्त्रसे युक्त दिखलाई पड़ें तो श्वपच—चाण्डाल डोमादिका विनाश होता है ॥२३॥

मधुराः चीरवृचाश्र 'श्वेतपुष्पफलाश्च ये । सौम्यायां दिशि यज्ञार्थं जानीयात् प्रतिपुद्गलाः ॥२४॥

जो मधुर, क्षीरवृत्त, रवेत पुष्प और फलोंसे युक्त उत्तर दिशामें होते हैं, वे यज्ञके लिए उत्पातके फलकी सूचना देते हैं। अर्थात्, दित्तण दिशामें मधुर, त्तीर वृत्त श्वेत पुष्प और फलोंसे युक्त ब्राह्मणोंके लिए उत्पातकी सृचना देते हैं॥२४॥

> कषायमधुरास्तिका उष्णवीर्यविलासिनः। रक्तपुष्पफलाः प्राच्यां सुदीर्घनृपचत्रयोः॥२५॥

कषाय, मधुर, तिक्त, उष्णवीर्य, विलासी, लाल पुष्प और फलवाले वृत्त पूर्व दिशामें बलवान् राजा और त्त्रत्रियोंके लिए प्रतिपुद्गल—उत्पात स्चक हैं ॥२४॥

> अम्लाः सलवणाः स्निग्धाः पीतपुष्पफलाश्च ये । दिज्ञिण दिशि विज्ञेया वैश्यानां प्रतिपुद्गलाः ॥२६॥

आम्छ, छवणयुक्त, स्निग्ध, पीत पुष्प और फलवाले वृत्त दित्तिण दिशामें वैश्योंके छिए उत्पात सृचक हैं ॥२६॥

१. यतः मु० । २. ततो भयं समाख्याति मु० । ३. यदा दश्यन्ते वैद्गुमाः मु० । ४. नीलवस्त्रो निहन्त्याशु श्रूदाश्च प्रभृतिनाशनम् । पशुपिन्तभयं चित्रं विवर्णः स्त्रीभयङ्करः ॥ मु० । ५. फलाश्च स्तु मु० । ६. दिन्नणां मु० ।

कडुकण्टिकनो रूचाः कृष्णपुष्पफलाश्च ये । वारुण्यां दिशि वृचाः स्युः शूद्राणां प्रतिपुद्गलाः ॥२०॥

कटु, काँटोंवाले, रूच, काले रंगके फूल-फलवाले वृत्त पश्चिम दिशा शूदोंके लिए उत्पात सूचक हैं ॥२५॥

> ैमहान्तश्चतुरस्नारच गाढाश्चापि विशेषिणः। वनमध्ये स्थिताः सन्तः स्थावगः प्रतिपुद्गलाः॥२८॥

महान चौकोर, और विशेषरूपसे गाढ़—मजबूत और वनके मध्यमें स्थित वृत्त स्थावरों-वहाँके निवासियोंके छिए उत्पात सूचक होते हैं ॥२=॥

> ह्रस्वारच तरवो येऽन्ये अन्त्ये जाता वनस्य च । अचिरोद्भवकारा ये यायिनां प्रतिपुद्गलाः ॥२६॥

छोटे वृत्त और जो अन्य वृत्त वनके अन्तमें उत्पन्न हुए हैं एवं शीघ्र ही उत्पन्न हुए वृत्तों का जिनका आकार है अर्थात् जो छोटे-छोटे हैं, वे यायी--आक्रमण करनेवालोंके लिए उत्पात सूचक हैं ॥२६॥

ये विदिच्च विमिश्राश्च<sup>ै</sup>विकर्मस्था विजातिषु । <sup>ौ</sup>प्रतिपुद्गलाश्च येषां तेषाम्रत्पातजं फलम् ॥३०॥

जो विदिशाओंमें अलग-अलग हों तथा विजाति—भिन्न-भिन्न जातिके वृत्तोमें विकर्मस्थ— जिनके कार्य प्रथक् प्रथक् हों वे जनपद के लिए उत्पात सृचक होते हैं। प्रति पुद्गलका तात्पर्य उत्पातसे होनेवाले फलकी सूचना देते हैं।।३०।।

> श्वेतो रसो द्विजान् हन्ति रक्तः चत्रनृपान् वदेत् । पीता वैश्यविनाशाय कृष्णः श्रू द्रनिषृदये ॥३१॥

यदि वृत्तोंसे श्वेतरसका चरण हो तो द्विज—ब्राह्मणोंका विनाश, छाछ रस चरित हो तो चित्रय और राजाओंका विनाश, पीछा रस चरित हो तो वैश्योंका विनाश और कृष्ण—काछा रस चरित हो तो शूद्रोंका विनाश होता है ॥३१॥

> परचक्रं नृपभयं ज्ञुश्रान्याधिधनव्यम् । एवं लच्चणसंयुक्ताः स्रावाः कुर्युर्महद्भयम् ॥३२॥

यदि श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्णका मिश्रित रस चरित हो तो परशासन और नृपित का भय, जुधा, रोग, धनका नाश और महान् भय होता है ॥३२॥

> कीटदृष्टस्य वृत्तस्य व्याधितस्य च यो रसः। विवर्णः स्रवते गन्धं न दोषाय स कल्पते ॥३३॥

यदि कीड़ों द्वारा खाये गए रोगी वृत्तका विकृत और दुर्गन्धित रस त्तरित होता है, तो उनका दोष नहीं माना जाता। अर्थात् रोगी वृत्तके रस त्तरणका विचार नहीं किया जाता॥३३॥

१. महान्तश्चतुरस्राश्च स्वगाहाश्च वरोषिताः । २. विकर्मसु मु० । ३. पुद्रलाश्च तु ये येषां ते तेषां प्रतिपुद्रलाः मु० । ४. राजा मु० ।

## वृद्धा द्धमा स्वनन्त्याशु मरणे पर्युपस्थिताः । ऊर्ध्वाः शुष्का भवन्त्येते तस्मात् तांल्लचयेद् बुधः ॥३४॥

मरणके छिए उपस्थित—जर्जरित टूटकर गिरनेवाले पुराने वृत्त शीघ्र ही रसका त्तरण करते हैं। ऊपरकी ओर ये सूखे होते हैं। अतएव बुद्धिमान् व्यक्तियोंको इनका लत्त्य करना चाहिए॥३४॥

> यथा बृद्धो नरः करिचत् प्राप्य हेतुं विनश्यति । तथा बृद्धो द्धमः करिचत् प्राप्य हेतुं विनश्यति ॥३५॥

जैसे कोई वृद्ध पुरुप किसी निमित्तके मिलते ही मरणको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार पुराना वृत्त भी किसी निमित्तको प्राप्त होते ही विनाशको प्राप्त हो जाता है ॥३४॥

> इतरेतरयोगास्तु वृत्तादिवर्णनामभिः। वृद्धावलोग्रमूलाश्च चलच्छैर्याश्च साधयेत्॥३६॥

वृद्ध पुरुष और पुराने वृत्तका परस्परमें इतरेतर—अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। अतः पुराने वृत्तके उत्पातोंसे वृद्धका फल तथा नवीन युवक वृक्षोंसे युवक और शिशुओंका उत्पात निमित्तक फल ज्ञात करना चाहिए। तथा उल्कापात आदिके द्वारा भी निमित्तोंका परिज्ञान करना चाहिए॥३६॥

हसने रोदने नृत्ये देवतानां प्रसर्पणे । महद्भयं विजानीयात् वण्मासाद्द्विगुणात्परम् ॥३७॥

देवताओं के हँसने, रोने, नृत्य करने और चलनेसे छः महीनेसे टेकर एक वर्षतक जनपद के लिए महान् भय अवगत करना चाहिए॥३७॥

> चित्राश्चर्यसुलिङ्गानि निमीलन्ति वदन्ति वा । ज्वलन्ति च विगन्धीनि भयं राजवधोद्भवम् ॥३८॥

विचित्र, आश्चर्य कार्य चिह्न छप्न हों या प्रकट हों और हिंगुट वृत्त सहसा जलने लगे तो जनपदके लिए भय और राजाका मरण होता है ॥३६॥

> ैतोयावहानि सहसा रुदन्ति च हसन्ति च । मार्जारवच वासन्ति तत्र विन्द्याद् महद्भयम् ॥३६॥

तोयावहानि—निद्याँ सहसा रोती और हँसती हुई दिखलाई पड़ें तथा मार्जार-बिल्लीके समान गन्ध आती हो तो महान भय समभना चाहिए ॥३६॥

> वादित्रशब्दाः श्रूयन्ते देशे यस्मिन्न मानुषैः । स देशो राजदण्डेन पीड्यते नात्र संशयः ॥४०॥

जिस देशमें मनुष्य बिना किसीके वजाये भी बाजेकी आवाज सुनते हैं, वह देश राजाके दण्डसे पीड़ित होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥४०॥

१ निहन्त्याशु मु० ।२. पण्मासात्रिगुणो परान् । ३. तोयधान्यानि मु० ।

## तोयावहानि सर्वाणि वहन्ति रुधिरं यदा । षष्ठे मासे सम्रद्भृते सङ्ग्रामः शोणिताकुलः ॥४१॥

जिस देशमें निद्योंमें रक्त की सी धारा प्रवाहित होती है, उस देशमें इस घटनाके छठवें महीनेमें संप्राम होता है और पृथ्वी जलसे प्लावित हो जाती है ॥४१॥

> चिरस्थायीनि तोयानि पूर्व यान्ति पयःचयम् । गच्छन्ति वा प्रतिस्रोतः परचक्रागमस्तदा ॥४२॥

चिरस्थायी निद्योंका जल जब पूर्ण चय हो जाय—सूख जाय अथवा विपरीत धारा प्रवाहित होने लगे तो परशासनका आगमन होता है ॥४२॥

> वर्धन्ते चापि शीर्यन्ते चलन्ते वा तदाश्रयात् । सशोणितानि दृश्यन्ते यत्र तत्र महद्भयम् ॥४३॥

जहाँ निदयाँ बढ़ती हों, विशीर्ण होती हों अथवा चलती हों और रक्त युक्त दिखलाई पड़ती हों, वहाँ महान् भय समभना चाहिए ॥४३॥

शस्त्रकोषात् प्रधावन्ते नदन्ति विचरन्ति वा । यदा रुदन्ति दीप्यन्ति संग्रामस्तेषु निर्दिशेत् ॥४४॥

जहाँ अस्त अपने कोशसे बाहर निकलते हों, शब्द करते हों, विचरण करते हों, रोते हों और दीप्त—चमकते हों, वहाँ संग्रामकी सूचना समभनी चाहिए ॥४४॥

यानानि वृत्तवेश्मानि धूमायन्ति ज्वलन्ति वा । अकालजं फलं पुष्पं तत्र मुख्यो विनश्यति ॥४५॥

जहाँ सवारी, वृत्त और घर धूमायमान—धुँआ युक्त या जलते हुए दिखलाई पड़ें अथवा वृत्तोंमें असमयमें फल, पुष्प उत्पन्न हों, वहाँ मुख्य—प्रधानका नाश होता है ॥४५॥

> भवने यदि श्रूयन्ते गीतवादित्रनिस्वनाः । यस्य तद्भवनं तस्य शारीरं जायते भयम् ॥४६॥

जिसके घरमें विना किसी व्यक्तिके द्वारा गाये बजाये जाने पर भी गीत, वादित्रका शब्द सुनाई पड़ता हो, उसके शारीरिक भय होता है ॥४६॥

> <sup>3</sup>पुष्पं पुष्पे निबध्येत फलेन च यदा फलम् । वितथं च तदा <sup>'</sup>विन्द्यात् महज्जनपदत्त्वयम् ॥४७॥

जब पुष्पमें पुष्प निबद्ध हो अर्थात् पुष्पमें पुष्पकी ही उत्पत्ति हुई हो अथवा फलमें फल निबद्ध हो अर्थात् फलसे फलकी उत्पत्ति हुई हो तो सर्वत्र वितण्डावादका प्रचार एवं जनपदका महान विनाश होता है ॥४८॥

१. तोयधान्यानि मु०। २. तूर्णं मु०। २. पुष्पे पुष्पं फले पुष्पं फले वा विफलं यदा, मु०। ४. वध्यते वितथं विन्ध्यात्तथा जनपदे भयम्, मु०।

#### चतुःपदानां सर्वेषां मनुजानां यदाऽम्बरे । श्रुयते व्याहृतं घोरं तदा ग्रुख्यो विषद्यते ॥४८॥

जब आकाशमें समस्त पशुओं और मनुष्योंका व्यवहार किया गया घोर शब्द सुनाई पड़े तो मुखियाकी मृत्यु होती है अथवा मुखिया विपत्तिको प्राप्त होता है ॥४८॥

> निर्घाते कम्पने भूमौ ैशुष्कवृत्तप्ररोहणे । देशपीडां विजानीयानमुख्यश्चात्र न जीवति ॥४६॥

भूमिके अकारण निर्घातित और किम्पित होने तथा सूखे वृत्तके पुनः हरे हो जानेसे देशको पीड़ा समभनी चाहिए तथा वहाँके मुखियाकी मृत्यु होती है ॥४६॥

> यदा भूधरशृङ्गाणि निपतन्ति महीतले । तदा राष्ट्रभयं विन्द्यात् भद्रबाहुवचो यथा ॥५०॥

जब अकारण ही पर्वतोंकी चोटियाँ पृथ्वीतल पर आकर गिर जायँ, तब राष्ट्रभय समफना चाहिए, ऐसा भद्रवाहु स्वामीका वचन है ॥५०॥

> वल्मीकस्याशु जनने मनुजस्य निवेशने । अरण्यं विशतरचैव तत्र विन्द्यान्महद्भयम् ॥५१॥

मनुष्योंके निवासस्थानमें चींटियाँ जल्दी ही अपना विल बनावें और नगरोंसे निकलकर जंगलमें प्रवेश करें तो राष्ट्रके लिए महान् भय जानना चाहिए ॥५१॥

> महापिपीलिकावृन्दं सन्द्रकाभृत्यविष्लुतम् । तत्र तत्र च सर्वं तद्राष्ट्रभङ्गस्य चादिशेत् ॥५२॥

जहाँ-जहाँ अत्यधिक चींटियाँ एकत्रित होकर भुण्ड-के-भुण्ड बनाकर भाग रही हों, वहाँ-वहाँ सर्वत्र राष्ट्र भंगका निर्देश समभना चाहिए ॥४२॥

> महापिपीलिकाराशिर्विस्फुरन्तो विपद्यते । उद्यानुत्तिष्ठते यत्र तत्र विन्द्यान्महद्भयम् ॥५३॥

जहाँ अत्यधिक चीटियोंका समूह विस्फुरित—काँपते हुए मृत्युको प्राप्त हो और उह्य-चत-विचत—घायल होकर स्थित हो, वहाँ महान् भय होता है ॥४३॥

> श्वश्विपिगिलिकावृन्दं निम्नमूद्धं विसर्पति । वर्षं तत्र विजानीयाद्भद्रबाहुवचो यथा ॥५४॥

जहाँ चीटियाँ रूप बदल कर—पंखवाली होकर नीचेसे ऊपरको जाती हैं, वहाँ वर्षा होती है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥५४॥

> राजोपकरणे भग्ने चलिते पतितेऽपि वा । क्रव्याद्सेवने चैव राजपीडां समादिशेत् ॥५५॥

राजाके उपकरण—छत्र, चमर, मुकुट आदिके भग्न होने, चिलत होने या गिरनेसे तथा मांसाहारीके द्वारा सेवा करनेसे राजा पीड़ाको प्राप्त होता है ॥४४॥

<sup>3.</sup> शुक्क मु०। २. स्थिरां भूमि प्रयातस्य यदासुद्रवतां वजेत्। निमज्जन्ति च चकाणि तस्य विन्धात् महद्भयम् ॥

#### वाजिवारणयानानां मरणे छेदने द्वते । परचक्रागमात् विन्द्यादुत्पातज्ञो जितेन्द्रियः ॥५६॥

घोड़ा, हाथी आदि सवारियोंके अचानक मरण, घायल या छेरन होनेसे जितेन्द्रिय उत्पात शास्त्रके जाननेवालेको परशासनका आगमन जानना चाहिए॥४६॥

> चित्रियाः पुष्पितेऽश्वत्थे ब्राह्मणाश्चाप्युदुम्बरे । वैश्याः प्लचेऽथ पीडचन्ते न्यग्रोधे शू द्रदस्यवः ॥५७॥

असमयमें पीपलके पेड़के पुष्पित होनेसे ब्राह्मणोंको, उदुम्बरके वृत्तके पुष्पित होनेसे च्रित्रयोंको, पाकर वृत्तके पुष्पित होनेसे वैश्योंको और वट वृत्तके पुष्पित होनेसे शूट्रोंको पीड़ा होती है।।४७।

इन्द्रायुधं निशिश्वेतं विष्रान् रक्तं च चत्रियान् । निहन्ति पीतकं वैश्यान् कृष्णं शुद्रभयङ्करम् ॥५८॥

रात्रिमें इन्द्रधनुष यदि खेत रंगका हो तो त्राह्मणोंको, लाल रंगका हो तो चत्रियोंको, पीछे रंगका हो तो वैश्योंको और काले रंगका शूद्रोंको भयदायक होता है ॥४८॥

> भज्यते नश्यते तत्तु कम्पते शीर्यते जलम्। चतुर्मासं परं राजा स्रियते भज्यते तदा ॥५६॥

यदि इन्द्र धनुष भग्न होता हो, नष्ट होता हो, काँपता हो और जलकी वर्षा करता हो तो राजा चार महीनेके उपरान्त मृत्युको प्राप्त होता है, या आघातको प्राप्त होता है ॥४६॥

> ैपितामहर्षयः सर्वे सोमं च चतसंयुतम् । त्रैमासिकं विजानीयादुत्पातं त्राक्षणेषु वै ॥६०॥

पिता, महर्पि तथा चन्द्रमा यदि चत-विचत दिखलायी पड़े तो निश्चयसे ब्राह्मगोंमें त्रैमासिक उत्पात होता है ॥६०॥

रूचा विवर्णा विकृता यदा सन्ध्या भयानका । मारीं कुर्युः सुविकृतां पचत्रिपचकं भयम् ॥६१॥

यदि सन्ध्या रूच, विकृत और विवर्ण हो तो नाना प्रकारके विकार और मरणको करने-वाली होती है तथा एक पच या तीन पचमें भयकी प्राप्ति भी होती है ॥६१॥

> ैयदि वैश्रवणे कश्चिदुत्पातं समुदीरयेत् । राजानश्च सचिवाश्च पश्चमासान् स पीडयेत् ॥६२॥

यदि गमन समयमें—राजाको युद्धके छिए प्रस्थान करते समय कोई उत्पात दिखछायी पड़े तो राजा और मन्त्रीको पाँच महीने तक कष्ट होता है ॥६२॥

यदोत्पातोऽयमेकश्चिद् दृश्यते विकृतः क्वित् । तदा व्याधिश्च मारी च चतुर्मासात् परं भवेत् ॥६३॥

यदि कहीं कोई विकृत उत्पात दिखलायी पड़े तो इस उत्पात दर्शनके चार महीनेके उपरान्त ज्याधि और मरण होता ॥६३॥

पितामहेषु सर्पेषु धर्मवेन्द्रं कृतं जलम् । २. तम् मु० । ३. यदः। वैश्रवणे गमने कश्चिदुत्पातः समुदीर्यते ।

यदा चन्द्रे वरुणे वोत्पातः कश्चिदुदीर्यते । मारकः सिन्धुसौवीरसुराष्ट्रवत्सभूमिषु ॥६४॥ भोजनेषु भयं विन्द्यात् पूर्वे च स्त्रियते नृपः। पश्चमासात् परं विन्द्याद् भयं घोरम्रपस्थितम् ॥६४॥

यदि चन्द्रमा या वरुणमें कोई उत्पात दिखलाई पड़े तो सिन्धुदेश, सौवीरदेश, सौराष्ट्र--गुजरात और वत्सभूमिमें मरण होता है। भोजन सामग्रीमें भय रहता है और राजाका मरण पूर्वमें ही हो जाता है। पाँच महीनेके उपरान्त वहाँ घोर भयका संचार होता है अर्थात् भय व्याप्त होता है।।६४-६४॥

रुद्रे च वरुणे कश्चिदुत्पातसम्रुदीर्यते । सप्तपत्तं भयं विन्द्याद् ब्राह्मणानां न संशयः ॥६६॥

शिवजी और वरुणदेवकी प्रतिमामें यदि किसी भी प्रकारका उत्पात दिखळाई पड़े तो वहाँ ब्राह्मणोंके छिए सात पच्च अर्थान् तीन महीना पन्द्रह दिनका भय समफ्तना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥६६॥

> इन्द्रस्य प्रतिमायां तु यद्युत्पातः प्रदृश्यते । संग्रामे त्रिषु मासेषु राज्ञः सेनापतेर्वधः ॥६७॥

यदि चन्द्रकी प्रतिमामें कोई भी उत्पात दिखलायी पड़े तो तीन महीनेमें संप्राम होता है और राजा या सेनापतिका वध होता है ॥६७॥

> यद्युत्पातो बलन्देवे तस्योपकरणेषु च । महाराष्ट्रान् महायोद्धान् सप्तमासान् प्रपीडयेत् ॥६८॥

यदि बलदेवकी प्रतिमा या उसके उपकरणों—छत्र, चमर आदिमें किसीभी प्रकारका उत्पात दिखलायी पड़े तो सात महीनों तक महाराष्ट्रके महान योद्धाओंको पीड़ा होती है ॥६=॥

> वासुदेवे यद्युत्पातस्तस्योपकरणेषु च । चक्रारूढाः प्रजा ज्ञेयारचतुर्मासान् वधो ैनृपे ॥६६॥

वासुदेवकी प्रतिमा उसके उपकरणोंमें किसी भी प्रकारका उत्पात दिखलाई पड़े तो प्रजा चक्रारूढ—षड्यन्त्रमें तल्लीन रहती है और चार महीनोंमें राजाका वध होता है ॥६८॥

> प्रद्युम्ने वाऽथ उत्पातो गणिकानां भयावहः। ³कुशीलानां च द्रष्टव्यं भयं चेद्वाऽष्टमासिकम्॥७०॥

प्रद्युम्नकी मूर्त्तिमें किसी प्रकारका उत्पात दिखलायी पड़े तो वेश्याओं के लिए अत्यन्त भय कारक होता है और कुशील व्यक्तियों के लिए आठ महीनों तक भय रहता है ॥७०॥

यदार्यप्रतिमायां तु किश्चिदुत्पातजं भवेत् । चौरा मासा त्रिपचाद्वा विलीयन्ति रुदन्ति वा ॥७१॥

यदि सूर्यकी प्रतिमामें कुछ उत्पात हो तो एक महीने या तीन पत्त—डेंद्र महीनेमें चोर विलीन हो जाते—नष्ट हो जाते हैं या विलाप करते हुए दु:खको प्राप्त होते हैं ॥७१॥

१. भोजेषु च मु०। २. नृणे मु०। ३. विशालायां मु०। ४. रबन्ति मु०।

## यद्युत्पातः श्रियाः करिचत् त्रिमासात् कुरुते फलम् । वणिजां पुष्पवीजानां वनितालेख्यजीविनाम् ॥७२॥

यदि छद्दमीकी मूर्त्तिमें उत्पात हो तो इस उत्पातका फल तीन महीनेमें प्राप्त होता है और वैश्य—व्यापारीवर्ग, पुष्प, बीज और लिखकर आजीविका करनेवालोंकी खियोंको कष्ट होता है॥७२॥

> वीरस्थाने श्मशाने च यद्युत्पातः समीर्यते । चतुर्मासान् द्धधामारी पीड्यन्ते च यतस्ततः ॥७३॥

वीरभूमि या श्मशानभूमिमें यदि उत्पात दिखलायी पड़े तो चार महीने तक ज्ञुयामारी-भुखमरीसे इधर-उधरकी समस्त जनता पीड़ित होती है ॥७३॥

> यद्युत्पातः प्रदृश्यते विश्वकर्मणि माश्रितः । पोड्यन्ते शिल्पिनः सर्वे पश्चमासात्परं भयम् ॥७४॥

यदि विश्वकर्मामें किसी भी प्रकारका उत्पात दिखलायी पड़े तो सभी शिल्पियोंको पीड़ा होती है और इस उत्पातके पाँच महीनेके उपरान्त भय होता है। 10४॥

> ैभद्रकाली विकुर्वन्ती स्त्रियो हन्तीह सुव्रताः । आत्मानं वृत्तिनो ये च षण्मासात् पीडयेत् प्रजाम् ॥७५॥

यदि भद्रकालीकी प्रतिमामें विकार—उत्पात हो तो त्रती स्त्रियोंका नाश होता है और इस उत्पातके छः महीने पश्चात् प्रजाको पीडा होती है।।७५।।

इन्द्राण्याः समुत्पातः कुमार्यः परिपीडयेत् । त्रिपचादचिरोगेण कुचिकर्णशिरोज्वरैः ॥७६॥

यदि इन्द्राणीकी मूर्त्तिमें उत्पात हो तो कुमारियोंको तीन पत्त—डेढ़ महीनेके उपरान्त नेत्ररोग, कुत्तिरोग, कर्णरोग, शिररोग और ज्वरको पीड़ासे पीड़ित होना पड़ता है—कष्ट होता है।।७६॥

> धन्वन्तरे सम्रत्पातो वैद्यानां स भयङ्करः । षाण्मासिकविकारांश्च रोगजान् जनयेन्नृणाम् ॥७७॥

धन्वन्तरिकी प्रतिमामें उत्पात हो तो वैद्यको अत्यन्त भयंकर उत्पात होता है और छः महीने तक मनुष्योंको विकार और रोग उत्पन्न होते हैं ॥७७॥

> जामदग्ने यदा रामे विकारः कश्चिदीर्यते । तापसांश्च तपाढ्यांश्च त्रिपचेण जिघांसति ॥७८॥

परशुराम या रामचन्द्रकी प्रतिमामें विकार दिखलायी पड़े तो तपस्वी और तप आरभ करने वालोंका तीनपत्तमें विनाश होता है ॥७५॥

१. व्रतनिश्चये मु० । २. भद्रष्टार्ला मु० ।

#### पश्चविंशतिरात्रेण कवन्धं यदि दृश्यते । सन्ध्यायां भयमाख्याति महापुरुषविद्रवम् ॥७६॥

यदि सन्ध्याकाळमें कबन्ध धड़ दिखलायी पड़े तो पच्चीस रात्रियों तक भय रहता है तथा किसी महापुरुषका विद्रवण-विनाश और भलापन होता है ॥७६॥

> सुलसायां यदोत्पातः पण्मासं सर्पिजीविनः। पीडयेद् गरुडे यस्य वासुकास्तिकभक्तिषु।।⊏०।।

यदि सुलसाकी मूर्त्तिमें उत्पात दिखलायी पड़े तो सर्पजीवियों—सपहेरों आदिके छः महीनों तक पीड़ा होती है और गरुडकी मूर्त्तिमें उत्पात दिखलायी पड़े तो वासुकीमें श्रद्धाभाव और भक्ति करने वालोंको कष्ट होता है ॥८०॥

भृतेषु यः सम्रत्पातः सदैव परिचारिकाः। मासेन पीडयेत्तूर्णं निर्यन्थवचनं यथा॥ प्रशा

भूतोंकी मृर्त्तिमें उत्पात दिखलाया पड़े तो परिचारिकाओं--दासियोंको सदा पीड़ा होती है और इस उत्पात-दर्शनके एक महीने तक अधिक पीड़ा रहती है, ऐसा निर्भन्थ गुरुओंका वचन है।।=१।।

अर्हत्सु वरुणे रुद्रे ग्रहे शुक्रे नृपे भवेत्। पञ्चालगुरुशुक्रेषु पावकेषु पुरोहिते ॥८२॥ वातेञ्नौ वासुभद्रे च विश्वकर्मप्रजापतौ । सर्वस्य तद् विजानीयात् वच्ये सामान्यजं फलम् ॥८३॥

अर्हन्त प्रतिमा, वरुणप्रतिमा, रुद्रप्रतिमा, सूर्यादियहोंको प्रतिमाओं, शुक्रप्रतिमा, द्रोणप्रतिमा, इन्द्रप्रतिमा, अग्निपुरोहित, वायु, अग्नि, समुद्र, विश्वकर्मा, प्रजापतिको प्रतिमाओंके विकार उत्पातका फळ सामान्य ही अवगत करना चाहिए ॥२२-२२॥

चन्द्रस्य वरुणस्यापि रुद्रस्य च वधृषु च । समाहारे यदोत्पातो राजाग्रमहिषीभयम् ॥८४॥

चन्द्रमा, वरुण, शिव और पार्वतीकी प्रतिमाओंमें उत्पात हो तो राजाकी पट्टरानीको भय होता है ॥५४॥

> ँकामजस्य यदा भार्या या चान्याः केवलाः स्त्रियाः । कुर्वन्ति किश्चिद् विकृतं प्रधानस्त्रीषु तद्भयम् ॥८४॥

यदि कामदेवकी स्त्री रितकी प्रतिमा अथवा अन्य किसी भी स्त्रीकी प्रतिमामें उत्पात दिखलायी पड़े तो प्रधान स्त्रियोंमें भयका संचार होता है ॥-४॥

> एवं देशे च जातौ च कुले पाखण्डिमैचिषु । तज्जातिप्रतिरूपेण स्वैः स्वैर्दे वैः शुभं वदेत् ॥८६॥

इस प्रकार जाति, देश, कुछ और धर्मको उपासना आदिके अनुसार अपने-अपने आराध्य देवकी प्रतिमाके विकार-उत्पातसे अपना अपना शुभाशुभ फछ ज्ञात करना चाहिए॥८६॥

१. खा मु०। २. स महाराजसूत्पातो राजाग्रमहिषीपु च। ३. एका यस्य मु०।

#### उद्गच्छमानः सविता पूर्वतो विकृतो यदा । स्थावरस्य विनाशाय पृष्ठतो यायिनाशनः ॥≃७॥

यदि उदय होता हुआ सूर्य पूर्व दिशामें—सम्मुख विकृत उत्पात युक्त दिखळायी पड़े तो स्थावर निवासी राजाको और पीछेकी ओर विकृत दिखळायी पड़े तो यायी आक्रमक राजाके विनाशका सूचक होता है ॥५०॥

हेमवर्णः सुतोयाय मधुवर्णां भयङ्करः । शुक्ले च सूर्यवर्णेऽस्मिन् सुभिन्नं चेममेव च ॥८८॥

यदि उदयकाळीन सूर्य स्वर्ण वर्णका हो तो जलकी वर्षा, मधुवर्णका होतो भयप्रद और शुक्लवर्णका होतो सुभिन्न और कल्याणको सृचना देता है ॥५५॥

> हेमन्ते शिशिरे रक्तः पीते ग्रीष्मवसन्तयोः । वर्षासु शरदि शुक्लो विपरीतो भयङ्करः ॥८८॥

हेमन्त और शिशिर ऋतुमें लालवर्ण, ब्रोष्म और वसन्तऋतुमें पीत एवं वर्षा और शरद्में शुक्लवर्णका सूर्य शुभवद है, इन वर्णोंसे विपरीत वर्ण हो तो भयवद है ॥८६॥

> दिचिणे चन्द्रशृङ्गे तु यदा तिष्ठति भार्गवः । अभ्युद्गतं तदा राजा बलं हन्यात् सपार्थिवः ॥६०॥

यदि चन्द्रमाके उदयकालमें चन्द्रमाके दक्षिण शृंग पर शुक्र हो तो ससैन्य राजाका विनाश होता है ॥६०॥

चन्द्रशृङ्गे यदा भौमो विकृतस्तिष्ठतेतराम् । भृशं प्रजा विपद्यन्ते कुरवः पार्थिवाश्चलाः ॥६१॥

यदि चन्द्रशृंग पर विकृत मंगल स्थित हो तो प्रजाको अत्यन्त कष्ट होता है और पुरोहित एवं राजा चंचल हो जाते हैं ॥६१॥

> शनैश्चरो यदा सौम्यशृङ्गे पर्युपतिष्ठति । तदा दृष्टिभयं घोरं दुभिन्नं प्रकरोति च ॥६२॥

यदि चन्द्र श्रृंगपर शनैश्चर हो तो वर्षाका भय होता है और भयंकर दुर्भिच होता है ॥६२॥

भिनत्ति सोमं मध्येन ग्रहेष्वन्यतमो यदा । तदा राजभयं विन्द्यात् प्रजात्तोभं च दारुणम् ॥६३॥

जब कोई भी यह चन्द्रमाके भयसे भेदन करता है तो राजभय होता है और प्रजाको दारुण ज्ञोभ होता है ॥६३॥

> राहुणा गृह्यते चन्द्रो यस्य नचत्रजनमनि । रोगं मृत्युभयं वाऽपि तस्य कुर्यात्र संशयः ॥६४॥

जिस व्यक्तिके जन्म नत्तत्र पर राहु चन्द्रमाका प्रहण करे—चन्द्रप्रहण हो तो रोग और मृत्युभय निस्सन्देह होता है ॥६४॥

१. अभ्युत्कृतं मु॰ । २. भौमस्तिष्टते विकृतो भृशम् मु॰ । ३. प्रजास्तत्र मु॰ ।

## ऋरग्रहयुतश्चन्द्रो गृह्यते दृश्यतेऽपि वा । यदा ह्यभ्यन्ति सामन्ता राजा राष्ट्रं च पीडचते ॥६५॥

करूपह युक्त चन्द्रमा राहुके द्वारा प्रहीत या दृष्ट हो तो राजा और सामन्त जुन्ध होते हैं और राष्ट्रको पीड़ा होती है ॥६४॥

लिखेत सोमः श्रैङ्गेन माँमं शुक्रं गुरुं यथा । शनैश्चरं चाधिकृतं षड्भयानि तदा दिशेत् ॥६६॥

चन्द्रश्रंगके द्वारा मंगल, शुक्र और गुरुका स्पर्श होता हो तथा शनैश्चर आधीन किया जा रहा हो तो छ: प्रकारके भय होते हैं ॥६६॥

> यदा बृहस्पतिः शुक्रं भिद्येदथ विशेषतः । पुरोहितास्तदाऽमात्याः प्राप्तुवन्ति महद्भयम् ॥६७॥

यदि बृहस्पति-गुरु, शुक्रका भेदन करे तो विशेषरूपसे पुरोहित और मन्त्री महान् भय-को प्राप्त होते हैं ।।६७॥

> ग्रहाः परस्परं यत्र भिन्दन्ति प्रविशन्ति वा । तत्र शस्त्रवाणिज्यानि विन्द्यादर्थविपर्ययम् ॥६८॥

यदि यह परस्परमें भेदन करें अथवा प्रवेशको प्राप्त हों तो शस्त्रका अर्थविपर्यय—विप-रात हो जाता **है** अर्थात् वहाँ युद्ध होते हैं ॥६८॥

> स्वतो गृहमन्यं श्वेतं प्रविशेत लिखेत् तदा । ब्राह्मणानां मिथो मेदं मिथः पीडां विनिर्दिशेत् ॥६६॥

यदि श्वेतवर्णका मह—चन्द्रमा, शुक्र श्वेतवर्णके महोंका स्पर्श और प्रवेश करें तो ब्राह्मणांमें परस्पर मतभेद होता है तथा परस्परमें पीड़ाको भी प्राप्त होते हैं।।६६॥

एवं शेषेषु वर्णेषु स्ववर्णेश्चारयेद् ग्रहः । वर्णतः स्वभयानि स्युस्तद्युतान्युपलच्चयेत् ॥१००॥

इसी प्रकार रक्तवर्णके यह रक्तवर्णके यहांका स्पर्श और प्रवेश करें तो चित्रयोंको, पीत-वर्णके यह पीतवर्णके यहांका स्पर्श और प्रवेश करें तो वैश्योंको एवं कृष्णवर्णके यह कृष्णवर्णके यहांका स्पर्श और प्रवेश करें तो शुद्रोंको भय, पीड़ा या उनमें परस्पर मतभेद होता है। उयोतिष-शास्त्रमें सूर्यको रक्तवर्ण, चन्द्रमाको श्वेतवर्ण, मंगलको रक्तवर्ण, चुधको श्यामवर्ण, गुरुको पीत-वर्ण, शुक्रको श्यामगीर वर्ण, शनिको कृष्णवर्ण, राहुको कृष्णवर्ण और केतुको कृष्णवर्ण माना गया है॥१००॥

श्वेतो ग्रहो यदा पीतो रक्तकृष्णोऽथवा भवेत् । सवर्णविजयं कुर्यात् यथास्वं वर्णशङ्करम् ॥१०१॥

यदि श्वेतग्रह पीत, रक्त अथवा कृष्ण हो तो जातिके वर्णानुसार विजयं,प्राप्त कराता है अर्थात् रक्त होनेपर क्षत्रियों की, पीत होनेपर वैश्योंकी और कृष्णवर्ण होनेपर शूद्रोंकी विजय होती है। मिश्रितवर्ण होनेसे वर्णशंकरोंकी विजय होती है। १०१॥

१. श्रिङ्गणाम् सु० ।

#### उत्पाता विविधा ये तु ग्रहाऽघाताश्च दारुणाः । उत्तराः सर्वभृतानां दिचणा मृगपिचणाम् ॥१०२॥

अनेक प्रकारके उत्पात होते हैं, इनमें प्रह्मात—प्रह्युद्ध उत्पात अत्यन्त दारूण हैं। उत्तर-दिशाका प्रह्मात समस्त प्राणियोंको कष्टप्रद होता है और दक्षिणका प्रह्मात केवल पशु-पित्तयों को कष्ट देता है ॥१०२॥

करङ्कं शोणितं मांसं विद्युतश्र भयं वदेत् । दुर्भिन्नं जनमारिं च शीघ्रमाख्यान्त्युपस्थितम् ॥१०३॥

अस्थिपंजर, रक्त, मांस और विजलीका उत्पात भयकी सूचना देता है तथा जहाँ यह उत्पात हो वहाँ दुर्भिच और जनमारी शीघ्र ही फैल जाती है ॥१०३॥

शब्देन महता भूमिर्यदा रसति कम्पते । सेनापतिरमात्यश्च राजा राष्ट्रं च पीडयते ॥१०४॥

यदि अकारण भयंकर शब्दके द्वारा जब पृथ्वी काँपने छगे तथा सर्वत्र शोरगुल व्याप्त हो जाय तो सेनापति, मन्त्री, राजा और राष्ट्रको पीड़ा होती है ॥१०४॥

फले फलं यदा किश्चित् पुष्पे पुष्पं च दृश्यते । गर्भाः पतन्ति नारीणां युवराजा च वध्यते ॥१०५॥

यदि फलमें फल और पुष्पमें पुष्प दिखलायी पड़े तो स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते हैं तथा युवराजका वध होता है ॥१०४॥

नर्तनं जल्पनं हासमुत्कीलनिमीलने । देवाः यत्र प्रकुर्वन्ति तत्र विन्द्यान् महद्भयम् ॥१०६॥

जहाँ देवा द्वारा नाचना, बोलना, हँसना, कीलना और पलक भगकना आदि कियाएँ की जायँ, वहाँ अत्यन्त भय होता है ॥१०६॥

पिशाचा यत्र दृश्यन्ते देशेषु नगरेषु वा । अन्यराजा भवेत्तत्र प्रजानां च महद्भयम् ॥१०७॥

जहाँ देश और नगरोंमें पिशाच दिखलायी पड़ें वहाँ अन्य व्यक्ति राजा होता है तथा प्रजाको अत्यन्त भय होता है ॥१०७॥

भूमिर्यत्र नभो याति विंशति वसुधाजलम् । दृश्यन्ते वाऽम्बरे देवास्तदा राजवधो ध्रुवम् ॥१०८॥

जहाँ पृथ्वी आकाशकी ओर जाती हुई माळ्म हो अथवा पातालमें प्रविष्ट होती हुई दिख-लायी पड़े और आकाशमें देव दिखलायी पड़े तो वहाँ राजाका वध निश्चयतः होता है ॥१०८॥

धूमज्वालां रजो भस्म यदा मुश्रन्ति देवताः। तदा तु म्रियते राजा मूलतस्तु जनचयः॥१०६॥

यदि देव धूम, ज्वाला, धूलि और भरम—राखकी वर्षा करें तो राजाका मरण होता है तथा मूलक्ष्पसे मनुष्योंका भी विनाश होता है ॥१०६॥

## 'अस्थिमांसैः पशूनां च भस्मनां निचयैरपि । जनचयाः प्रभृतास्तु विकृते वा नृपवधः ॥११०॥

यदि पशुओंकी हिंडुयाँ और मांस तथा भस्मका समूह आकाशसे बरसे तो अधिक मनुष्योंका विनाश होता है। अथवा उक्त वस्तुओंमें विकार—उत्पात होनेपर राजाका वध होता है।।११०॥

विकृताकृति-संस्थाना जायन्ते यत्र मानवाः । तत्र राजवधो ज्ञेयो विकृतेन सुखेन वा ॥१११॥

जहाँ मनुष्य विकृत आकारवाले और विचित्र दिखलायी पड़े वहाँ राजाका वध होता है अथवा विकृत दिखलायी पड़नेसे सुख चीण होता है ॥१११॥

> वधः सेनापतेश्चापि भयं दुर्भिचमेव च। अग्नेर्वा द्यथवा वृष्टिस्तदा स्यानात्र संशयः ॥११२॥

यदि आकाशसे अग्निकी वर्षा हो तो सेनापितका वध, भय और दुर्भिच्न आदि फल घटित होते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥११२॥

> द्वारं शस्त्रगृहं वेश्म राज्ञो देवगृहं तथा। धूमायन्ते यदा राज्ञस्तदा मरणमादिशेत् ॥११३॥

देवमन्दिर या राजाके महलके द्वारा शस्त्रागार, दालान या बरामदेमें धुँआ दिखलायी पड़े तो राजाका मरण होता है ॥११३॥

> परिघाऽर्गला कपाटं द्वारं रुन्धन्ति वा स्वयम् । पुररोधस्तदा विन्द्यान्नैगमानां महद्भयम् ॥११४॥

यदि स्वयं ही बिना किसीके बन्द किये बेड़ा, सांकल और द्वारके किवाड़ बन्द हो जायँ तो पुरोहित और वेदके व्याख्याताओंको महान् भय होता है॥११४॥

> यदा द्वारेण नगरं शिवा प्रविशते दिवा । वास्यमाना विकृता वा तदा राजवधो ध्रुवम् ॥११४॥

यदि दिनमें सियारिन-गीदड़ी नगरके द्वारसे विकृत या सिक्त होकर प्रविष्ट हो तो राजा-का वध होता है ॥११४॥

> अन्तःपुरेषु द्वारेषु विष्णुमित्रे तथा पुरे । अङ्गालकेऽथ हड्डेषु मधु लीनं विनाशयेत् ॥११६॥

यदि सियारिन अन्तःपुर, द्वार, नगर, तीर्थ, अट्टालिका और बाजारमें प्रवेश करे तो सुख-का विनाश करती है ॥११६॥

> धूमकेतुहतं मार्गं शुक्रश्चरित वै यदा । तदा तु सप्तवर्षाणि महान्तमनयं वदेत् ॥११७॥

यदि शुक्र धूमकेतु द्वारा आक्रान्त मार्गमें गमन करे तो सात वर्षीतक महान् अन्याय-अकल्याण होता रहता है ॥११७॥

१. मृगपिचपञ्चनां च भाषणे ज्वलने गमे मु॰।

## गुरुणा प्रहतं मार्गं यदा भौमः प्रपद्यते । भयं सार्वजनिकं करोति बहुधा नृणाम् ॥११८॥

यदि बृहस्पतिके द्वारा प्रताडित मार्गमें मंगल गमन करे तो सार्वजनिक भय होता है तथा अधिकतर मनुष्योंको भय होता है ॥११=॥

> भौमेनापि हतं मार्गं यदा सौरिः प्रपद्यते । तदाऽपि श्रूद्रचौराणमनयं कुरुते नृणाम् ॥११६॥

मंगलके द्वारा प्रताबितमार्गमें शनैश्चर गमन करे तो शूद्र और चोरोंका अकल्याण होता है।।११६॥

सौरेण तु हतं मार्ग वाचस्पतिः प्रपद्यते । भयं सर्वजनानां तु करोति बहुधा तदा ॥१२०॥

यदि शनैश्चरके द्वारा प्रताडित मार्गमें बृहस्पति गमन करे तो सभी मनुष्योंको भय होता है ॥१२०॥

राजदीपो निपतते अश्यतेऽधः कदाचन । षण्मासात् पश्चमासाद्वा नृपमन्यं निवेदयेत् ॥१२१॥

यदि राजाका दीपक अकारण नीचे गिर जाय तो छः महोने या पाँच महोनेमें अन्य राजा होनेका निर्देश समभना चाहिए ॥१२१॥

> हंसन्ति यत्र निर्जीवाः धावन्ति प्रवदन्ति च । जातमात्रस्य तु शिशोः सुमहद्भयमादिशेत् ॥१२२॥

जहाँ निर्जीव—जड़ पदार्थ हँसते हों, पौड़ते हों और बातें करते हों वहाँ उत्पन्न हुए समस्त बच्चोंको महान भयका निर्देश समभना चाहिए ॥१२२॥

> निवर्तते यदा छाया <sup>३</sup>परितो वा <sup>ँ</sup>जलाशयात् । प्रदृश्यते च दैत्यानां सुमहद्भय<sup>3</sup>मादिशेत् ॥१२३॥

यदि जलाशय—तालात्र, नदी आदिके चारों ओरसे छाया लौटती हुई दिखलायी पड़े तो दैत्योंके महान् भयका निर्देश समभना चाहिए ॥१२३॥

अद्वारे द्वारकरणं कृतस्य च विनाशनम् । हतस्य ग्रहणं वाऽपि तदा ह्युत्पातलचणम् ॥१२४॥

अद्वारमें—जहाँ द्वार करने योग्य न हो वहाँ द्वार करना, किये हुए कार्यका विनाश करना और नष्टवस्तुको यहण करना उत्पातका छत्त्रण है ॥१२४॥

> ैयजनोच्छेदनं यस्य ज्वलिताङ्गमथाऽपि वा । स्पन्दते वा स्थिरं किश्चित् कुलहानिं तदाऽऽदिशेत् ॥१२५॥

१. वाचरसं मु०। २. निर्वीवाभाषणे हासे जलरोधे प्रधावने मु०। ३. परिग्रस्ता मु०। ४. जलाश्रयात् मु०।५. लच्चणम् मु०।६. यजने छादनं मु०।

यदि किसोके यजन—पूजा, प्रतिष्ठा, यज्ञादिका स्वयमेव उच्छेद—विनाश हो अथवा अंग प्रज्विलत होते हों अथवा स्थिर वस्तुमें चंचलता उत्पन्न हो जाय तो कुलहानि समभनी चाहिए॥१२४॥

> दैवज्ञा भित्तवः प्राज्ञाः साधवश्र पृथग्विधाः । परित्यजन्ति तं देशं ध्रुवमन्यत्र शोभनम् ॥१२६॥

दैवज्ञ-ज्योतिषियों, भिद्धओं, मनीषियों और साधुओंको विभिन्न प्रकारके उत्पात होनेवाले देशको छोड़कर अन्यत्र निवास करना ही श्रेष्ठ होता है ॥१२६॥

> युद्धानि कलहा वाधा विरोधाऽरिविद्यद्धयः । अभीच्णं यत्र वर्तन्ते तं देशं परिवर्जयेत् ॥१२७॥

युद्ध, कल्रह, बाधा, विरोध एवं शत्रुओंकी वृद्धि जिस देशमें निरन्तर हो उस देशका त्याग कर देना चाहिए ॥१२७॥

> विपरीता यदा छाया दृश्यन्ते वृत्त-वेश्मिन । यदा ग्रामे पुरे वाऽपि प्रधानवधमादिशेत् ॥१२८॥

प्राम और नगरमें जब वृत्त और घरकी छाया विपरीत--जिस समय पूर्वमें छाया रहती हो, उस समय पश्चिममें और जब पश्चिममें रहती हो तब पूर्वमें हो तो प्रधानका वध होता है ॥१२८॥

> महावृत्तो यदा शाखाम्रत्करां मुश्रते द्वतम् । भोजकस्य वधं विन्द्यात् सर्पाणां वधमादिशेत् ॥१२६॥

महावृत्त जब अकारण ही अपनी शाखाको शीघ्र ही गिराता है तो भोजन--सपेरोंका वध होता है तथा सपौंका भी वध होता है ॥१२६॥

> पांशुवृष्टिस्तथोल्का च निर्घाताश्च सुद्रारुणाः । यदा पतन्ति युगपद् ध्नन्ति राष्ट्रं सनायकम् ॥१३०॥

धूलिको वर्षा, उल्कापात, भयंकर कड़क--विद्युत्पात एक साथ हों तो राष्ट्रनायकका विनाश होता है ॥१३०॥

> रसाश्च विरसा यत्र नायकस्य च दृषणम् । तुलामानस्य इसनं राष्ट्रनाशाय तद्भवेत् ॥१३१॥

जब अकारण ही रस विरस—विकृत रसवाले हों तो नायकमें दोप लगता है तथा तराजू के हसनेसे राष्ट्रका नाश होता है ॥१३१॥

> शुक्लप्रतिपदि चन्द्रे समं भवति मण्डलम् । भयङ्करं तदा तस्य नृपस्याथ न संशयः ॥१३२॥

यदि शुक्छप्रतिपदाको चन्द्रमाके दोनों शृंग समान दिखलायी पड़ें-समान मंडल हो तो निस्सन्देह राजाके लिये भय करनेवाला होता है ॥१३२॥

## समाभ्यां यदि शृङ्गाभ्यां यदा दृश्येत चन्द्रमाः। धान्यं भवेत् तदा न्यूनं मन्दृष्टिं विनिर्दिशेत् ॥१३३॥

यदि इसीदिन दोनों शृंग समान दिखलायी पड़ें तो अन्नकी उपज कम होती है और वृष्टि भी कम होती है। यहाँ विशेषता यह है कि आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदाके दिन चन्द्रमाके शृंगोंका अवलोकन करना चाहिए।।१३३॥

> वामशृङ्गं यदा वा स्यादुन्नतं दृश्यते भृशम् । तदा सृजति लोकस्य दारुणत्वं न संशयः ॥१३४॥

यदि चन्द्रमाका बाँया श्रृंग उन्नत माळ्म हो तो छोकमें दारुण भयका संचार होता है, इंसमें संशय नहीं है ॥१३४॥

ऊर्ध्वस्थितं नृणां पापं तिर्यक्स्थं राजमन्त्रिणाम् । अधोगतं च वसुधां सर्वा हन्यादसंशयम् ॥१३५॥

ऊर्ध्वस्थित चन्द्रमा मनुष्योंके पापको, तिर्यक्स्थ राजा और मन्त्रीके पापको, अधोगत समस्त पृथ्वीके पापका निस्सन्देह विनाश करता है ॥१३५॥

> शस्त्रं रक्ते भयं पीते धूमे दुर्भिचविद्रवे । चन्द्रे तदोदिते ज्ञेयं भद्रवाहुवचो यथा ॥१३६॥

चन्द्रमा यदि समवर्णका उदित हो तो शस्त्रका भय, पीतवर्णका हो तो भय और ध्रूम्नवर्ण होने पर दुर्भित्तकारक होता है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥१३६॥

> दिचणात्परतो दृष्टं चोरदृतभयङ्करम् । अपरे तोयजीवानां वायव्ये हन्ति वै गदम् ॥१३७॥

यदि दिन्नणकी ओर शृंग या रक्तवर्णादि दिखलायी पड़ें तो चोर और दूतको भयंकर होता है, पूर्वकी ओर दिखलायी पड़े तो जलजन्तुओंको और वायव्य दिशाकी ओर दिखलायी पड़े तो रोगका विनाश होता है ॥१३७॥

> <sup>3</sup>विवदत्सु च लिङ्गेषु यानेषु प्रवदत्सु च । वाहनेषु च हृष्टेषु विन्द्याद्भयमुपस्थितम् ॥१३८॥

शिविलक्षोंमें विवाह होने पर, सवारियोंमें वार्तालाप होने पर और वाहनोंमें प्रसन्नता दिखलायी पड़ने पर महान भय होता है।।१३८॥

> ऊर्ध्वं वृषो यदा नर्देत् तदा स्याच भयङ्करः ककुदं चलते वापि तदाऽपि स भयङ्करः ॥१३६॥

यदि बैल--साँड़ ऊपरको मुँह कर गर्जना करे तो अत्यन्त भयंकर होता है और वह अपने ककद कुठवको चंचल करे तो भी भयंकर समभना चहिए॥१३६॥

१. उन्नतं मु० । २. शस्त्रकोटेषु बालेषु विवादेषु च लिङ्गिषु मु० ।

#### व्याधयः प्रवला यत्र माल्यगन्धं न वायते । आहृतिपूर्णकुम्भाश्र विनश्यन्ति भयं वदेत् ॥१४०॥

जहाँ व्याधियाँ प्रबल हों, माल्यगन्ध न माळ्म पड़ती हो और आहूतिपूर्ण कल्लश—मंगल-कल्लश विनाशको प्राप्त होते हों, वहाँ भय होता है ॥१४०॥

> नववस्त्रं प्रसङ्गेन ज्वलते मधुरा गिरा । अरुन्धतीं न पश्येत स्वदेहं यदि दर्पणे ॥१४१॥

यदि नवीन वस्त्र अकारण जल जाय, मधुर वचन मुँहसे निकलें, अरुन्धती तारा दिखलायी न पड़े तो महान् भय अवगत करना चाहिए अर्थात् मृत्युकी सूचना समफ्रनी चाहिए ॥१४४॥

न पश्यति स्वकार्याणि परकार्यविशारदः । मैथुने यो निरक्तश्च न च सेवति मैथुनम् ॥१४२॥ न मित्रचित्तो भृतेषु स्त्री वृद्धं हैं सते शिशुम् । विपरीतश्च सर्वत्र सर्वदा स भयावदः ॥१४३॥

जो परकार्यमें तो रत हो, पर स्व कार्यका सेवन न करता हो, मैथुनमें संलग्न रहने पर भी मैथुनका सेवन न करता हो, मित्रमें जिसका चित्त आसक्त नहीं हो और जो स्त्रो, वृद्ध और शिशुओंको हिंसा करता हो तथा स्वभाव और प्रकृतिसे विपरीत जितने भी कार्य हैं, सब भयप्रद हैं ॥१४२-१४३॥

अभीच्णं <sup>२</sup>चापि सुप्तस्य निरुत्साहाविलम्बिनः । <sup>3</sup>अलक्ष्मीपूर्णचित्तस्य प्राप्नोति स महद्भयम् ॥१४४॥

जो निरन्तर सोनेवाला है, निरुत्साही है और धनसे रहित है, उसे महान् भयकी प्राप्ति होती है।।१४४।।

क्रव्यादाः शकुना यत्र बहुशो विकृतस्वनाः । तत्रेन्द्रियार्थाः \*विगुणाः श्रिया हीनाश्र मानवाः ॥१४४॥

जहाँ मांसभक्षी पत्ती अत्यधिक विकृत स्वरवाले हों वहाँ मनुष्य इन्द्रियोंकी अर्थोंको महण करनेकी शक्तिसे हीन और लद्दमीसे रहित होते हैं। अर्थात् वहाँ अज्ञानता और निर्धनता निवास करती है।।१४४॥

निपतित द्वमश्ळिन्नो "स्वप्नेष्वभयलचणम् । रत्नानि यस्य नश्यन्ति बहुशः प्रज्वलन्ति वा ॥१४६॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें निर्भय होकर कटे हुए पेड़को गिरते देखता है, उसके रत्न नष्ट हो जाते हैं अथवा बहुमूल्य पदार्थ अग्नि छगनेसे जल जाते हैं ॥१४६॥

चीयते वा म्रियते वा पश्चमासात् परं नृपः। गजस्यारोहणे यस्य यदा दन्तः प्रभिद्यते ॥१४७॥

जब हाथी पर सवारी करते समय, हाथीके दाँत टूट जाँय तो सवारी करनेवाला राजा पाँच महीनेके उपरान्त चय या मरणको प्राप्त हो जाता है ॥१४७॥

सेवते मु० । २. पापस्वप्नस्य निरुत्साहो विचिन्तितः मु० । ३. अलक्सापूर्णो न चिरात् मु० ।
 ४. पिश्चनाः मु० । ४. वपुश्च हयलक्षणम् मु० ।

दिचिणे राजपीडा स्यात्सेनायास्तु वधं वदेत् ।
मूलभङ्गस्तु यातारं करिकानं नृपं वदेत् ॥१४८॥
मध्यमंसे गजाध्यचमग्रजे स पुरोहितम् ।
विडालनकुलोल्ककाककङ्कसमग्रभाः ॥१४६॥
यदा भङ्गो भवत्येषां तदा ब्र्यादसत्फलम् ।
शिरो नासाग्रकण्ठेन सानुस्वारं निशंसनैः ॥१५०॥
भिचितं सिञ्चतं यच न तद् ग्राह्यन्तु वाजिनाम् ।
नाभ्यङ्गतो महोरस्कः कण्ठे वृत्तो यदेरितः ॥१५१॥
पाश्चें तदा भयं ब्र्यात् प्रजानामश्चभंकरम् ।
अन्योन्यं समुदीचन्ते हेष्यस्थानगता हया ॥१५२॥

यदि दाहिना दाँत टूटे तो राजपीड़ा और सेनाका बिध तथा मूळसे दाँतींका भंग होना गमन करनेवाळे राजाओंके ळिए खरोंच और भय देने वाळा है ॥१४८॥

मध्यसे दूटने पर गजाध्यक्त और पुरोहितको भय होता है ॥१४८ ई॥

विडाल, नकुल, उल्लंक, काक और बगुला दन्तका भंग हो तो असत् फल होता है।।।१४६ है।।

घोड़ोंके सिर, नासायभाग और कंठके द्वारा सानुस्वार शब्द होनेसे संचित भोजन भी याह्य नहीं होता ॥१४० है॥

जब छाती तान कर घोड़ा नाभिसे कण्ठ तक अकड़ता हुआ शब्द करे तब वह समीपस्थ प्रजाको अशुभकारी और भयप्रद होता है ॥१४१ है॥

यदि घोड़े हींसते हुए आपसमें देखें तो प्रजाको भय होता है ॥१४२॥

शयनासने परीचा ग्राममारीं वदेत् ततः । सन्ध्यायां सुप्रदीप्तायां यदा सेवाग्रुखा हयाः ॥१५३॥

यदि सन्ध्याकालमें घोड़े सेनाके सम्मुख हींसते हों अथवा शयन और आसनकी परीक्षा करके अशुभ होते हों तो याममारीका निर्देश करना चाहिए ॥१४३॥

> त्रासयन्तो विभेषन्तो घोरात् पादसमुद्धृताः । दिवसं यदि वा रात्रं हेषन्ति सहसा हयाः ॥१५४॥

यदि घोड़े पैरांसे मिट्टी उखाड़ते हुए डराते हों या स्वयं डरकर छिप रहें हों तो भय समभना चाहिए। दिन अथवा रात्रिमें घोड़ोंका अकस्मान् हींसना भी भयका निर्देशक है ॥१४४॥

> सन्ध्यायां सुप्रदीप्तायां तदा विन्द्यात् पराजयम् । "उन्मुखा रुदन्तो वा दीनं दीनं समन्ततः ॥१५५॥

१. मध्यमं रोगजाध्यत्तमम्रजे मु०। २. साचार्थी मु०। ३. सुलेरितः । ४. स पार्श्वे हृदस्वानुच्चो नो गृद्धते हि सः । मु०। ५. उन्मुखा हृदस्तो वा दानं दानं समन्ततः—यह उत्तरार्धं भाग मुद्धित प्रतिमें नहीं है ।

यदि सन्ध्याकालमें घोड़े ऊपरको मुँह किये हुए रोते हों या दीन होकर चारों ओर भ्रमण करते हों तो पराजय समम्प्रना चाहिए ॥१४५॥

> ैहया यत्र तदोत्पातं निर्दिशेद्राजमृत्यवे । विच्छिद्यमाना हेषन्ते यदा रूचस्वरं हया ॥१५६॥

जब घोड़े रूच स्वर और टूटी-फूटी आवाजमें हींसते हों तो वे अपने इस उत्पात द्वारा राजाकी मृत्युकी सूचना देते हैं ॥१४६॥

> ैखरवद्भीमनादेन तदा विन्द्यात् पराजयम् । उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति विश्वसन्ति अमन्ति च॥१५७॥

जब घोड़े गधोंके समान तीत्र स्वरमें रेकें और उठें, बैठें तथा श्रमण करें तो पराजय समभना चाहिए॥१५७॥

रोगार्त्ता इब हेषन्ते तदा विन्द्यात् पराजयम् । ऊर्ध्वमुखा विलोकन्ति विन्द्याजनपदे भयम् ॥१५८॥

यदि रोगसे पीड़ित हुए के समान हींसते हों तो पराजय सममना चाहिए और ऊर्ध्वमुख रेकें तो जनपदको भय होता है ॥१४८॥

> शान्ता प्रहृष्टा घर्मात्ती विचरन्ति यदा हयाः । बालानां वीच्यमाणास्ते न ते ग्राह्या विपश्चितैः ॥१५६॥

जब घोड़े शान्त, प्रसन्न और कामसे पीड़ित होकर विचरण करें और स्त्रियोंके द्वारा देखे जाते हों तो विद्वानोंको उनका ग्रुभाग्रुभत्व नहीं छेना चाहिए ॥१५६॥

> मूत्रं पुरीपं बहुशो विखुप्ताङ्गा प्रकुर्वतः । हेपन्ते दीननिद्रात्तीस्तदा कुर्वन्ति ते जयम् ॥१६०॥

यदि घोड़े विछ्नांग होकर अधिक मूत्र और छीद करें और निद्रासे पीड़ित होकर हींसें तो जयकी सूचना देते हैं ॥१६०॥

> स्तम्भयन्तोऽथ लांगूलं हेषन्तो दुर्मना हयाः । मुहुर्मुहुश्च जृभन्ते तदा शस्त्रभयं वदेत् ॥१६१॥

पूँछको स्तम्भित करते हुए खिन्न होकर घोड़े हींसें और बार-बार जँभाई छें तो शस्त्रभय कहना चाहिए ॥१६१॥

> यदा विरुद्धं हेपन्ते स्वरूपं विकृतिकारणम् । तदोपसर्गो व्याधिर्वा सद्यो भवति रात्रिजः ॥१६२॥

यदि घोड़े विकृत कारणांके होने पर विपरीत हींसते हों तो रात्रिमें उत्पन्न होनेवाली ज्याधि या उपसर्ग शीघ्र ही होते हैं ॥१६२॥

१. १५६ वां रलोक मुद्रित प्रतिमें नहीं है। २. इस रलोकका पूर्वार्थ मुद्रित प्रतिमें नहीं है।

#### भूम्यां प्रसित्वा प्रासं तु हेषन्ते प्राङ्ग्रुखा यदा । अश्वारोधाश्च बद्धाश्च तदा क्लिश्यति चुद्भयम् ॥१६३॥

पृथ्वीमेंसे एकाध और घास खाकर यदि पूर्वकी ओर मुखकर घोड़े हींसें तो चुधाके क्लेश और भयकी सूचना देते हैं ॥१६३॥

> शरीरं केसरं पुच्छं यदा ज्वलति वाजिनः। परिचक्रं प्रयातं च देशभङ्गं च निर्दिशेत्॥१६४॥

यदि घोड़ोंके शरोर, पूँछ और कसवार जलने लगें तो परशासनका आगमन और देश भंगकी सूचना समभनी चाहिए ॥१६४॥

> यदा बाला प्रचरन्ते पुच्छं चटपटायते । बाजिनः सम्फुलिङ्गा वा तदा विद्यान्महद्भयम् ॥१६४॥

यदि अकारण घोड़ोंके बाल टूट कर गिरने लगें, पूँछ चटचट करने लगे और उनके शरीरसे स्फुलिंग निकलने लगें तो अत्यधिक भय समभना चाहिए ॥१६४॥

हेपन्ते तु तदा राज्ञः पूर्वाह्ने नागवाजिनः । तदा सूर्यप्रहं विन्द्यादपराह्ने तु चन्द्रजम् ॥१६६॥

यदि पूर्वोह्नमें राजाके हाथी, घोड़े हींसने लगें तो सूर्यमह और पराह्ममें हींसने लगें तो चन्द्रमह समभना चाहिए॥१६६॥

> शुष्कं काष्ठं तृणं वाऽिष यदा संदंशते हयः। हेषन्ते सूर्यमुद्रीच्य तदाऽग्निभयमादिशेत् ॥१६७॥

सूखे काठ, तिनके आदि खाते हुए घोड़े सूर्यकी ओर मुँहकर हींसने छगें तो अग्निभय समफना चाहिए॥१६७॥

> यदा शेवालजले वाऽपि मग्नं कृत्वा ध्रुखं हयाः। हेपन्ते विकृता यत्र तदाप्यग्निभयं भवेत् ॥१६८॥

जब घोड़े शेवाल युक्त जलमें मुँह डुबाकर हींसें तो उस समय भी अग्निभय समफ्ता चाहिए॥१६≒॥

> उल्कासमाना हेषन्ते संदश्य दशनान् हयाः। संग्रामे विजयं चेमं भर्तुः पुष्टिं विनिर्दिशेत् ॥१६८॥

जब उल्काके समान दाँत निकालते हुए घोड़े हींसें तो स्वामीके लिए संग्राममें विजय, क्षेम और पृष्टिका निर्देश करते हैं ॥१६६॥

> प्रसारियत्वा ग्रीवां च स्तम्भियत्वा च वाजिनाम् । हेषन्ते विजयं त्र्यात्संग्रामे नात्र संशयः ॥१७०॥

गर्दनको जरा-सा भुकाकर—टेढ़ी करके स्थिर रूपसे खड़े होकर जब घोड़े हींसे तो संग्राममें निस्सन्देह विजयकी प्राप्ति होती है ॥१७०॥

#### श्रमणा ब्राह्मणा वृद्धा न पूज्यन्ते यथा पुरा । सप्तमासात् परं यत्र भयमाख्यात्युपस्थितम् ॥१७१॥

जिस नगरमें भ्रमण, ब्राह्मण और वृद्धोंकी पूजा नहीं की जाती है उस नगरमें सात महीनेके उपरान्त भय उपस्थित होता है ॥१७१॥

अनाहतानि तूर्याणि नर्दन्ति विकृतं यदा । षष्ठे मासे नृपो वध्यः भयानि च तदाऽऽदिशेत् ॥१७२॥

जब वाजे बिना बजाये ही विकृत घोर शब्द करें तो छठवें महीनेमें राजाका वध होता है और वहाँ भय भी होता है।।१७२॥

> कृत्तिकासु यदोत्पातो दीप्तायां दिशि दृश्यते। आग्नेयीं वा समाश्रित्य त्रिपचादित्रतो भयम्॥१७३॥

यदि पूर्व दिशामें कृत्तिका नज्ञत्रमें उत्पात दिखलायी पड़े अथवा आग्नेय कोणमें उत्पात दिखलायी पड़े तो तीन पक्ष--डेढ महीनेमें अग्निका भय होता है ॥१७३॥

> रोहिण्यां तु यदा घोषो निर्वातो यदि दृश्यते । सर्वाः प्रजाः प्रपीड्चन्ते पण्मासात्परतस्तदा ॥१७४॥

यदि रोहिणी नत्तत्रमें बिना वायुके शब्द सुनाई पड़े तो इस उत्पातके छः महीने पश्चात् सभी प्रजाको पीड़ा होती है ॥१७४॥

> उल्कापातः सनिर्घातः सवातो यदि दृश्यते । रोहिण्यां पश्चमासेन कुर्याद् घोरं महद्भयम् ॥१७५॥

यदि रोहिणी नक्षत्रमें घर्पण और वायु सहित उल्कापात हो तो पाँच महीनेमें घोर भय होता है ॥१७४॥

> एवं नचत्रशेषेषु यद्युत्पाताः पृथग्विधाः। देवतार्जनलीनं च प्रसाध्यं भिद्धणा सदा ॥१७६॥

इसी प्रकार अन्य नत्त्रत्रोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारका उत्पात दिखळायी पड़े तो भिन्नुओंको देव पूजा द्वारा उस उत्पातके अनिष्ट फलको दूर करना चाहिए। अर्थात् उत्पातकी शान्ति पूजा-पाठ द्वारा करनी चाहिए॥१७६॥

> वाहनं महिपीं पुत्रं वलं सेनापतिं पुरम् । पुरोहितं नृपं वित्तं घ्नन्त्युत्पाताः सम्रुच्छिताः ॥१७७॥

उत्पन्न हुए विभिन्न प्रकारके उत्पात सवारी, सेना, रानी, पुत्र, सेनापति, पुरोहित, अमात्य, राजा और धन आदिका विनाश करते हैं ॥१७७॥

> एपामन्यतरं हित्वा निर्वृतिं यान्ति ते सदा। परं द्वादशरात्रेण सद्यो नाशयिता पिता ॥१७८॥

जो व्यक्ति इन उत्पातोंमेंसे किसी भी उत्पातकी अवहेलना करते हैं, वे बारह रात्रियोंमें ही कष्टको प्राप्त करते हैं तथा उनके कुटुम्बमें पिता या अन्य कोई मृत्युको प्राप्त होते हैं ॥१७८॥

#### यत्रोत्पाताः न दृश्यन्ते यथाकालग्रुपस्थिताः । तेन सञ्जयदोषेण राजा देशश्च नश्यति ॥१७६॥

जहाँ यथासमयमें उपस्थित हुए उत्पातोंको नहीं देखा जाता है, वहाँ उत्पातके द्वारा संचित दोषसे राजा और देश दोनोंका नाश होता है ॥१७६॥

देवान् प्रत्रजितान् विप्रांस्तस्माद्राजाऽभिपूज्येत्। तदा शाम्यति तत् पापं यथा साधुभिरीरितम् ॥१८०॥

उत्पातसे उत्पन्न हुए दोषकी शान्तिके लिए देव, दीन्नित मुनि और ब्राह्मण—ब्रती व्यक्तियोंकी पूजा करनी चाहिए। इससे जिस पापसे उत्पात उत्पन्न होते हैं, वह मुनियोंके द्वारा प्रतिपादित पाप शान्त हो जाता है।।१८०।।

यत्र देशे समुत्पाता दृश्यन्ते भिन्नुभिः क्रचित् । ततो देशादतिक्रम्य व्रजेयुग्न्यतस्तदा ॥१८१

मुनियोंको जिस देशमें कहीं भी उत्पात दिखलायी पड़े उस देशको छोड़कर अन्य देशमें चला जाना चाहिए ॥१८१॥

> सचित्ते <sup>३</sup>सुभित्ते देशे दिरुत्पाते प्रियातिथौ । विहरन्ति सुखं तत्र भित्तवो धर्मचारिणः ॥१८२॥

धन-धान्यसे परिपूर्ण, सुभिच्च युक्त, निरुपद्रव और अतिथि-सत्कार करनेवाले देशमें धर्माचरण करनेवाले साधु सुखपूर्वक विहार करते हैं ॥१८२॥

> इति सकलमुनिजनानन्दमहामुनीश्वरभद्रबाहुविरचिते निमित्तशास्त्रे सकलशुभाऽशुभ-व्याख्यानविधानकथने चतुर्दशमः परिच्छेदः समाप्तः ॥१४॥

विवेचन—स्वभावके विपरीत होना उत्पात है। ये उत्पात तीन प्रकारके होते हैं—दिव्य, अन्तिरिज्ञ और भौम। देव प्रतिमाओं द्वारा जिन उत्पातोंकी सूचना मिलती हैं, वे दिव्य कहलाते हैं। नज्ञोंका विचार, उत्का, निर्घात, पवन, विद्युत्पात, गन्धर्वपुर एवं इन्द्रधनुषादि अन्तिरिक्ष उत्पात हैं। इस भूमिपर चल एवं स्थिर पदार्थोंका विपरीतरूपमें दिखलायी पड़ना भौम उत्पात हैं। आचार्य ऋषिपुत्रने दिव्य उत्पातोंका वर्णन करते हुए बतलाया है कि तीर्थंकर प्रतिमाका छत्र भंग होना, हाथ-पाँव, मस्तक, भामण्डलका भंग होना अशुभ सूचक है। जिस देश या नगरमें प्रतिमाजी स्थिर या चलित भंग हो जायँ तो उस देश या नगरमें अशुभ होता है। छत्र भंग होनेसे प्रशासक या अन्य किसी नेताकी मृत्यु, रथ दूटनेसे राजाका मरण तथा जिस नगरमें रथ दूटता है, उस नगरमें छः महीनेके पश्चात अशुभ फलकी प्राप्ति होती है। शहरमें महामारी, चोरी, डकैती या अन्य अशुभ कार्य छः महीनोंके भीतर होता है। भामण्डलके भंग होनेसे

१. नश्यते मु० । २. भिक्षुदे ।

तीसरे या पाँचवें महीनेमें आपित आती है। उस प्रदेशके शासक या शासन परिवारमें किसीकी मृत्यु होती है। नगरमें घन-जनकी हानि होती है। प्रतिमाके हाथ भंग होनेसे तांसरे महीनेमें कष्ट और पाँव भंग होनेसे सातवें महीनेमें कष्ट होता है। हाथ और पाँवके भंग होनेका फल नगरके साथ नगरके प्रशासक, मुखिया एवं पंचायतके प्रमुखको भी भोगना पड़ता है। प्रतिमा का अचानक भंग होना अत्यन्त अशुभ है। यदि रखी हुई प्रतिमा स्वयमेव ही मध्याह या प्रातःकालमें भंग हो जाय तो उस नगरमें तीन महीनेके उपरान्त महान् रोग या संक्रामक रोग फैलते हैं। विशेष रूपसे हैजा, प्लेग एवं इनफ्ल्युएँजाको उत्पत्ति होती है। पशुओंमें भी रोग उत्पन्न होता है।

र्याद स्थिर प्रतिमा अपने स्थानसे हटकर दूसरी जगह पहुँच जाय या चलती हुई मालूम पड़े तो तीसरे महीने अचानक विपत्ति आती है। उस नगर या प्रदेशके प्रमुख अधिकारीको मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जनसाधारणको भी आधि-ज्याधिजन्य कष्ट उठाना पड़ता है। यदि प्रतिमा सिंहासनसे नीचे उतर आवे अथवा सिंहासनसे नीचे गिर जाये तो उस प्रदेशके प्रमुखकी मृत्यु होती है। उस प्रदेशमें अकाल, महामारी और वर्षाभाव रहता है। यदि उपर्युक्त उत्पात लगातार सात दिन या पन्द्रह दिन तक हों तो निश्चयतः प्रतिपादित फलकी प्राप्ति होती है। यदि एकाध दिन उत्पात होकर शान्त हो गया तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि प्रतिभा जीभ निकालकर कई दिनों तक रोती हुई दिखलाई पड़े तो जिस नगरमें यह घटना घटती है, उस नगरमें अत्यन्त उपद्रव होता है। प्रशासक और प्रशास्योंमें मगड़ा होता है। धन-धान्यकी क्षति होती है। चोर और डाकुओंका उपद्रव अधिक बढता है। संग्राम, मारकाट एवं संघर्षकी स्थिति बढ़ती जाती है। प्रतिमाका रोना, राजा, मन्त्री या किसी महान् नेताकी मृत्युका सूचक; हँसना पारस्परिक विद्वेष संघर्ष एवं कलहका सूचक; चलना और काँपना बीमारी, संघर्ष, कल्रह, विषाद, आपसी फूट एवं गोलाकार चक्कर काटना भय, विद्वेष, सम्मानहानि तथा देशको धन-जन हानिका सूचक है। प्रतिमाका हिलना तथा रंग बदलना अनिष्ट सूचक एवं तीन महीनोंमें नाना प्रकारके कष्टोंका सूचक अवगत करना चाहिए। प्रतिमाका पसीजना अग्निभय, चोरभय एवं महामारीका सूचक है। धुँआ सहित प्रतिमासे पसीना निकले तो जिस प्रदेशमें यह घटना घटित होती है, उससे सौ कोशकी दूरीमें चारों ओर धन-जनकी चति होती है। अति-वृष्टि या अनावृष्टिके कारण जनताको महान् कष्ट होता है।

तीर्थं क्रुरकी प्रतिमासे पसीना निकलना धार्मिक विद्वेष एवं संघर्षकी सूचना देता है। मुनि और श्रावक दोनोंपर किसी प्रकारकी विपत्ति आती है तथा दोनोंको विधर्मियों द्वारा उपसर्ग सहन करना पड़ता है। अकाल और अवर्षणकी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। यि शिवकी प्रतिमासे पसीना निकले तो ब्राह्मणोंको कष्ट, कुबेरको प्रतिमासे पसीना निकले तो बेरयों को कष्ट, कामदेवकी प्रतिमासे पसीना निकले तो आगमकी हानि, कृष्णकी प्रतिमासे पसीना निकले तो सभी जातियोंको कष्ट; सिद्ध और बौद्ध प्रतिमाओंसे धुँआ सिहत पसीना निकले तो उस प्रदेशके उपर महान कष्ट, चिल्डका देवीकी प्रतिमासे पसीना निकले तो हिययोंको कष्ट, बागही देवीकी प्रतिमासे पसीना निकले तो हाथियोंका ध्वंस; नागिनी देवीकी प्रतिमासे धुँआ सिहत पसीना निकले तो गर्भनाश; रामकी प्रतिमासे पसीना निकले तो देशमें महान उपद्रव, खूट-पाट, धननाश; सीता या पार्वतीकी प्रतिमासे पसीना निकले तो नारी-समाजको महान कष्ट एवं सूर्यकी प्रतिमासे पसीना निकले तो संसारको अत्यधिक कष्ट और उपद्रव सहन करने पड़ते हैं। यदि तीर्थं क्रुरको प्रतिमा भग्न हो और उससे अग्निकी लपट या रक्तकी धारा निकल लती हुई दिखलायी पड़े तो संसारमें मार-काट निश्चय होती है। आपसमें मार-काट हुए बिना किसीको भी शान्ति नहीं मिलती है। किसी भी देवकी प्रतिमाका भंग होना, फूटना वा

हसना चलना आदि अशुभकारक है। उक्त कियाएँ एक सप्ताह तक लगातार होती हों तो निश्चय तीन महीनेके भीतर अनिष्ठकारक फल प्राप्त होता है। प्रहोंकी प्रतिमाएँ, चौबीस शासन देवोंका शासन देवियोंकी प्रतिमाएँ, क्षेत्रपाल और दिक्पालोंकी प्रतिमाओंमें उक्त प्रकारकी विक्वति होनेसे व्याधि, धनहानि, मरण एवं अनेक प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। देवकुमार, देवकुमारी, देवविता एवं देवदूतोंके जो विकार उत्पन्न होते हैं, वे समाजमें अनेक प्रकारकी हानि पहुँचाते हैं। देवोंके प्रासाद, भवन, चैत्यालय, वेदिका, तोरण, केतु आदिके जलने या विजली द्वारा अग्नि प्राप्त होनेसे उस प्रदेशमें अत्यन्त अनिष्ठकर कियाएँ होती है। उक्त कियाओंका फल छ: महीनेमें प्राप्त होता है। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी और कल्पवासी देवोंके प्रश्नित विपर्दय लोगोंके नाना प्रकारके कष्टोंका सामना करना पड़ता है।

आकाशमें असमयमें इन्द्रधनुष दिखलायी पड़े तो प्रजाको कष्ट, वर्षाभाव और धनहानि होती हैं। इन्द्रधनुषका वर्षा ऋतुमें होना ही शुभ सूचक माना जाता है, अन्य ऋतुमें
अशुभ सूचक कहा गया है। आकाशसे रुधिर, मांस, अस्थि और चर्वाकी वर्षा होनेसे संप्राम,
जनताको भय, महामारी एवं प्रशासकोंमें मतभेद होता है। धान्य, सुवर्ण, वल्कल, पुष्प और
फलकी वर्षा हो तो उस नगरका विनाश होता है, जिसमें यह घटना घटती है। जिस नगरमें
कोयले और धूलिकी वर्षा होती है, उस नगरका सर्वनाश होता है। बिना बादलके आकाशसे
ओलोंका गिरना, बिजलीका तड़पना तथा बिना गर्जनके अकस्मात् बिजलीका गिरना उस प्रदेशके
लिए भयोत्पादक तथा नाना प्रकारकी हानियाँ होती हैं। किसी भी व्यक्तिको शान्ति नहीं मिल
सकती है। निर्मल सूर्यमें छाया दिखलायी न दे अथवा विकृत छाया दिखलायी दे तो देशमें
महाभय होता है। जब दिन या रातमें मेघ होन आकाशमें पूर्व या पश्चिम दिशामें इन्द्रधनुष
दिखलायी देता है; तब उस प्रदेशमें घोर दुर्भित्त पड़ता है। जब आकाशमें प्रतिध्वित हो,
तूर्य-तुरईकी ध्विन सुनाई दे एवं आकाशमें घण्टा, भालरका शब्द सुनाई पड़े तो दो महीने तक
महाध्विनसे प्रजा पीड़ित रहती है। आकाशमें किसी भी प्रकारका अन्य उत्पात दिखलायी पड़े
तो जनताको कष्ट, व्याधि, मृत्यु एवं संघर्ष जन्य दु:ख उठाना पड़ता है।

दिनमें घूलिका बरसना, रात्रिके समय मेघिवहीन आकाशमें नक्त्रोंका नाश या दिनमें नक्त्रोंका दर्शन होना संघर्ष, मरण, भय और धन-धान्यका विनाश सूचक है। आकाशका बिना बादलेंका रंग-बिरंग होना, विकृत आकृति और संस्थानका होना भी अशुभसूचक है। जहाँ छः महीनों तक लगातार हर महीने उल्का दिखलाई देती रहे, वहाँ मनुष्यका मरण होता है। सफेद और घूघर रंगकी उल्काएँ पुण्यात्मा कहे जानेबाले व्यक्तियोंको कष्ट पहुँचाती है। पञ्चरंगी उल्का महामारी और इधर-उधर टकरा कर नष्ट होनेवाली उल्का देशमें उपद्रव उत्पन्न करती है। अन्तरिक्ष निमित्तोंका विचार करते समय पूर्वोक्त विद्युत्पात, उल्कापात आदिका विचार अवश्य कर लेना चाहिए।

भूमि पर प्रकृति विपर्यय—उत्पात दिखलायो पड़ें तो अनिष्टसमम्मना चाहिए। ये उत्पात जिस स्थानमें दिखलायी देते हैं, अनिष्ट फल उसी जगह घटित होता है। अस्त्र-शस्त्रोंका जलना, उनके शब्द होना, जलते समय अग्निसे शब्द होना तथा इंघनके बिना जलाये अग्निका जल जाना अनिष्ट सूचक है। इस प्रकारके उत्पातमें किसी आत्मीयकी मृत्यु होती है। असमयमें वृज्ञोंमें फल-फुलका आना, वृज्ञोंका हँसना, रोना दूध निकलना आदि उत्पात धनज्ञय, शिशुओंमें रोग तथा आपसमें मगड़ा होनेकी सूचना देते हैं। वृज्ञोंसे मद्य निकले तो वाहनोंका नाश, रुधिर निकलनेसे संग्राम, शहद निकलनेसे रोग, तेल निकलनेसे दुर्भिज्ञ, जल निकलनेसे भय और दुर्गन्धित पदार्थ निकलनेसे पशु ज्ञय होता है। अंकुर सूख जानेसे वीर्य और अन्नका नाश, रोगहीन वृक्ष अकारण सूख जायँ तो सेनाका विनाश और अन्नच्य, आप ही वृज्ञ खड़े होकर उठ

बैठे तो देवका भय, कुसमयमें फल-फूलोंका आना प्रशासक और नेताओंका विनाश, वृज्ञोंसे ज्वाला और धुँआ निकले तो मनुष्योंका ज्ञय होता है। वृक्षोंसे मनुष्यके जैसा शब्द निकलता हुआ सुनाई पड़े तो अत्यन्त अशुभकारी होता है। इससे मनुष्योंमें अनेक प्रकारकी वीमारियाँ फैलती है, जनतामें अनेक प्रकारसे अशान्ति आती है।

कमल आदिके एक कालमें दो या तीन बालकी उत्पत्ति हो अथवा दो फूल या फल दिखलायी पड़े तो जिस जगह यह घटना घटित होती है, वहाँ के प्रशासकका मरण होता है। जिस किसानके खेतमें यह निमित्त दिखलायी पड़ता है, उसकी भी मृत्यु होती है। जिस गाँवमें यह उत्पात दिखलायी पड़ता है, उस गाँवमें घन-धान्यके विनाशके साथ अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं। फल-फ़लोंमें विकारका दिखलायी पड़ना, प्रकृति विरुद्ध फल-फूलोंका दृष्टिगोचर होना ही उस स्थानकी शन्तिको नष्ट करनेवाला तथा आपसमें संघर्ष उत्पन्न करनेवाला है। शीत और प्रीप्ममें परिवर्तन हो जाने से अर्थात् शीत ऋतुमें गर्मी और प्रीप्म ऋतुमें शीत पड़नेसे अथवा सभी ऋतुओंमें परस्पर परिवर्तन हो जानेसे दैवभय, राजभय, रोगभय और नाना प्रकारके कष्ट होते हैं। यदि निद्याँ नगरके निकटवर्ती स्थानको छोड़कर दूर हटकर वहने लगें तो उन नगरोंकी आबादी घट जाती हैं, वहाँ अनेक प्रकारके रोग फैलते हैं। यदि निद्योंका जल विकृत हो जाय, वह रुधिर, तैल, घी, शहद आदिको गन्ध और आकृतिके समान बहता हुआ दिखलायी पड़े, कुआँका जल स्वयं ही खोलने लगे, रोने और गानेका शब्द जलसे निकले तो महामारी फैलती है। जलका रूप, रस, गन्ध और स्पर्शमें परिवर्तन हो जाय तो भी महामारीकी सुचना समभनी चाहिए।

स्त्रियोंका प्रसव विकार होना, उनके एक साथ तीन-चार बच्चोंका पैदा करना, उत्पन्न हुए बच्चोंकी आकृति पशुओं और पिचयोंके समान हो तो, जिन कुळमें यह घटना घटित होती है, उस गाँव या नगरमें घटना घटित होती है, उस गाँव या नगरमें घटना घटित होती है, उस गाँव या नगरमें महामारी, अवर्षण और अशान्ति रहती है। इस प्रकारके उत्पातका फल ६ महीने से लेकर एक वर्ष तक प्राप्त होता है। घोड़ी, ऊँटनी, भैंस, गाय और हथिनी एक साथ दो बच्चे पैदा करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है तथा उस नगरमें मारकाट होती है। एक जातिका पशु दूसरे जातिके पशुके साथ मैथुन करे तो अमंगल होता है, दो वेल परस्परमें स्तनपान करें तथा कुत्ता गायके बछड़ेका स्तनपान करे तो महान अमंगल होता है। पशुओंके विपरीत आचरणसे भी अनिष्टकी आशंका समभनी चाहिए। यदि दो स्त्री जातिके प्राणी आपसमें मैथुन करें तो भय, स्तनपान अकारण करें तो हानि, दुर्भित्त एवं धन विनाश होता है।

रथ, मोटर, बहली आदि की सवारी विना चलाये चलने लगे और विना किसी खरावीके चलानेपर भी न चले तथा सवारियाँ चलानेपर भूमिमें गढ़ जाँय तो अशुभ होता है। विना बजाये तुरहीका शब्द होने लगे और बजानेपर विना किसी प्रकारकी खरावीके तुरही शब्द न करे तो इससे परचक्रका आगमन होता है अथवा शासकका परिवर्तन होता है। नेताओं मतभेद होता है और वे आपसमें भगड़ते हैं। यदि पवन स्वयं ही साँय-साँय की विकृत ध्विन करता हुआ चले तथा पवनसे घोर दुर्गन्ध आती हो तो भय होता है, प्रजाका विनाश होता है तथा दुर्मिन्न भी होता है। घरके पालतू पित्तगण वनमें जावें और बनले पत्नी निर्भय होकर पुरमें प्रवेश करें, दिनमें चरनेवाले रात्रिमें अथवा रात्रिके चरनेवाले दिनमें प्रवेश करें तथा दोनों सन्ध्याओं में मृग और पक्षी मंडल बाँधकर एकत्रित हों तो भय, मरण, महामारी एवं धान्यका विनाश होता है। सूर्यकी ओर मुँहकर गीदड़ रोवें, कबृतर या उल्ल दिनमें राजभवनमें प्रवेश करें, प्रदोषके समय मुर्गा शब्द करे, हेमन्त आदि ऋतुओं में कोयल बोले, आकाशमें बाज आदि पित्त्योंका प्रतिलोम मण्डल विचरण करें तो भयदायां होता है। घर, चैत्यालय और

द्वारपर अकारण ही पिचयोंका फुंड गिरे तो उस घर या चैत्यालयका विनाश होता है। यदि कुत्ता हड्डी लेकर घरमें प्रवेश करें तो रोग उत्पन्न होनेकी सूचना देता है। पशुओंकी आवाज मनुष्योंके समान मालूम पड़ती हो तथा वे पशु मनुष्योंके समान आचरण भी करें तो उस स्थान पर घोर संकट उपस्थित होता है। रातमें पश्चिम दिशाकी ओर से कुत्ता शब्द करते हों और उनके उत्तरमें शृगाल शब्द करे अर्थात् पहले कुत्ता बोले, पश्चात् शृगाल अनन्तर पुनः कुत्ता, पश्चात् श्वगाल इस प्रकार शब्द करें तो उस नगरका विनाश छ: महीनेके बाद होने लगता है और तीन वर्षों तक उस नगरपर आपत्ति आती रहती है। भूकम्प हुए बिना पृथ्वी फट जाय, बिना अग्निके घुँआ दिखलायी पड़े और बालकगण मार-पीटका खेल खेलते हुए कहें — मार डालो, पीटो, इसका विनाश कर दो तो उस प्रदेशमें भूकम्प होनेकी सूचना समभनी चाहिए। बिना बनाये किसी व्यक्तिके घरकी दीवालोंपर गेरूके लाल चिह्न या कोयलेसे काले चित्र बन जायें तो उस घरका पाँच महीनेके बाद विनाश होता है। जिस घरमें अधिक मकड़ियाँ जाला बनाती हैं उस घरमें कलह होती है। गाँव या नगरके बाहर दिनमें शृङ्गाल और उल्लु शब्द करें तो उस गाँवके विनाशको सूचना समभनी चाहिए। वर्षाकालमें पृथ्वीका काँपना, भूकम्प होना, बादलों-की आकृतिका बदल जाना, पर्वत और घरोंका चलायमान होना, भयंकर शब्दोंका चारों दिशाओंसे सुनायी पड़ना, सूखे हुए वृत्तोंमें अंकुरका निकल आना, इन्द्रधनुषका काले रूपमें दिख-लायी पड़ना एवं श्यामवर्णकी विद्युतका गिरना भय, मृत्यु और अनावृष्टिका सूचक है। जब वर्षा-ऋतुमें अधिक वर्षा होनेपर भी पृथ्वी सूखी दिखलायी पड़े तो उस वर्ष दुर्भित्तकी स्थिति समभनी चाहिए। ग्रीष्मऋतुमें आकाशमें बादल दिखलायी पड़े, विजली कड़के और चारों ओर वर्षाऋतु-की बहार दिखलायी पड़े तो भय तथा महामारी होती हैं। वर्षाऋतुमें तेज हवा चले और त्रिकोण या चौकोर ओले गिरें तो उस वर्ष अकालको आशंका समफनी चाहिए। यदि गाय, बकरी, घोड़ी, हथिनी और स्त्रीके विपरीत गर्भकी स्थिति हो तथा विपरीत सन्तान प्रसव करें तो राजा और प्रजा दोनोंके लिए अत्यन्त कष्ट होता है। ऋतुओंमें अस्वाभाविक विकार दिखलायी पड़े तो जगत्में पीड़ा, भय, संघर्ष आदि होते हैं। यदि आकाशमें धूलि, अग्नि और धुँआकी अधिकता दिखलायी पड़े तो दुर्भिन्न, चोरोंका उपद्रव एवं जनतामें अशान्ति होती है।

रोग-स्चक-उत्पात—चन्द्रमा कृष्ण वर्णका दिखलायी दे तथा ताराएँ विभिन्न वर्णकी दूटती हुई माल्रम पहें तो, सूर्य उदयकालमें कई दिनों तक लगातार काला और रोता हुआ दिखलायी पड़े तो दो महीने उपरान्त महामारीका प्रकोप होता है। बिल्ली तीन बार रोकर चुप हो जाय तथा नगरके भीतर आकर शृगाल—सियार तीन बार रोकर चुप हो जाय तो उस नगरमें भयंकर हैजा फैलता है। उल्कापात हरे वर्णका हो, चद्रमा भी हरे वर्णका दिखलायी पड़े तो सामूहिक रूपमें ज्वरका प्रकोप होता है। यदि सूखे वृच्च अचानक हरे हो जाय तो उस नगरमें सात महीनेके भीतर महामारी फैलती है। चूहोंका समूह-सेना बनाकर नगरसे बाहर जाता हुआ दिखलायी पड़े तो प्लेगका प्रकोप समभना चाहिए। पीपल वृच्च और वट वृच्चमें असमयमें फल पुष्प आवें तो नगर या गाँवमें पाँच महीनोंके भीतर संकामक रोग फैलता है, जिससे सभी प्राणियोंको कष्ट होता है। गोधा मेदक और मोर रात्रिमें भ्रमण करें तथा श्वेत काक एवं गृद्ध घरोंमें घुस आवें तो उस नगर या गाँवमें तीन महीनेके भीतर बीमारी फैलती है। काक मैथुन देखनेसे छः मासमें मृत्यु होती है।

धन-धान्य नाशसूचक उत्पात—वर्षाऋतुमें लगातार सात दिनों तक जिस प्रदेशमें ओले बरसते हैं, उस प्रदेशके धन-धान्यका नाश हो जाता है। रात या दिन उल्ल्ड् किसीके घरमें प्रविष्ट होकर बोलने लगे तो उस व्यक्तिकी सम्पत्ति छ: महीनेमें विलोन हो जाती है। घरके द्वार पर स्थित युत्त रोने लगें तो उस घरकी सम्पत्ति विलोन होती है घरमें रोग एवं कष्ट फैलते हैं।

अचानक घरकी छतके ऊपर स्थित होकर श्वेत काक पाँच बार जोर-जोरसे काँव-काँव करे, पुनः चुप होकर तीन बार धीरे-धीरे काँव-काँव करे तो उस घरकी सम्पत्ति एक वर्षमें विलीन हो जाती हैं। यदि यह घटना नगरके बाहर पश्चिमी द्वार पर घटित हो तो नगरकी सम्पत्ति विलीन हो जाती है। नगरके मध्यमें किसी व्यन्तरकी बाधा या व्यन्तरका दर्शन छगातार कई दिनों तक हो तो भी नगरको श्री विलीन हो जाती है। यदि आकाशसे दिनभर धूल बरसती रहे, तेज वायु चले और दिन भयंकर मासूम हो तो उस नगरकी सम्पत्ति नष्ट होती है, जिस नगरमें यह घटना घटती है। जंगलमें गई हुई गायें मध्याह्नमें ही रंभाती हुई लौट आवें और वे अपने बल्रड़ोंको दुध न पिलावें तो सम्पत्तिका विनाश समभना चाहिए। किसी भी नगरमें कई दिनों तक संघर्ष होता रहे वहाँके निवासियोंमें मेळिमिळाप न हो तो पाँच महीनोमें समस्त सम्पत्तिका विनाश हो जाता है। वरुण नचत्रका केत् दिचणमें उदय हो तो भी सम्पत्तिका विनाश समभना चाहिए। यदि छगातार तीन दिनों तक प्रातः सन्ध्या काली, मध्याह्न सन्ध्या नीली और सायं सन्ध्या मिश्रित वर्णकी दिख-लायी पड़े तो भय, आतंकके साथ द्रव्य विनाशको भी सूचना मिलती है। रातको निरम्न आकाशमें ताराओंका अभाव दिखलायी पड़े या ताराएँ ठूटती हुई मालूम हों तो रोग और धननाश दोनों फल प्राप्त होते हैं। यदि ताराओंका रंग भस्मके समान मालूम हो, द्विण दिशा रुद्न करती हुयी और उत्तर दिशा हँसती हुई सी दिखलायी पड़े तो धन-धान्यका विनाश होता है। पशुओं-की वाणी यदि मनुष्यके समान मालूम हो तो धन-धान्यके विनाशके साथ संप्रामकी सूचना भी मिलती है। कबूतर अपने पंखोंको पटकता हुआ जिस घरमें उल्टा गिरता है और अकारण ही मृत जैसा हो जाता है, उस घरकी सम्पत्तिका विनाश हो जाता है। यदि गाँव या नगरके बीस पन्नीस बच्चे जो नग्न होकर धूलिमें खेल रहे हों, वे अकस्मात् नष्ट हो गया 'नष्ट हो गया' इस शब्दका व्यवहार करें तो उस नगरसे सम्पत्ति रूठकर चली जाती है। रथ, मोटर, इका, रिक्सा, साइकिल आदि की सवारीपर चढ़ते ही कोई व्यक्ति पानी गिराते हुए दिखलायी पड़े तो भी धन नाश होता है। दक्षिण दिशाकी ओरसे शृगालका रोते हुए नगरमें प्रवेश करना धन-हानिका सूचक है।

वर्षाभाव स्वक उत्पात—प्रीष्म ऋतुमें आकाशमें इन्द्रधनुष दिखलायी पड़े, माघ-मासमें गर्मी पड़े तो उस वर्ष वर्षा नहीं होती है। वर्षाऋतुके आगमनमें कुहासा छा जावे तो उस वर्ष वर्षाका अभाव जानना चाहिए। आषाढ़ महीनेके प्रारम्भमें इन्द्रधनुषका दिखलायी पड़ना भी वर्षाभाव सूचक है। सर्पको छोड़कर अन्य जातिके प्राणी सन्तानका भचण करें तो वर्षाभाव और घोर दुर्भिचकी सूचना समभनी चाहिए। यदि चूहे लड़ते हुए दिखलायी पड़ें, रातके समय श्वेत धनुष दिखलायी दे, सूर्यमें छेद मालूम पड़ें, चन्द्रमा दूटा हुआ-सा दिखलायी पड़ें, धूलिमें चिड़ियाँ स्नान करें और सूर्यके अस्त होते समय सूर्यके पास ही दूसरा उद्योतवाला सूर्य दिखाई दे तो वर्षाभाव होता है तथा प्रजाको कष्ट उठाना पड़ता है।

अग्निभय सूचक-उत्पात—सृखे काठ, तिनके, घास आदिका भच्नण कर घोड़े सूर्यकी ओर मुँहकर हींसने छगें तो तीन महीनेमें नगरमें अग्नि प्रकोप होता है। घोड़ोंका जलमें हींसना, गायोंका अग्नि चाटना या खाना, सूखे वृक्षोंका स्वयं जल उठना, एकत्र घास या लकड़ीमेंसे स्वयं घुँआ निकलना, लड़कोंका आगसे खेल करना, या खेलते-खेलते बच्चे घरसे आग ले आवें पिंच आकाशमें उड़ते हुए अकस्मात् गिर जावें तो उस गाँव या नगरमें पाँच दिनसे लेकर तीन महीने तक अग्निका प्रकोप होता है।

राजनैतिक उपद्रव सूचक — जिस स्थान पर मनुष्य गाना गा रहे हों, वहाँ गाना सुननेके छिए यदि घोड़ी, हथिनी, कुतियाँ एकत्र हो तो राजनैतिक उपद्रव होते हैं। जहाँ वच्चे खेळते-खेळते आपसमें छड़ाई करें, कोधसे मगड़ा आरम्भ करें वहाँ युद्ध अवश्य होता है तथा राजनीतिके

मुखियों में आपसमें फूट पड़ जानेसे देशकी हानि भी होती है। विना बैछोंका हछ यदि आपसे आप खड़ा होकर नाचने छगे तो परचक—जिस पार्टीका शासन है, उससे विपरीत पार्टीका शासन होता है। शासन प्राप्त पार्टी या दछको पराजित होना पड़ता है। शहरके मध्यमें कुत्ते ऊँचा मुँह कर छगातार आठ दिन तक भूँकते दिखछायी पड़ें तो भी राजनैतिक भगड़े उत्पन्न होते हैं। जिस नगर या गाँवमें गीदड़, कुत्ते और चूहा बिल्छीको मार छगावे, उस नगर या गाँवमें राजनीतिको छेकर उपद्रव होते हैं। उसमें अशान्ति इस घटनाके बाद दस महीने तक रहती है। जिस नगर या गाँवमें सूखा वृत्त स्वयं हो उखड़ता हुआ दिखछायी पड़े, उस नगर या गाँवमें पार्टी बन्दी होती है। नेताओं और मुखियोंमें परस्पर वैमनस्य हो जाता है, जिससे अत्यधिक हानि होती है। जनतामें भी फूट हो जानेसे राजनीतिकी स्थिति और भी विपम हो जाती है। जिस देशमें वहुत मनुष्योंकी आवाज सुनाई पड़े, पर बोछनेवाछा कोई नहीं दिखछायी दे, उस देश या नगरमें पाँच महीनों तक अशान्ति रहती है। रोग-बोमारीका प्रकोप भी बना रहता है। यदि सन्ध्या समय गीदड़, छोमड़ी किसी नगर या प्रामके चारों ओर रदन करें तो भी राजनैतिक भंभट रहता है।

वैयक्तिक हानि-लाभ स्चक उत्पात—यदि कोई व्यक्ति वाजोंके न बजाने पर भी लगातार सात दिनों तक बाजोंकी ध्विन सुने तो चार महीनेमें उसकी मृत्यु तथा धन हानि होती है। जो अपनी नाकके अप्रभाग पर मक्खीके न रहने पर भी भक्खी बैठी हुई देखता है, उसे व्यापारमें चार महीने तक हानि होती है। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथोंकी हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाय तथा हाथमें कलश, ध्वजा और ल्रुत्र यां ही दिखलायी पड़े तो उसे सात महोने तक धनका लाभ होता है तथा भावी उन्नित भी होती है। कहीं गन्धके साधन न रहने पर भी सुगन्ध माल्यम पड़े तो मित्रोंसे मिलाप, शान्ति एवं व्यापारमें लाभ तथा सुखकी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति स्थिर चीजोंको चलायमान और चन्नल वस्तुओंको स्थिर देखता है, उसे व्याधि, मरणभय एवं धननाशके कारण कष्ट होता है। प्रातःकाल यदि आकाश काला दिखलायी पड़े और सूर्यमें अनेक प्रकारके दाग दिखलायी दें तो उस व्यक्तिको तीन महीनेके भीतर रोग होता है।

## मुख दुःखकी जानकारीके लिए अन्य फलादेश

नेत्रस्पुरण— आँख फड़कनेका विशेष फलादेश—दाहिनी आँखका नीचेका हिस्सा कानके पासका फड़कनेसे हानि, नीचेका मध्यका हिस्सा फड़कनेसे भय और नाकके पास वाला नीचेका हिस्सा फड़कनेसे धनहानि, आत्मीयको कष्ट या मृत्यु, चय आदि फल होते हैं। इसो आँखका उपरी भाग अर्थान् वरौनीका कानके निकटवाला हिस्सा फड़कनेसे सुख, मध्यका भाग फड़कनेसे धन लाभ और उपर ही नाकके पासवाल भाग फड़कनेसे हानि होती है। बायीं आँख का नीचेवाला भाग नाकके पासका फड़कनेसे सुख, मध्यका हिस्सा फड़कनेसे भङ्ग और कानके पासवाला नीचेका हिस्सा फड़कनेसे सम्पत्ति लाभ होता है। उपर बरौनीका नाकके पासवाला भाग फड़कनेसे भय, मध्यका हिस्सा फड़कनेसे चोरी या धनहानि और कानके पासवाला हिस्सा फड़कनेसे कष्ट, मृत्यु अपनी या किसी आत्मीयकी अथवा अन्य किसी भी प्रकारकी अशुभ सूचना चाहिए। साधारणतया खीकी बायीं आँखका फड़कना और पुरुषकी दाहिनी आँखका फड़कना शुभ माना जाता है, पर विशेष जाननेके लिए दोनों हो नेत्रोंके प्रथक्पृथक् भागोंके फड़कनेका विचार करना चाहिए।

चतुर्दशोऽध्यायः अंगस्फुरण फल—अंग फड़कनेका फल

| स्थान                                                                                                                                               | फल                                                                                                      | स्थान                                                                                                            | फल                                                                                               | स्थान                                                                                                                       | फल                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मस्तक स्फुरण<br>ललाट स्फुरण<br>कन्धा स्फुरण<br>भूमध्य<br>भूयुग्म<br>कपाल स्फुरण<br>नेत्र स्फुरण<br>नेत्रकोण स्फुरण<br>नेत्रसमीप<br>नेत्रपत्त स्फुरण | पृथ्वी लाभ स्थान लाभ भोग समृद्धि सुख प्राप्ति महान् सुख धन प्राप्ति लक्ष्मी लाभ प्रिय समागम सफलता, राज- | वचःस्फुरण<br>हृदय स्फुरण<br>कटिपार्श्व<br>नाभि स्फुरण<br>आंत्रक स्फुरण<br>भग स्फुरण<br>कृषि स्फुरण<br>उदर स्फुरण | विजय वांछित सिद्धि प्रमोद-बल प्रीति स्त्री नाश कोश वृद्धि पति प्राप्ति सुप्रीति लाम कोश प्राप्ति | कण्ड स्फुरण<br>भ्रीवा स्फुरण<br>पृष्ठ स्फुरण<br>कपोल स्फुरण<br>सांतु स्फुरण<br>बांतु स्फुरण<br>वस्तिदेश स्फुरण<br>उरःस्फुरण | ऐश्वर्यं लाभ रिपु भय युद्ध पराजय वरांगना प्राप्ति मित्र प्राप्ति मधुर भोजन धनागम अभ्युदय वस्त्र लाभ शत्रु वृद्धि |
| नेत्रपत्त-पलक<br>स्फुरण<br>नेत्रकोपाङ्ग देश<br>स्फुरण<br>नासिका स्फुरण                                                                              | सम्मान<br>मुकद्मेमें विजय<br>कलत्र लाभ<br>प्रीति सुख                                                    | गुदा स्फुरण<br>वृषण स्फुरण<br>ओष्ठ स्फुरण<br>हनु स्फुरण                                                          | बाहन प्राप्ति<br>पुत्र प्राप्ति<br>प्रियवस्तु लाभ<br>भय                                          | जंघा म्फुरण<br>पादोपरि<br>पादतल<br>पाद स्फुरण                                                                               | स्वामि प्राप्ति<br>स्थान लाभ<br>नृपत्व<br>अलाभ                                                                   |
| हस्त स्फुरण                                                                                                                                         | सद् द्रव्यलाभ                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                  |

#### पल्लीपतन और गिरगिट आरोहण फल बोधक चक्र

| स्थान                                                   | फल                                               | स्थान   | फल              | स्थान    | फल | स्थान                                                   | <u></u> फਲ                                             | स्थान                                          | ' फल                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| शिर<br>नासाग्र<br>वामभुजा<br>जानुदृय<br>कटिभाग<br>गुल्फ | लाभ<br>ज्याधि<br>राजभय<br>शुभागम<br>सवारी<br>लाभ | दक्षिण- | कष्ट, धन<br>नाश | वामकर्णं |    | उत्तरोष्ट<br>नेत्र २<br>उदर<br>स्कन्ध<br>हृदय<br>वामपाद | धननाश<br>धनप्राप्ति<br>भूषणलाभ<br>विजय<br>धनलाभ<br>नाश | अधरोष्ट<br>द० भुज<br>पृष्ठदेश<br>नासिका<br>मुख | नवतुल्यता<br>बुद्धिनाश<br>बहुधन<br>प्राप्ति<br>मिष्ठान्न<br>भोजन |
| _                                                       |                                                  |         |                 | }        | }  |                                                         |                                                        | पादमध्य                                        | मरण                                                              |

पैर, जंवा, घुटने, गुदा और कमरपर छिपकली गिरनेसे बुरा फल होता है, अन्यत्र प्रायः शुभ फल होता है। पुरुषोंके बायें अंगका जो फल बतलाया गया है, उसे स्त्रियोंके दाहिने भागका तथा पुरुषोंके दाहिने अंगके फलादेशको स्त्रियोंके बायें भागका फल जानना चाहिए। छिपकलीके गिरनेसे और गिरगिटके ऊपर चढ़नेसे बराबर ही फल होता है। संक्षेपमें बतलाया गया है।

यदि पतित च पर्लो दिश्वणाङ्गे नराणां; स्वजनजनितरोधो वामभागे च लाभम् । उदरशिरित कण्ठे पृष्ठभागे च मृत्युं; करचरणहृदिस्थे सर्वसौख्यं मनुष्यः ॥ अर्थात्—दाहिने अंगपर पल्ली पतन हो तो आत्मीय लोगोंमें विरोध हो और वाम अंग पर पल्लीके गिरनेसे लाभ होता है। पेट, सिर, कण्ठ, पीठपर पङ्गीके गिरनेसे मृत्यु तथा हाथ, पाँच और छातीपर गिरनेसे सब सुख प्राप्त होते हैं।

#### गणित द्वारा पल्ली पतनके प्रश्नका उत्तर

'तिथिप्रहरसंयुक्ता तारकावारमिश्रिता, नविभस्तु हरेद् भागं शेपं ज्ञेयं फलाफलम् । घातं नाशं तथा लाभं कल्याणं जयमङ्गले । उत्साहहानी मृत्युञ्ज छिक्का पर्ला च जाम्बुक ॥'

अर्थात्—जिस दिन जिस प्रहरमें पल्ली पतन हुआ हो—छिपकळी गिरी हो उस दिनकी तिथि शुक्छ प्रतिपदासे गिनकर छेना, प्रातःकाछसे प्रहर और अश्विनीसे पतनके नचन्न तक छेना अर्थात् तिथि संख्या, नचन्न संख्या और प्रहर संख्याको योग कर देना, इस योगमें नौ का भाग देनेपर एक शेषमें घात, दोमें नाश, तीनमें छाभ, चारमें कल्याण, पाँचमें जय, छःमें मंगळ, सातवेंमें उत्साह, आठमें हानि और नौ शेषमें मृत्यु फळ कहना चाहिए। उदाहरण—रामळाळके ऊपर चैत्र कृष्ण द्वादशीको अनुराधा नक्षत्रमें दिनमें १० बजे छिपकळी गिरी है। इसका गणित द्वारा विचार करना है, अतः तिथि संख्या २७ (फाल्गुन शुक्ळा १ से चैत्र कृष्णा द्वादशी तक) नचन्न संख्या १७ (अश्विनीसे अनुराधा तक), प्रहर संख्या २ (प्रातःकाळ सूर्योदयसे तीनतीन घंटेका एक-एक प्रहर छेना चाहिए) अतः २७ + १७ + २ = ४६ ÷ ६ = ५ छ० शेष १ यहाँ उदाहरणमें एक शेष रहा है, अतः इसका फळ घात होता है। किसी दुर्घटनाका शिकार यह व्यक्ति होगा।

पल्छी-पतनका फलादेश इस प्रकारका भी मिलता है कि प्रातःकालसे लेकर मध्याह्न काल तक पल्लीपतन होनेसे विशेष अनिष्ठ, मध्याह्नसे सायंकाल तक पल्लीपतन होनेसे साधारण अनिष्ठ और सन्ध्याकालके उपरान्त पल्ली-पतन होनेसे फलाभाव होता है। किसी-किसीका यह भी मत है कि तीनों कालोंकी सन्ध्याओंमें पल्लीपतन होनेसे अधिक अनिष्ठ होता है। इसका फल किसी-न-किसी प्रकारकी अशुभ घटनाका घटित होना है। दिनमें सोमवारको पल्लीपतन होनेसे साधारण फल, मंगलवारको पल्लीपतनका विशेष फल, बुधवारको पल्लीपतन होनेसे शुभ फलको वृद्धि तथा अशुभ फलकी हानि, गुरुवारको पल्लीपतन होनेसे शुभ फलका अधिक प्रभाव तथा अशुभ फल साधारण, शुक्रवारको पल्लीपतन होनेसे सामान्य फलादेश, शनिवारको पल्लीपतन होनेसे अशुभ फलको वृद्धि और शुभ फलकी हानि एवं रविवारको पल्लीपतन होनेसे शुभ फल भी अशुभ फलको वृद्धि और शुभ फलकी हानि एवं रविवारको पल्लीपतन होनेसे शुभ फल भी अशुभ फलके रूपमें परिणत हो जाता है। पल्लीपतनका अनिष्ठ फल तभी विशेष होता है, जब शनि या रविवारको भरणी या आश्लेषा नच्लत्रमें चतुर्थी या नवमी तिथिको सन्ध्याकालमें पल्ली-ल्लिफले गिरती है। इसका फल मृत्युकी सूचना या किसी आत्मीयकी मृत्यु सूचना अथवा किसी मुक्दमेकी पराजयकी सूचना समभनी चाहिए।

## पञ्चदशोऽध्यायः

अथातः सम्प्रवच्यामि ग्रहचारं जिनोदितम् । तत्रादितः प्रवच्यामि शुक्रचारं निबोधत ॥१॥

अब जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा प्रतिपादित प्रहाचारका निरूपण करता हूँ। इसमें सबसे पहले शुकाचारका वर्णन किया जा रहा है ॥१॥

> भूतं भव्यं भवद्दृष्टिमदृष्टिं भयमग्निजम् । जयाऽजयोरुजं वापि सर्वीन् सृजति भार्गवः ॥२॥

भूत-भविष्य फल, वृष्टि, अवृष्टि, भय, अग्निप्रकोप, जय, पराजय, रोग, धन-सम्पत्ति आदि सभी फलका शुक्र निर्देशक है ॥२॥

> म्रियन्ते वा प्रजास्तत्र वसुधा वा प्रकम्पते । दिवि मध्ये यदा गच्छेदर्धरात्रेण भार्गवः ॥३॥

जब अर्घरात्रिके समय शुक्र आकाशमें गमन करता है, तब प्रजाकी मृत्यु होती है और पृथ्वी कम्पित होती है ॥३॥

दिवि मध्ये यदा दृश्येन्छुकः सूर्यपथास्थितः । सर्वभूतभयं कुर्याद्विशेषाद्वर्णसङ्करम् ॥४॥

सूर्यको स्थितिमें स्थित होकर—सूर्यके साथ रहकर शुक्र यदि आकाशके मध्यमें दिखलायी पड़े तो समस्त प्राणियोंको भय करता है तथा विशेषरूपसे वर्णसङ्करोंके छिए भयप्रद है ॥४॥

> अकाले उदितः शुक्रः प्रस्थितो वा यदा भवेत्। तदा त्रिसांवत्सरिकं ग्रीष्मे वपेत्सरसु वा ॥४॥

यदि असमयमें शुक्र उदित या अस्त हो तो तीन वर्षों तक प्रीष्म और शरद्ऋनुमें ईति— प्लेग या अन्य महामारी होती है ॥४॥

> गुरुभार्गवचन्द्राणां रश्मयस्तु यदा हताः। एकाहमपि दीप्यन्ते तदा विन्द्याद्भयं खलु ॥६॥

यदि बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमाको किरणें घातित होकर एक दिन भी दीप्त हों तो अत्यन्त भय समभना चाहिए ॥६॥

> भरण्यादीनि चत्वारि चतुर्नेत्तरकाणि हि । षडैव मण्डलानि स्युस्तेषां नामानि लच्चयेत् ॥७॥

भरणी नन्दत्रको आदि कर चार-चार नन्दत्रोंके छः मण्डल होते हैं, जिनके नाम निम्न-प्रकार अवगत करना चाहिए ॥७॥

१, अर्थारच मु०। २, च० मु०। ३. निवृत्तो वा यदा तदा० मु०। त्रिसांवत्सरिकं श्रीष्मं शारदं चेतिभिभेवेत् मु०।

## सर्वभूतहितं रक्तं परुषं रोचनं तथा । ऊद्ध्वं चण्डं च तीच्णं च निरुक्तानि निबोधत ॥=॥

समस्त प्राणियोंको कल्याण करनेवाले रक्त, परुष, दीप्तिमान् , अर्ध्व, चण्ड और तीद्दण ये छ: मण्डल हैं । नामके अनुसार उसका अर्थ अवगत करना चाहिए ॥८॥

#### ैचतुष्कं च चतुष्कश्च पश्चकं त्रिकमेव च । पश्चकं पट्कविज्ञेयो भरण्यादौ तु भार्गवः ॥६॥

भरणोसे चार नज्ञन—भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिराका प्रथम मण्डल; आर्ट्रासे चार नज्ञन—आर्ट्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आरलेषाका द्वितीय मण्डल; मधासे पाँच नज्ञन—मधा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त और चित्राका तृतीय मण्डल; स्वातिसे तीन नज्ञत—स्वाति, विशाखा और अनुराधाका चतुर्थ मण्डल; ज्येष्ठासे पाँच नज्ञत—ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण या पक्कम मण्डल एवं धनिष्ठासे छः नज्ञत—धनिष्ठा, शतिभषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवतीका षष्ठ मण्डल होता है। इन मण्डलोंके नाम क्रमशः रक्त, परुष, रोचन, उर्ध्व, चण्ड और तीक्ण हैं॥६॥

#### प्रथमं च द्वितीयं च मध्यमे शुक्रमण्डले । तृतीयं पञ्चमं चैव मण्डले साधुनिन्दिते ॥१०॥

शुक्रके प्रथम और द्वितीय मण्डल मध्यम हैं तथा तृतीय और पक्चम साधुओं के द्वारा निन्दित हैं ॥१०॥

#### चतुर्थं चैव षष्ठं च मण्डले प्रवरे स्मृते । आद्ये द्वे मध्यमे विन्दान्निन्दिते त्रिकपञ्चमे ॥११॥

चतुर्थ और षष्ठ मण्डल उत्तम है, आदिके दो—प्रथम और द्वितीय मध्यम हैं तथा तृतीय और पक्चम निन्दित हैं ॥११॥

> श्रेष्ठे चतुर्थपष्ठे च मण्डले भार्गवस्य <sup>३</sup>हि । शुक्लपत्ते <sup>\*</sup>प्रशस्येत् सर्वेष्वस्तमनोदये ॥१२॥

शुक्त पत्तमें अनुदित-अस्त शुक्रके चौथे और छठवें मण्डलकी प्रशंसाकी गयी है ॥१२॥

ंअथ गोमूत्रगतिमान् भार्गवो नाभिवर्षति । विकृतानि च वर्तन्ते सर्वमण्डलदुर्गतौ ॥१३॥

यदि वक्रगति शुक्र हो तो वर्षा नहीं होती है। चौथे और षष्टके अतिरिक्त अन्य सभी मण्डलोंमें रहनेवाला शुक्र विकृत—उत्पातकारक होता है ॥१३॥

## प्रथमे मण्डले शुक्रो यदास्तं यात्युदेति च । मध्यमा सस्यनिष्पत्तिं मध्यमं वर्षश्चच्यते ॥१४॥

यदि प्रथम मण्डलमें शुक्र अस्त हो या उदित हो-भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा

निरुक्तं तानि साधयेत् मु० । २. चिह्नाङ्कित रलोक मुद्रित प्रतिमें नहीं है । ३. तु मु० ।
 प्रशंसन्ति मु० । ५. आधातो वक्र मु० । ६. वर्षं च मध्यमं नृणाम् मु० ।

नक्षत्रमें शुक्र अस्त हो या उदित हो तो उस वर्ष मध्यम वर्षा होती है और फसल भी मध्यम ही होती है ॥१४॥

> भोजान् कलिङ्गानुङ्गांश्च काश्मीरान् दस्युमालवान् । यवनान् सौरसेनांश्च गोद्विजान् शवरान् वधेत् ॥१५॥

भोज, कलिंग, उङ्ग, काश्मीर, यवन, मालव, सौरसेन, गोत्र, द्विज और शबरोंका उक्त प्रकारके शुक्रके अस्त और उदयसे वध होता है ॥१४॥

> पूर्वतो शीरकालिङ्गम् मागधो जयते नृषः । असुभिन्नं चेममारोग्यं मध्यदेशेषु अजायते ॥१६॥

पूर्वमें शीर और कलिंगको मागध नृप जीतता है तथा मध्य देशमें सुवृष्टि, क्षेम और आरोग्य रहता है ॥१६॥

यदा चान्ये तिरोहन्ति तत्रस्थभार्गवं ग्रहाः । कुण्डानि अङ्गा वधयः चित्रयाः लम्बशाकुनाः ॥१७॥ धार्मिका श्रुरसेनाश्र, किराता मांससेवकाः । यवनाः भिद्यदेशाश्र प्राचीना चीनदेशजाः ॥१८॥

यदि शुक्रको अन्य ग्रह आच्छादित करते हों तो विदर्भ और अंग देशके चित्रय, छवादि पित्रयोंका वध होता है। धार्मिक शूरसेन देशवासी, मत्स्याहारी, किरात, यवन, भिल्ल और चीन देश वासियोंको शुक्रकी पीड़ा होनेसे पीड़ित होना पड़ता है ॥१७-१८॥

द्वितीयमण्डले शुक्रो यदास्तं यात्युदेति वा । शारदस्योपघाताय विषमां वृष्टिमादिशेत ॥१६॥

यदि द्वितीय मंडलमें शुक्र अस्त हो या उदित हो तो शरद्ऋतुमें होनेवाली फसलका उपघात होता है और वर्षा हीनाधिक होती है ॥१६॥

> अहिच्छत्रं च कच्छं च सूर्यावर्तं च पीडयेत्। <sup>ह</sup>ततोत्पातनिवासानां देशानां चयमादिशेत् ॥२०॥

अहिच्छत्र, कच्छ और सूर्यावर्तको पीड़ा होती है। उत्पातवाछे देशोंका विनाश होता है॥२०॥

> यदा वाऽन्ये तिरोहन्ति तत्रस्थं भार्गवं ग्रहाः । निषादाः "पाण्डवा म्लेच्छाः सङ्कलस्थाश्च साधवः ॥२१॥ व्कौण्डजाः पुरुषादाश्च शिल्पिनो वर्षराः शकाः । वाहिका यवनाश्चैव मण्डूकाः केकरास्तथा ॥२२॥

१. नर मु०। २. सुवृष्टिं मु०। ३. विनिर्दिशेत् मु०। ४. जङ्घा मु०। ५. धर्मिणः सुरसेनाश्च मत्स्यकीरा अनेकशः। किराता महिषारचैव पीड्यन्ते शुक्रपीडिते मु०। ६. यह पंक्ति मुद्रित प्रतिमें नहीं है। ७. पाण्डिका मु०। म. कोटिकाः मु०।

### पाश्चालाः कुरवश्चैव पीड्यन्ते 'सयुगन्धराः (गान्धाराः) । एकमण्डलसंयुक्ते भागवे पीडिते फलम् ॥२३॥

यदि द्वितीय मण्डल स्थित शुक्रको अन्य ग्रह् आच्छादित करें तो निषाद, पाण्डव, म्लेच्छ, साधु, व्यापारी, कौण्डेय, पुरुषार्थी, शिल्पी, वर्षर, शक, वाहिका, यवन, मण्डूक, केकर, पाञ्चाल, कौरव और गान्धार आदिको पीड़ा होती है। यह एक मण्डलमें स्थित शुक्रके पीड़नका फल है। ।२१–२३।।

तृतीये मण्डले शुक्रो यदास्तं यात्युदेति वा ।
तदा धान्यं सिनचयं पीड्यन्ते व्यूहकेतवः ॥२४॥
वाटधानाः कुनाटाश्र कालकृटश्र पर्वतः ।
ऋषयः कुरुपाश्रालाश्रातुर्वणश्र पीड्यते ॥२४॥
वाणिजश्रेव कालज्ञः पण्या वासास्तथाऽश्मकाः ।
अवन्तीश्रापरान्ताश्र सपल्याः सचराचराः ॥२६॥
पीड्यन्ते भयेनाथ ज्ञुधारोगेण चार्दिताः ।
महान्तश्शवराश्चैव पारसीकास्सयावनाः ॥२७॥

यदि तृतीय मण्डलमं शुक्र उदय या अस्तको प्राप्त हो तो धान्य और उसका समूह विनाशको प्राप्त होता है। मूर्ख और धूर्त पीड़ित होते हैं। वाटधान, कुनाट, कालकूट पर्वत, ऋषि, कुरु, पाख्वाल और चातुर्वर्णको पीड़ा होती है। व्यापारी, कुलोन, ज्योतिषी, दुकानदार, वनवासी-ऋषि-मुनि, द्विणी प्रदेश, अवन्तिनिवासी, उपरान्तक, गोमांस भन्नी शवरादि वासी, भयभीत और शत्रुके द्वारा पीड़ित होते हैं तथा ज्वधाको पीड़ा भी उठानी पड़ती है। शुक्रके स्नेह, संस्थान और वर्णके द्वारा नृपपीड़नका भी विचार करना चाहिए।।२४-२७॥

चतुर्थे मण्डले शुक्रो कुर्यादस्तमनोदयम् ।
तदा सस्यानि जायन्ते महामेधाः सुभिच्नदाः ॥२८॥
पुण्यशीलो जनो राजा प्रजानां मधुरोहितः ।
बहुधान्यां महीं विद्यादुत्तमं देववर्षणम् ॥२६॥
"अन्तवश्रादवन्तश्र सूलकाः कास्यपास्तथा ।
बाह्यो वृद्धोऽर्थवन्तश्च पीड्यन्ते सर्पपास्तथा ॥३०॥
यदा चान्ये प्रहा यान्ति रौरवाः म्लेच्छसङ्कलाः ।
दङ्गणाश्च पुलिन्दाश्च किराताः सौरकर्णजाः ॥३१॥
पीड्यन्ते पूर्ववत्सवं दुर्भिच्नेण भयेन च ।
ऐच्चाको म्रियते राजा शेषाणां चेममादिशेत् ॥३२॥

१. शङ्कगन्धराः । मु० । २. मूढकेतवः मु० । ३. कुलजाः मु० । ४. वनवासी तथा मु० । ५. भयशस्त्राभ्यां क्षुत्रारोगेण चार्द्धिताः । ६. प्रजाश्चापि पुरोहितः मु० । ७. अन्तर्याश्राप्यावन्तश्र मूलिका श्यामकास्त्रथा । मु० । ८. विज्ञश्च दन्ताश्च मु० । ६. सौरेया मु० । ३०. सौण्टकर्णिकाः मु० ।

यदि चतुर्थ मण्डलमें शुक्रका उदय या अस्त हो तो वर्षा अच्छी होती है, मेघ जलकी अधिक वर्षा करते हैं, सुभिन्न और फसल उत्तम उत्पन्न होती है। राजा, प्रजा और पुरोहित धर्मका आचरण करनेवाले होते हैं। पृथ्वीमें अनाज खूब उत्पन्न होते हैं तथा वर्षा भी उत्तम होती है। अन्तधा, अवन्ती, मूलिका, श्यामिका और सर्वत्रकी पीड़ा होती है। यदि शुक्र अन्य प्रहों द्वारा आच्छादित हो तो म्लेच्छ, शिल्पी, पुलिन्द, किरात, सौरकर्णज और पूर्ववत् अन्य सभी भय और दुर्भिन्नसे पीड़ित होते हैं। इच्वाकुवंशी राजाकी मृत्यु होती है, किन्तु अवशेष सभी राजाओंकी क्षेम-कुशल होती है ॥२५-३२॥

यदा तु पश्चमे शुक्रः कुर्यादस्तमनोदयौ ।
अनावृष्टिभयं घोरं दुर्भिन्नं जनयेत् तदा ॥३३॥
सर्वे श्वेतं तदा धान्यं क्रेतव्यं सिद्धिमच्छता ।
त्याज्या देशास्तथा चेमे निर्प्रन्थैः साधुवृत्तिभिः ॥३४॥
स्वीराज्यं ताम्रकर्णाश्च कर्णाटाः कमनोत्कटाः ।
बाह्लीकाश्च विदर्भाश्च मत्स्यकाशीसतस्कराः ॥३५॥
स्कीताश्च रामदेशाश्च स्रसेनास्तथैव च ।
जायन्ते वत्सराजानः परं यदि तथा हताः ॥३६॥
चुधामरणरोगेन्यश्चतुर्भागे भविष्यति ।
एषु देशेषु चान्येषु भद्रवाहुवचो यथा ॥३७॥

यदि पञ्चम मण्डलमें शुक्रका उदय या अस्त हो तो अनावृष्टि, दुर्भिन्न और भय उत्पन्न करता है। धन-धान्यकी वृद्धि चाहनेवालोंको सभी श्वेत पदार्थ और अनाज खरीद लेना चाहिए और निर्मन्थ साधुओंको इन देशोंका त्याग कर देना चाहिए। स्त्री राज्य, ताम्रकर्ण, कर्णाटक, आसाम, बाह्लोक, विदर्भ, मत्स्य, काशी, स्कीतदेश, रामदेश, सूरसेन, वत्सराज इत्यादि देशोंमें जुधा, मरण, रोग, दुर्भिन्न आदिका कष्ट होगा, इस प्रकारका भद्रवाहु स्वामोका वचन है। ॥३३–३७॥

यदा चान्येऽभिगच्छन्ति तत्रस्थं भार्गवं ग्रहाः ।

³सौराष्ट्राः सिन्धुसौवीराः मन्तिसाराश्च साधवः ॥३८॥

³अनार्याः कच्छयौधेयाः सांदृष्टार्जननायकाः ।

पीड्यन्ते तेषु देशेषु ँम्लेच्छो वै म्रियते नृषः ॥३६॥

यदि पंचम मंडलमें शुक्र अन्य प्रहोंके द्वारा अभिभूत हो तो सौराष्ट्र, सिन्धुदेश, सौवीर-देश, अन्तिसारदेश, साधुजन, अनार्यदेश, कच्छदेश सन्धिके योग्य हैं। पूर्व दिशाके स्वामी भी सन्धि करनेके योग्य हैं। इन देशोंमें पीड़ा होती हैं तथा म्लेच्छ नृपका मरण होता है।।३८-३६।।

> यदा तु मण्डले षष्ठे कुर्यादस्तमथोदयम् । शुक्रस्तदा प्रकुर्वीत भयानि तत्र चुद्धयम् ॥४०॥

१. वा मु०। २. तदा हता मु०। ३. सुराष्ट्राः मु०। ४. आनर्त्तकच्छसैन्धेयाः साम्ब्रष्टाश्चार्जुना जनाः । मु०। ५. म्लेच्छस्य म्रियते मु०।

रसाः पाञ्चालबाह्शीका गन्धाराश्च गवोलकाः। विदर्भाश्च दशार्णाश्चपीडचन्ते नात्र संशयः ॥४१॥ द्विगुणं धान्यमर्घेण नोत्तरं वर्षयेत् तदा। चतैः शस्त्रं च व्याधि च मुर्च्छयेत् तादशेन यत्॥४२॥

यदि शुक्र छठवें मंडलमें अस्त या उदयको प्राप्त हो तो साधारण भयोंको उत्पन्न करता है तथा यहाँ जुधाका भय होता है। वत्स, पाञ्चाल, बाह्वीक, गान्धार, गवोलक, विदर्भ, दशार्ण निस्सन्देह पीड़ाको प्राप्त होते हैं। अनाजका भाव दूना महंगा हो जाता है तथा उत्तरार्ध चातु-र्मासमें वर्षा भी नहीं होती है। शस्त्र, घात और मूर्च्छा इस प्रकारके शुक्रमें होती है। १४०-४२॥

'यदा चान्येऽभिगच्छन्ति तत्रस्थं भार्गवं ग्रहाः। हिरण्योषधयश्रव शौण्डिका दृतलेखकाः ॥४३॥ काश्मीरा वर्षराः पौण्ड्रा भृगुकच्छं अनुप्रजाः। पीड्यन्तेऽवन्तिगाश्चैव श्रियन्ते च नृपास्तथा ॥४४॥

यदि अन्य यह इस छठवें मंडलमें स्थित शुक्रके साथ संयोग करें तो हिरण्य, औषि। शौण्डिक, दूतलेखक, काश्मीर, वर्बर, पौण्ड्र, भड़ौच, आवन्तिक पीड़ित होते हैं और नृपका मरण होता है ॥४३-४४॥

नागवीथीति विज्ञेया भरणी कृत्तिकाऽश्विनी ।

रोहिण्याद्रां मृगशिरगजवीथीति निर्देशेत् ॥४५॥

ऐरावणपथं विन्द्यात् पुष्याऽऽश्लेषा पुनर्वसुः ।

फाल्गुनौ च मघा चैव वृषवीथीति संज्ञिता ॥४६॥
गोवीथी रेवती चैव द्वे च प्रोष्ठपदे तथा ।

जरद्गवपथं विन्द्याच्छ्रवणे वसुवारुणे ॥४०॥
अजवीथी विशाखा च चित्रा स्वातिः करस्तथा ।

ज्येष्ठा मूलाऽनुराधासु मृगवीथीति संज्ञिता ॥४८॥
अभिजिद् द्वे तथाषादे वैश्वानरपथः स्टतः ।
शुक्रस्याग्रगताद्वर्णात् संस्थानाच फलं वदेत् ॥४६॥

अश्विनी, भरणी और कृत्तिकाकी संज्ञा नागवीथि; रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रो की गजवीथि; पुनर्वसु, पुष्य और आरुलेषाकी संज्ञा ऐरावत वीथि, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी और मघाकी संज्ञा वृषवीथि; पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवतीकी गोवीथि, श्रवण, धिनष्ठा और शतिभषा की जरद्गववीथि; हस्त, विशाखा और चित्राकी अजवीथि; ज्येष्ठा, मूल और अनुराधाकी मृगवीथि एवं पूर्वाषाद्दा, उत्तराषाद्दा और स्वाति या अभिजित्की वैश्वानरवीथि है। शुक्रके अम्रगत वर्ण और आकारसे फलका निरूपण करना चाहिए ॥४४-४६॥

१. वच्छा । २. गमेलिकाः मु० । ३. ०ऽवाऽन्ये मु० । ४. सत्त्वानां रोहिणी चार्द्यां, गजवीथीति निर्दिशेत् । मु० । ५. च्छूवणं वसुवारूणम् मु० ।

# तज्ञातप्रतिरूपेण जघन्योत्तममध्यमम् । स्नेहादिषु शुभं ब्रूयाद् ऋचादिषु न संशयः ॥५०॥

तीन तीन नक्षत्रोंकी एक-एक वीथि बतायी गयी है। इन नक्तरोंमें शुक्रके गमन करनेसे जघन्य, उत्तम और मध्यम फल होता है। अतएव इन नक्तरोंमें निस्सन्देह शुभाशुभ फलका प्रतिपादन करना चाहिए।।५०।।

तिष्यो ज्येष्ठा तथाऽऽश्लेषा 'हरिणो मूलमेव च । हस्तं चित्रा मघाऽषाढ़े शुक्रो दिचणतो त्रजेत् ॥५१॥

पुष्य, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, मूल, हस्त, चित्रा, मघा, पूर्वाषाढ़ा इन नस्तत्रोंमें शुक्र दक्षिण से गमन करता है ॥५१॥

> शुष्यन्ते तोयधान्यानि राजानः चत्रियास्तथा । उग्रभोगाश्र पीड्यन्ते धननाशो विनायकः ॥५२॥

द्त्तिणमार्गसे जब शुक्र गमन करता है तो जल और अनाज के पौधे सूख जाते हैं तथा राजा, क्षत्रिय और महाजन पीड़ित होते हैं एवं धनका नाश होता है ॥५२॥

> वैश्वानरपथो नामा यदा हेमन्तग्रीष्मयोः । मारुताऽग्निभयं कुर्यात् 'वारीं च चतुःषष्टिकाम् ॥५३॥

जब हेमन्त और ब्रीष्म ऋतुमें बैश्वानर वीथिसे शुक्र गमन करता है तो वायु और अग्नि-भय, मृत्यु आदि फल घटित होते हैं तथा एक आढक प्रमाण जल बरसता है ॥५३॥

> एतेषामेव मध्येन यदा गच्छति भार्गवः। विषमं वर्षमाख्याति स्थले बीजानि वापयेत्॥५४॥

जब शुक्र इनके मध्यसे गमन करता है तो सभी बातें विषम हो जाती हैं और बीज स्थल में बोना चाहिए। अर्थात् वर्ष निकृष्ट होता है ॥४४॥

> खारी द्वात्रिंशिका ज्ञेया मृगवीथीति संज्ञिता। व्याधयः त्रिषु विज्ञेयास्तथा चरति भार्गवे॥५५॥

जब शुक्र मृगवीथिमें विचरण करता है तब धान्य ३२ खारी प्रमाण उत्पन्न होते हैं और दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकारकी व्याधियाँ अवगत करनी चाहिए।।४५॥

एतेषां तु यदा शुक्रो व्रजत्युत्तरतस्तथा। विषमं वर्षमाख्याति विनम्ने बीजानि वापयेत्॥५६॥

जब शुक्र उत्तरको ओर जातो है तो सभी वस्तुओंको विषम समभना चाहिए तथा निम्न-स्थान में बीज बोना चाहिए ॥५६॥

कोद्रवाणां बीजानां खारी पोडशिका वदेत् । अजवीथीति विज्ञेया पुनरेषा न संशयः ॥५७॥

१. भयं वदेत् मु०। २. सन्ध्यायां मु०। ३. विनाशकः मु०। ४. मृत्युः मु०। ५. खारी मु०। ६. सर्वं मु०। ७. बीजानि तु स्थले वपेत् मु०। ८. व्याधयश्च मु०। ६. यदा मु०। १०. भृशं निम्ने वपेत्तदा मु०।

यदि शुक्र अजवीथिमें गमन करें तो निस्सन्देह कोद्रव बीज सोलह खारी प्रमाण उत्पन्न होते हैं ॥५७॥

कृत्तिका रोहिणी चार्द्रा मघा मैत्रं पुनर्वसुः ।
स्वातिस्तथा विशासासु फाल्गुन्योरुभयोस्तथा ॥५८॥
दिच्चिणेन यदा शुक्रो त्रजत्येतैर्यदा समम् ।
मध्यमं वर्षमाख्याति समे बीजानि वापयेत् ॥५६॥
'निष्पद्यन्ते च शस्यानि मध्यमेनापि वारिणा ।
जरद्गवपथश्रैव खारीं द्वात्रिंशकां भवेत् ॥६०॥

कृतिका, रोहिणी, आर्द्रो, मघा, अनुराधा, पुनर्वसु, स्वाति, विशाखा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी इन नक्त्रोंके साथ जब शुक्र दक्षिणकी ओर गमन करता है, तो मध्यम वर्ष होता है तथा समभूमिमें बीज बोनेसे अच्छी फसळ होती है। कम वर्षा होनेपर भी फसळ उत्तम होती है तथा जरद्गवीथिसे शुक्रका गमन होनेपर द्वादश खारी प्रमाण धान्यकी उत्पत्ति होती है ॥४≒–६०॥

अएतेषामेव मध्येन यदा गच्छति भार्गवः। तदापि मध्यमं वर्षं मीषत् पूर्वा विशिष्यते ॥६१॥

उपर्युक्त नत्तत्रोंके मध्यमसे जब शुक्र गमन करे तो मध्यम वर्ष होता है तथा पूर्वोक्त वर्ष की अपेत्ता कुछ उत्तम रहता है ॥६१॥

> सर्वं निष्पद्यते धान्यं न व्याधिर्नापि चेतयः। खारो तदाऽष्टिका ज्ञेया गोवीथीति च संज्ञिता ॥६२॥

सभी प्रकारके धान्य उत्पन्न होते हैं, किसी भी प्रकारकी महामारी और व्याधियाँ नहीं होतीं। इस नागवीधिमें शुक्रके गमनसे आठ खारो प्रमाण धान्य उत्पन्न होता है ॥६२॥

> एतेषामेव यदा शुक्रो त्रजत्युत्तरतस्तदा । मध्यमं सर्वमाचष्टे नेतयो नापि व्याधयः ॥६३॥

जब उपर्युक्त नक्तत्रोंमें शुक्र उत्तरकी ओरसे गमन करता है तो मध्यम वर्ष होता है तथा महामारी और व्याधियोंका अभाव होता है ॥६३॥

> निष्पत्तिः सर्वधान्यानां भयं चात्र न मूर्च्छति । खारीचतुष्का विज्ञेया वृषवीथीति संज्ञिता ॥६४॥

जब वृषवीथिमें शुक्र गमन करता है तो सभी प्रकारके धान्योंकी उत्पत्ति होती है, भय और आतङ्कका अभाव रहता है तथा चार खारी प्रमाण धान्य उत्पन्न होता है ॥६४॥

> अभिजिच्छ्रवणं चापि धनिष्ठावारुणे तथा। रेवती भरणी चैव तथा भाद्रपदाऽश्विनी।।६५॥

निष्पचते तथा शस्यं मन्देनाप्यथ वारिणा मु०। २, द्वादशिका मु०। ३, चिह्वाङ्कित दोनों श्लोक मुदित प्रतिमें नहीं मिलते हैं।

#### निश्रयास्तदा विषद्यन्ते खारी विन्द्याच पश्चिका । ऐरावणपथो ज्ञेयो श्रेष्ठ एव प्रकीर्तितः ॥६६॥

अभिजित् , श्रवण, धनिष्ठा, शतिभषा, रेवती, भरणी, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और अश्विनी इन नक्षत्रोंमें शुक्रका गमन करना ऐरावणपथ माना जाता है। इस मार्गमें गमन करनेसे समुदायोंको विपत्ति होती है और पाँच खारी प्रमाण धान्य उत्पन्न होता है।।६४-६६॥

> ेएषां यदा दिचणतो भार्गवः प्रतिपद्यते । बहूदकं तदा विन्द्यात् भहाधान्यानि वापयेत् ॥६७॥

उपर्युक्त नच्चत्रोंमें यदि शुक्र दक्षिण मार्गसे गमन करे तो अत्यधिक वर्षा होती है तथा स्थलमें बीज बोने पर भी धान्यकी उत्पत्ति होती है ॥६७॥

> जलजानि तु शोभन्ते ये च जीवन्ति वारिणा । खारी तदाष्टिका ज्ञेया गजवीथीति संज्ञिता ॥६८॥

जलचर जन्तु शोभित और आनिन्दित होते हैं तथा इसमें आठ खारी प्रमाण धान्य और इसकी संज्ञा गतवीथि है ॥६८॥

एतेषामेव तु मध्येन यदा याति तु भार्गवः। <sup>3</sup>स्थलेष्वप्तबीजानि जायन्ते निरुपद्रवानि ॥६९॥

जब शुक्र उपर्युक्त नद्मत्रोंके मध्यसे गमन करता है तो स्थलमें बोये गए बीज भी निर्विध्न होते हैं ।।६६॥

> निचयाश्र विनश्यन्ति खारी द्वादशिका भवेत्। दानशीला नरा ँहृष्टा नागवीथीति संज्ञिता ॥७०॥

नागवीथिमें शुक्रके गमन करनेसे समुदायोंकी हानि होती है तथा द्वादशस्त्रारी प्रमाण धान्य उत्पन्न होता है और मनुष्य दानशील होते हैं॥ ७०॥

> ँएवमेव यदा शुक्रो व्रजत्युत्तरतस्तदा । स्थले घान्यानि जायन्ते शोभन्ते जलजानि वा ॥७१॥

जब शुक्र उपर्युक्त नज्ञत्रोंमें उत्तरकी ओरसे गमन करता है तो स्थलमें भी फसल उत्पन्न होती है और जलज जीव शोभित होते हैं ॥७१॥

> सर्वोत्तरा नागवीथी सर्वदिचणतोऽग्निजा। गोवीथी मध्यमा ज्ञेया मार्गाश्चैव त्रयः स्मृताः॥७२॥

नागर्वाथि सबसे उत्तर, बैश्वानर वीथि दक्षिण और गोवीथि मध्यमा होती है, इस प्रकार तीन प्रकारके मार्ग बतलाये गये हैं ॥७२॥

१. एतेषां मु०। २ महाधान्यं स्थले वपेत् मु०। ३. स्थलेपूष्तानि बीजानि जायन्ते निरुपद्रवम् मु०। ४. हृष्टा मु०। ५. एपामेव मु०।

# उत्तरे उत्तमं विन्द्यान्मध्यमे मध्यमं फलम् । द्त्तिणे तु जघन्यं स्याद् भद्रबाहुवचो यथा ॥७३॥

उत्तरवीथिसे गमन करनेपर उत्तम फल, मध्यवीथिके गमन करनेपर मध्यम फल और दक्षिणसे गमन करनेपर जघन्य फल होता है, ऐसा भद्रबाहु खामीका वचन है ॥७३॥

> यत्रोदितश्च विचरेन्नचत्रं मार्गवस्तथा । नृपं पुरं धनं मुख्यं पशुं हन्याद् विलम्बकः ॥७४॥

निम्न प्रकार प्रतिपादित रिववारादि क्रूर वारोंमें उक्त नक्तत्रोंमें जब शुक्र गमन करता है तो राजा, नगर, धान्य, धन और मुख्य पशुओंका अविलम्ब नाश होता है अर्थात् श्रेष्ठ वारों में उत्तम फल और क्रूरवारोंमें गमन करनेपर निकृष्ट फल प्राप्त होता है ॥७४॥

> आदित्ये विचरेद् रोगं मार्गेऽतुल्यामयं भयम् । गर्भोपघातं कुरुते ज्वलनेनाविलम्बितम् ॥७५॥ १ईतिव्याधिभयं चौरान् कुरुतेऽन्तःप्रकोपनम् । प्रविशन् भार्गवः सूर्ये जिस्नेनाथ विलम्बिना ॥७६॥

शुक्रके सूर्यमें विचरण करने पर रोग, अत्यधिक भय, शीघ्र ही अग्निके द्वारा गर्भोपघात आदि फल घटित होते हैं, शुक्रका सूर्यमें प्रवेश करने पर व्याधि, भय, दारुण प्रकोप आदि फल होते हैं ॥७४-७६॥

प्रथमे मण्डले शुक्रो विलम्बी डमरायते । पूर्वापरा दिशो हन्यात् पृष्ठे तेन विलम्बिना ॥७७॥

यदि प्रथम मण्डलमें शुक्र लम्बायमान होकर अधिक समय तक रहे तो पूर्व और पश्चिम दिशामें घात करता है।।७७॥

> द्वितीयमण्डले शुक्रश्रिरगो मण्डलेरितः। हन्यादेशान् धनं तोयं सकलेन विलम्बिना।।७८॥

यदि द्वितीय मण्डलमें शुक्र सूर्यसे प्रेरित होकर अधिक समय तक रहे तो देशके धन, जल एवं धान्यका विनाश करता है ॥৩८॥

तृतीये चिरगो व्याधि मृत्युं सृजति भार्गवः। चिततेन विलम्बेन मण्डलोक्ताश्च या दिशः॥७६॥

यदि तृतीय मण्डलमें शुक्र अधिक समय तक विचरण करे तो व्याधि और मृत्यु मण्डलकी दिशामें होती हैं अर्थात् तृतीय मण्डलकी जिस दिशामें अधिक समय तक शुक्र गमन करता है उस दिशामें व्याधि और मृत्यु फल घटित होते हैं ॥७६॥

चतुर्थे विचरन् शुक्रो शयी हन्यात् सुयानकान्। शस्यशेषं च सृजते निन्दितेन विलम्बिना ॥⊏०॥

चतुर्थ मण्डलमें शयनावस्थागत शुक्रके रहनेसे अच्छे वाहनोंका विनाश होता है तथा निन्दित विलम्बी शुक्र धान्यका विनाश करता है ॥<०॥

१. ईतिन्याधि-इत्यादि यह पंक्ति हस्तलिखित प्रतिमें अधिक मिलती है। २. सर्या मु०।

#### प्अमे विचरन् शुक्रो दुर्भित्तं जनयेत् तदा। ैहन्याच मण्डलं देशं चीणेनाथ विलम्बिना ॥८१॥

र्चाण और विलम्बी शुक्र यदि पञ्चम मण्डलमें विचरण करे तो दुर्भिच्च उत्पन्न होता है तथा उस मण्डल और देशका विनाश होता है ॥=१॥

यदा तु मण्डले षष्ठे भार्गवश्चिरगो भवेत् । तदा तं मण्डलं देशं हन्ति लम्बेन पाशिना ॥=२॥

जब षष्ठ मण्डलमें शुक्र अधिक समय तक गमन करता है तो लम्बायमान पाशके द्वारा उस मण्डल और देशका विनाश करता है ॥८२॥

> हीने चारे जनपदानितरिक्ते नृपं वधेत्। समे तु समतां विन्द्याद्विपमे विषमं वदेत् ॥≃३॥

दीन चार—गतिवाला शुक्र जनपदका विनाश अतिरिक्तगति—अधिक गतिवाला शुक्र नृपका वध, समगतिवाला शुक्र समता और विषमगतिवाला शुक्र विषमता करता है। अर्थान् शुक्र गतिके अनुसार शुभाश्भ फल होता है।।=३।।

> कृतिकां रोहिणीं चित्रां ैमैत्रमित्रं तथैव च । वर्षासु दिन्नणाद्येषु यदा चरति भार्गवः ॥८४॥ व्याधिश्चेतिश्च दुईष्टिस्तदा धान्यं विनाशयेत् । महार्षे जनमारिश्च जायते नात्र संशयः ॥८४॥

कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, विशाखा, इन नत्तृत्रोंमें, दिल्लादि दिशाओंमें, वर्षा-कालमें जब शुक्र गमन करता है, तब निम्नफल घटित होते हैं। उक्त प्रकारके शुक्रमें व्याधि, ईित महामारी, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, मँहगी, जनमारी एवं धान्यका नाश निस्सन्देह होता है। तात्पर्य यह है कि उक्त नक्षत्रोंमें जब शुक्र शीघ्र गतिसे गमन करता है या मन्दगतिसे गमन करता है, तब उपयुक्त अशुभ फल घटता है ॥५४-५४॥

> ऐतेषामेव मध्येन मध्यमं फलमादिशेत् । उत्तरेणोत्तरं विन्द्यात् सुभिन्नं चेममेव च ॥८६॥

जब उपर्युक्त नत्तत्रोंमें शुक्र मध्यम गतिसे गमन करता है, तो मध्यम फल घटता है। उत्तर दिशामें शुक्रके गमन करनेसे सुभित्त और कल्याण होता है ॥८६॥

> मघायां च विशाखायां वर्षासु मध्यमस्थितः। तदा सम्पद्यते सस्यं समर्घे च सुखं शिवम्।।⊏७।।

वर्षाकालमें जब शक्र मघा और विशाखामें मध्यम गतिसे स्थित रहता है तो धान्यकी खूब उत्पत्ति होनेके साथ वस्तुओंके भावमें समता, मुख और कल्याण होता है ॥५७॥

पुनर्वसुमाषाढां च याति मध्येन भार्गवः । <sup>3</sup>तदा सुवृष्टिश्च विन्द्यात् व्याधिरच सम्रदीर्यते ॥८८॥

१. तं मु०। २. मैन्द्रं। ३ यह पंक्ति हस्त लिखित प्रतिमें अधिक है।

đ

यदि पुनर्वसु और पूर्वाषाढ़ामें शुक्र मध्यम गतिसे गमन करे तो व्याधि और वर्षा सर्वत्र होती है ॥८८॥

> आषाढां श्रवणं चैव यदि मध्येन गच्छति । कुमारञ्चैव पीड्यन्ते अनार्याश्चन्तवासिनः ॥८६॥

उत्तराषाढ़ा और श्रवणमें जब शुक्र मध्यम गतिसे गमन करता है तो कुमार, अनार्य और अन्त्यजोंको पीड़ा होती है ॥८॥

> ेप्रजापत्यमाषाढ़ां च यदा मध्येन गच्छति । तदा व्याधितः चौराश्च पीडचन्ते वणिजस्तथा ॥६०॥

रोहिणी और उत्तराषाढ़ामें जब शुक्र मध्यम गतिसे गमन करता है तो व्यापारी, रोगी और चोरोंको पीड़ा होती है ॥६०॥

> चित्रामेव विशाखां च याम्यमार्द्रां च रेवतीम् । मैत्रे भद्रपदां चैव याति वर्षति भार्गवः ॥६१॥

चित्रा, विशाखा, भरणी, आर्द्रा, रेवती, अनुराधा और पूर्वभाद्रपदमें जब शुक्र गमन करता है तो वर्षा होती है ॥६१॥

> फल्गुन्यथ भरण्यां च चित्रवर्णस्तु भार्गवः । तदा तु तिष्ठेद् गच्छेद् तु वक्रं भाद्रपदं जलम् ॥६२॥

जब विचित्रवर्णका शुक्र पूर्वाफाल्गुनी और भरणीमें गमन करता है या स्थित रहता है तो भाइपद मासमें निश्चयसे वर्षा होती है ॥६२॥

> प्रत्यूषे पूर्वतः शुक्रः पृष्ठतश्च बृहस्पतिः । यदाऽन्योऽन्यं वि पश्येत् तदा चक्रं परिवर्तते ॥६३॥ धर्मार्थकामा छुप्यन्ते सम्भ्रमो वर्णसङ्करः । नृपाणां च समुद्योगो यतः शुक्रस्ततो जयः ॥६४॥ अवृष्टिश्च भयं घोरं दुर्भिचं च तदा भवेत् । आढकेन तु धान्यस्य प्रियो भवति ग्राहकः ॥६४॥

प्रातःकालमें पूर्वमें शुक्र हो और उसके पीछे ब्रह्स्पति हो और परस्परमें एक दूसरेको न देखते हों तो शासन चक्रमें परिवर्तन होता है; धर्म, अर्थ, काम लुप्त हो जाते हैं, वर्णसंकरों में आकुलता व्याप्त हो जाती है और राजाओं की उद्योगमें प्रवृत्ति होती है। क्यों कि जिस ओर शुक्र रहता है, उसी ओर जय होता है। तात्पर्य यह है कि जो नृप शुक्रके सम्मुख रहता है, उसे विजय लाभ होता है। अनावृष्टि,, घोर दुर्भित्त तथा एक आद्क प्रमाण जलकी वर्षा होने से धान्य ब्राह्कों के लिए प्रय हो जाते हैं अर्थात् अनाजका भाव महागा होता है। १३-१५॥

यदा च पृष्ठतः शुक्रः पुरस्ताच बृहस्पतिः । यदा लोकयतेऽन्योन्यं तदेव हि फलं तदा ॥६६॥

१. प्रा० मु० । २. वा ध्रुवं भाद्रपदे जलम् मु० । ३. स मु० ।

जब शुक्र पीछे हो और बृहस्पित आगे हो और परस्पर दृष्टि भी हो तो भी उनर्युक्त फलकी प्राप्ति होती है ॥६६॥

> कृत्तिकायां यदा शुक्रः विकृष्य प्रतिपद्यते । ऐरावणपथे यद् वत् तद् वद् ब्रूयात् फलं तदा ॥६७॥

यदि शुक्र कृत्तिका नक्षत्रमें खिंचा हुआ-सा दिखलायी पड़े तो जो फलादेश शुक्रका ऐरा-वणवीथिमें शुक्रके गमन करनेका है, वही यहाँ पर भी समभना चाहिए ॥६५॥

रोहिणीशकटं शुक्रो यदा समिसरोहित चक्रारूढाः प्रजा ज्ञेया महद्भयं विनिर्दिशेत् ॥६८॥ पाण्डयकेरलचोलाश्च वैद्याश्च करनाटकाः । वैरा विकल्पकाश्चेव पीडचन्ते ताइशेन यत् ॥६६॥

यदि शुक्र शकटाकार रोहिणीमें आरोहण करे तो प्रजा शासनमें रत रहती है और महान् भय होता है। पाण्ड्य, केरल, चोल, करनाटक, चेदी, चेर और विदर्भ आदि प्रदेश पीड़ाको प्राप्त होते हैं ॥६५–६६॥

> प्रदिचणं यदा याति तदा हिंसति स प्रजाः। उपघातं बहुविधं वा सन् कुरुते भ्रुवि ॥१००॥

जब शुक्र द्त्तिणकी ओर गमन करता है तो प्रजाका विनाश एवं पृथ्वी पर नाना प्रकारके उपद्रव, उत्पात आदि करता है ॥१००॥

संव्यानग्रुपसेवानो भवेयं सोमशर्मणः। सोमं च सोमजं चैव सोमपार्श्वं च हिंसति ॥१०१॥

बाँयों ओरसे शुक्र गमन करे तो सोम और शर्मा नाम धारियोंके लिए कल्याणप्रद होता है। सोम, सोमसे उत्पन्न और सोमपार्श्व की हिंसा करता है।।१०१॥

> वत्सा विदेहजिह्याश्र वसा मद्रास्तथोरगाः । पीडचन्ते ये च तद्भक्ताः सन्ध्यानमारोहेत् यथा ॥१०२॥

वत्स, विदेह, कुन्तल, वसा, मद्रा, उरगपुर आदि प्रदेश शुक्रके बायीं ओर जाने पर पीड़ित होते हैं ॥१०२॥

> अलंकारोपघाताय यदा दिचणतो त्रजेत् । सौम्ये सुराष्ट्रे च तदा वामगः परिहिंसति ॥१०३॥

जब शुक्र दक्षिणकी ओरसे गमन करता है तो अलङ्कारोंका विनाश होता है तथा बार्यी ओरसे गमन करनेपर मुन्दर मुराष्ट्रका घात करता है ॥१०३॥

१. प्रतिदृश्यते मु०। २. ज्येष्टाश्च मु०। ३. ना मु०। ४. चौरा मु०। ५. भद्रेयं मु०। ६. जिह्वाश्च मु०। ७. भौमास्त मु०। म. संन्याने मारुते यथा मु०।

## आर्द्रो हत्वा निवर्तेत यदि शुक्रः कदाचन । संग्रामास्तत्र जायन्ते मांसशोणितकर्दमाः ॥१०४॥

यदि शुक्र आर्ट्राका घात कर परिवर्तित हो तो युद्ध होते हैं तथा पृथ्वीमें रक्त और मांसकी कीचड़ हो जाती है ॥१०४॥

तैलिकाः 'सारिकाश्चान्तं चाम्रुण्डामांसिकास्तथा । 'आषण्डाः क्रूरकर्माणः पीड्यन्ते तादृशेन यत् ॥१०५॥

उक्त प्रकारके शुक्रके होनेसे तैली, सैनिक, ऊँट, भेंसे तथा कूँची आदिसे कठोर क्रूर कार्य करनेवाले पीड़ित होते हैं ॥१०४॥

> दिचणेन यदा गच्छेद् द्रोणमेघं तदा दिशेत्। वामगो रुद्रकर्माणि भार्गवः परिहिंसति ॥१०६॥

यदि आर्द्राका घातकर दिल्लाकी ओर शुक्र गमन करे तो एक द्रोण प्रमाण जलकी वर्षा होती है और बाँयीं ओर शुक्र गमन करे तो रौद्रकर्म —क्रूरकर्मोंका विनाश होता है।।१०६॥

> पुनर्वसुं यदा रोहेद्गाश्च गोजीविनस्तथा । हासं प्रहासं राष्ट्रं च विदर्भान् दासकांस्तथा ॥१०७॥

जव शुक्र पुनर्वसु नच्चत्रमें आरोहण करता है तो गाय और गोपाल आदिमें हास, परि-हास—आमोद-प्रमोद होता **है** । विदर्भ और दासोंको भी प्रसन्नता और आमोद-प्रमोद प्राप्त होता है ॥१०७॥

> शम्बरान् <sup>3</sup>पुलिन्दकाथ श्वानपण्ढांथ वल्कलान् । पीडयेच <sup>\*</sup>महासण्डान् शुक्रस्तादृशेन यत् ॥१०८॥

उक्त प्रकारका शुक्र भील, पुलिन्द, श्वान, नपुंसक, बल्कलधारी और अत्यन्त नपुंसकोंको अत्यन्त पीड़ित करता है ॥१०८॥

प्रदिचणे प्रयाणे तु द्रोणमेकं तदा दिशेत्। वामयाने तदा पीडां ब्रूयात्तत्सर्वकर्मणाम्।।१०६॥

पुनर्वसुका घातकर शुक्रके दाहिनी ओरसे प्रयाण करने पर एक द्रोण प्रमाण जलकी वर्षा कहनी चाहिए और बाँगीं ओरसे प्रयाण करने पर सभी कार्योंका घात कहना चाहिए ॥१०६॥

> पुष्यप्राप्ते द्विजान् हन्ति पुनर्वसाविप शिल्पिनः। पुरुषान् धर्मिणश्चापि पीड्यन्ते चोत्तरायणाः॥११०॥

पुष्य नत्तत्रको प्राप्त होनेवाला उत्तरायण शुक्र द्विज, प्रजावान और धनुषके शिल्पि और धार्मिक व्यक्तियोंको पीड़ित करता है ॥११०॥

सैनिकाश्चाङ्गा उप्ट्रा माहिषकास्तथा, मु०। २. ईषिकाः मु०। ३. मणिबन्धांश्च मु०।
 भ. महामु० मु०। ५. प्राज्ञांश्च धनुशिल्पिनः मु०। ६. मरुण्डा मु०।

# <sup>भ्वङ्गाउल्कल-चाण्डालाः पार्वतेयाश्च ये नराः । इत्तुमन्त्याश्च पीडचन्ते आर्द्रामारोहणं यथा<sup>ँ</sup>॥१११॥</sup>

जब शुक्र आर्द्रोमें आरोहण करता है तो वंगवासी, उत्कलवासी, चांडल पहाड़ी व्यक्ति और इंजुमती नदीके किनारेके निवासी व्यक्तियोंको पीड़ा होती है ॥१११॥

> ैमत्स्यभागीरथीनां तु शुक्रोऽश्हेषां यदाऽऽरुहेत् । वामगः सुजते व्याधिं दक्षिणो हिंसते प्रजाः ॥११२॥

जब शुक्र बाँया जाता हुआ आश्लेषामें आरोहण करता है तो मत्स्यदेश और भागीरथीके तटनिवासियोंको व्याधि होती है और दिचणसे गमन करता हुआ आरोहण करता है तो प्रजाकी हिंसा होती है ॥११२॥

मघानां दित्तणं पार्श्वं भिनत्ति यदि भार्गवः । आढकेन तदा धान्यं प्रियं विन्दादसंशयम् ॥११३॥

यदि शुक्र मघा नज्ञत्रके दिक्खन भागका भेदन करे तो आढक प्रमाण जलकी वर्षा होती है और धान्य महँगा होता है ॥११३॥

विलम्बेन यदा तिष्ठेत् मध्ये भित्त्वा यदा मघाम् । आढकेन हि धान्यस्य प्रियो भवति ग्राहकः ॥११४॥

जब मघाके मध्यका भेदन कर शुक्र अधिक समय तक रहता है तो आढक प्रमाण जलकी वर्षा होती है और धान्य प्रिय होता—महँगा होता है ॥११४॥

> मघानामुत्तरं पार्श्वं भिनत्ति यदि भार्गवः। कोष्ठागाराणि पीडचन्ते तदा धान्यम्रपहिंसन्ति॥११५॥

यदि मघाके उत्तर भागका शुक्र भेदन करे तो धान्यके छिए हिंसा होती है और कोष्टागार—खजांची छोग पीड़ित होते हैं ॥११४॥

प्राज्ञा महान्तः पीडचन्ते ताम्रवर्णाः यदा भृगुः। प्रद्विणे विलम्बश्च महदुत्पादयेजलम् ॥११६॥

जब शुक्र ताम्रवर्णका होता है तो विद्वान् मनीषी व्यक्ति पीड़ित होते हैं और प्रदक्षिणामें शुक्र विलम्ब करे तो अत्यधिक वर्षा होती है ॥११६॥

> पूर्वाफाल्गुनीं सेवेत गणिकां रूपजीविनः। पीडयेद् वामगः कन्यामुग्रकर्माणं दिचणः॥११७॥

पूर्वाफाल्गुनीमें शुक्रका बाँयी ओरसे आरोहण हो तो रूपसे आजीविका करनेवाळी गणिकाएँ पीड़ित होती हैं और दाहिनी ओरसे आरोहण हो तो उप्रकार्य करनेवाळे पीड़ित होते हैं ॥११७॥

१. दुकूला मु०। २. यदा मु०। ३. पणीभीमरथीनां मु०। ४. मृजति मु०। ५. हिंसति। ६. धान्यार्थमुपहिंसति मु०। ७. स्तदा नृपाः मु०। ८. महान् मु०।

# शवरान् प्रतिलिङ्गानि पीडयेदुत्तरा ंश्रितः । वामगः स्थविरान् हन्ति दत्तिणः स्त्रीनिपीडयेत् ॥११८।।

उत्तराफाल्गुनी नज्ञमें वाँयी ओरसे शुक्र आरोहण करे तो शबर, ब्रह्मचारी, स्थविर— निवासी राजाको पीड़ा होती है तथा दाहिनी ओरसे आरोहण करने पर स्त्रियोंको पीड़ा होती है ॥११८॥

> काशानि रेवतीहस्ते पीडयेत् भार्गवः स्थितः । दत्तिणे चौरवाताय वामश्रौरजयावहः ॥११६॥

दाहिनी ओग्से रेवती और इस्त नक्षत्रमें शुक्र स्थित हो तो काश और चोरोंका घात करता है और वाँयी ओरसे स्थित होने पर चोरोंको जय देता है ॥११६॥

> चित्रस्थं पीडयेत् सर्वं विचित्रं गणितं लिपिम्। कोशलान् मेखलान् शिल्पं चृतं कनक वाणिजान् ॥१२०॥

चित्रा नचत्र स्थित शुक्र गणित, लिपि, साहित्य आदि सभीका घात करता है। कला-कौशल, चूत, स्वर्णका व्यापार आदिको पीड़ित करता है॥ २०॥

आरूटपल्लवान् हन्ति अमारीचोदारकोशलान् । मार्जारनकुलांश्चेव कचमार्गे च पीडति ॥१२१॥

चित्रा नवत्र पर आरूट शुक्र पह्लव, सौराष्ट्र, कोशलका विनाश करता है और कत्तमार्गमें स्थित होने पर मार्जार-विल्ली ओर न्योलोंको पीड़ित करता है ॥१२१॥

चित्रमूलाश्च<sup>र</sup>त्रिपुरां वातन्वतमथापि च । वामगः सृजते व्याधिं द्विणो वणिकान् वधेत् ॥१२२॥

यदि वामभागसे गमन करता हुआ शुक्र चित्राके अन्तिम चरणमें कुछ समय तक अपना विस्तार करे तो व्याधिकी उत्पत्ति एवं दक्षिण ओरसे गमन करता हुआ अन्तिम चरणमें स्थित हो तो व्यापारियोंका विनाश करता है ॥१२२॥

> स्वातौ दशाणीश्चेति सुराष्ट्रं चोपहिंसति । आरूढो नायकं हन्ति वामो वामं तु दिचणे ॥१२३॥

स्वाति नत्त्रत्रमें शुक्र गमन करे तो दशार्ण और सौराष्ट्रकी हिंसा करता है तथा बाँयों ओरसे आरूढ होनेवाला शुक्र वायीं ओरके नायक और दाहिनी ओरसे आरूढ होनेवाला शुक्र दाहिनी ओरके नायकका वध करता है ॥१२३॥

> विशाखायां समारूढो वरसामन्त जायते। अथ विन्द्यात् महापीडां उशना स्रवते यदि ॥१२४॥

यदि विशाखा नक्षत्रमें शुक्र आरूढ हो तो श्रेष्ठ सामन्त उत्पन्न होते हैं और शुक्र यदि स्नवण करे—च्युत हो तो महा पीड़ा होती है ॥१२४॥

१, गतः मु०। २. वाणिजम् मु०। ३. सिर्लीन्ध्रं रूडकोशलान् मु०। ४. चित्रपुरीं मु०। ५. वातेऽस्तु मु०। ६. वामवासी भवेत्तमः मु०।७. पीडयेदुशनास्तथा मु०।

## दिज्ञणस्तु मृगान् हन्ति विश्वमो पाद्मिणान् यथा । अग्निकर्माणि वामस्थो हन्ति सर्वाणि भार्गवः ॥१२५॥

द्त्तिणस्थ शुक्र मृगों—पशुओंका विनाश करता है, पश्चिमस्थ पत्तियोंका विनाश और वामस्थ समस्त अग्निकार्योंका विनाश करता है ॥१२४॥

मध्येन प्रज्वलन् गच्छन् विशाखामश्वजे नृपम् । उत्तरोऽवन्तिजान् हन्ति स्त्रीराज्यस्थांश्च दक्तिणः ॥१२६॥

यदि शुक्र प्रज्वित होता हुआ उत्तरसे विशाखा और अश्विनी नन्नत्रके मध्यसे गमन करता है तो अवन्ति देशमें उत्पन्न व्यक्तियोंका घात एवं दिन्नणसे गमन करता है तो स्वीराज्यके व्यक्तियोंका विनाश करता है ॥१२६॥

अनुराधास्थितो शुक्रो यायिनः प्रस्थितान् वधेत् । मर्दते च मिथो भेदं दिल्लो न तु वामगः ॥१२७॥

अनुराधा स्थित शुक्र यायी—आक्रमण करनेके छिए प्रम्थान करनेवालंके वधका संकेत करता है। यदि अनुराधा नचत्रका शुक्र मर्दन करे तो परस्परमें मतभेद होता है। यह फल द्चिणकी ओरका है, वायीं ओरका नहीं ॥१२७॥

> मध्यदेशे तु दुर्भित्तं जयं विन्द्यादुद्ये ततः । फलं प्राप्यन्ति चारेण भद्रवाहुवचो यथा ॥१२८॥

यदि अनुराधा नज्ञमें शुक्रका उदय हो तो मध्य देशमें दुर्भित् और जय होती है। भद्रवाह स्वामीके वचनके अनुसार शुक्रवारका फल प्राप्त होता है ॥१२८॥

> ज्येष्ठास्थः पीडयेज्ज्येष्ठान् इक्ष्याकान् गन्धमादजान् । मर्दनारोहणे च्याधि मध्यदेशे ततो वधेत् ॥१२६॥

ज्येष्ठा नच्नमें स्थित शुक्र इद्याकवंश तथा गन्धमादन पर्वत पर स्थित वड़े व्यक्तियोंको पीड़ित करता है। मर्दन और आगेहण करनेवाला शुक्र विनाश करता है तथा मध्य देशके मत-मतान्तरोंका निराकरण करता है।।१२६॥

> दत्तिणः चोमकृज्ज्ञेयो वामगस्तु भयङ्करः । प्रसन्नवर्णो विमलः स विज्ञेयो सुखङ्करः ॥१३०॥

दक्षिणकी ओरसे ज्येष्ठा नज्ञमं गमन करनेवाला शुक्र क्षेम करनेवाला होता है और बायीं ओरसे गमन करनेवाला शुक्र भयंकर होता है तथा निर्मल श्रेष्ठवर्णका शुक्र सुखकारक होता है ॥१३०॥

हन्ति मूलफेलं मूले कन्दानि च वनस्पतिम् । औपध्योमलयं चाऽपि माल्यकाष्टोपजीविनः॥१३१॥

मूळ नच्चत्रमें स्थित शुक्र बनस्पतिके फल, मूल, कन्द्र, औपधि, चन्द्रन एवं चन्द्रन लकड़ी आदिके द्वारा आजीविका करनेवालोंका विनाश करता है ॥१३१॥

१. पत्तिणश्चिलिनो यतः मु०। २. चैराज्य० मु०। ३. इच्वाकानचारपदिकान् मु०। ४. हन्नि मु०।५. मतान् वधेन् मु०।६. प्रशस्त० मु०।७. सुग्वावहः मु०।८. कन्दानथ मु०।

# यदाऽऽरुहेत् प्रमर्देत कुटुम्बाभूश्च दुःखिताः। कन्दमूलं फलं हन्ति द्विणो वामगो जलम् ॥१३२॥

द्विणकी ओरसे गमन करता हुआ शुक्र जब मूल नचत्रका आरोहण या प्रमद्न करे तो कुटुम्ब, भूमि आदि दुःखित होती है, कन्द, मूल, फलका विनाश होता है और बायीं ओरसे गमन करता हुआ जलका विनाश करता है ॥१३२॥

ेवामभूमिजलेचारं आषाढस्थः प्रपीडयेत् । ेशान्तिकस्थ मेघश्च तालीरारोह—मर्दने ॥१३३॥

पूर्वाषाढा नज्ञमें स्थित शुक्र सभी भूमि और जलचर आदिको पीड़ा देता है और शुक्रके आरोहण और मर्दन करनेसे शान्तिकर जलकी वर्षा होती है ॥१३३॥

दच्चिणः स्थविरान् हन्ति वामगो भयमावहेत्। सुवर्णो मध्यमः स्निग्धो भार्गवः सुखमावहेत् ॥१३४॥

दक्षिणकी ओरसे गमनकर पूर्वाषाढा नत्तत्रमें विचरण करनेवाला शुक्र स्थावरों—निवासी राजाओंका घात करता है और बायीं और गमन करनेवाला शुक्र भय उत्पन्न करता है तथा सुन्दर, स्निग्ध मध्यमसे गमन करनेवाला शुक्र सुख उत्पन्न करता है ॥१३४॥

> यद्युत्तरासु तिष्ठेच पाश्चालान् मालवत्रयान् । पीडयेन्मईयेद्द्रोहाद्विश्वासाद्भेदकृत्तथा ॥१३५॥

यदि उत्तराषाढ़ा नचत्रमें शुक्र स्थित हो तो पाञ्चाल तथा तीनों मालवोंको पीड़ित, मर्दित, द्रोहित एवं विश्वासके कारण भेद उत्पन्न करता है।।१३४॥

> अभिजित्स्थः कुरून् हन्ति कौरच्यान् चत्रियांस्तथा। पशवः साधवश्रापि पीड्यन्ते रोह-मर्दने ॥१३६॥

अभिजित् नत्तत्र पर जब शुक्र स्थित रहता है तो कौरवों तथा त्रित्रयोंका मर्दन करता है तथा अभिजित् नत्त्रत्रमें आरोहण और मर्दन करने पर शुक्र पशु और साधुओंको पीड़ित करता है ॥१३६॥

> यदा प्रद्त्तिणं गच्छेत् पश्चत्वं क्रुरुमादिशेत् । वामतो गच्छमानस्तु ब्राह्मणानां भयङ्करः ॥१३७॥

इस नक्षत्रके लिए दित्तणकी ओरसे जब शुक्र गमन करता है तो कुरुवंशी हित्रयोंके लिए मृत्यु एवं बायीं ओरसे जब गमन करता है तो ब्राह्मणोंके लिए भयंकर होता है ॥१३७॥

सौरसेनांश्च मत्स्यांश्च श्रवणस्थः प्रपीडयेत् । वङ्गाङ्गमगधान् हन्यादारोहणप्रमर्दने ॥१३८॥

यदि शुक्र अवण नत्तत्रमें स्थित हो तो सौरसेन और मत्स्य देशको पीड़ित करता है। अवण नत्तत्रमें आरोहण और प्रमर्दन करनेसे शुक्र वंग, अङ्ग और मगधका विनाश करता है॥१३८

१. भूमिजलचरान् मु० । २. शातकेशांश्च मरीश्च मु० । ३. नद्यश्च मु० ।

#### पञ्चदशोऽध्यायः

# दित्तिणे श्रवणं गच्छेद् द्रोणमेघं निवेदयेत् । वामगस्तूपघाताय नृणां च प्राणिनां तथा ॥१३६॥

यदि द्विणको ओरसे शुक्र श्रवण नत्त्रत्रमें जाय तो एक द्रोण प्रमाण जलकी वर्षा होती है और बार्यी ओरसे गमन करे तो मनुष्य और पशुओंके लिए घातक होता है।।१३६॥

धनिष्ठास्थो धनं हन्ति समृद्धांश्च कुटुम्बिनः । पाञ्चालाः स्रसेनांश्च मत्स्यानारोहमर्दने ॥१४०॥

यदि धनिष्ठा नत्तत्रमें शुक्र गमन करे तो समृद्धशाळी, धनिक कुटुम्बियोंके धनका अपहरण करता है। धनिष्ठा नत्तत्रके आरोहण और मर्दन करनेपर शुक्र पाछ्वाळ, सूरसेन और मत्स्य देशका विनाश करता है ॥१४०॥

दित्तणो धनिनो हन्ति वामगो ज्याधिकृद् भवेत् । मध्यगः सुप्रसन्नश्च सम्प्रशस्यति भार्गवः ॥१४१॥

दिचणकी ओर गमन करनेवाला शुक्र धनिकोंका विनाश और बायीं ओरसे गमन करने-वाला शुक्र व्याधि करनेवाला होता है। मध्यसे गमन करनेवाला शुक्र उत्तम होता है। तथा सुख और शान्तिकी वृद्धि करता है।।१४१॥

> शलाकिनः शिलाकृतान् वारुणस्थः प्रहिंसति । कालाकृटान् कृनाटांश्च हन्यादारोहमर्दने ॥१४२॥

शतभिषा नचत्रमें स्थित शुक्र शलाकी और शिलाकृतोंकी हिंसा करता है। इस नचत्रमें आरोहण और मर्दन करनेवाला शुक्र कालकूट और कुनाटोंकी हिंसा करता है।।१४२॥

> द्चिणो नीचकर्माणि हिंसते नीचकर्मिणः। वामगो दारुणं व्याधि ततः सृजति भार्गवः॥१४३॥

द्त्तिणसे गमन करनेवाला शुक्र नीच कार्य और नीच कार्य करनेवालोंका विनाश करता है तथा वाम ओरसे गमन करनेवाला शुक्र भयंकर रोग उत्पन्न करता है ॥१४३॥

> यदा भाद्रपदां सेवेत् धूर्तान् दृतांश्च हिंसति । मलयान्मालवान् हन्ति मर्दनारोहणे तथा ॥१४४॥

पूर्वाभाद्रपर नचत्रमें स्थित शुक्र धूर्त और दूतोंकी हिंसा करता है तथा मर्दन और आरोहण करनेवाला शुक्र मलय और मालवानोंकी हिंसा करता है ॥१४४॥

द्तोपजीविनो वैद्यान् द्तिणस्थः प्रहिंसति । वामगः स्थविरान् हन्ति भद्रबाहुवचो यथा ॥१४५॥

द्विस्थ शुक्र दौत्य कार्य द्वारा आजीविका करनेवालों और वैद्योंका घात करता है तथा वामस्थ शुक्र स्थिवरोंकी हिंसा करता है, ऐसा भद्रवाहु स्वामीका वचन है ॥१४॥।

> उत्तरां तु यदा सेवेजलजान् हिंसते सदा । वत्सान् वाह्लीकगान्धारानारोहणप्रमर्दने ॥१४६॥

उत्तराभाद्रपद नज्ञत्रमें स्थित शुक्र जलज—जलनिवासी और जलमें उत्पन्न प्राणियोंका घात करता है। इस नक्षत्रमें आरोहण और प्रमर्दन करनेवाला शुक्र वत्स्य, वाह्वीक और गान्धार देशोंका विनाश करता है।।१४६॥

दिचिणे स्थावरान् हन्ति वामगः स्याद् भयङ्करः । मध्यगः सुप्रसन्नश्च भार्गवः सुखमावहेत् ॥१४७॥

द्त्तिणस्थ शुक्र स्थावरोंका विनाश करता है और वामग शुक्र भयंकर होता है। मध्यम शुक्र प्रसन्नता और सुख प्रदान करता है ॥१४७॥

> भयान्तिकं नागराणां नागरांश्चोपहिंसति । भार्गवो रेवतीप्राप्तो दुःप्रभश्च क्रशो यदा ॥१४८॥

रेवती नचत्रको प्राप्त होनेवाला शुक्र नागरिक और नगरोंके लिए भय और आतंक करनेवाला है ॥१४-॥

> मर्दनारोहणे हन्ति नाविकानथ नागरान् । दिचणे गोपिकान् हन्ति उत्तरे भूषणानि तु ॥१४६॥

रेवती नत्तत्रको मर्दन और आरोहण करनेवाला शुक्र नाविक और नागरिकोंकी हिंसा करता है। दक्षिणस्थ शुक्र गायोंका घात करता है और उत्तरस्थ भूपण होता है। १४४६॥

> हन्यादश्विनीप्राप्तः सिन्धुसौवीरमेव च । मत्स्यान् कुनटान् रूढो मर्दमानश्च हिंसति ॥१५०॥

अश्विनी नक्षत्रमें स्थित शुक्र सिन्धु और सौवीर देशका विनाश करता है। इस नत्तत्रका आरोहण और मर्दन करनेसे शुक्र मत्स्य और कुनटका घात करता है। ११५०॥

अश्वपण्योपजीविनो दिचणो हन्ति भार्गवः । तेषां व्याधि तथा मृत्युं सृजत्यथ तु वामगः ॥१५१॥

द्त्तिणस्थ भार्गव—शुक्र अश्व-घोड़ोंके व्यापारी और दुकानदारोंका घात करता है और वामग शुक्र उनके छिए व्याधि और मृत्यु करता है।।१४१।।

भृत्यकरान् यवनांश्च भरणीस्थः प्रपीडयेत् । किरातान् मद्रदेशानामाभीरान्मर्द-रोहणे ॥१५२॥

भरणी स्थित शुक्र भृत्यकर्म करनेवालों एवं यवनों—मुसलमानोंको पीड़ित करता है। इस नचत्रका मर्दन और रोहण करनेवाला शुक्र किरात, मद्र और आभीर देशका घात करता है॥१५२॥

> प्रद्त्तिणं प्रयातस्य द्रोणं मेघं निवेदयेत् । वामगः सम्प्रयातस्य रुद्रकर्माणि हिंसति ॥१५३॥

इस नत्तत्रसे दत्तिणकी ओर गया शुक्र एक द्रोण प्रमाण मेघोंकी वर्षा करता है और बायीं ओर गया शुक्र रुद्र कार्योंका विनाश करता है ॥१४३॥

१. मध्यमः मु०। २. भार्गवः मु०।

# एवमेतत् फलं कुर्यादनुचारं तु भार्गवः । पूर्वतः पृष्ठतश्चापि समचारो भवेल्लघुः ॥१५४॥

इस प्रकार शुक्र अपने विचरणका फल करता है। पूर्वसे और पीछेसे शुक्रके गमनका संनिप्त फल कहा गया है।।१४४।।

उदये च प्रवासे च ग्रहाणां कारणं रिवः। प्रवासं छादयन्कुर्यात् मुश्चमानस्तथोदयम् ॥१५५॥

ग्रहोंके उदय और प्रवासमें कारण सूर्य है। यहाँ प्रवासका अभिप्राय ग्रहोंके अस्त होनेसे है। जब सूर्य प्रहोंको आच्छादित करता है तो यह उनका अस्त कहा जाता है और जब छोड़ता है तो उदय माना जाता है ॥१५५॥

> प्रवासाः पश्च शुक्रस्य पुरस्तात् पश्च पृष्ठतः । मार्गे तु मार्गसन्ध्याश्च वक्रे वीथीसु निर्दिशेत् ॥१५६॥

शुक्रके सम्मुख और पीछे पाँच-पाँच प्रकारके अस्त हैं। मार्गी होनेपर मार्ग सन्ध्या होती हैं तथा वक्रीका कथन भी वीथियोंमें अवगत करना चाहिए ॥१४६॥

> त्रैमासिकः प्रवासः स्यात् पुरस्तात् दिन्नणे पथि । पश्चसप्ततिर्मध्ये स्यात् पश्चाशीतिस्तथोत्तरे ॥१५७॥ चतुर्विंशत्यहानि स्युः पृष्ठतो दिन्नणे पथि । मध्ये पश्चदशाहानि षडहान्युत्तरे पथि ॥१५८॥

दक्षिण मार्गमें शुक्रका सम्मुख त्रैमासिक अस्त होता है, मध्यमें ७४ दिनोंका और उत्तरमें ५४ दिनोंका अस्त होता है। दिल्ला मार्गमें पोझेकी ओर २४ दिनोंका, मध्यमें पन्द्रह दिनोंका और उत्तर मार्गमें ६ दिनोंका अस्त होता है।।१४७-१४८॥

ज्येष्ठानुराधयोश्चैव 'द्वौ मासौ पूर्वतो विदुः । अपरेणाष्टरात्रं तु तौ च सन्ध्ये स्मृते वृधैः ॥१५६॥

ज्येष्ठा और अनुराधामें पूर्वकी ओरसे द्विमास—दो महीनोंकी और पश्चिमसे आठ रात्रि की सन्ध्या विद्वानों द्वारा प्रतिपादित की गयी है ॥१४६॥

> मूलादिदत्तिणो मार्गः फाल्गुन्यादिषु मध्यमः । उत्तरश्च भरण्यादिर्जवन्यो मध्यमोऽन्तिमौ ॥१६०॥

मूलादि नचत्रमें दक्षिण मार्ग, पूर्वाफाल्गुनी आदि नचत्रोंमें मध्यम और भरणी आदि नचत्रमें उत्तर मार्ग होता है। इनमें प्रथम मार्ग जघन्य है और अन्तिम दोनों मध्यम हैं॥१६०॥

वामो वदेत् यदा खारीं विशकां त्रिंशकामि । करोति नागवीथीस्थो भार्गवश्चारमार्गगः ॥१६१॥

नागवीथिमें विचरण करनेवाला वामगत शुक्र दश, बीस और तीस खारी अन्नका भाव करता है ॥१६१॥

१. समाचारे तु यल्लवुः मु०। २. द्विमासं मु०। ३. वामोऽथ दशकां मु०। ४. ०मार्गतः मु०।

# विंशका त्रिंशका खारी चत्वारिंशतिकाऽपि वा । वामे शुक्रे तु विज्ञेया गजवीथीम्रुपागते ॥१६२॥

गजवीथिमें विचरण करनेवाला वाम शुक्र बीस, तीस और चालीस खारी प्रमाण अन्नका भाव करता है ॥१६२॥

> ऐरावणपथे त्रिंशचत्वारिंशदथापि वा । पश्चाशीतिका ज्ञेया खारी तुल्या तु भार्गवः ॥१६३॥

ऐरावणवीथिमें विचरण करनेवाळा शुक्र तीस, चाळीस और पचास खारी प्रमाण अन्नका भाव करता है ॥१६३॥

> विंशका त्रिंशका खारी चत्वारिंशतिकाऽपि वा । ैच्योमगो वीथिमागम्य करोत्यर्घेण भार्गवः ॥१६४॥

बीस, तीस और चालीस खारी प्रमाण अन्नका भाव व्योमवीथिमें गमन करनेत्राला शुक्र करता है ॥१६४॥

चत्वारिंशद् पञ्चाशद् वा पष्टिं वाऽथ समादिशेत् । जरद्गवपथं प्राप्ते भागवे खारिसंज्ञया ॥१६५॥

जरद्भव वीथिको प्राप्त होनेवाला शुक्र चालीस, पचास और साठ खारी प्रमाण अन्नका भाव करता है ॥१६४॥

सप्ततिं चाथ वाऽशीतिं नवतिं वा तथा दिशेत् । अजवीथीगते शुक्रे भद्रबाहुवचो यथा ॥१६६॥

अजवीथिको प्राप्त होनेवाला शुक्र सत्तर, अस्सी अथवा नब्बे खारी प्रमाण अन्नका भाव करता है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है ॥१६६॥

> विंशत्यशीतिकां खारिं शतिकामप्ययथा दिशेत्। मृगवीथीम्रुपागम्य विवर्णो भागवो यदा ॥१६७॥

जब शुक्र विवर्ण होकर मृगवीथिको प्राप्त करता है तो वीस, अस्सी अथवा सौ खारी प्रमाण अन्नका भाव होता है ॥१६७॥

विच्छिन्नविषमृणालं न च पुष्पं फलं यदा । वैश्वानरपथं प्राप्तो यदा वामस्तु भार्गवः ॥१६८॥

जब वामस्थ शुक्र वैश्वानर वीथिमें गमन करता है तब कमलका डण्ठल, विसपत्र, पुष्प और फल उत्पन्न नहीं होते हैं ॥१६८॥

'अनुलोमो विजयं ब्रूते प्रतिलोमः पराजयम् । उदयास्तमने शुक्रो बुधश्च क्रुस्ते तथा ॥१६६॥

शुक्र और बुध अनुलोम ख्दय, अस्तको प्राप्त होनेपर विजय करते हैं और प्रतिलोम ख्दय, अस्तको प्राप्त होनेपर पराजय ॥१६६॥

१. वामगो मु०। २. करोत्यर्थं च भागवः मु०। ३. शतिका द्विशता खारी, त्रिशता वा तदा भवेत् मु०। ४. तेषां विजयमाल्याति मु०।

# मार्गमेकं समाश्रित्य सुभिचचेमदस्तथा। उशना दिशतितरां सानुलोमो न संशयः।।१७०॥

शुक्र सीधी दिशामें एक-सा ही गमन करता है तो निस्सन्देंह सुभिन्न और कल्याण देता है ॥१७०॥

यस्य देशस्य नचत्रं शुक्रो हन्याद्विकारगः। तस्मात् भयं परं विन्द्याचतुर्मासं न चापरम्।।१७१॥

विकृत होकर शुक्र जिस देशके नचत्रका घात करता है, उस देशको, उस घातित होनेवाले दिनसे चार महीने तक भय होता है, अन्य कोई दुर्घटना नहीं घटती है।।१७१॥

> शुक्रोदये ग्रहो याति प्रवासं यदि कश्चनः । चेमं सुभिच्चमाचष्टे "सर्ववर्षसमस्तदा ॥१७२॥

शुक्रके उदय होने पर यदि कोई ब्रह अस्त हो जाय तो सुभिन्न, कल्याण और समयानुकूछ यथेष्ट वर्षा होती है तथा वर्ष भर एक-सा आनन्द रहता है ॥१७२॥

बलक्षोभो भवेच्छ्यामे मृत्युः किपलकृष्णयोः। नीले गवां ³च मरणं रूचे वृष्टिचयः चुधा ॥१७३॥

यदि शुक्र श्यामवर्णका हो तो वल जुन्ध होता है; पिंगल और कृष्ण वर्णका शुक्र हो तो मृत्यु, नीलवर्णका होने पर गायोंका मरण और रूच होने पर वर्षाका नाश तथा जुधाकी वेदना होती है ॥१७३॥

वाताचिरोगो माञ्जिष्ठे पीते शुक्र ज्वरो भवेत्। कृष्णे विचित्रे वर्णे च चयं लोकस्य निर्दिशेत्।।१७४॥

शुक्रके मंजिष्ठ वर्ण होने पर वात और अद्तिरोग, पीतवर्ण होने पर ज्वर और विचित्र कृष्ण वर्ण होने पर लोकका त्त्य होता है ॥१७४॥

> नभस्तृतीयभागं च आरुहेत् त्वरितो यदा । नच्चत्राणि च चत्वारि प्रवा\*समारुहश्चरेत् ॥१७५॥

जव शुक्र शीव्र ही आकाशके तृतीय भागका आरोहण करता है तब चार नचत्रोंमें प्रवास—अस्त होता है ॥१७४॥

> एकोनविंशदत्ताणि मासानष्टौ च भार्गवः। चत्वारि पृष्ठतश्चारं प्रवासं क्रुरुते ततः॥१७६॥

जब शुक्र आठ महीनोंमें उन्नोस नत्तत्रोंका भोग करता है, उस समय पीछेके चार नत्तत्रोंमें प्रवास करता है ॥१७६॥

> द्वादशैकोनविंशद्वा दशाहं चैव भार्गवः। एकैकस्मिन् नचत्रे चरमाणोऽवतिष्ठति॥१७७॥

शुक्र एक नत्त्रत्र पर बारह दिन, दश दिन और उन्नीस दिन तक विचरण करता है ॥१५७॥

१. -माख्याति मु०। २. महद्वर्षं च तत्तथा मु०। ३. तु मु०। ४. वासाभ्यामावपश्चरेत् मु०।

# वक्रं याते द्वादशाहं समचेत्रे दशाह्विकम् । शेषेषु पृष्ठतो विन्द्यात् एकविंशमहोनिशम् ॥१७८॥

वक्र मार्गमें वक्री होने पर शुक्रको बारह दिन और सम क्षेत्रमें दस दिन एक नज्ञके भोगमें लगते हैं। पीछेकी ओर गमन करनेमें उन्नीस दिन एक नज्ञके भोगमें व्यतीत होते हैं॥१७८॥

पूर्वतः समचारेण पश्च पत्तेण भार्गवः । वदा करोति कौशल्यं भद्रवाहवचो यथा ॥१७६॥

पूर्वासे गमन करता हुआ शुक्र पाँच पक्ष अर्थात् ७४ दिनोंमें कौशल करता है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है।।१७६॥

ततः पश्चदशर्चाणि ैसञ्चरत्युशना पुनः । षड्भिर्मासैस्ततो ज्ञेयः प्रवासं पूर्वतः ैपरम् ॥१८०॥

इसके पश्चात् शुक्र पन्द्रह नक्षत्र चलता है और हटता है। इस प्रकार छः महीनोंमें पुनः प्रवासको प्राप्त हो जाता है ॥१८०॥

> द्वाशीतिं चतुराशीतिं षडाशीतिं च भार्गवः । भक्तं समेषु भागेषु प्रवासं कुरुते समम् ॥१८१॥

पर, प्रश्नेर प्रह दिनोंमें समान भाग देने पर शुक्रका समान प्रवास आ जाता है ॥१८१॥

द्वादशाहं च विंशाहं दशपश्च च भार्गवः। नचत्रे तिष्ठते त्वेवं समचारेण पूर्वतः।।१८२।।

बारह दिन, वीस दिन और पन्द्रह दिन शुक्र एक नक्षत्र पर पूर्व दिशासे विचरण करने पर निवास करता है ॥१⊏२॥

पांशुवातो रजो धूमं शीतोष्णं वा प्रवर्षणम् । विद्युदुल्काश्च कुरुते भार्गवोऽस्तमनोदये ॥१८३॥

शुक्रका अस्त होना धूछि वर्षा, धूम, गर्मी और ठण्डकका पड़ना, विद्युत्पात और उल्कापात आदि फलोंको करता है ॥१८३॥

सितकुसुमनिभस्तु भार्गवः प्रचलति वीथीषु सर्वशो यदा वै। घटगृहजलपोतस्थितोऽभृद् बहुजलकृच ततः सुखदश्चारु ॥१८४॥

रवेत पुष्पोंके समान वर्णवाला शुक्र वीथियोंमें गमन करता है, तो निश्चयसे सभी ओर जलको ख़ूब वर्षा होती है तथा वर्ष सुख देनेवाला और आनन्ददायी व्यतीत होता है ॥१८४॥

अत ऊद्ध्वे प्रवच्यामि वक्रं चारं निबोधत । भार्गवस्य समासेन तथ्यं निर्प्रन्थभाषितम् ॥१८४॥

इसके पश्चात् शुक्रके वक्रचारका निरूपण संक्षेपमें किया जाता है, जैसा कि निर्घन्थ मुनियोंने वर्णन किया है ॥१८८॥

१. पंचाहं हंति ऋचाणि, मु० । २. सुरत्य सरत्युशनाहतः मु० । ३. पुनः मु० । ४. सर्व देशशो-कदः, मु० ।

# पूर्वेण विंशऋचाणि पश्चिमेकोनविंशतिः। चरेत् प्रकृतिचारेण समं सीमानिरीचयोः॥१८६॥

सीमा निरीच्तणमें स्वाभाविक गतिसे शुक्र पूर्वमें बीस नच्चत्र और पश्चिममें उन्नीस नच्चत्र गमन करता है।।१८६॥

> एकविंशं यदा गत्वा याति विंशतिमं पुनः। भार्गवोऽस्तमने काले तद्वक्रं विकृतं भवेत् ॥१८७॥

अस्तकालमें इक्कीसवें नत्तत्र तक पहुँचकर शुक्र पुनः बीसवें नत्तत्र पर आता है, इसी लौटनेकी गतिको उसका विकृत वक्र कहा जाता है ॥१८॥

> <sup>³</sup>तदा ग्रामं नगरं धान्यं चैव पल्वलोदकान् । धनधान्यं च विविधं हरन्ति च दहन्ति च ॥१८८॥

इस प्रकारका विकृत वक ग्राम, नगर, धान्य, छोटे-छोटे तालाब, नाना प्रकारके धन, धान्य और समृद्धि आदिका हरण और दहन करता है ॥१८८॥

> द्वाविंशतिं यदा गत्वा पुनरायाति विंशतिम् । भागवोऽस्तमने काले तद्वक्रं शोभनं भवेत् ॥१८॥

यदि अस्तकालमें शुक्र बाईसवें नचत्र पर जाकर पुनः बीसवें पर लौट आये तो इस प्रकारका वक्र शुभ माना जाता है ॥१८॥

> चित्रमोदं च वस्तं च पत्वलां औषधींस्तथा । हदान् नदींश्र कृपांश्र भागेवो पूर्याष्यति ॥१६०॥

इस प्रकारके शोभन वक्रमें शुक्र आमोद्-प्रमोद्, वस्त्रप्राप्ति, तालावोंका जलसे पूर्ण होना, औषधियोंकी उपज, नदी, कुएँ, पोखरे आदिका जलसे पूर्ण होना एवं धन-धान्यकी समृद्धि आदि फल करता है।।१६०।।

> त्रिविंशतिं यदा गत्वा पुनरायाति विंशतिम् । भार्गवोऽस्तमने काले तद्वक्रं दीप्तमुच्यते ॥१६१॥

यदि अस्तकालमें शुक्र तेईसवें नत्तत्र पर जाकर पुनः बीसवें नत्तत्र पर लौट आवें तो इस प्रकारका वक्र दीप्त कहा जाता है।।१९१॥

> गृहाणि वनखण्डांश्च दहत्यग्निरभीचणशः । दिशो वनस्पतींश्चापि भृगुर्दहति रश्मिमिः ॥१६२॥

इस प्रकारके दीप्त वक्रमें शुक्र अपनी किरणों द्वारा घर, वनप्रदेश, दिशा, वनस्पति आदिको जलाता है। अर्थात् दीप्त वक्रमें अग्नि और सूर्यकी तेज किरणों द्वारा सभी वस्तुएँ जलने लगती हैं।।१६२॥

१. पश्चादे- मु० । २. हीनातिरिक्तयोः मु० । ३. प्रदद्ध ग्राम नगरं लभते दश्यतो व्रजेत् मु० । ४. शोषयत्युशनाहतम् मु० । ५. रविर्दहिति मु० ।

# एतानि त्रीणि वकाणि कुर्यात् पूर्वेण भार्गवः। इमाश्र पृष्ठतो विन्द्यात् वक्रं शुक्रस्य संयतः॥१६३॥

इन तीन वक्रों—विकृत वक्र, शोभन और दीप्त वक्रको शुक्र पूर्वकी ओरसे करता है तथा पृष्ठतः—पीछेकी ओरसे निम्न वक्रोंको करता है ॥१६३॥

# विंशतिं तु यदा गत्वा पुनरेकोनविंशतिम् । आयात्यस्तमने काले वायव्यं वक्रमुच्यते ॥१६४॥

जब शुक्र अस्तकालमें बीसवें नत्तत्र पर जाकर पुनः उन्नीसवें नत्तत्र पर लौट आता है तो उसे वायव्यवक कहते हैं ॥१६४॥

# वायुवेगसमां विन्द्यान्महीं वातसमाक्कलाम् । ैक्किष्टामल्पेन जलेन जनेनान्येन सर्वशः ॥१६५॥

उक्त प्रकारके वायव्यवक्रमें पृथ्वी वायुसे परिपूर्ण हो जाती है तथा वायुका जोर अत्यन्त रहता है, अल्प वर्षा होनेसे पृथ्वी जलसे परिपूर्ण हो जाती है तथा अन्य राष्ट्रके द्वारा प्रदेश आक्रान्त हो जाता है ॥१६५॥

# एकविंशतिं यदा गत्वा पुनरेकोनविंशतिम् । आयात्यस्तमने काले भस्मं तद् वक्रमुच्यते ॥१६६॥

अस्तकालमें यदि शुक इक्कीसवें नचत्र पर जाकर पुनः उन्नीसवें नचत्र पर लौट आता है तो उसे भरम वक्र कहते हैं।।१६६।।

# य्रामाणां नगराणां च प्रजानां च दिशो दिशम् । नरेन्द्राणां च चत्वारि भस्मभृतानि निर्दिशेत् ॥१६७॥

इस प्रकारके वक्रमें प्राम, नगर, प्रजा और राजा ये चारों भस्मभूत हो जाते हैं अर्थात् यह वक्र अपने नामानुसार फल देता है ॥१६७॥

> एतानि पश्च वक्राणि कुरुते यानि भार्गवः। अतिचारं प्रवच्यामि फलं यचास्य किश्चन ॥१६८॥

इस प्रकार शुक्रके पाँच पाँच वक्रोंका निरूपण किया गया है, अब अतिचारका किञ्चित् फलादेशके साथ वर्णन किया जाता है ॥१६८॥

> यदाऽतिक्रमते चारम्रशना दारुणं फलम् । तदा सृजति लोकस्य दुःखक्लेशभयावहम् ॥१६६॥

यदि शुक्र अपनी गतिका अतिक्रमण करे तो यह उसका अतिचार कहलाता है, इसका फल संसारको दुःख, क्लेश, भय आदि होता है ॥१९६॥

तदाऽन्योन्यं तु राजानो ग्रामांश्व नगराणि च । समयुक्तानि वाधन्ते नष्टधर्म-जयार्थिनः ॥२००॥

शुक्रके अतिचारमें राजा त्राम, और नगर धर्मसे च्युत होकर जयकी अभिलापासे परस्परमें दौड़ लगाते हैं अर्थात् परस्परमें संघर्षरत होते हैं ॥२००॥

१. वक्राणि मु०। २. क्विष्टां मात्येन जालेन मु०। ३. धावन्ति मु०। ४. नष्टकम् मु०।

# धर्मार्थकामा छप्यन्ते जायते वर्णसङ्करः । शस्त्रेण संच्यं विन्द्यान्महाजनगतं तदा ॥२०१॥

राष्ट्रमें धर्म, अर्थ और काम छुप्त हो जाते हैं और सभी धर्मश्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाते हैं तथा शस्त्र द्वारा चत्र-विनाश होता है ॥२०१॥

मित्राणि स्वजनाः पुत्रा गुरुद्देष्या जनास्तथा । 'जहाति प्राणवर्णांश्र कुरुते तादृशेन यत् ॥२०२॥

शुक्रके अतिचारमें लोगोंको प्रवृत्ति इस प्रकारकी हो जाती है जिससे वे आपसमें द्वेप-भाव करने लगते हैं तथा मित्र, कुटुम्बी, पुत्र, भाई, गुरु आदि भी द्वेषमें रत रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अपने वर्ण—जाति मर्यादा एवं प्राणोंको त्याग कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि दुराचारकी प्रवृत्ति बढ़ जानेसे जाति-मर्यादाका लोप हो जाता है।।२०२।।

> विलीयन्ते च राष्ट्राणि दुर्भिचेण भयेन च । चक्रं प्रवर्तते दुर्ग भार्गवस्यातिचारतः ॥२०३॥

शुक्रके अतिचारमें दुर्भिच्न और भयसे राष्ट्र विलीन हो जाते हैं और दुर्गके उत्पर अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षी होती है तथा यह अन्य चक्र शासनके आधीन हो जाता है ॥२०३॥

> ततः श्मशानभृतास्थिकृष्णभृता मही तदा । वसा-रुधिरसङ्कुला काकगृत्रसमाकुला ॥२०४॥

पृथ्वी श्मशानभूमि बन जाती है, मुर्दाओंकी भस्मसे कृष्ण हो जाती है तथा मांस, रुधिर और चर्वासे युक्त होनेके कारण काक, সূথান্ত और गृद्धोंसे युक्त हो जाती है ॥२০४॥

> वक्राण्युक्तानि सर्वाणि फलं यचातिचारकम् । वक्रचारं प्रवच्यामि पुनरस्तमनोदयात् ॥२०५॥

जो फल सभी प्रकारके वक्रोंका कहा गया है, वह अतिचारमें भी घटित होता है। अब अस्तकालमें पुनः वक्रचारका निरूपण करते हैं।।२०४॥

वैश्वानरपथं प्राप्तः पूर्वतः प्रविशेत् यदा । षडशीतिं तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२०६॥

अब शुक्र वैश्वानरपथमें पूर्वकी ओरसे प्रवेश करता है तो ८६ दिनोंके पश्चान पीछेकी ओर दिखलाई पड़ता है ॥२०६॥

> मृगवीर्थी पुनः प्राप्तः प्रवासं यदि गच्छति । चतुरशीतिं तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२०७॥

यदि शुक्र मृगवीथिको दुवारा प्राप्त होकर अस्त हो तो ५४ दिनोंके पश्चान् पीछेकी ओर दिखलाई पड़ता है ॥२०७॥

१. जहन्ति मु० । २. पुनः मु० ।

अजवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं यदि गच्छति । अशीतिं पडहानि तु गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२०८॥

यदि शुक्र अजवीथिको पुनः प्राप्त कर अस्त हो तो ८६ दिनोंके पश्चात् पीछेकी ओर दिखळाई पड़ता है ॥२०८॥

> जरद्गवपथप्राप्तः प्रवासं यदि गच्छति । सप्ततिं पश्च वाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२०६॥

यदि शुक्र जरद्गवपथको प्राप्त होकर प्रवास करे तो ७५ दिनोंके पश्चात् पीछेकी ओर दिखळाई पड़ता है ॥२०६॥

> गोवीथीं समनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । सप्ततिं तु तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२१०॥

गोवीथिको प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो ७० दिनोंके पश्चात् पीछेकी ओर दिखलाई पड़ता है।।२१०॥

वृषवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । पश्चषष्टिं तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२११॥

वृषवीथिको प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो ६४ दिनोंके पश्चात् पीछेकी ओर दिखलाई पड़ता है ॥२११॥

ऐरावणपथं प्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । षष्टिं तु स तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२१२॥

ऐरावणवीथिको प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो ६० दिनोंके पश्चात् पीछेकी ओर दिखलाई पड़ता है ॥२१२॥

> गजवीथिमनुत्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । पश्चाशीतिं तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२१३॥

गजवीथिको पुनः प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो प्रश्च पिश्चात् पीछेको ओर दिखळाई पड़ता है ॥२१३॥

> नागवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । पश्चपश्चाशत्तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पृष्ठतः ॥२१४॥

नागर्वाथिको पुनः प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो ५४ दिनोंके पश्चात् पीछेकी ओर दिखळाई पड़ता है ॥२१४॥

> वैश्वानरपथं प्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । चतुर्विशत्तदाऽहानि गत्वा दृश्येतःपूर्वतः ॥२१५॥

वैश्वानर पथको प्राप्त होकर शुक्र प्रवास करे तो २४ दिनोंके पश्चात् पूर्वकी ओर दिखलाई पड़ता है ॥२१४॥

मृगवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । द्वाविंशतिं तदाऽहानि गत्वा दृश्येत पूर्वतः ॥२१६॥

शुक्र मगवीथिको पुनः प्राप्त होकर अस्त हो तो २२ दिनोंके पश्चात् पूर्वकी ओर दिखलाई पड़ता है।।२१६॥

अजवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । तदा विंशतिरात्रेण पूर्वतः प्रतिदृश्यते ॥२१७॥

शुक्र अजवीथिको पुनः प्राप्त होकर अस्त हो तो २० रात्रियोंके पश्चात् पूर्वकी ओर उदय होता है ॥२१७॥

जरद्गवपथं प्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । तदा सप्तदशाहानि गत्वा दृश्येत पूर्वतः ॥२१८॥

जब शुक्र जरद्गवपथको प्राप्त होकर अस्त होता है तो १७ दिनोंके पश्चात पूर्वकी ओर उदय होता है ॥२१=॥

गोवीथीं समनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । चतुर्दशदशाहानि गत्वा दृश्येत पूर्वतः ॥२१६॥

गोवीथिको प्राप्त होकर जब शुक्र अस्त होता है तो चौदह दिनोंके पश्चात् पूर्वकी ओर उदय होता है ॥२१६॥

वृषवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । तदा द्वादशरात्रेण गत्वा दृश्येत पूर्वतः ॥२२०॥

वृषवीथिको प्राप्त होकर जब शुक्र अस्त होता है तो १२ रात्रियोंके पश्चात् पूर्वकी ओर उदय होता है।।२२०॥

ऐरावणपर्थं प्राप्तः प्रवासं क्रुरुते यदा । तदा स दशरात्रेण पूर्वतः प्रतिदृश्यते ॥२२१॥

ऐरावणवीथिको प्राप्त होकर जब शुक्र अस्त होता है तो १० रात्रियोंके पश्चात् पूर्वकी ओर उदयको प्राप्त होता है ॥२२१॥

गजवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं क्रुरुते यदा । अष्टरात्रं तदा गत्वा पूर्वतः प्रतिदृश्यते ॥२२२॥

गजवीथिको प्राप्त होकर यदि शुक्र अस्त हो तो अष्ट रात्रियोंके पश्चान् पूर्वकी ओर उदयको प्राप्त होता है ॥२२२॥

नागवीथिमनुप्राप्तः प्रवासं कुरुते यदा । षडहं तु तदा गत्वा पूर्वतः प्रतिदृश्यते ॥२२३॥

यदि नागवीथीको पुनः प्राप्त होकर शुक्र अस्त हो तो ६ दिनोंके पश्चात पूर्वकी ओर उदयको प्राप्त होता है ॥२२३॥

एते प्रवासाः शुक्रस्य पूर्वतः पृष्ठतस्तथा । यथा शास्त्रे समुद्दिष्टा वर्ण-पाकौ निबोधत ॥२२४॥

शुक्रके ये प्रवास—अस्त पूर्व और पृष्ठसे यथाशास्त्र प्रतिपादित किये गये हैं। इसके वर्णका फल निम्न प्रकार ज्ञात करना चाहिए ॥२२४॥ शुक्रो नीलश्च कृष्णश्च पीतश्च हरितस्तथा । कपिलश्चाग्निवर्णश्च विज्ञेयः स्यात् कदाचन ॥२२५॥

शुकके नील, कृष्ण पीत, हरित, कपिल-पिंगल वर्ण और अग्नि वर्ण होते हैं।।२२५॥

हेमन्ते शिशिरे रक्तः शुक्रः सूर्यप्रभातुगः । पीतो वसन्त-ग्रीष्मे च शुक्लः स्यान्नित्यसूर्यतः ॥२२६॥

हेमन्त और शिशिर ऋतुमें शुक्रका सम वर्ण सूर्यकी कान्तिके अनुसार होता है तथा वसन्त और ब्रीष्ममें पीत वर्ण एवं नित्य सूर्यकी कान्तिसे शुक्रका शुक्त वर्ण होता है।।२२६।।

> अतोऽस्य येऽन्यथाभावा विपरीता भयावहाः । शुक्रस्य भयदो लोके कृष्णे नचत्रमण्डले ॥२२७॥

उपर्युक्त प्रतिपादित वर्णोंसे यदि विपरीत वर्ण शुक्रका दिखलाई पड़े तो भयप्रद होता है। शुक्रका कृष्णनक्षत्र मण्डलमें प्रवेश करना अत्यन्त भयप्रद है। अर्थात् जिस ऋतुमें शुक्रका जो वर्ण वतलाया गया है, उससे विपरीत वर्णका दिखलाई पड़ना अशुभ फल सूचक होता है ॥२२०॥

> पृत्रोंदये फलं यत् तु पच्यतेऽपरतस्तु तत् । शुक्रस्यापरतो यत्तु पच्यते पूर्वतः फलम् ॥२२८॥

शुक्रके पूर्वोदयका जो फल है वही पश्चिमोदयमें घटित होता है तथा शुक्रके पश्चिमोदयका जो फल है, वही पूर्वोदयमें भी घटित होता है ॥२२८॥

> एवमेत्रं विजानीयात् फल-पाकौ समाहितः। कालातीतं यदा कुर्यात् तदा घोरं समादिशेत्॥२२६॥

इस प्रकार शुक्रके फलादेशको समभ लेना चाहिए। जब शुक्रके उदयमें कालातीत हो— विलम्ब हो तो अत्यन्त कष्ट होता है ॥२२६॥

> सवकाचारं यो वेत्ति शुक्राचारं स बुद्धिमान् । श्रमणः स सुखं याति चित्रं देशमपीडितम् ॥२३०॥

जो श्रमण—मुनि शुक्रके चार, वक्र, उद्य, अतिचार आदिको जानता है, वह बुद्धिमान् अपीड़ित देशमें विहार कर शीव्र ही सुख प्राप्त करता है ॥२३०॥

यदाऽग्निवर्णो रविसंस्थितो वा वैश्वानरं मार्गसमाश्रितश्चै । तदा भयं शंसित ैसोऽपि जातं तज्ञातजं साधियतव्यमन्यतः ॥२३१॥

जब शुक्र अग्निवर्ण हो अथवा सूर्यके अंश-कलापर स्थित हो अथवा वैश्वानर वीथिमें स्थित हो तो अग्निका भय रहता है तथा अन्यसे उत्पन्न अन्य प्रकारके उपद्रवोंकी भी सम्भावना रहती है।।२३१॥

> इति सकलमुनिजनानन्दकन्दोदयमहामुनिश्रीभद्रवाहुविरिचते महानिमित्त-शास्त्रे भगवित्त्रलोकपतिदैत्यगुरोः शुकस्य चारः समाप्तः ॥१५॥

१. ० श्रितस्य मु । २. ०ऽग्नि ।

विवेचन—शुकोदय विचार—शुक्रका अश्वनी, मृगशिर, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और स्वाित नस्त्रमें उदय होनेसे सिन्धु, गुर्जर, कर्वट प्रदेशोंमें खेतीका नाश, महामारो एवं राजनैतिक संघर्ष होता है। शुक्रका उक्त नस्त्रोंमें उदय होना नेताओं; महापुरुषों एवं राजनैतिक व्यक्तियोंके लिए शुभ नहीं है। पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषादा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा-फाल्गुनी, उत्तराषादा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी और भरणी इन नक्षत्रोंमें शुक्रका उदय होनेसे, जालन्धर और सौराष्ट्रमें दुर्भिस्न, विग्रह-संघर्ष एवं कलिङ्ग, स्त्रीराज्य और मरुदेशमें मध्यम वर्षा और मध्यम फसल उत्पन्न होती है। घी और धान्यका भाव समस्त देशमें कुछ महँगा होता है। कृत्तिका, मघा, आरुलेषा, विशाखा, शतिभषा, चित्रा, ज्येष्ठा, धिनष्ठा और मूल नस्त्रमें शुक्रका उदय हो तो गुर्जर देशमें पुद्गलका भय, दुर्भिक्ष और द्रज्यहीनता, सिन्धु देशमें उत्पात, मालवमें संघर्ष; आसाम, बिहार और वंग प्रदेशमें भय, उत्पात, वर्षाभाव एवं महाराष्ट्र, द्रविड देशमें सुभिक्ष, समय पर वर्षा होती है। शुक्रका उक्त नस्त्रोंमें उदय होना अच्छा माना जाता है। समस्त देशके भविष्यकी दृष्टिसे आरुलेषा, भरणी, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद इन नस्त्रोंका उदय अशुभ, दुर्भिस्न, हानि एवं अशान्ति करनेवाला है। अवशेष सभी नक्षत्रोंका उदय शुभ एवं मंगल देनेवाला है।

शुक्रास्त विचार —अश्विनी, मृगशिर, हस्त, रेवती, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण और स्वाति नन्नणमें शुक्रका अस्त हो तो इटली, रोम, जापानमें भूकम्पका भय; वर्मा, श्याम, चीन, अमेरिकामें सुख-शान्ति; रूस, भारतमें साधारण शान्ति रहती है। देशके अन्तर्गत कोंकण, लाट और सिन्धु प्रदेशमें अल्प वर्षा, सामान्य धान्यकी उत्पत्ति, उत्तरप्रदेशमें अत्यल्प वर्षा, अकाल, द्रविड प्रदेशमें विग्रह, गुर्जर देशमें सुभित्त, बंगालमें अकाल, बिहार और आसाममें साधारण वर्षा, मध्यम खेती उपजती है। शुक्रास्तके उपरान्त एक महीना तक अन्न महँगा विकता है,पश्चात् कुछ सस्ता हो जाता है। घी, तेल, जूट आदि पदार्थ सस्त होते हैं। प्रजाको सुखकी प्राप्ति होती है। सभी छोग अमन-चैनके साथ निवास करते हैं। कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा,शतिभषा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा और मूळ नचत्रमें शुक्र अस्त हो तो हिन्दुस्तानमें विष्रह, मुसळिम राष्ट्रोंमें शान्ति एवं उनकी उन्नति, इंग्लैण्ड और अमेरिकामें समता, चीनमें सुभिन्न, वर्मामें उत्तम फसल एवं हिन्दुस्तानमें साधारण फसल होती है। मिश्र देशके लिए इस प्रकारका शुकास्त भयोत्पादक होता है, अन्नका अभाव होनेसे जनताको अत्यधिक कष्ट होता है। मरुख्छ और सिन्धु देशमें सामान्यतया दुर्भिन्न होता है। मित्रराष्ट्रोंके लिए उक्त प्रकारका शुक्रास्त अनिष्टकर है। भारतके छिए सामान्यतया अच्छा है। वर्षाभाव होनेके कारण देशमें आन्तरिक अशान्ति रहती है तथा देशमें कल-कारखानोंकी उन्नति होती है। मघामें शुक्रास्त होकर विशाखामें उद्यको प्राप्त करे तो देशके छिए सभी तरहसे भयोत्पादक होता है। तीनों पूर्वा-पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी और पूर्वीषाढा, उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद्—रोहिणी और भरणी नन्तत्रोंमें शुक्रका अस्त हो तो पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विन्ध्यप्रदेशके लिए सुभित्तदायक, किन्तु इन प्रदेशोंमें राजनैतिक संघर्ष, धान्य भाव सस्ता तथा उक्त प्रदेशोंमें रोग उत्पन्न होते हैं। बंगाल, आसाम और बिहार-उड़ीसाके लिए उक्त प्रकारका शुक्रास्त शभकारक है। इस प्रदेशोंमें धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती है। धन-धान्यकी शक्ति वृद्धिगत होती है। अन्नका भाव सस्ता होता है। शक्रका भरणी नक्षत्र पर अस्त होना पशुओंके लिए अशुभकारक है। पशुओंमें नाना प्रकारके रोग फैलते हैं तथा धान्य और तृण दोनोंका भाव महँगा होता है। जनताको कष्ट होता है, राजनीतिमें परिवर्तन होता है। शकका मध्यरात्रिमें अस्त होना तथा आश्लेषा विद्ध मघा नच्नत्रमें शकका उदय और अस्त दोनों ही अशुभ होते हैं। इस प्रकारकी स्थितिमें जनसाधारणको भी कष्ट होता है।

शुक्रके गमनकी नौ वीथियाँ हैं—नाग, गज, ऐरावत, वृषभ, गो, जरद्गव, मृग, अज और दहन—वैश्वानर, ये बीथियाँ अश्विनी आदि तीन-तीन नच्चत्रोंकी मानी जाती हैं। किसी-किसीके मतसे स्वाति, भरणी और कीर्त्तिका नक्षत्रमें नागवीथि होती है। गज, ऐरावत और वृषम नामक वीथियोंमें रोहिणीसे उत्तराफाल्गुनी नत्तत्र तक तीन-तीन वीथियाँ हुआ करती हैं तथा अश्विनी, रेवती, पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद नत्त्वत्रमें गोवीथि है। श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रमें जद्दुगव वीथि, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूलनत्त्रत्रमें मृगवीथि; हस्त, विशाखा और चित्रा नत्त्रत्रमें अजवीथि एवं पूर्वीषाढ़ा और उत्तराषाढामें दहन वीथि होती है शुक्रका भरणी नत्तत्रसे उत्तर-मार्ग, पूर्वाफाल्गुनोसे मध्यममार्ग और पूर्वाषाढ़ासे दित्तणमार्ग माना जाता है। जब उत्तरवीथिमें शुक्र अस्त या उदयको प्राप्त होता है, तो प्राणियोंके सुख सम्पत्ति और धन-धान्यकी वृद्धि करता है। मध्यमवीथिमें रहनेसे शुक्र मध्यम फल देता है और जघन्य या दक्षिण वीथिमें विद्यमान् शुक्र कष्टप्रद होता है आर्द्रा नत्तत्रसे आरम्भ करके मृगशिर तक जो नौ वीथियाँ हैं, उनमें शुक्रका उद्य या अस्त होनेसे यथाक्रमसे अत्युत्तम, उत्तम, ऊन, सम, मध्यम, न्यून, अधम, कष्ट और कष्टतम फल उत्पन्न होता है। भरणी नचन्नसे लेकर चार नचन्नोंमें जो मण्डल—वीथि हो, उसकी प्रथम वीथिमें शुक्रका अस्त या उदय होनेसे सुर्भिच होता है, किन्तु अंग, बंग, कलिंग और बाह्बीक देशमें भय होता है। आर्द्रासे लेकर चार नत्तत्रों — आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आरलेषा इन चार नक्षत्रोंके मंडलमें शुक्रका उदय या अस्त हो तो अधिक जलकी वर्षा होती है, धन-धान्य सम्पत्ति वृद्धिगत होती है। प्रत्येक प्रदेशमें शान्ति रहती है, जनतामें सौहार्द्र और प्रेमका प्रचार होता है। यह द्वितीय मंडल उत्तम माना गया है। अर्थात् शुक्रका भरणीसे मृगशिरा नन्नत्र तक प्रथम मण्डल, आर्द्रासे आश्लेषा तक द्वितीय मंडल थीर मर्घासे चित्रा नत्त्रत तक तृतीय मण्डल, होता है। तृतीय मंडलमें शुक्रका उदय और अस्त हो तो वृत्तोंका विनाश, शवर-शूद्र, पुण्ड्र, द्रविड, शूर्द्र, वनवासी, शूलिकका विनाश तथा इनको अपार कष्ट होता है। शुक्रका चौथा मंडल स्वाति, विशाखा और अनुराधा इन नन्नत्रोंमें होता है। इस चतुर्थ मण्डलमें शक्रके गमन करनेसे ब्राह्म-णादि वर्गोंको विपुल धन लाभ, यशलाभ और धन-जनकी प्राप्ति होती है। चौथे मण्डलमें शुक्रका अस्त होना यां उद्य होना सभी प्राणियोंके लिए सुखदायक है। यदि चौथे मण्डलमें किसी कर प्रह द्वारा आकान्त हो तो इस्वाकुवंशी, आवन्तिके नागरिक, शुरसेन देशके वासी छोगोंको अपार कष्ट होता है। यदि इस मण्डलमें प्रहोंका युद्ध हो शुक्र करू प्रहों द्वारा परास्त हो जाय तो विश्वमें भय और आतङ्क व्याप्त हो जाता है। अनेक प्रकारकी महामारियाँ, जनतामें चोभ असन्तोष एवं अनेक प्रकारके संघर्ष होते हैं। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण इन पाँच नक्षत्रका पाँचवाँ मण्डल होता है। इस पंचम मण्डलमें शुक्रके गमन करनेसे खुधा, चोर, रोग आदिकी बाधाएँ होती हैं। यदि कर प्रहों द्वारा पंचम मण्डल आक्रान्त हो तो काश्मीर, अश्मक, मत्स्य, चारुरेवी और अवन्तिदेशवाले व्यक्तियोंके साथ आभीर जाति, द्रविड़, अम्बष्ठ, त्रिगर्त्त, सौराष्ट्र, सिन्धु और सौवीर देश वासियोंका विनाश होता है। क्रुराक्रान्त या क्रुरप्रहाविष्ट शुक्र इस पंचम मण्डलमें रहनेसे जनतामें असन्तोष, घृणा, मात्सर्य और नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्न करता है। धनिष्ठा, शतिभषा, पूर्वीभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती और अश्विनी इन छः नत्तत्रोंका छठवाँ मण्डल है। यदि कर ब्रह इस मण्डलमें निवास करता हो और उसके साथ शुक्र भी संगम करे तो प्रजाको आर्थिक कष्ट रहता है। छठवें मण्डलमें शुक्रका युद्ध यदि किसी शुभ प्रहके साथ हो तो धन-धान्यकी समृद्धि कर प्रहके साथ हो तो धन-धान्यका अभाव तथा एक शुभ प्रह और एक कर प्रह हो तो जनता को साधारण तथा सुख प्राप्त होता है। वर्षा समयानुसार होती है, जिससे अच्छी फसल उत्पन्न होती है। शस्त्रवात और चौरघातका कष्ट होता है। छठवें मण्डलमें शक्र शुभ ग्रहका सहयोगी होकर अस्त हो तो प्रजामें शान्ति और सुखका प्रचार होता है।

इन छ: मण्डलोंमें शुक्र-गमनका निरूपण किया गया है। स्वाति और ज्येष्ठा नक्त्रवाले मण्डल पश्चिम दिशामें होनेसे शुभ फल होता है। मघादि नक्षत्रवाला मण्डल पूर्विदशामें हो तो अत्यन्त भय होता है। कृत्तिका नक्त्रको भेद कर शक्र गमन करे तो निदयोंमें बाढ़ आती है,

जिससे नदीतटवासियोंको महान कष्ट होता है। रोहिणी नत्तत्रका शुक्र भेदन करे तो महामारी पड़ती है। मृगशिरा नक्षत्रका भेदन करे तो जल या धान्यका नाश, आर्द्री नचत्रका भेदन करने से कौशल और कलिंगका विनाश होता है, पर वृष्टि अत्यधिक होती है और फसल भी उत्तम उत्पन्न होती है। पुनर्वसु नत्तत्रका शक्र भेदन करे तो अश्मक और विदर्भ प्रदेशके रहनेवालोंको अनीतिसे कष्ट होता है, अवशेष प्रदेशोंके निवासियोंको कष्ट होता है। पुष्य नत्तत्रका भेदन करनेसे सुभित्त और जनतामें सुख-शान्ति रहती है। आश्लेषा नत्तत्रमें शुक्रका गमन हो तो सर्पभय रोगोंकी उत्पत्ति एवं दैन्यभावकी वृद्धि होती है। मघा नत्तत्रका भेदन कर शक गमन करे तो सभी देशों में शान्ति और सुभिन्न होते हैं । पूर्वाफाल्गुनी नन्नत्रका शुक्र भेदन कर आगे चले तो शवर और पुलिन्द जातिके लिए सुखकारक होता है तथा कुरुजांगल देशके निवासियोंके लिए कष्टप्रद होता है। शुक्रका इस नत्तत्रको भेदन करना बंग, आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेशके निवासियोंके लिए शुभ है। शुक्रकी उक्त स्थितिमें धन-धान्यकी समृद्धि होती है। यदि हस्त नचत्रका शुक्र भेदन करे तो कलाकारोंको कष्ट होता है। चित्रा नव्यत्रका भेदन होनेसे जगत्में शान्ति, आर्थिक विकास एवं पशु-सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। इस नत्तत्रका शुक्र सहयोगी ग्रहोंके साथ भेदन करता हुआ आगे गमन करे तो कल्लिंग, बंग और अंग प्रदेशमें जनताको मधुर वस्तुओंका कष्ट होता है। जिन देशोंमें गन्नाकी खेती अधिक होती है, उन देशोंमें गन्नाकी फसल मारी जाती है। स्वाति नत्तत्रमें शक्रके आनेसे वर्षा अच्छी होती है। देशकी पर-रराष्ट्रनीतिकी दृष्टिसे अच्छा नहीं होता। विदेशोंके साथ संघर्ष करना होता है तथा छोटी-छोटी बातोंको लेकर आपसमें मतभेद हो जाता है और सन्धि तथा मित्रताकी बातें पिछड़ जाती हैं। व्यापारियोंके छिए भी शक्रकी उक्त स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। लोहे, गुड़, अनाज, घी और मशालेके व्यापारियोंको शुक्र की उक्त स्थितिमें घाटा उठाना पड़ता है। तैल, तिलहन एवं सोना-चाँदीके व्यापारियोंको अधिक लाभ होता है। विशाखा नत्तत्रका भेदन कर शुक्र आगेकी ओर बढ़े तो सुवृष्टि होती है, पर चोर-डाकुओंका प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता जाता है। प्रजामें अशान्ति रहती है। यद्यपि धन-धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती है, फिर भी नागरिकोंकी शान्ति भंग होनेकी आशंका बनी रह जाती है। अनुराधाका भेदन कर शुक्र गमन करे तो क्षत्रियोंको कष्ट, व्यापारियोंको लाभ, कृपकोंको साधारण कष्ट एवं कलाकारोंको सम्मानकी प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा नचत्रका भेदन कर शुक्रके गमन करनेसे सन्ताप, प्रशासकोंमें मतभेद, धन-धान्यकी समृद्धि एवं आर्थिक विकास होता है। मूल नत्तर्त्रका भेदन कर शुक्रके गमन करनेसे वैद्योंको पीड़ा, डा।क्टरोंको कष्ट, एवं वैज्ञानिकोंको अपने प्रयोगोंमें असफलता प्राप्त होती है। पूर्वाषाढाका भेदन कर शुक्रके गमन करनेसे जल-जन्तुओंको कष्ट, नाव और स्टीमरोंके डूबनेका भय, निद्योंमें बाढ एवं जन-साधारणमें आतंक व्याप्त होता है। उत्तराषाढा नज्ञका भेदन करनेसे व्याधि, महामारी, दृषित ज्वरका प्रकोप, हैजा जैसी संक्रामक व्याधियोंका प्रसार, चेचकका प्रकोप एवं अन्य संक्रामक दूषित बीमारियोंका प्रसार होता है। अवण नचत्रका भेरन कर शुक्र अपने मार्गमें गमन करे तो कर्ण सम्बन्धी रोगोंका अधिक प्रसार और धनिष्ठा नक्तत्रका भेदन कर आगे चले तो आँखकी बीमारियाँ अधिक होती हैं। शुक्रकी उक्त प्रकारकी स्थितिमें साधारण जनताको भी कष्ट होता है। व्यापारवर्ग और कृषकवर्गको शान्ति और सन्तोषकी प्राप्ति होती है। वर्षा समयानुकूल होती जाती है, जिससे कृषकवर्गको परम शान्ति मिलती है। राजनैतिक उथल-पुथल होती है, जिसमें साधारण जनतामें भी आतंक व्याप्त रहता है। शतभिषा नन्तत्रका भेदन कर शुक गमन करे तो कर कर्म करनेवाले व्यक्तियोंको कष्ट होता है। इस नत्तत्रका भेदन शुभ ग्रहके साथ होनेसे शुभ फल और ऋरव्रहंके साथ होनेसे अशुभ फल होता है। पूर्वाभाद्रपदका भेदन करनेसे जुआ खेळनेवाळोंको कष्ट, उत्तराभाद्रपदका भेदन करनेसे फळ-पुष्पोंकी वृद्धि और रेवतीका भेदन करनेसे सेनाका विनाश होता है। अश्विनी नत्त्रमें भेदन करनेसे शुक्र करमहके साथ संयोग करे तो जनताको कष्ट और शुभग्रहका संयोग करे तो लाभ, सुभिन्न और आनन्द को प्राप्ति होती है। भरणी नन्नत्रका भेदन करनेसे जनताको साधारण कष्ट होता है।

कृष्णपत्तकी चतुर्दशी अमावास्या, अष्टमी तिथिको शुक्रका उदय या अस्त हो तो पृथ्वीपर अत्यधिक जलकी वर्षा होती है। अनाजकी उत्पत्ति खुब होती है। यदि गुरु और शुक्र पूर्व-पश्चिममें परस्पर सातवीं राशिमें स्थित हों तो रोग और भयसे प्रजा पीड़ित रहती है, वृष्टि नहीं होती। गुरु, बुध, मंगल और शनि ये यह यदि शुक्रके आगेके मार्गमें चलें तो वायुका प्रकोप, मनुष्योंमें संघर्ष, अनीति और दुराचार की प्रवृत्ति, उल्कापात और विद्यत्पातसे जनतामें कष्ट तथा अनेक प्रकारके रोगोंकी वृद्धि होती है। यदि शनि शुक्रसे आगे गमन करे तो जनताको कष्ट, वर्षाभाव और दुर्भिन्न होता है। यदि मङ्गल शुक्रसे आगे गमन करता हो तो भी जनतामें विरोध, विवाद, शस्त्रभय, अग्निभय, चोरभय होनेसे नाना प्रकारके कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जनतामें सभी प्रकारकी अशान्ति रहती है। शुक्रके आगे मार्गमें बृहस्पति गमन करता हो तो समस्त मधुर पदार्थ सस्ते होते हैं। शुक्रके उदय या अस्तकालमें शुक्रके आगे जब बुध रहता है तब वर्षा और रोग रहते हैं। पित्तसे उत्पन्न रोग तथा काच-कामलादि रोग उत्पन्न होते हैं। संन्यासी, अग्निहोत्री, वैद्य, नृत्यसे आजीविका करनेवाले, अश्व, गौ, वाहन, पीले वर्णके पदार्थ विनाशको प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्निके समान शुक्रका वर्ण हो तब अग्निभय, रक्तवर्ण हो तो शस्त्रकोप, काञ्चनके समान वर्ण हो तो गौरवर्णके व्यक्तियांको व्याधि उत्पन्न होती है। यदि शुक्र हरित और कपिल वर्ण हो तो दमा और खाँसीका रोग अधिक उत्पन्न होता है। भरमके समान रूच वर्णका शक देशको सभी प्रकारकी विपत्ति देनेवाला होता है। स्वच्छ, स्निग्ध, मधुर और सुन्दर कान्तिवाला शुक्र सुभिन्न, शान्ति, नीरोगता आदि फलोंको देनेवाला है। शुक्रका अस्त रविवारको हो तथा उदय शनिवारको हो तो देशमें विनाश, संघर्ष, चेचकका विशेष प्रकोप, महामारी, धान्यका भाव मँहगा, जनतामें चोभ, आतङ्क एवं घृत और गुड़का भाव सस्ता होता है। शक्रवारको शक्र अस्त होकर शनिवारको उदयको प्राप्त हो तो सुभिन्न, शान्ति, आर्थिक विकास, पश्च सम्पत्तिका विकास, समय पर वर्षा, कला-कौशलकी वृद्धि एवं चैत्रके महीनेमें बीमारी पड़ती है। श्रावणमें मंगलवारको शुक्रास्त हो और इसी महीनेमें शनिवारको उदय हो तो जनतामें परस्पर संघर्ष, नेताओंमें मतभेद, फसलकी चृति, खून-खराबी जहाँ-तहाँ उपद्रव एवं वर्षी भी साधारण होती है। भाद्रपद मासमें गुरुवारको शुक्र अस्त हो और गुरुवारको ही शुक्रका उद्य आश्विन मासमें हो तो जनतामें संक्रामक रोग फैलते हैं। आश्विन मासमें शुक्र बुधवारको अस्त होकर सोमवारको उदयको प्राप्त हो तो सुभिन्न, धन-धान्यकी वृद्धि, जनतामें साहस एवं कल-कारखानोंकी वृद्धि होती है। विहार, बंगाल, आसाम, उत्कल आदि पूर्वीय प्रदेशोंमें वर्षा यथेष्ट होती है। द्विण भारतमें फसल अच्छी नहीं होती, खेतीमें अनेक प्रकारके रोग लग जाते हैं, जिससे उत्तम फसल नहीं होती। कार्त्तिक मासमें शुक्रास्त होकर पौषमें उद्यको प्राप्त हो तो जनताको साधारण कष्ट, माधमें कठोर जाड़ा तथा पाला पड़नेके कारण फसल नष्ट हो जाती है। मार्गशीषमें शुक्रका अस्त होना अशुभ सूचक है। पौषमासमें शुक्रास्त होना अच्छा होता है, धन-धान्यकी समृद्धि होती है। माधमासमें शुक्र अस्त होकर फाल्गुनमें उदयको प्राप्त हो तो फसल आगामी वर्ष अच्छी नहीं होती। फाल्गुन और चैत्र मासमें शुक्रका अस्त होना मध्यम है। वैशाखमें शुकास्त होकर आषाढमें उदय हो तो दुर्भिन्न, महामारी एवं उथल-पूथल सारे देशमें रहती है। राजनैनिक उल्लट-फेर भी होते रहते हैं। ज्येष्ठ और आपादके शक्तका अस्त होना अनाजको कमीका सचक है।

# षोडशोऽध्यायः

अतः परं प्रवच्यामि शुभाशुभविचेष्टितम् । यच्छुत्वाऽवहितः प्राज्ञो भवेन्नित्यमतन्द्रितः ॥१॥

अब शुक्रचारके पश्चात् शनि-चारके अन्तर्गत शनिकी शुभाशुभ चेष्टाओंका वर्णन किया जाता है, जिसको सुनकर विद्वान् सुखो हो जाते हैं ॥१॥

> प्रवासमुद्यं वक्रं गतिं वर्णं फलं तथा। शनैश्चरस्य वच्यामि शुभाशुभविचेष्टितम्॥२॥

पूर्वाचार्योंके मतानुसार शनिका अस्त, उदय, वक्र, गित और वर्णका शुभाशुभ फल वर्णन करता हूँ ॥२॥

> प्रवासं दत्तिणे मार्गे मासिकं मध्यमे पुनः । दिवसाः पश्चविंशतिस्त्रयोविंशतिरुत्तरे ॥३॥

दक्षिणमार्गमें शनिका अस्त एक महीनेका उत्क्रष्ट और मध्यम पत्तीस दिनका होता है और उत्तरमें तेईस दिन का ॥३॥

चारंगतो या भूयः सन्तिष्ठति महाग्रहः। <sup>3</sup>एकान्तरेण वक्र ण भौमवत् क्रुरुते फलम्॥४॥

जब शनि पुनः चार—गमन करता हुआ स्थिर होता है और एकान्तर वक्रको प्राप्त करता है तो भौम—मंगळके समान फलादेश उत्पन्न होता है ॥४॥

संवत्सरम्रुपस्थाय नचत्रं वित्रमुश्चिति । स्र्यपुत्रस्ततश्चैव ³द्योतमानः शनैश्चरः ॥४॥

शनि प्रजाहितकी कामनासे संवत्सरकी स्थापनाके लिए नक्षत्रका त्याग करता है ॥४॥

द्वे नचत्रे यदा सौरिर्वर्षेण चरते यदा । राज्ञामन्योऽन्यभेदश्च शस्त्रकोपश्च जायते ॥६॥

जब शनि एक वर्षमें दो नच्चत्र प्रमाण गमन करता है तो राजाओं में परस्पर मतभेद होता है और शस्त्रकोप होता है ॥६॥

> दुर्गे भवति संवासो मर्यादा च विनश्यति। वृष्टिश्च विषमा ज्ञेया व्याधिकोपञ्च जायते॥७॥

उपर्युक्त प्रकारके शनिकी स्थितिमें शत्रुके भय और आतंकके कारण दुर्गमें निवास करना होता है, मर्यादा नष्ट हो जाती है, वर्षा विषमा—हीनाधिक होती है और व्याधियाँ—रोगादि फैलती हैं ॥७॥

१. यथावद्नुपूर्वशः मु० । २. एकोन्तरेण मु० । ३. प्रजानां हितकाम्यया मु० ।

# यदा तु त्रीणि चत्वारि नचत्राणि शनैश्चरः । मन्दवृष्टिं च दुर्भिचं शस्त्रं व्याधिं च निर्दिशेत् ॥८॥

जब शनि एक वर्षमें तीन या चार नक्षत्र प्रमाण गमन करता है तो मन्दवृष्टि, दुर्भिच्च, शस्त्रपीड़ा और रोगादि होते हैं ॥८॥

> चत्वारि वा यदा गच्छेन्नचत्राणि महाद्युतिः । तदा युगान्तं जानीयात् यान्ति मृत्युग्रुखं प्रजाः ॥६॥

यदि शनि एक वर्षमें चार नज्ञत्रोंका अतिक्रमण करें तो युगान्त समभना चाहिए तथा प्रजा मृत्युके मुखमें चली जाती है ॥६॥

> उत्तरे पतितो मार्गे यद्येषो नीलतां व्रजेत् । स्निग्धं तदा फलं ज्ञेयं नागरं जायते तदा ॥१०॥ रतिप्रधाना मोदन्ति राजानस्तुष्टभूमयः । चमां मेघवतीं विन्द्यात् सर्वबीजप्ररोहिणीम् ॥११॥

उत्तरमार्गमें गमन करता हुआ शनि नीछवर्ण और स्निग्ध हो तो उसका फल अच्छा होता है। सरागी व्यक्ति आमोद-प्रमोद करते हैं, राजा सन्तुष्ट होते हैं और पृथ्वी पर सभी प्रकारके बीजोंको उत्पन्न करनेवाली वर्षा होती है ॥१०-११॥

> मध्यमे तु यदा मार्गे कुर्यादस्तमनोदयौ । मध्यमं वर्षणं सस्यं सुभिन्नं चेममेव च ॥१२॥

यदि शनि मध्यम मार्गमें अस्त और उदयको प्राप्त हो तो मध्यम वर्षा, सुभित्त, धान्यकी उत्पत्ति एवं कल्याण होता है ॥१२॥

दिचणे तु यदा मार्गे यदि स नीलतां त्रजेत्। नागरा यायिनश्चापि पीड्यन्ते च भटागणाः॥१३॥

र्याद दिचण मार्गमें गमन करता हुआ शुक्र नीलवर्णको प्राप्त हो तो नागरिक और यायी— आक्रमण करनेवाले दोनों ही योद्धागण पीड़ाको प्राप्त होते हैं ॥१३॥

> गोपालं वर्जयेत् तत्र दुर्गाणि च समाश्रयेत् । कारयेत् सर्वशस्त्राणि बीजानि च न वापयेत् ॥१४॥

उक्त प्रकारको शनिको स्थितिमें गोपाळ—गोपुर, नगरको छोड़कर दुर्गका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, शास्त्रोंकी संभाल करना एवं नवीन शस्त्रोंका निर्माण करना चाहिए और बीज बोनेका कार्य नहीं करना चाहिए ॥१४॥

> प्रदित्तणं तु ऋचस्य यस्य याति शनैश्चरः । स च राजा विवर्धेत सुभित्तं चेममेव च ॥१५॥

शनि जिस नचत्रकी प्रदक्षिणा करता है, उस नचत्रमें जन्म छेनेवाला राजा वृद्धिगत होता है, सुभिक्ष और कल्याण होता है ॥१४॥

१, भटनजः: मु०।

## अपसव्यं नत्तत्रस्य यस्य याति शनैश्चरः । स च राजा विपद्येत दुर्भिन्नं भयमेव च ॥१६॥

शनि जिस नवत्रके अपसव्य—दाहिनी ओर गमन करता है, उस नवत्रमें उत्पन्न हुआ राजा विपत्तिको प्राप्त होता है तथा दुर्भिच और विनाश भी होता है ॥१६॥

> चन्द्रः सौरिं यदा प्राप्तः परिवेषेण 'रुन्द्वति । अवरोधं विजानीयान्नगरस्य महीपतेः ॥१७॥

जब चन्द्रमा शनिको प्राप्त हो और परिवेषके द्वारा अवरुद्ध हो तो नगर और राजाका अवरोध होता है अर्थात् किसी अन्य राजाके द्वारा डेरा डाला जाता है ॥१७॥

> चन्द्रः शनैश्चरं प्राप्तो मण्डलं वाऽनुरोहति । यवनां सराष्ट्रां सीवीरां वारुणं भजते दिशम् ॥१८॥

चन्द्रमा शनिको प्राप्त होकर मण्डल पर आरोहण करे तो यवन, सौराष्ट्र, सौवीर उत्तर दिशाको प्राप्त होते हैं ॥१८॥

आनर्ताः सौरसेनारच दशार्णा द्वारिकास्तथा । आवन्त्या अपरान्तारच यायिनश्च तदा नृपाः ॥१६॥

उपर्युक्त स्थितिमें आनर्त्त, सौरसेन, दशार्ण, द्वारिका, अवन्तिके निवासी राजा यायी आक्रमण करनेवाले हैं ॥१६॥

यदा वा युगपद् युक्तः सौरिमध्येन नागरैः।

तदा भेदं विजानीयान्नागराणां परस्परम् ॥२०॥

महात्मानश्च ये सन्तो महायोगापरिग्रहाः।

उपसर्ग च गच्छन्ति धन-धान्यं च वध्यते॥२१॥

जब चन्द्रमा और शनि दोनों **एक साथ हों** तो नागरिकोंमें परस्पर मतभेद होता है। जो महात्मा, मुनि और साधु अपरिमही विचरण करते हैं, वे उपसर्गको प्राप्त होते हैं तथा धन-धान्यकी हानि होती है।।२०–२१॥

> देशा महान्तो योधाश्र तथा नगरवासिनः। ते सर्वत्रोपतप्यन्ते बेधे सौरस्य तादशे॥२२॥

शनिके उक्त प्रकारके वेध होने पर देश, बड़े-बड़े योधा तथा नगर निवासी सर्वत्र सन्तप्त होते हैं ॥२२॥

> ब्राह्मी सौम्या प्रतीची च वायच्या च दिशो यदा। वाहिनीं यो जयेत्तासु नृपो दैवहतस्तदा॥२३॥

पूर्व, उत्तर, पश्चिम और वायव्य दिशा की सेनाको जो नृप जीतता है, वह भी भाग्य द्वारा आहत होता है ॥२३॥

१. रुद्धवते मु॰ । २. सौरेयां मु॰ । ३. दारुणां च भजेइशाम् मु॰ । ४. अन्योऽन्यमिदं जानीयात् मु॰ ।

कृत्तिकासु च यद्यार्किर्विशाखासु बृहस्पतिः । ैसमस्तं दारुणं विन्द्यात् भेघश्रात्र प्रवर्षति ॥२४॥

जब कृत्तिका नत्तत्र पर शनि और विशाखा पर वृहस्पति रहता है तो चारों ओर भीषण भय होता है और वहाँ वर्षा होती है ॥२४॥

> कीटाः पतङ्गाः शलभा दृश्चिका मूषका शुकाःै। अग्निश्चौरां बलीयांसस्तस्मिन् वर्षे न संशयः॥२५॥

इस प्रकार की स्थिति वाले वर्षमें कीट, पतंग, शलभ, तिच्लू, चूहे, अग्नि और चोर निस्सन्देह बलवान होते हैं अर्थात् इनका प्रकोप बढ़ता है।।२४॥

> रवेते सुभिन्नं जानीयात् पाण्ड-लोहितके भयम् । पीतो जनयते व्याधिं शस्त्रकोपश्च दारुणम् ॥२६॥

जब शनि श्वेत रङ्गका हो तो सुभिन्न, पाण्डु और छोहित रंगका होनेपर भय एवं पीतवर्ण होनेपर व्याधि और भयंकर शस्त्रकोप होता है ॥२६॥

> कृष्णे शुष्यन्ति सिरतो वासवश्र न वर्षति । स्नेहवानत्र गृह्णाति रूचः शोषयते प्रजाः ॥२७॥

शनिके कृष्णवर्ण होनेपर निदयाँ सूख जाती हैं और वर्षा नहीं होती है। स्निग्ध होनेपर प्रजामें सहयोग और रूक्ष होनेपर प्रजाका शोषण होता है।।२७।

सिंहलानां किरातानां माद्राणां मालवैः सह।
द्रविद्धानां च भोजानां कोंकणानां तथैव च ॥२८॥
उत्कलानां पुलिन्द्राणां पल्हवानां शकैः सह।
यवनानां च पौराणां स्थावराणां तथैव च ॥२६॥
अञ्जानां च कुरूणां दश्यानां च शनैश्चरः।
एषां विनाशं कुरुते यदि बध्येत संयुगे ॥३०॥

यदि शनिका युद्ध हो तो सिंहल, किरात, मालव, मद्र, द्रविङ्, भोज, कोंकण, उत्कल, पुलिन्द, पल्हव, शक, यवन, अङ्ग, कुरु, दृश्यपुर के नागरिकों और राजाओंका विनाश करता है ॥२८–३०॥

यस्य यस्य तु नचत्रे कुर्यादस्तमनोदयौ । तस्य देशान्तरे द्रव्यं "हन्यात् चाथ विनाशयेत् ॥३१॥

जिस-जिस नक्षत्र पर शिन अस्त या उदयको प्राप्त होता है, उस-उस नज्ञत्रवाले द्रव्य, देश एवं देशवासियोंका विनाश करता है।।३१॥

शनैश्चरं चारिमदं च भूयो यो वेत्ति विद्वान् निभृतो यथावत् । स पूजनीयो भुवि लब्धकीर्त्तिः सदा महात्मेव हि दिव्यचन्नुः ॥३२॥

१. समन्तात् मु० । २. देव- मु० । ३. -स्तथा मु० । ४. ध्रुवकानां मु० । ५. पुराणानां मु० । ६. अङ्केयानां सुराणां च दस्यूनां च, मु० । ७. हन्यते वासिनश्च ये मु० । ८. महानेव मु० ।

जो विद्वान् यथार्थ रूपसे इस शनैश्चर चारको जानता है, वह अत्यन्त पूजनीय है, संसार में कीर्त्तिका धारी होता है और महान् दिञ्यदृष्टिको प्राप्त कर सभी प्रकारके फलादेशोंमें पारंगत होता है ॥३२॥

> ैइति सकलमुनिजनानन्दकन्दोदयमहामुनिश्रीभद्रवाहुविरचिते महानैमित्तिकशास्त्रे शनैश्चरश्चारः षोडशोऽध्यायः परिसमाप्तः ॥१६॥

विवेचन-शनिके मेषराशिपर होनेसे धान्यनाश, तैलंग, द्वाविड और बंग देशमें विम्रहः पाताल, नागलोक, दिशा-विदिशामें विद्रोह, मनुष्यांमें क्लेश, वैर, धनका नाश, अन्नकी महागी, पशुओंका नाश, एवं जनतामें भय और आतंक रहता है। मेपराशिका शनि आधि-ज्याधि उत्पन्न करता है। पूर्वीय प्रदेशोंमें वर्षा अधिक और पश्चिमके देशोंमें वर्षा कम होती है। उत्तर दिशामें फसल अच्छी होती है। द्विणके प्रदेशोंमें आपसी विद्रोह होता है। वृष राशिपर शनिके होनेसे कपास, छोहा, छवण, तिछ, गुड़ मँहगे होते हैं तथा हाथी, घोड़ा, सोना, चाँदी सस्ते रहते हैं। पृथ्वी मण्डल पर शान्तिका साम्राज्य छाया रहता है। मिथुन राशिके शनिका फल सभी प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति है। मिथुनके शनिमें वर्षा अधिक होती है। कर्कराशिके शनिमें रोग, तिरस्कार, धन नाश, कार्यमें हानि, मनुष्योंमें विरोध, प्रशासकोंमें द्वन्द्व, पशुओंमें महामारी एवं देशके पूर्वोत्तर भागमें वर्षाको भी कमी रहती है। सिंह राशिके शनिमें चतुष्पद, हाथी, घोड़ै आदिका विनाश, युद्ध, दुर्भिन्न, रोगोंका आतंक, समुद्रके तटवर्ती प्रदेशोंमें क्लेश, म्लेच्छोंमें संघर्ष, प्रजाको सन्ताप, धान्यका अभाव एवं नाना प्रकारसे जनताको अशान्ति रहती है। कन्याके शनिमें काश्मीर देशका नाश, हाथी और घोड़ोंमें रोग, सोना-चाँदी-रत्नका भाव सस्ता, अन्नकी अच्छी उपज एवं घतादि पदार्थ भी प्रचर परिमाणमें उत्पन्न होते हैं। तुलाके शनिमें धान्यभाव तेज, प्रथ्वीमें व्याकुलता, पश्चिमीय देशोंमें क्लेश, मुनियोंको शारीरिक कष्ट, नगर और प्रामोंमें रोगो-त्पत्ति, वनोंका विनाश, अल्प वर्षा, पवनका प्रकोप, चोर-डाकुओंका अत्यधिक भय एवं धनाभाव होते हैं। तुलाका शनि जनताको कष्ट उत्पन्न करता है, इनमें धान्यकी उत्पत्ति अच्छी नहीं होती। वृश्चिक राशिके शनिमें राज कोप, पित्रयोंमें युद्ध, भूकम्प, मेघोंका विनाश, मनुष्योंमें कलह, कार्योंका विनाश, शत्रुओंको क्लेश एवं नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। वृश्चिकके शनिमें चेचक, हैजा और त्तय रोगका अधिक प्रसार होता है। कास-श्वास की बीमारी भी वृद्धि-गत होती है। धनराशिके शनिमें धन-धान्य की अच्छी उत्पत्ति, समयानुकूल वर्षा, प्रजामें शान्ति, धर्मकी वृद्धि, विद्याका प्रचार, कलाकारोंका सम्मान, देशके कला-कौशलकी उन्नति एवं जनतामें प्रसन्नताका प्रसार होता है। प्रजाको सभी प्रकारके सुख प्राप्त होते हैं, जनतामें हर्ष और आनन्द की लहर ज्याप्त रहती है। मकरके शनिमें सोना, चाँदी, ताँबा, हाथी, घोड़ा, बैल, सत, कपास आदि पदार्थोंका भाव महना होता है। खेतीका भी विनाश होता है, जिससे अन्नकी उपज भी अच्छी नहीं होती है। रोगके कारण प्रजाका विनाश होता है तथा जनतामें एक प्रकारकी अग्नि का भय व्याप्त रहता है, जिससे अशान्ति दिखलाई पड़ती है। कुम्भ राशिके शनिमें धन-धान्य की उत्पत्ति खूब होती है। वर्षा प्रचुर परिमाणमें और समयानुकूल होती है। विवाहादि उत्तम माङ्गलिक कार्य पृथ्वीपर होते रहते हैं, जिससे जनतामें हुई छाया रहता है। धर्मका प्रचार और प्रसार सर्वत्र होता है, सभी लोग सन्तृष्ट और प्रसन्न दिखलाई पड़ते हैं। मीनके शनिमें खेतीका

१. इति सकलमुनिजनानन्दकन्दोदय इत्यादि मुद्रित प्रतिमें नहीं है।

अभाव, नाना प्रकारके भयानक रोगोंकी उत्पत्ति, वर्षाका अभाव, वृत्तोंका भी अभाव, पवनका प्रचण्ड होना, तूफान और भूकम्पोंका आना, भयंकर महामारियोंका पड़ना, सब प्रकारसे जनता का नाश और आतिक्कृत होना एवं धनका नाश होना आदि फल घटित होते हैं। सभी राशियोंमें तुला और मीनके शिनको अनिष्टकर माना गया है। मीनका शिन धन-जनकी हानि करता है और फसलको चौपट करनेवाला माना जाता है। यदि मीनके शिनके साथ कर्क राशिका मंगल हो तथा इन दोनोंके पीछे सूर्य गमन कर रहा हो तो निश्चय ही भयंकर अकाल पड़ता है। इस अकालमें धन-जनकी हानि होती है, देशमें अनेक प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न हो जानेसे भी जनता को कष्ट होता है। वस्तुएँ भी महँगी होती हैं। व्यापारीवर्गको भी मीनके शिनमें लाभ नहीं होता। व्यापारीवर्ग भी अनेक प्रकारसे कष्ट उठाता है। अन्नाभावके कारण जनतामें त्राहि-त्राहि उत्पन्न हो जाती है।

श्रानिका उदयविचार-मेषमें शनि उदय हो तो जलवृष्टि, मनुष्योंमें सुख, प्रजामें शान्ति, धार्मिक विचार, समर्थता, उत्तम फसल, खनिजपदार्थीकी उत्पत्ति अत्यधिक, सेवाकी भावना, सहयोग और सहकारिताके आधार पर देशका विकास, विरोधियोंका पराजय, एवं सर्वसाधारण में सुख उत्पन्न होता है। वृष राशिमें शनिके उदय होनेसे तृण-काष्ठका अभाव, घोड़ोंमें रोग, अन्य पशुओंमें भी अनेक प्रकारके रोग एवं साधारण वर्षा होती है। मिथुनमें उदय होनेसे प्रचुर परिमाणमें वर्षा, उत्तम फसल, धान्य-माल सस्ता एवं प्रजा सुखी होती है। कर्क राशिमें शनिके उदय होनेसे वर्षाका अभाव, रसींकी उत्पत्तिमें कमी, वनोंका अभाव, घी-द्ध-चीनीकी उत्पत्तिमें कमो, अधर्मका विकास एवं प्रशासकोंमें पारस्परिक अशान्ति उत्पन्न होती है। कन्यामें शनिका उदय हो तो धान्यनाश, अल्पवर्षा, व्यापारमें लाभ और उत्तम वर्गींके व्यक्तियोंको अनेक प्रकारका कष्ट होता है। तुला और वृश्चिक राशिमें शनिका उदय हो तो महावृष्टि, धनका विनाश, चोरोंका उपद्रव, उत्तम खेती, निदयोंमें बाढ़, नदी या समुद्रके तटवर्ती प्रदेशोंके निवा-सियोंको कष्ट एवं गेहँकी फसलका अभाव या कमी रहती है। धनु राशिमें शनिका उदय हो तो मनुष्योंमें अस्वस्थता, रोग, स्त्री श्रौर बालकोंमें नाना प्रकारकी बीमारी, धान्यका नाश और जनसाधारणमें अनेक प्रकारके अन्धविश्वासोंका विकास होनेके सभीको कष्ट उठाना पडता है। मकरमें शनिका उदय हो तो प्रशासकोंमें संघर्ष, राजनैतिक उछट फेर, चौपायोंको कष्ट, तृणकी कमी, वर्षा साधारण रूपमें होना एवं छोहेका भाव महँगा होता है। कुम्भ राशिमें शनिका उदय हो तो अच्छी वर्षा, साधारणतया धान्यकी उत्पत्ति, व्यापारमें लाभ, कृषक और व्यापारीवर्गमें सन्तोष रहता है। देशका आर्थिक विकास होता है। नई-नई योजनाएँ बनाई जाती हैं और सभी कार्यह्रपमें परिणत कराई जाती हैं। मीनराशिमें शनिका उदय होना अल्प वर्षा कारक, अल्पधान्यकी उत्पत्तिका सूचक एवं चोर, डाकुओंकी वृद्धिकी सूचना देता है। शनिका कर्क-तुला, मकर और मीन राशिमें उदय होना अधिक खराब है। अन्य राशियोंमें शनिके उदय होनेसे अन्तको उत्पत्ति अच्छी होती है। देशका व्यापार विकसित होता है और देशके साधारण कप्टके सिवा विशेष कष्ट नहीं होता है। रोग-महामारीका प्रसार होता है, जिससे सर्व साधारणको कष्ट होता है।

शनि अस्तका विचार—मेषमें शनि अस्त हो तो धान्यका भाव तेज, वर्षा साधारण, जनतामें असन्तोष, परस्पर फूट, मुकदमोंकी वृद्धि और व्यापारमें लाभ होता है। वृषराशिमें शनि अस्त हो तो पशुओंको कष्ट, देशके पशुधनका विनाश, पशुओंमें अनेक प्रकारके रोग, मनुष्योंमें संक्रामक रोगोंकी वृद्धि एवं धान्यकी उत्पत्ति साधारण होती है। मिथुनराशिमें शनि अस्त हो तो जनताको कष्ट, आपसी विद्धेष, धन-धान्यका विनाश, चैत्रके महीनेमें महामारी एवं प्रजामें अशान्ति रहती है। कर्कराशिमें शनि अस्त हो तो कपास, सूत, गुड़, चाँदी, घी अत्यन्त महोने,

वर्षाको कमी, देशमें अशान्ति, तथा नाना प्रकारके धान्यकी महँगाई और किलंग, वंग, अंग, विदर्भ, विदेह, कामरूप, आसाम आदि प्रदेशोंमें वर्षा साधारण होती है। कन्याराशिमें शिनके अस्त होनेसे अच्छी वर्षा, मध्यम फसल, अन्नका भाव महँगा, धातुका भाव भी महँगा और चोनी-गुड़की उत्पत्ति मध्यम होती है। तुलाराशिमें शिनका उदय हो तो अच्छी वर्षा, उत्तम फसल, जनतामें सन्तोष और सभी प्रदेशोंके व्यक्ति सुखी होते हैं। व्यापकरूपसे वर्षा होती है। वृश्चिकराशिमें शिनके अस्त होनेसे अच्छी वर्षा, फसलमें रोग, टिड्डी-रालभादिका विशेष प्रकोप, धनकी वृद्धि, जनतामें साधारणतया शान्ति और सुख होता है। धनुराशिमें शिनके अस्त होनेसे खी-बचोंको कष्ट, उत्तम वर्षा, उत्तम फसल, उत्तम व्यापार और जनसाधारणमें सब प्रकारसे शान्ति व्याप्त रहती है। मकरराशिमें शिनके अस्त होनेसे सुख, प्रचण्ड पवन, अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, व्यापारमें कमी, राजनैतिक स्थितिमें परिवर्तन एवं पशुधनकी वृद्धि होती है। कुछ राशिमें शिनके अस्त होनेसे शीतप्रकोप, पशुओंकी हानि एवं मध्यम फसल होती है। मीनराशिमें शिनके उत्पन्न होनेसे अधर्मका प्रचार, फसलका अभाव एवं प्रजाको कष्ट होता है।

नत्तत्रानुसार शनिफल-श्रवण, स्वाति, हस्त, आर्द्रा, भरणी और पूर्वाफाल्गुनी नत्तत्रमें शनि स्थित हो तो पृथ्वी पर जलको वर्षा होती है, सुभिन्न, समर्घता—वस्तुओंके भावमें समता और प्रजाका विकास होता है। उक्त नन्नत्रोंका शनि मनोहर वर्णका होनेसे और अधिक शांति देता है तथा पूर्वीय प्रदेशोंके निवासियोंको अर्थछाभ होता है। पश्चिम प्रदेशोंके नागरिकोंके लिए उक्त नच्चत्रोंका शनि भयावह होता है। चोर, डाकुओं और गुण्डोंका उपद्रव बढ़ जाता है। आरलेषा, शतभिषा और ज्वेष्ठा नज्ञत्रोंमें स्थित शनि सुभिन्न, सुमंगल और समयानुकूल वर्षा करता है। इन नज्ञोंमें शनिके स्थित रहनेसे वर्षा प्रचुर परिमाणमें नहीं होती। समस्त देशमें अल्प ही वृष्टि होती है। मूळनक्षत्रमें शनिके विचरण करनेसे द्धधाभय, शत्रुभय, अनावृष्टि, परस्पर संघर्ष, मतभेद, राजनैतिक उलटफेर, नेताओंमें भगड़ा, व्यापारी वर्गको कष्ट एवं स्त्रियोंको व्याधि होती है। अश्विनी नज्ञत्रमें शनिके विचरण करनेसे अश्व, अश्वारोही, कवि, वैद्य और मन्त्रियोंको हानि उठानी पड़ती है। उक्त नक्त्रका शनि बंगालमें सुभिक्ष, शान्ति, धन-धान्य की वृद्धि, जनता में उत्साह, विद्याका प्रचार एवं व्यापारकी उत्पत्ति करनेवाला है। आसाम और बिहारके लिए साधारणतः सुखदायी, अल्प वृष्टिकारक एवं नेताओं में मतभेद उत्पन्न करनेवाला, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बम्बई राज्यके छिए सुभिन्नकारक, बाढके कारण जनताको साधारण कष्ट, आर्थिक विकास एवं धान्यकी उत्पत्तिका सचक है। मदास, कोचीन, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब और विन्ध्यप्रदेशके लिए साधारण वृष्टिकारक, सुभिचोत्पादक और आर्थिक विकास करनेवाला है। अवशेष प्रदेशके लिए सुखोत्पादक और सुभिन्नकारक है। अधिवनी नन्नत्रके शनिमें इङ्गलैण्ड, अमेरिका और रूसमें आन्तरिक अशान्ति रहती है। जापानमें अधिक भूकम्प आते हैं तथा अनाजकी कमी रहती है। खाद्य पदार्थींका अभाव सुदूर पश्चिमके राष्ट्रोंमें रहता है। भरणी नत्तत्रका शनि विशेष रूपसे जलयात्रा करनेवालोंको हानि पहुँचाता है। नर्तक, गाने-बजानेवाले एवं छोटी-छोटी नावों द्वारा आजीविका करनेवालोंको कप्ट देता है। अत्तिका नत्तत्रका शनि अग्निसे आजीविका करनेवाले, चित्रय, सैनिक और प्रशासक वर्गके लिए अनिष्ट-कर होता है। रोहिणी नच्चत्रमें रहनेवाला शनि उत्तर प्रदेश और पंजाबके व्यक्तियोंको कष्ट देता है। पूर्व और द्विण के निवासियोंके लिए सुख-शान्ति देता है। जनतामें क्रान्ति उत्पन्न करता है। समस्त देशमें नई-नई बातोंकी माँग की जाती है। शिक्षा और व्यवसायके क्षेत्रमें उन्नति होती है। मृगशिर नक्षत्रमें शनिके विचरण करनेसे याजक, यजमान, धर्मात्मा व्यक्ति और शान्तिप्रिय लोगोंको कष्ट होता है। इस नक्तत्र पर शनिके रहनेसे रोगोंकी उत्पत्ति अधिक होती

है तथा अग्निभय और शस्त्रभय बराबर वना रहता है। आर्द्रा नत्तत्र पर शनिके न रहनेसे तेली, धोबी, रंगरेज और चोरोंको अत्यन्त कष्ट होता है, देशके सभी भागोंमें सुभिन्न होता है। वर्षा उत्तम होती है, व्यापार भी बढ़ता है, विदेशोंसे सम्पर्क स्थापित होता है। पुनर्वस नज्ञमें शनिके न रहनेसे पंजाब, सौराष्ट्र, सिन्धु और सौबीर देशमें अत्यन्त पीड़ा होती है। इन प्रदेशोंमें वर्षा भी अल्प होती है तथा महामारीके कारण जनताको कष्ट होता है। पुष्य नज्ञ्ञमें शनिके रहनेसे देशमें सुकाल, उत्तम वर्षा, आपसी मतभेद, नेताओंमें संघर्ष एवं निम्न श्रेणीके व्यक्तियोंको कष्ट होता है। पूर्व प्रदेशोंके लिए उक्त नज्ञ्ञका शनि शान्ति देनेवाला, दिचण प्रदेशोंमें सुभिन्न करनेवाला, उत्तरके प्रदेशोंमें धन-धान्यकी दृद्धि करनेवाला, एवं पश्चिम प्रदेशोंके व्यक्तियोंके लिए अशान्तिकारक होता है। उक्त नज्ञ्ञका शनि सभी मुसलिम राष्ट्रोंमें अशान्ति उत्पन्न करता है तथा अमेरिकामें आन्तरिक कलह होता है। रूसकी राजनैतिक स्थितिमें भी परिवर्तन आता है। आरलेषा नज्ञका शनि सपौंको कष्ट देता है तथा सपौं द्वारा आर्जीविका करनेवालोंको भी कष्ट ही देता है। इस नज्ञ्ञ पर शनिके रहनेसे जापान, वर्मा, दिल्लण भारत और युगोस्लोवियामें भूकम्प अधिक आते हैं। इन भूकम्पों द्वारा धन-जनकी पर्याप्त हानि होती है। भारतके लिए उक्त नज्ञका शनि उत्तम नहीं है। देशमें समयानुकूल वर्षा भी नहीं होती है, जिससे फसल उत्तम नहीं होती।

उत्तराफाल्गुनी नचत्रका शनि गुड़, छवण, जल एवं फलोंके लिए हानिकारक होता है। उक्त शनिमें महाराष्ट्र, मद्रास, द्त्तिणी भारतके प्रदेश और बन्बईराज्यके लिए लाभ होता है। इन राज्योंका आर्थिक विकास होता है, कला-कौशलकी वृद्धि होती है। हस्त नन्तत्रमें शनि स्थित हो तो शिल्पियोंको कष्ट होता है। कुटीर उद्योगोंके विकासमें उक्त नक्षत्रके शनिसे अनेक प्रकारकी बाधाएँ आती हैं। चित्रा नच्चत्रमें शनि हो तो स्त्रियों, ललितकलाके कलाकारों एवं अन्य कोमल प्रकृतिवालोंको कष्ट होता है। इस नक्षत्रमें शनिके रहनेसे समस्त भारतमें वर्षा अच्छी होती है, फसछ भी अच्छी उत्पन्न होती है। द्विणके प्रदेशोंमें आपसी मतभेद होनेसे कुछ अशान्ति होती है। स्वाति नत्तत्रमें शनि हो तो, नर्तक, सारथी, ड्राइवर, जहाज संचालक, द्त एवं स्टीमरांके चालकोंको व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। देशमें शान्ति और सुभिच्न उत्पन्न होते हैं। विशाखा नन्नत्रका शनि रंगोंके व्यापारियोंके छिए उत्तम है। छोहा, अभ्रक तथा अन्य प्रकारके खनिज पदार्थोंके व्यापारियोंके लिए अच्छा होता है। अनुराधा नत्तत्रका शनि काश्मीरके लिए अरिष्टकारक होता है। भारतके लिए मध्यम है, इस नन्नत्रके शनिमें खेती अच्छी होती है और वर्षा भी अच्छी ही होती है। इस नन्नत्रके शनिमें वर्तन बनानेका कार्य करनेवाले, कपडेका कार्य करनेवाले यन्त्रोंमें विन्न उत्पन्न होता है। जूट और चीनीके व्यापारियोंके लिए यह बहुत अच्छा होता है। ज्येष्ठा नज्ञत्रका शनि श्रेष्ठिवर्ग और पुरोहितवर्गके लिए उत्तम नहीं होता है। अवशेष सभी श्रेणीके व्यक्तियोंके लिए उत्तम होता है। मूल नक्षत्रका शनि काशी, अयोध्या और आगरामें अशान्ति उत्पन्न करता है। यहाँ संघर्ष होते हैं तथा उक्त नगरोंमें अग्निका भी भय रहता है। अवशेष सभी प्रदेशोंके लिए उत्तम होता है। पूर्वाषाढामें शनिके रहनेसे विहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्यभारतके लिए भयकारक, अल्प वर्पा सचक और व्यापारमें हानि पहुँचानेवाला होता है। उत्तराषाढ़ा नचत्रमें शनि विचरण करता हो तो यवन, शबर, भिल्ल आदि पहाड़ी जातियोंको हानि करता है। इन जातियोंमें अनेक प्रकारके रोग फैल जाते हैं तथा आगरामें भी संघर्ष होता है। अवण नचत्रमें विचरण करनेसे शनि राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री एवं प्रधान मन्त्रीके लिए हानिकारक होता है। देशके अन्य वर्गीके व्यक्तियोंके लिए कल्याण करनेवाला होता है। धनिष्ठा नत्त्रत्रमें विचरण करनेवाला शनि धनिकों, श्रीमन्तों और ऊँचे दर्जेके व्यापारियोंके लिए हानि पहुँचाता है। इन लोगोंको

व्यापारमें घाटा होता है। शतिभपा और पूर्वाभाद्रपदमें शिनके रहनेसे पण्यजीवी व्यक्तियोंको विन्न होता है। उक्त नज्ञके शिनमें बड़े-बड़े व्यापारियोंको अच्छा छाभ होता है। उत्तरा-भाद्रपदमें शिनके रहनेसे फसछका नाश, दुर्भिन्न, जनताको कष्ट, शस्त्रभय, अग्निभय एवं देशके सभी प्रदेशोंमें अशान्ति होती है। रेवती नज्ञत्रमें शिनके विचरण करनेसे फसछका अभाव, अल्पवर्षा, रोगोंकी भरमार, जनतामें विद्वेष-ईर्ष्या एवं नागरिकोंमें असहयोगकी भावना उत्पन्न होती है। राजाओंमें विरोध उत्पन्न होता है। गुरुके विशाखा नज्ञत्रमें रहनेपर शिन यदि कृत्तिका नज्ञत्रमें स्थित हो तो प्रजाको अत्यन्त पीड़ा, दुर्भिन्न और नागरिकोंमें अनेक वर्णका शिन देशको कष्ट देता है, देशके विकासमें विन्न करता है। श्वेतवर्णका शिन न्नाह्मणोंको भय, पीत-वर्णका वैश्योंको, रक्तवर्णका ज्ञियोंको और कृष्णवर्णका शिन श्रूहोंको भारतके सभी प्रदेशोंमें शान्ति, धन-धान्यको वृद्धि एवं देशका सर्वाङ्गीण विकास होता है।

# सप्तदशोऽध्यायः

# वर्णं गतिं च संस्थानं मार्गमस्तमनोदयौ । वक्रं फलं प्रवक्ष्यामि गौतमस्य निबोधत ॥१॥

बृहस्पतिके वर्ण, गति, आकार, मार्गी, अस्त, उदय, वक्र आदिका फलादेश भगवान गौतम स्वामी द्वारा प्रतिपादित आधार पर निरूपित किया जाता है।।१॥

मेचकः कपिलः श्यामः पीतः मण्डल-नीलवान् । रक्तश्च धृम्रवर्णश्च न प्रशस्तोऽङ्गिरास्तदा ॥२॥

बृहस्पतिका मेचक, कपिल-पिङ्गल, श्याम, पीत, नील, रेक्त और धूम्र वर्णका मण्डल शुभ नहीं है ॥२॥

> मेचकश्चेन्मृतं सर्वे वसु पाण्डविनाशयेत् । पीतो व्याधिं भयं शिष्टे श्रृष्ठाभः समुजते जलम् ॥३॥

यदि ब्रहस्पतिका मण्डल मेचक वर्णका हो तो मृत्यु, पाण्डु वर्णका हो तो धन-नाश, पीत वर्णका हो तो व्याधि और धूम्र वर्णका होनेपर जलकी वर्षा होती है ॥३॥

> उपसर्पतिमित्रादि पुरतः स्त्री प्रपद्यते । त्रि-चत्वारि च नचत्रै स्त्रिभिरस्तमनं त्रजेत् ॥४॥

जब बृहस्पित तीन-चार नज्ञत्रोंके बीच गमन करता है या तीन नज्जोंमें अस्तको प्राप्त होता है तो स्त्री-पुत्र और मित्रादिकी प्राप्ति होती है ॥४॥

> कृत्तिकादि भगान्तश्च मार्गः स्यादुत्तरः स्पृतः । अर्थमादिरपाष्यन्तो मध्यमो मार्ग उच्यते ॥४॥

क्रित्तकासे पूर्वाफाल्गुनी तक—क्रित्तका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आर्रुषा, नघा और पूर्वाफाल्गुनी इन नौ नक्षत्रोंमें बृहस्पतिका उत्तर मार्ग तथा उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा इन नौ नच्चत्रोंमें उसका मध्यम मार्ग होता है ॥४॥

विश्वादिसमयान्तश्च दिचणो मार्ग उच्यते । एते बृहस्पतेर्मार्गा नव नचत्रजास्त्रयः ॥६॥

उत्तराषाढ़ासे भरणी तक—उत्तराषाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा-भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी इन नौ नन्नत्रोंमें बृहस्पतिका दन्निण मार्ग होता है। इस प्रकार बृहस्पतिके नौ-नौ नन्नत्रोंके तीन मार्ग वतलाये गये हैं।।६॥

१. गौतमस्य प्रवच्यामि यथावद्नुपूर्वशः मु० । २. पाण्डु स मु० । ३. धूम्राभरच सुजेजलम् मु० ।

### मूलग्रुत्तरतो याति स्वातिं दिच्चणतो व्रजेत् । नचत्राणि तु शेषाणि समन्ताद्दिणोत्तरे ॥७॥

उत्तरसे मूलको और द्विणसे स्वाति नज्ञको प्राप्त करता है तथा द्विणोत्तरसे शेप नज्ञोंको प्राप्त करता है ॥७॥

> मूपके तु यदा हस्वो मूलं दिचणतो त्रजेत्। दिचणतस्तदा विन्दादनयोर्दिचणे पथि॥=॥

जब केतु छघु होकर दक्षिणसे मूल नक्षत्रकी ओर जाता है तो बृहस्पति और केतु दोनों ही दक्षिण मार्ग वाले कहे जाते हैं ॥८॥

अनाष्ट्रष्टिता देशा व्यस्ताज्वरनाशिताः। चक्रारूढा प्रजास्तत्र बध्यन्ते जात्तस्कराः॥६॥

इन दोनोंके दिल्लण मार्गमें रहनेसे अनावृष्टि—वर्षाका अभाव होता है, जिससे देश पीड़ित होते हैं, तेज ज्वरसे अनेक व्यक्तियोंकी मृत्यु होती है और प्रजा शासनमें आरूढ़ रहती है और वर्णसंकरोंका वध होता है।।।।

यदा चोत्तरतः स्वातिं दीप्तो व्याति बृहस्पतिः। उत्तरेण तदा विन्द्याद् दारुणं भयमादिशेत् ॥१०॥

जब बृहस्पित दोप्त होकर उत्तरकी ओरसे स्वाति नज्ञको प्राप्त करता है तो उस समय उत्तर देशमें दारुण भय होता है ॥१०॥

छप्यन्ते च क्रियाः सर्वा नचत्रे गुरुपीडिते । दस्यवः प्रवला ज्ञेया भ्बीजानि न प्ररोहति ॥११॥

गुरुके द्वारा नत्त्रत्रके पीड़ित होने पर सभी क्रियाओंका छोप होता है, चोरांकी शक्ति बढती है और बीज उत्पन्न नहीं होता है ॥११॥

> दित्तणेन तु वक्रेण पश्चमे पश्च मुच्यते। उत्तरे पश्चके पश्च मार्गे चरित गौतमः॥१२॥

बृहस्पतिके दित्तणके पाँच मार्गोंमें पख्चम मार्ग वक्र गित द्वारा पूर्ण किया जाता है और उत्तरके पाँच मार्गोंमें पख्चम मार्ग मार्गी गित द्वारा पूर्ण किया जाता है ॥१२॥

ह्रस्वे भवति दुर्भित्तं निष्प्रमे व्याधिजं भयम् । विवर्णे पापसंस्थाने मन्दपुष्प-फलं भवेत् ॥१३॥

गुरु ह्रस्व मार्गमें गमन करने पर दुर्भिज्ञ, निष्प्रभमें गमन करने पर व्याधि विवर्ण और पापसंस्थान मार्गमें गमन करने पर अल्प फल और पुष्प उत्पन्न होते हैं ॥१३॥

> प्रतिलोमानुलोमो वा पश्च संवत्सरो यदा । नचत्राण्युपसर्पेण तदा सृजति दुस्समम् ॥१४॥

बृहस्पति अपने पाँच संवत्सरोंमें नचत्रोंका प्रतिलोम और अनुलोम रूपसे गमन करता है तो दुष्कालकी उत्पत्ति होती है अर्थात् प्रजाको कष्ट होता है ॥१४॥

१. रूक्तक्वरविनाशिताः मु० । २. -संकराः मु० । ३. यायाद् मु० । ४. न च बीजं प्ररोहति मु० ।

# सस्य नाशो अनावृष्टि र्मृत्युस्तीव्राश्च व्याधयः। शस्त्रकोपोऽग्निमुच्छी च षड्विधं मुर्च्छने भयम्॥१५॥

बृहस्पतिकी उक्त प्रकारकी स्थितिमें घान्य नाश, अनावृष्टि, तीव्र क्रोध, रोग, शास्त्रकोप, अग्निकोप एवं मूर्च्छी आदि भय उत्पन्न होते हैं ॥१४॥

सप्तार्धं यदि वाऽष्टार्धं षडर्धं निष्प्रभोदितः । पञ्चार्धं चाथवाऽर्धं च यदा संवत्सरं चरेत् ॥१६॥ सङ्ग्रामा रौरवास्तत्र निर्जलाश्च बलाहकाः । श्वेतास्थी पृथिवी सर्वा आन्तान्जुस्नेहवारिभिः ॥१०॥

जब बृहस्पित संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर इन पाँच संवत्सरोंमें से संवत्सर नामके वर्षमें विचरण कर रहा हो, तथा साढ़ेतीन नच्चत्र, चार नच्चत्र, तीन नच्चत्र, ढाई नक्षत्र और आधे नच्चत्र पर निष्प्रभ उदित हो तो संप्राम, निरादर, मेघोंका निर्जल होना, पृथ्वीका श्वेत हिंडुयोंसे युक्त होना, च्चधा, रोग और कुवायु—तूफानके द्वारा त्रस्त होना आदि फल प्राप्त होते हैं ॥१६–१७॥

पुष्यो विदि द्विनचत्रे सप्रभश्चरते समः । पड् भयानि तदा हत्वा विपरीतं सुखं सुजेत् ॥१८॥ नृपाश्च विषमच्छायाश्चतुर्षु वर्तते हितम् । सुखं प्रजाः प्रमोदन्ते स्वर्गवत् साधुवत्सलाः ॥१८॥

जव बृहस्पित पुष्यादि दो नत्तत्रोंमें गमन करता है, तब छः प्रकारके भयोंका विनाश कर सुख उत्पन्न करता है। राजा भी आपसमें प्रेम-भावसे निवास करते हैं, प्रजा सुख और आनन्द प्राप्त करती है तथा पृथ्वी स्वर्गके समान साधुवत्सल हो जाती है ॥१८–१६॥

> विशाखा कृत्तिका चैव मघा रेवतिरेव च । अश्विनी श्रवणश्चैव तथा भाद्रपदा भवेत् ॥२०॥ बहूदकानि जानीयात् तिष्ययोगसमप्रभे । फाल्गुन्यैव च चित्रा च वैश्वदेवश्च मध्यमः ॥२१॥

विशाखा, कृत्तिका, मघा, रेवती, अश्विनी, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद इन नच्चत्रोंमें गमन करता है तो गुरू-पुष्य योगके समान ही अत्यधिक जलकी वर्षा समभनी चाहिए। पूर्वाफाल्गुनी, चित्रा और उत्तराषाढ़ा इन नच्चत्रोंमें बृहस्पतिके गमन करने पर मध्यम फल जानना चाहिए॥२०-२१॥

ज्येष्ठा मूलं च सौम्यं च जघन्या सोमसम्पदा । कृत्तिका रोहिणी मूर्तिराश्लेषा हृद्यं गुरुः ॥२२॥ आप्यं ब्राह्मं च वैश्वं च नाभिः पुष्य-मघा स्मृताः । एतेषु च विरुद्धेषु ध्रुवस्य फलमादिशेत् ॥२३॥

१. मन्यु०। २. निरुदाराश्च मेघाश्च स्नेहदुर्बलाः मु०। ३. श्रान्ता क्षुघारोगैः कुवायुभिः, मु०। ४. यदा मु०।

ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा नज्ञत्रोंमें बृहस्पित गमन करे तो जघन्य सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है। कृत्तिका तथा रोहिणी, मूर्त्ति और आश्लेपा, बृहस्पितका हृदय है। पूर्वाषाढ़ा, अभिजित्, उत्तराषाढ़ा, पुष्य और मघा उसकी नाभि मानी गयी है। इन नज्ञतोंमें तथा इनसे विपरीत नज्ञतोंमें फलका निरूपण करना चाहिए।।२२-२३॥

# द्विनचत्रस्य चारस्य यत् पूर्वं परिकीर्तितम् । एवमेवं तु जानीयात् षड् भयानि समादिशेत् ॥२४॥

दो-दो नत्तत्रोंका गमन जो पहले कहा गया है, उन्हींके अनुसार छः प्रकारके भयोंका परिज्ञान करना चाहिए ॥२४॥

इमानि यानि बीजानि विशेषेण विचन्नणः। व्याधयो मूर्तिघातेन हृद्रोगो हृद्ये महत्॥२५॥

जो बीजभूत नत्तत्र हैं, उनके द्वारा मनीषियोंको फलादेश ज्ञात करना चाहिए। यदि बृहस्पितके मूर्त्ति नत्त्रत्रों—कृत्तिका और रोहिणीका घात हो तो व्याधियाँ—नाना प्रकारकी बीमारियाँ और हृदय नत्त्रत्रका घात हो तो हृदय रोग उत्पन्न होते हैं ॥२४॥

पुष्ये हते हतं पुष्पं फलानि कुसुमानि च । आग्नेया मूषकाः सर्पा दाघश्र शलभाः शुकाः ॥२६॥

ईतयश्व महाधान्ये जाते च बहुधा स्पृताः। स्वचक्रमीतयश्चैव परचक्रं निरम्बु च ॥२७॥

पुष्य नत्तर्त्रका घात होने पर पुष्प फल और पल्लवोंका विनाश, अग्नि, मूपक—चूहे, सर्प, जलन, शलभ (टिड्डी), शुक्रका उपद्रव, ईति—महामारी, धान्यघात, स्वशासनमें मित्रता और परशासनमें जलाभाव आदि फल घटित होते हैं ॥२६-२०॥

अत्यम्बु च विशाखायां सोमे सम्वत्सरे विदुः। शेषं संवत्सरे ज्ञेयं शारदं तत्र नेतरम्।।२८।।

अगहन या सौम्यनामके संवत्सरमें जब विशाखा नक्षत्र पर बृहम्पित गमन करता है, तो अत्यधिक जलकी वर्षा होती है। शेष संवत्सरोंमें केवल पौष संवत्सरमें ही अल्प जलकी वर्षा समभनी चाहिए, अन्य वर्षोंमें नहीं ॥२८॥

माघमल्पोदकं विन्द्यात् फाल्गुने दुर्भगाः स्त्रियः । चैत्रं चित्रं विजानीयात् सस्यं तोयं सरीसृपाः ॥२६॥

बृहस्पित जिस मासके जिस नत्तत्रमें उद्य हो, उस नत्तत्रके अनुसार ही महीनेके नामके समान वर्षका भी नाम होता है। माघ नामके वर्षमें अल्प वर्षा होती है, फाल्गुन नामके वर्षमें खियोंका कुभाग्य बढ़ता है, चैत्र नामके वर्षमें धान्य, जलकी वर्षा विचित्ररूपमें होती है तथा सरीस्मृपोंकी वृद्धि होती है।।२६॥

१. हते मु० ।

# ैविशाखा नृपभेदश्च पूर्वतोयं विनिर्दिशेत् । ज्येष्ठा-मूले जलं पश्चाद् मित्र-भेदश्च जायते ॥३०॥

वैशाख नामक वर्षमें राजाओंमें मतभेद होता है और जलकी वर्षा अच्छी होती है। ज्येष्ठ नामक वर्षमें—जो कि ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रके मासिक होने पर आता है, अच्छी वर्षा, मित्रोंमें मतभेद और धर्मका प्रचार होता है।।३०॥

आषाढे तोयसङ्कीर्णं सरीसृपसमाक्कलम् । श्रावणे दंष्ट्रिणश्रौरा न्यालाश्र प्रबलाः स्मृताः ॥३१॥

आषाढ नामक वर्षमें जलको कमो होती है, पर कहीं-कहीं अच्छी वर्षा होती है और सरीसृपोंकी वृद्धि होती **है**। श्रावण नामक वर्षमें दाँतवाले जन्तु, चौर, सर्प आदि प्रबल होते हैं ॥३१॥

संवत्सरे भाद्रपदे शस्त्रकोपाग्निमुर्च्छनम् । सरीसृपाश्राश्वयुजे बहुधा वा भयं विदुः ॥३२॥

भाद्रपद नामक वर्षमें शस्त्रकोप, अग्निभय, मूर्च्छा, आदि फल होते हैं और आश्विन नामक संवत्सरमें सरीस्रुपोंका अनेक प्रकारका भय होता है ॥३२॥

[ कार्त्तिक संवत्सरमें शकट द्वारा आजीविका करनेवाले, अख्र-शख्रोंका निर्माण एवं क्रय-विक्रय करनेवालोंको कष्ट होता है। ]

एते संवत्सराश्रोक्ताः पुष्यस्य परतोऽपि वा । रोहिण्यार्द्रास्तथाश्लेषा हस्तः स्वातिः पुनर्वसुः ॥३३॥

बृहस्पतिके इन वर्षोंका फल कहा गया है; रोहिणोंके अभिघातसे प्रजा सभी प्रकारसे दुःखित होती है।।३३॥

अभिजिचानुराधा च मूलो वासववारुणाः । रेवती भरणी चैव विज्ञेयानि बृहस्पतेः ॥३४॥

अभिजित्, अनुराधा, मूळ, धनिष्ठा, शतिभषा, रेवती और भरणी ये नक्षत्र बृहस्पतिके हैं अर्थात् इन नज्ञत्रोंमें बृहस्पतिके रहनेसे शुभ फळ होता है ॥३४॥

कृत्तिकायां गतो नित्यमारोहण-प्रमर्दने । रोहिण्यास्त्वभिघातेन प्रजाः सर्वाः सुदुःखिताः ॥३४॥

कृत्तिका नक्षत्रमें स्थित बृहस्पति जब आरोहण और प्रमर्दन करता है और रोहिणीमें स्थित होकर अभिघात करता है तो प्रजाको अनेक प्रकारका कष्ट होता है ॥३४॥

> शस्त्रघातस्तथाऽऽर्द्रायामारलेषायां विषाद् भयम्। मन्दहस्तपुनर्वसोस्तोयं चौराश्च दारुणाः ॥३६॥

आर्द्रोके घातित होने पर बृहस्पति शस्त्रघात, आश्लेषामें स्थित होने पर विषाद्भय तथा हस्त और पुनर्वसुमें घातित होने पर मन्द वर्षा और भीषण चोरभय उत्पन्न करता है ॥३६॥

१. वैशाखे मु॰ । २. रोहिण्यास्त्वभिवातेन प्रजाः सर्वाः सुदुःखिताः मु॰ ।

#### वायच्ये वायवो दृष्टा रोगदं वाजिनां भयम् । अनुराधानुघाते च<sup>ै</sup>स्त्रीसिद्धिश्च प्रहीयते ॥३७॥

स्वाति नत्तत्रमें स्थित बृहस्पतिके घातित होने पर वायक दिशामें रोग उत्पन्न करता है, घोड़ोंको अनेक प्रकारका भय होता है, अनुराधा नत्तत्रके घातित होने पर मित्रतामें कमी आती है।।३७।

> तथा मूलाभिघातेन दुष्यन्ते मण्डलानि च । वायव्यस्याभिघातेन पीड्यन्ते धनिनो नराः ॥३८॥

मूल नक्षत्रके घातित होने पर मण्डल—प्रदेशोंको कष्ट होता है, दोष लगता है और विशाखा नच्चत्रके अभिघातित होने पर धनिक व्यक्तियोंको पीड़ा होती है ॥३८॥

वारुणे जलजं तोयं फलं पुष्पं च शुष्यति । अकारान्नाविकांस्तोयं पीडयेद्रेवती हता ॥३६॥

शतिभाके अभिघातित होने पर कमल, जल, फल, पुष्प इत्यादि सूख जाते हैं। उत्तरा भाद्रपदके अभिघातित होने पर नाविक और जल-जन्तुओंको पीड़ा तथा जलका अभाव और रेवती नच्चत्रके अभिघातित होने पर पीड़ा होती है।।३६।।

वामं करोति नच्चां यस्य दीप्तो वृहस्पतिः। लब्ध्वाऽपि सोऽर्थं विपुलं न भुज्जीत कदाचन ॥४०॥ हिनस्ति बीजं तोयश्व मृत्युदा भरणी यथा। अपि हस्तगतं द्रव्यं सर्वथैव विनश्यति ॥४१॥

दीप्त बृहस्पित जिस व्यक्तिके बाँयीं ओर नत्तत्रको अभिघातित करता है; वह व्यक्ति विपुल सम्पत्तिको प्राप्त करके भी उसका भोग नहीं कर सकता है, तथा बीज और जलका विनाश करता है और यमके समान मृत्युप्रद होता है। हाथ पर रखा हुआ धन भी विनाशको प्राप्त होता है।।४०-४१॥

प्रदिचणं तु नचत्रं यस्य कुर्यात् बृहस्पतिः । यायिनां विजयं विन्द्यात् नागराणां पराजयम् ॥४२॥

बृहस्पति जिस व्यक्तिके दाहिनी ओर नत्तत्रको अभिघातित करता है, वह व्यक्ति यदि यायी हो तो विजय और नागरिक हो तो पराजय होता है ॥४२॥

> प्रदिचणं तु कुर्वीत सोमं यदि बृहस्पतिः । नागराणां जयं विन्द्याद् यायिनां च पराजयम् ॥४३॥

यदि बृहस्पति चन्द्रमाकी प्रदिश्तणा करे तो नागिरकोंका विजय और यायियोंका पराजय होता है ॥४२॥

> उपघातेन चक्रेण मध्यगन्ता बृहस्पतिः। निहन्याद् यदि नचत्रं यस्य तस्य पराजयम् ॥४४॥

१. मैत्री । २. ( ४१) नम्बरका रलोक मुद्रित प्रतिमें नहीं है ।

उपघात चक्रके मध्यमें स्थित होकर बृहस्पति जिस व्यक्तिके नचत्रका घात करता है, उसीका पराजय होता है ॥४४॥

# बृहस्पतेर्यदा चन्द्रो रूपं सञ्छादयेत् भृशम् । स्थावराणां वधं क्वर्यात् पुररोधं च दारुणम् ॥४५॥

जब बृहस्पतिके रूपका चन्द्रमा आच्छादन करे तो स्थावरोंका वध होता है और नगरका भयंकर अवरोध होता है अर्थात् नगर घेरेके अन्दर तहता है, जिससे अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं।।४४॥

# स्निग्धप्रसन्नो विमलोऽभिरूपो महाप्रमाणो द्युतिमान् सपीतः । गुरुर्यदा चोत्तरमार्गचारी तदा प्रशस्तः प्रतिबद्धहन्ता ॥४६॥

यदि बृहस्पित स्निग्ध, प्रसन्न, निर्मेल, सुन्दर, कान्तिमान, पीतवर्ण, पूर्व आकृतिवाला और युवावस्थावाला उत्तर मार्गमें विचरण करता है तो शुभ होता है और प्रतिपिक्षयोंका विनाश करता है।।४६।।

इति श्रीसकलमुनिजनानन्दमहामुनिभद्रबाहुविरिचते परमनैमित्तिकशास्त्रे बृहस्पतिचारः सप्तदशमः परिसमाप्तः ॥१७॥

विवेचन—मासके अनुसार गुरुके राशि परिवर्तनका फल—यदि कार्त्तिक मासमें गुरु राशि परिवर्तन करे तो गायोंको कष्ट, शस्त्र-अस्त्रोंका अधिक निर्माण, अग्निभय, साधारण वर्षा, समर्थता, मालिकोंको कष्ट, द्रविड् देशवासियोंको शान्ति, सौराष्ट्रके निवासियोंको साधारण कष्ट, उत्तरप्रदेश वासियोंको सुख एवं धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती हैं। अगहनमें गुरुके राशिपरिवर्तन होनेसे अल्प वर्षा, कृषिकी हानि, परस्परमें युद्ध, आन्तरिक संघर्ष, देशके विकासमें अनेक रुकावटें एवं नाना प्रकारके संकट आते हैं। बिहार, बंगाल, आसाम आदि पूर्वीय प्रदेशोंमें वर्षा अच्छी होती है तथा इन प्रदेशोंमें कृषि भी अच्छी होती है। उत्तरप्रदेश, पंजाब और सिन्धमें वर्षाकी कमी रहती है, फसल भी अच्छी नहीं होती है। इन प्रदेशोंमें अनेक प्रकारके संघर्ष होते हैं, जनतामें अनेक प्रकारको पार्टियाँ तैय्यार होती हैं तथा इन प्रदेशोंमें महामारी भी फैलती है। चेचकका प्रकोप उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत और राजस्थानमें होता है। पौष मासमें ब्रहस्पतिके राशि परिवर्तनसे सुभिक्ष, आवश्यकतानुसार अच्छी वर्षा, धर्मकी वृद्धि, क्षेम, आरोग्य और सुखका विकास होता है। भारतवर्षके सभी राज्योंके छिए यह बृहस्पति उत्तम माना जाता है। पहाड़ी प्रदेशोंकी उन्नति और अधिक रूपमें होती है। माध मासमें गुरुके राशि-परिवर्तनसे सभी प्राणियोंको सुख-शान्ति, सुभित्त, आरोग्य और समयानुकूल यथेष्ट वर्षा एवं सभी प्रकारसे कृषिका विकास होता है। उसर भूमिमें भी अनाज उत्पन्न होता है। पशुओंका विकास और उन्नति होती है। फाल्गुनमासमें गुरुके राशि-परिवर्तन होनेसे स्त्रियोंको भय, विधवाओंकी संख्याकी वृद्धि, वर्षाका अभाव अथवा अल्प वर्षा, ईति-भीति, फसलकी कमी एवं हैजेका प्रकोप व्यापकरूपसे होता है। बंगाल, राजस्थान और गुजरातमें अकालकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चैत्रमें गुरुका राशि-परिवर्तन होनेसे नारियोंको सन्तानकी प्राप्ति, सुभिन्न, उत्तम वर्षा, नाना व्याधियोंकी आशंका एवं संसारमें राजनैतिक परिवर्तन होते हैं। जापान, जर्मन,

१. प्रतिपत्त मु०।

अमेरिका, इंगलैण्ड, रूस, चीन, श्याम, वर्मा, आस्ट्रेलिया, मलाया आदिमें मनमुटाव होता है, राष्ट्रोंमें भेदनीति कार्य करती है। गुटबन्दीका कार्य आरम्भ हो जानेसे परिवर्तनके चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वैशाखमासमें गुरुका राशि-परिवर्तन होनेसे धर्मकी वृद्धि, सुभिन्न, अच्छी वर्षा, व्यापारिक उन्नति, देशका आर्थिक विकास, दृष्ट-गुण्डे-चोर आदिका दमन, सज्जनोंको पुरस्कार एवं खाद्यान्नका भाव सस्ता होता है। घी, गुड़, चीनी आदिका भाव भी सस्ता ही रहता है। उक्त प्रकारके गुरुमें फलोंकी फसलमें कमी आती है। समयानुकूल यथेष्ट वर्षा होती है। जूट, तम्बाकू और लोहेकी उपज अधिक होती है। विदेशोंसे भारतका मैत्री सम्बन्ध बढ़ता है तथा सभी राष्ट्र मैत्री सम्बन्धमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ज्येष्टमासमें गुरुके राशि-परिवर्तन होनेसे धर्मात्माओंको कष्ट, धर्मस्थानों पर विपत्ति, सिक्तियाका अभाव, वर्षाकी कमी, धान्यकी उत्पत्तिमें कमी एवं प्रजामें अनेक प्रकार व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यमें सूखा पड़ता है, जिससे इन राज्योंकी प्रजाको अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। उक्त मासमें गुरुका राशि-परिवर्तन कलाकारोंके लिए मध्यम और योद्धाओं के लिए श्रेष्ठ होता है। आषादमासमें बृहस्पतिका राशि-परिवर्तन हो तो राज्यवालों को क्लेश, मुख्य मन्त्रियोंको शारीरिक कष्ट, ईति-भीति, वर्षाका अवरोध, फसलकी क्षति, नये प्रकारकी क्रान्ति एवं पूर्वोत्तर प्रदेशोंमें उत्तम वर्षा होती है। द्विणके प्रदेशोंमें भी उत्तम वर्षा होती है। मळवारमें फसळमें कुछ कमी रह जाती है। गेहूँ, धान, जौ और मकाकी उत्पत्ति सामान्यतया अच्छी होती है। श्रावणमासमें गुरुका राशि-परिवर्तन होनेसे अच्छी वर्षा, समिज्ञ, देशका आर्थिक विकास, फल-फूलोंकी वृद्धि, नागरिकोंमें उत्तेजना, क्षेम और आरोग्य फैलता है। भाद्रपद और आश्विनमासमें गुरुके राशि परिवर्तन होनेसे क्षेम, श्री, आयु, आरोग्य एवं धन-धान्यकी वृद्धि होती है। अच्छी वर्षा समयानुकूल होती है। जनताको आर्थिक लाभ होता है तथा सभी मिळकर देशके विकासमें योगदान देते हैं।

द्वादश राशि स्थित गुरुफल—मेष राशिमें वृहस्पित होनेसे चैत्रसंवत्सर कहलाता है। इसमें खूब वर्षा होती है, सुभिच्च होता है। वस्त्र, गुड़, ताँबा, कपास, मूँगा आदि पदार्थ सस्ते होते हैं। घोड़ों को पीड़ा, महाभारी, ब्राह्मणोंको कष्ट, तीन महीनों तक जनसाधारणको भी कष्ट होता है। भाद्रपद मासमें गेहूँ, चावल, उड़द, घी सस्ते होते हैं, दिच्चण और उत्तरमें खण्डवृष्टि होती है। दिच्चणोत्तर प्रदेशोंमें दुर्भिच्च, दो महीनेके पश्चात् वर्षा होती है। कार्त्तिक और मागशीर्ष मासमें कपास, अन्त, गुड़ महँगा होता है, घीका भाव सस्ता होता है, जूट, पाटका भाव महँगा होता है। पौष मासमें रसोंका भाव महँगा, अन्नका भाव सस्ता, गुड़-घीका भाव कुछ महँगा होता है। एक वर्षमें यदि बृहस्पित तीन राशियोंका स्पर्श करे तो अत्यन्त अनिष्ट होता है।

वृषराशिमें गुरुके होनेसे वैशाखमें वर्ष माना जाता है। इस वर्षमें वर्षा अच्छी होती है, फसल भी उत्तम होती है। गेहूँ, चावल, मूँग, उड़र, तिलके व्यापारमें अधिक लाभ होता है। श्रावण और ज्येष्ठ इन रो महीनोंमें सभी वस्तुएँ लाभप्रद होती हैं। इन रोनों महीनोंमें वस्तुएँ खरीद कर रखनेसे अधिक लाभ होता है। कार्त्तिक, माघ और वैशाखमें घीका भाव तेज होता है। आषाढ़, श्रावण और अधिक होती है। कार्त्तिक, माघ और वैशाखमें वर्षाका अभाव रहता है। रोग उत्पत्ति इस वर्षमें अधिक होती है। पूर्व प्रदेशोंमें मलेरिया, चेचक, निमोनिया, हैजा आदि रोग सामूहिक रूपसे फैलते हैं। पश्चिमके प्रदेशोंमें सूखा होनेसे वृखारका अधिक प्रसार होता है। आषाढ़ मासमें वीजवाले अनाज महंगे और अवशेष सभी अनाज सस्ते होते हैं। गुड़का भाव फाल्गुनसे महंगा होता है और अगले वर्ष तक चला जाता है। घी का भाव घटता-बढ़ता रहता है। चौपायोंको कष्ट अधिक होता है। श्रावण और भाद्रपद रोनों महीनोंमें पशुओं में महामारी पड़ती है, जिससे मवेशियोंका नाश होता है।

मिथनराशि पर ब्रहरपतिके आनेसे ज्येष्ठ नामक संवत्सर होता है। इसमें बाळकों और घोड़ोंको रोग होता है, वाय-वर्षा होती है। पाप, अत्याचार और अनीतिकी वृद्धि होती है। चोरभय, शस्त्रभय एवं आतंक व्याप्त रहता है। सोना, चाँदीका बाजार एक वर्ष तक अस्थिर रहता है, व्यापारियोंको इन दोनोंके व्यापारमें लाभ होता है। अनाजका भाव वर्षके आरंभमें महँगा, पश्चात् सस्ता होता है। जूट, सोंठ, मिर्चा, पीपल, सरसोंका भाव कुछ तेज होता है। कर्क राशि पर गुरुके रहनेसे आषाढांख्य संवत्सर होता है। इस वर्षमें कार्त्तिक और फाल्ग्रानमें सभी प्रकारके अनाज तेज होते हैं, अल्पवर्षा, दुर्भिच्च, अशान्ति और रोग फैछते हैं। सोना, चाँदी, रेशम, ताँबा, मूँगा, मोती, माणिक्य, अन्न आदिका भाव कुछ तेज होता है; पर अनाज, गुड़ और घी का भाव अधिक तेज होता है, शीतकालकी संचितकी गयी वस्तुओंको वर्षाकालमें बेचनेसे अधिक लाभ होता है। सिंह राशिका बृहस्पति श्रावणारकवत्सर होता है। इसमें वर्षा अच्छी होती है, फसल भी उत्तम होती है, घी, दूध और रसोंकी उत्पत्ति अत्यधिक होती है। फल-पुष्पोंकी उपज अच्छी होनेसे विश्वमें शान्ति और सुख दिखलाई पड़ता है। धान्यकी उत्पत्ति अच्छी होती है। नये नेताओंकी उत्पत्ति होनेसे देशका नेतृत्व नये व्यक्तियोंके हाथमें जाता है. जिससे देशकी प्रगति ही होती है। व्यापारियोंके लिए यह वर्ष उत्तम होता है। सभी वस्तुआंके व्यापारमें लाभ होता है। सिंहके गुरुमें चौपायें महंगे होते हैं। सोना, चाँदी, घी, तेल, गेहँ, चावल भी महंगा ही रहता है। चातुर्मासमें वर्षा अच्छी होती है। कार्त्तिक और पौषमें अनाज महँगा होता है, अवशेष महीनोंमें अनाजका भाव सस्ता रहता है। सोना-चाँदी आदि धातुएँ कार्त्तिकसे माघ तक महँगी रहती हैं, अवशेष महीनोंमें कुछ भाव नीचे गिर जाते हैं। यों सोनेके व्यापारियोंके छिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। गुड़, चीनीके व्यापारमें घाटा होता है। वैशाख माससे श्रावणमास तक गुड़का भाव कुछ तेज रहता है, अवशेष महीनोंमें समर्घता रहती है। स्त्रियों के लिए यह बृहरपति अच्छा नहीं है, स्त्रीधर्म सम्बन्धी अनेक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं तथा कन्याओंको चेचक अधिक निकलती हैं। सर्वसाधारणमें आनन्द, उत्साह और हर्षकी लहर दिखलाई पड़ती है।

कन्या राशिके गुरुमें भाद्रसंवत्सर होता है। इसमें कार्त्तिकसे वैशाख तक सुभिन्न होता है। इस संवत्सरमें संग्रह किया गया अनाज वैशाखमें दूना लाभ देता है। वर्षा साधारण होती है और फसल भी साधारण ही रहती है। तुला राशिके बृहस्पतिमें आश्विनवर्ष होता है। इसमें घी, तेल सस्ते होते हैं। मार्गशीर्ष और पौषमें धान्यका संग्रह करना उचित है। मार्ग-शीर्षसे लेकर चैत्र तक पाँचो महीनोंमें लाभ होता है। विम्रह—लड़ाई और संघर्ष देशमें होनेका योग अवगत करना चाहिए। रस संग्रह करनेवालोंको अधिक लाभ होता है। वृश्चिकराशिका बृहस्पति होनेपर कार्त्तिक संवत्सर होता है। इसमें खण्डवृष्टि, धान्यकी फसल अल्प होती है। घरोंमें परस्पर वैमनस्य आठ महीनों तक होता है। भाद्रपद, आश्विन और कार्त्तिक इन महीनोंमें महँगाई जाती है। सोना, चाँदी, काँसा, ताँबा, तिल, घी, श्रीफल, कपास, नमक, श्वेतवस्त्र मँहरो बिकते हैं। देशके विभिन्न प्रदेशोंमें संघर्ष होते हैं, खियोंको नाना प्रकारके कष्ट होते हैं। धनराशिके ब्रहस्पतिमें मार्गशीर्ष संवत्सर होता है। इसमें वर्षा अधिक होती है। सोना, चाँदी, अनाज, कपास, छोहा, काँसा आदि सभी पदार्थ सस्ते होते हैं। मार्गशीर्षसे ज्येष्ठ तक घी कुछ महंगा रहता है। चौपायोंको अधिक लाभ होता है, इनका मृल्य अधिक बढ़ जाता है। मकरके गुरुमें पौषसंवत्सर होता है, इसमें वर्षाभाव और दुर्भिन्न होता है। उत्तर और पश्चिममें खण्ड-बृष्टि होती है तथा पूर्व और द्विणमें दुर्भिन्। धान्यका भाव महंगा रहता है। कुम्भके गरुमें माघ संवत्सर होता है। इसमें सुभिन्न, पर्याप्त वर्षा, धार्मिक प्रचार, धातु और अनाज सस्ते होते हैं। माघ-फाल्गुनमें पदार्थ सस्ते रहते हैं। वैशाखमें वस्तुओं के भाव कुछ तेज हो जाते हैं।

मीनके गुरुमें फाल्गुन संवत्सर होता है। इसमें अनेक प्रकारके रोगोंका प्रसार, साधारण वर्षा, सुभिन्न, गेहूँ, चीनी, तिल, तैल और गुड़का भाव तेज होता है। पौष मासमें कष्ट होता है। फाल्गुन और चैत्रके महीनेमें बीमारियाँ फैलती हैं। दिन्नणभारत और राजस्थानके लिए यह वर्ष मध्यम है। पूर्वके लिए वर्ष उत्तम है, पश्चिमके प्रदेशोंके लिए वर्ष साधारण है।

बृहस्पतिके वकी होनेका बिचार-मेपराशिका बृहस्पति वकी होकर मीनराशिका हो जाय तो आषाढ़, श्रावणमें गाय, महिष, गघे और ऊँट तेज हो जाते हैं। चन्द्न, सुगन्धित तेळ तथा अन्य सुगन्धित वस्तुएँ महँगी होती हैं। वृषराशिका गुरु पाँच महीने वक्री हो जाय तो गाय-बैल आदि चौपाएँ, बर्तन आदि तेज होते हैं। सभी प्रकारके धान्यका संग्रह करना उचित है। मवेशीमें अधिक लाभ होता है। मिथुनराशिका गुरु वकी हो तो आठ महीने तक चौपाएँ तेज रहते हैं। मार्गशीर्ष आदि महीनोंमें सुभित्त, सब छोग स्वस्थ एवं उत्तरप्रदेश और पंजाबमें दुष्कालको स्थिति आती है। कर्कराशिका गुरु यदि वकी हो तो घोर दुर्भिन्न, गृहयुद्ध, जनतामें संघर्ष, राज्योंकी सीमामें परिवर्तन तथा घी, तैल, चीनी, कपासके व्यापारमें लाभ एवं धान्य-भाव भी महँगा होता है। सिंहराशिके गुरुके वकी होनेसे सुभिन्न, आरोग्य और सब लोगोंमें प्रसन्नता होती है। धान्यके संप्रहमें भी लाभ होता है। कन्याराशिके गुरुके वकी होनेसे अल्पलाभ, सुभिन्न, अधिक वर्षा और प्रजा आमोद-प्रमोदमें लीन रहती है। तुलाराशिके गुरुके वक्री होनेसे वर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, कपास आदि पदार्थ महंगे होते हैं। वृश्चिकराशिका गुरु वकी हो तो अन्न और धान्यका संग्रह करना उचित होता है। गेहूँ, चना आदि महंगे होते हैं। धनुराशिका गुरु वकी हो तो सभी प्रकारके अनाज सस्ते होते हैं। मकर राशिके गुरुके वकी होनेसे धान्य सस्ता होता है और आरोग्यताकी वृद्धि होती है। यदि कुम्भराशिका गुरु वकी हो तो सुभिन्न, कल्याण, उचित वर्षा एवं धान्यभाव सम रहता है। वर्षान्तमें वस्तुओं के भाव कुछ महंगे होते हैं। मीनराशिका गुरु वकी हो तो धनक्षय, चोरोंसे भय, प्रशासकोंमें अनबन, धान्य और रस पदार्थ महँगे होते हैं। छवण, कपास, घी और तेलमें चौगुना लाभ होता है। मीनके गुरुका वकी होना धातुओं के भावों में भी तेजी लाता है तथा सुवर्णीद सभी धातुएँ महँगी होती हैं।

गुरुका नत्तत्र भोग विचार—जब गुरु कृतिका, रोहिणी नत्तत्रमें स्थित हो उस समय मध्यम वृष्टि और मध्यम धान्य उपजता है। मृगशिरा और आर्द्रोमें गुरुके रहनेसे यथेष्ठ वर्षा, सुभित्त और धन-धान्यकी वृद्धि होती है। पुनर्वसु, पुष्य और आरुकेषामें गुरु हो तो अनावृष्टि, घोरभय, दुर्भित्त, छूट-पाट, संघर्ष और अनेक प्रकारके रोग होते हैं। मधा और पूर्वाफाल्गुनीमें गुरुके होनेसे सुभित्त, त्तेम और आरोग्य होते हैं। उत्तराफाल्गुनी और हस्तमें गुरु स्थित हो तो वर्षा अच्छी, जनतोको सुख एवं सर्वत्र त्तेम—आरोग्य व्याप्त रहता है। चित्रा और स्वाती नत्तत्रमें गुरु हो तो श्रेष्ठ धान्य, उत्तम वर्षा तथा जनतामें आमोद-प्रमोद होते हैं। विशाखा और अनुराधामें गुरुके होनेसे मध्यम वर्षा होती है और फसल भी मध्यम ही होती है। ज्येष्ठा और मूलमें गुरु हो तो दो महीनेके उपरान्त खण्डवृद्धि होती है। पूर्वापाढ़ा और उत्तरापाढ़ामें गुरु हो तो तीन महीनों तक लगातार अच्छी वर्षा, त्तेम, आरोग्य और पृथ्वी पर सुभित्त होता है। श्रवण, धनिष्ठा, शतिभिषा नत्तत्रमें गुरु हो तो सुभित्तके साथ धान्य महंगा होता है। पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपदमें गुरुका होना अनावृष्टिका सूचक है। रेवती, भरणी और अश्विनी नत्तत्रमें गुरुके होनेसे सुभित्त, धान्यकी अधिक उत्पत्ति एवं शान्ति रहती है। मृगिशिरासे पाँच नत्तत्रोमें गुरु शुभ होता है। गुरु तीव्र गित हो और शानि वक्री हो तो विश्वमें हाहाकार होने लगता है।

गुरुके उदयका फलादेश-मेष राशिमें गुरुका उदय हो तो दुर्भिन्न, मरण, संकट, आकस्मिक दुर्घटनाएँ होती हैं। वृषमें उदय होनेसे सभिन्न, मणि-रत्न महँगे होते हैं। मिथनमें उदय होनेसे वेश्याओंको कष्ट, कलाकार और व्यापारियोंको भी पीड़ा होती है। कर्कमें उदय होनेसे अल्पवृष्टि, मृत्यु एवं धान्यभाव तेज होता है। सिंहमें उदय होनेसे समयानुकूछ यथेष्ट-वर्षा, सुभित्त एवं निद्योंकी बाढ़से जन-साधारणमें कष्ट होता है। कन्याराशिमें गुरुके उदय होनेसे बालकोंको कष्ट, साधारण वर्षा और फसल भी अच्छी होती है। तलाराशिमें गुरुके उदय होनेसे काश्मीरी चन्दन, फल-पुष्प एवं सुगन्धित पदार्थ महँगे होते हैं। वश्चिकराशिमें गरके उदय होनेसे दर्भिन्न, धन-विनाश, पोड़ा, एवं अल्प वर्षा होती है। धनुराशि और मकर-राशिमें गुरुका उदय होनेसे रोग, उत्तम धान्य, अच्छी वर्षा एवं द्विजातियोंको कष्ट होता है। क्रम्भराशिमें गुरुका उदय होनेसे अतिवृष्टि, अनाजका भाव महँगा एवं मीनराशिमें गुरुके उदय होनेसे युद्ध, संघर्ष और अशान्ति होती है। कार्त्तिकमासमें गुरुका उदय होनेसे थोड़ी वर्षा, रोग, पीड़ाः मार्गशीर्षमें उदय होनेसे सुभिन्न, उत्तम वर्षाः पौषमें उदय होनेसे नीरोगता और धान्यकी प्राप्तिः माघ-फालानमें उदय होनेसे खण्डवृष्टि, चैत्रमें उदय होनेसे विचित्र स्थिति. वैशाख ज्येष्ठमें उदय होनेसे वर्षाका निरोध; आषाढ़में उदय हो तो आपसमें मतभेद, अन्नका भाव तेज; श्रावणमें उदय हो तो आरोग्य, सुख-शान्ति, वर्षा; भाद्रपद मासमें उदय होनेसे धान्य नाश एवं आश्विनमें उदय होनेसे सभी प्रकारसे सखकी प्राप्ति होती है।

गुरुके अस्तका विचार—मेपमें गुरु अस्त हो तो थोड़ी वर्षा; बिहार, बंगाल, आसाममें सुभिन्न, राजस्थान, पंजाबमें दुष्काल; वृषमें अस्त हो तो दुर्भिक्ष, दिन्नणभारतमें अच्छी फसल, उत्तर भारतमें खण्ड वृष्टि; मिथुनमें अस्त हो तो घृत, तेल, लवण आदि पदार्थ महँगे, महामारीके कारण सामूहिक मृत्यु, अल्प वृष्टि; कर्कमें हो तो सुभिन्न, कुशल, कल्याण, चेम; सिंहमें अस्त हो तो युद्ध, संघर्ष, राजनैतिक उलटफेर, धनका नाश; कन्यामें अस्त हो तो चेम, सुभिन्न, आरोग्य, तुलामें पीड़ा, द्विजोंको विशेष कष्ट, धान्य महँगा; वृश्चिकमें अस्त हो तो नेत्ररोग, धनहानि, आरोग्य, शस्त्रभय; धनुराशिमें अस्त हो तो भय, आतंक, रोगादि; मकरराशिमें अस्त हो तो उड़द, तिल, मूँग आदि धान्य महंगे; कुम्भमें अस्त हो तो प्रजाको कष्ट, गर्भवती नारियोंको रोग एवं मीन राशिमें अस्त हो तो सुभिन्न, साधारण वर्षा, धान्यका भाव सस्ता होता है। गुरुका करूर यहोंके साथ अस्त या उदय होना अशुभ होता है। शुभ यहोंके साथ अस्त या उदय होनेसे गुरुका शुभ फल प्राप्त होता है। गुरुके साथ शनि और मंगलके रहनेसे प्रायः सभी वस्तुत्रोंकी कभी होती है और भाव भी उनके महँगे होते हैं। जब गुरुके साथ शनिकी दृष्टि गुरुपर रहती है, तब वर्षा कम होती है और फसल भी अल्प परिमाणमें उपजती है।

#### अष्टादशोऽध्यायः

गतिं प्रवासम्रद्यं वर्णं ग्रहसमागमम् । बुधस्य सम्प्रवच्यामि फलानि च निबोधतः ॥१॥

बुधके प्रवास—अस्त, उदय, वर्ण, प्रह्योगका वर्णन करता हूँ, उनका फल निम्न प्रकार अवगत करना चाहिए ॥१॥

> सौम्या विमिश्राः संचिप्तास्तीत्रा घोरास्तथैव च । दुर्गावगतयो ज्ञेया बुधस्य च विचचणैः ॥२॥

सौम्या, विमिश्रा, संक्षिप्ता, तीत्रा, घोरा, दुर्गा और पापा ये सात प्रकारकी बुधकी गतियाँ विद्वानोंने वतलाई हैं ॥२॥

> सौम्यां गितं सम्रत्थाय ेत्रिपचाद् दृश्यते बुधः । विमिश्रायां गतौ पच्चे संचिप्तायां षडूनके ॥३॥ तीच्णायां दशरात्रेण घोरायां तु षडाह्विके । पापिकायां त्रिरात्रेण दुर्गायां सम्यगच्चये ॥४॥

सौम्यागितमें बुध तीन पक्ष अर्थात् ४४ दिन तक देखा जाता है, विमिश्रा गितमें दो पत्त अर्थात् तीस दिन, संनिप्ता गितमें चौबीस दिन, तीचणा गितमें दस रात, घोरामें छः दिन, पापा गितमें तीन रात और दुर्गामें नौ दिन तक बुध दिखलाई पड़ता है। तात्पर्य यह है कि बुधकी सौम्यागित ४५ दिन, विमिश्रा ३० दिन, संनिप्ता २४ दिन, तोचणा या तीत्रा १० दिन, घोरा ६ दिन, पापा ३ दिन और दुर्गा ६ दिन तक रहती है ॥३-४॥

सौम्याः विमिश्राः संचिप्ता बुधस्य गतयो हिताः । शेषाः पापाः समाख्याताः विशेषेणोत्तरोत्तराः ॥५॥

बुधको सौम्या, विमिश्रा और संक्षिप्ता गतियाँ हितकारी हैं, शेष सभी गतियाँ पाप गति कहळाती हैं तथा विशेषरूपसे उत्तरको गतियाँ पाप हैं ॥५॥

> नचत्रं शकवाहेन जहाति समचारताम् । एषोऽपि नियताश्चारो भयं कुर्याढतोऽन्यथा ॥६॥

यदि बुध समानरूपसे गमन करता हुआ शकट वाहकके द्वारा स्वाभाविक गतिसे नत्तत्रका त्याग करे तो यह बुधका नियतचार कहलाता है, इसके विपरीत गमन करनेसे भय होता है।।१॥

नचत्राणि चरेत्पश्च पुरस्तादुत्थितो बुधः। ततश्चास्तमितः षष्टे सप्तमे दृश्यते परः॥७॥

सम्मुख उदय होकर बुध पाँच नत्त्रत्र प्रमाण गमन करता है, छठवें नत्त्रत्र पर अस्त होता है और सातवें पर पुनः दिखलाई पड़ता है।।७॥

१. त्रिपक्षे मु०। २. -चारतः मु०।

उदितः पृष्ठतः सौम्यश्चत्वारि चरते ध्रुवम् । पश्चमेऽस्तमितः षष्ठे दृश्यते पूर्वतः पुनः ॥८॥

पृष्ठतः उदित होकर बुध चार नचत्र प्रमाण गमन करता है, पाँचवें नचत्र पर अस्त होता है और छठवें पर पुनः दिखलाई पड़ता है ॥<॥

चत्वारि षट् तथाष्ठौ च क्वर्यादस्तमनोदयौ । सौम्यायां तु विभिश्रायां संचिप्तायां यथाक्रमम् ॥६॥

सौम्या, विमिश्रा और संचिप्ता गतिमें क्रमशः चार, छः और आठ नच्नत्रों पर अस्त और उदयको बुध प्राप्त होता है ॥६॥

> नचत्रमेस्य चिह्वानि गतिभिस्तिसृभिर्यदा । पूर्वाभिः पूर्वसस्यानां तदा सम्पत्तिरुत्तमा ॥१०॥

डक्त तीनों गतियोंमें जब बुध नज्ञत्रोंको पुनः महण करता है तो पूर्णरूपसे धान्यकी उत्पत्ति होती है और उत्तम सम्पत्ति रहती है।।१०॥

बुधो यदोत्तरे मार्गे सुवर्णः पूजितस्तदा । मध्यमे मध्यमो ज्ञेयो जघन्यो दिचणे पथि ॥११॥

पूर्वीत्तर मार्गमें बुध अच्छे वर्णवालों द्वारा पूजित होता है अर्थात् उत्तम फलदायक होता है, मध्यमें मध्यम और दक्षिणमार्ग जघन्य माना जाता है ॥११॥

वसु कुर्यादतिस्थूलो ताम्रः शस्त्रप्रकोपनः । <sup>3</sup>अतश्चारुणवर्णश्च बुधः सर्वत्र पूजितः ॥१२॥

अति स्थूल बुध धनकी वृद्धि करता है, ताम्रवर्णका बुध शस्त्रकोप करता है, सूदम और अरुण वर्णका बुध सर्वत्र पूजित—उत्तम होता है ॥१२॥

पृष्ठतः पुरलम्भाय पुरस्तादर्थवृद्धये । स्निग्धो रूचो बुधो ज्ञेयः सदा सर्वत्रगो बुधैः ॥१३॥

बुधका पीछे रहना नगर प्राप्तिके लिए, सामने रहना अर्थवृद्धिके लिए और स्निग्ध और रूच बुध सदा सर्वत्र गमन करनेवाला होता है ॥१३॥

गुरोः शुक्रस्य भौमस्य वीथीं विन्द्याद् यथा बुधः । दीप्तोऽतिरूचः सङ्ग्रामं तदा घोरं निवेदयेत् ॥१४॥

जब बुध गुरु, शुक्र और मंगलकी वीथिको प्राप्त होता है तब अत्यन्त रूच और दीप्त होता है, अतः घोर संप्राम होता है ॥१४॥

> भार्गवस्योत्तरां वीथीं चन्द्रशृङ्गं च द्विणम् । बुधो यदा निहन्यात्तानुभयोद्विणापथे ॥१४॥ राज्ञां चक्रधराणां च सेनानां शस्त्रजीविनाम् । पौर-जनपदानां च किया काचित्र सिध्यति ॥१६॥

१. मनुगृह्वाति मु०। २. भणु मु०। ३.-श्वोत्तरां मु०। १.-जान० मु०।

यदि शुक्र उत्तरा वीथिमें हो और चन्द्रशृङ्ग द्विणकी ओर हो तथा उनको द्विण मार्गमें बुध घातित करे तो राजा, चक्रधर—शासक, सेना, शस्त्रसे आजीविका करनेवाले, पुरवासी और नागरिकोंकी कोई भी किया सिद्ध नहीं होती है ॥१५-१६॥

श्चित्रस्य दत्तिणां वीथीं चन्द्रशृङ्गमघोत्तरम् । भिन्दाल्लिखेत् तदा सौम्यस्ततो राज्याग्निजं भयम् ॥१०॥

शुक्र यदि दिच्चण वीथिमें दो और चन्द्रश्रङ्ग नीचेकी ओर उत्तर तरफ हो तथा बुध इनका भेदनकर स्पर्श करें तो उस समय राज्य और अस्निका भय होता है ॥१७॥

> यदा बुधोऽरुणाभः रयादुर्भगो वा निरीच्यते । तदा स स्थावरान् हन्ति प्रह्म-चगं च पीडयेत् ॥१८॥

जब बुध अरुण कान्तिवाला हो अथवा दुर्भग—कुरूप दिखलाई पड़ता हो तो स्थावर— नागरिकोंका विनाश करता है और ब्राह्मण और त्तित्रयोंको पीड़ित करता है ॥१८॥

चान्द्रस्य दिच्णां वीथीं भिच्चा तिष्ठेद् य ग्रहः। रूचः स कालसङ्काशस्तदा चित्रविनाशनम्।।१६॥ चित्रमूर्त्तिश्च चित्रांश्च शिल्पिनः कुशलांस्तथा। तेषां च बन्धनं कुर्यात् मरणाय समीहते।।२०॥

जब कोई मह बुधकी दिल्लाण वीथिका भेदन करे तथा वह रूत्त दिखलाई पड़े तो शिल्प-कला एवं चित्रकलाका विनाश होता है। चित्र, मूर्त्ति, कुशल मूर्त्तिकार और चित्रकारोंका बन्धन और विनाश होता है। अर्थात् उक्त प्रकारकी स्थितिमें लिलत कलाओं और लिल कलाओंके निर्माताओंका विनाश एवं मरण होता है।।१६-२०।।

> भित्त्वा यदोत्तरां वीथीं दासकांशोऽवलोकयेत्। सोमस्य चोत्तरं शृङ्गं लिखेद् भद्रपदां वधेत् ॥२१॥ शिल्पिनां दारुजीवीनां तदा षाण्मासिको भयः। अकर्मसिद्धिः कलहो मित्रभेदः पराजयः॥२२॥

यदि बुध उत्तरावीथिका भेदन कर काष्ठ-तृणका अवलोकन करे एवं चन्द्रमाके उत्तर शृंगका स्पर्श करे तथा पूर्वाभाद्रपदका वेध करे तो काष्ठजीवी शिल्पियोंका छः महीनेमें बध होता है। अकार्यकी सिद्धि होती है, कलह, मित्रभेद और पराजय आदि फल घटित होते हैं।।२१-२२।।

पीतो यदोत्तरां वीथीं गुरुं भिन्वा प्रलीयते । तदा चतुष्पदो गर्भो कोशधान्यं बुधो वधेत् ॥२३॥ वैश्यश्च 'शिल्पिनश्चापि गर्भ मासश्च सारथिः । सो नयेद्भजते मासं भद्रबाहुवचो यथा ॥२४॥

पीतवर्णका बुध उत्तारावीथिमें बृहस्पितका भेदन कर अस्त हो जाय तो चौपाएँ गर्भ, खजाना, धान्य आदिका विनाश करता है। उक्त प्रकारकी बुधकी स्थिति वैश्य और शिल्पियोंको

१. शुक्रस्तु मु०। २. रोगान्निजं भयम् मु०। ३. स्यादुचगो वा मु०। ४. वधः मु०। ५. शिल्पिनां चापि भयं भवति दारुणम् मु०।

दारुण भय होता है। यह भय एक महीने तक रहता है, ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है।।२३-२४॥

विश्राजमानो रक्तो वा बुधो दृश्येत कश्चन । नागराणां च स्थिराणां च दीचितानां च तद्भयम् ॥२४॥

यदि कभी शोभित होनेवाला रक्तवर्णका बुध दिखलाई पड़े तो नागरिक, स्थिर और दीक्ति-साधु-मुनियोंको भय होता है ॥२५॥

कृत्तिकास्विग्निदो रक्तो रोहिण्यां स चयङ्करः। सौम्ये रौद्रे तथा ऽऽदित्ये पुष्ये सर्पे बुधः स्मृतः॥२६॥ पितृदैवं तथाऽऽश्लेषां कछषो यदि ैदृश्यते। पितृ स्तान् विहङ्गांश्च सस्यं स भजते नयः॥२७॥

कृत्तिकामें लालवर्णका बुध हो तो अग्निप्रकोप करनेवाला, रोहिणीमें हो तो चय करने-वाला और मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा इन नच्चत्रोंमें कलुषित बुध हो तो पितर और विहंगमों तथा धान्यकी प्राप्ति होती। अर्थात् धान्यकी उत्पत्ति होती है ॥२६-२७॥

> बुधो विवणों मध्येन विशाखां यदि गच्छति । ब्रह्म-चेत्रविनाशाय तदा ज्ञेयो न संशयः ॥२८॥

यदि विवर्ण बुध विशाखाके मध्यसे गमन करे तो ब्राह्मण और चत्रियोंका विनाश होता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥२८॥

मासोदितोऽनुराधायां यदा सौम्यो निषेवते । पशुधनचरान् धान्यं तदा पीड्यते भृशम् ॥२६॥

जब मोसादित बुध अनुराधामें रहता है तो मूक—गूँगे, कहो और ऊँधोंको अत्यधिक कष्ट देता है ॥२६॥

श्रवणे राज्यविश्रंशो ब्राह्मे ब्राह्मणपीडनम् । धनिष्ठायां च वैवर्ण्ये धनं हन्ति धनेश्वरम् ॥३०॥

अवण विकृतवर्णवाला बुध यदि नत्तत्रमें हो तो राज्य अष्ट होता है, अभिजित्में हो तो ब्राह्मणोंको पीड़ा होती है और धनिष्ठामें हो तो धनिकोंका धन नष्ट होता है ॥३०॥

> उत्तराणि च पूर्वाणि याम्यायां विशि हिंसति। धातुवादविदो हन्यात्तज्ज्ञांश्च परिपीडयेत्॥३१॥

यदि बुध दिन्नणमार्गमें तीनों उत्तरा—उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाद्रपद् तथा तीनों पूर्वी—पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा और पूर्वाभाद्रपद्का घात करे तो धातुवादके ज्ञाताओंको पीड़ा होती है ॥३१॥

ज्येष्ठायामनुपूर्वेण स्वातौ च यदि तिष्ठति । बुधस्य चरितं घोरं महादुःखदम्रुच्यते ॥३२॥

१. सेवते मु॰ । २. मूकान्धबिधरांश्चैव मु॰ । ३. यदि मु॰ । ४. महाजनिक मु॰ ।

यदि ज्येष्ठा और स्वातिमें बुध रहे तो उसका यह घोर चरित अत्यन्त कष्ट देनेवाळा देता है ॥३२॥

> उत्तरे त्वनयोः सौम्यो यदा दृश्येत पृष्ठतः । पितृदेवमनुप्राप्तस्तदा मासम्रुपग्रहः ॥३३॥

जब सौम्य बुध उत्तरमें इन दोनों नत्तत्रोंमें—ज्येष्ठा और स्वातिमें पृष्ठतः—पीछेसे दिखळाई पड़े तथा मघाको प्राप्त हो तो एक महीनेके लिए उपब्रह—कष्ट होता है ॥३३॥

पुरस्तात् सह शुक्रेण यदि तिष्ठति सुप्रभः। बुधो भध्यगतो चापि तदा मेघा बहूदकाः॥३४॥

सम्मुख शुक्रके साथ श्रेष्ठ कान्तिवाला बुध रहे तो उस समय अधिक जलकी वर्षा होती है ॥३४॥

> दिचिणेन तु पार्श्वेण यदा गच्छिति दुःप्रभः। तदा सृजति लोकस्य महाशोकं महद्भयम्॥३४॥

यदि बुरी कान्तिवाला बुध दक्षिणकी ओरसे गमन करे तो लोकके लिए अत्यन्त भय और शोक उत्पन्न होता है ॥३४॥

> धनिष्ठायां जलं हन्ति वारुणे जलजं वधेत्। वर्णहीनो यदा याति बुधो दच्चिणतस्तदा ॥३६॥

यदि वर्णहीन बुध दिचणकी ओरसे घिनष्ठा निचत्रमें गमन करे तो जलका विनाश और पूर्वाषाढामें गमन करे तो जलको रोकता है ॥३६॥

तनुः समार्गो यदि सुप्रभोऽजितः समप्रसन्नो गतिमागतोन्नितम् । यदा न रूचो न च दूरगो बुधस्तदा प्रजानां सुखमूर्जितं सृजेत् ॥३७॥

हस्व, मार्गी, सुकान्तिवाला, समाकार, प्रसन्न गतिको प्राप्त बुध जव न रूच होता है और न दूर रहता है, उस समय प्रजाको सुख-शान्ति देता है ॥३७॥

इति नैर्मन्थे भद्रबाहुके निमित्ते बुधचारो नाम ऋष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

चिवेचन—बुधका उद्य होनेसे अन्नका भाव महँगा होता है। जब बुध उदित होता है उस समय अतिवृष्टि, अग्निप्रकोप एवं तूफान आदि आते हैं। श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, सग-शिरा, उत्तराषाढ़ा नज्ञनको मर्दित करके बुबके विचरण करनेसे रोगभय, अनावृष्टि होती है। आर्द्रासे लेकर मधा तक जिस किसी नज्ञनमें बुध रहता है, उसमें ही शक्षपात, भूख, भय, रोग, अनावृष्टि और सन्तापसे जनताको पीड़ित करता है। हस्तसे लेकर ज्येष्ठा तक छः नज्ञोंमें बुध विचरण करे तो मवेशीको कष्ट, सुभिन्न, पूर्ण वर्षा, तेल और तिलहनका भाव महँगा होता है। बंगाल, आसाम, विहार, बम्बई, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मध्यभारतमें सुभिन्न, काश्मीरमें अन्नकष्ट, राजस्थानमें दुष्काल, वर्षाका अभाव एवं राजनैतिक उथल-पुथल समस्त

१. विसृजते काले मु० । २. शोकं महद्मयङ्करः मु० ।

देशमें होती है। जापानमें चावलकी कमी हो जाती है। रूस और अमेरिकामें खाद्यात्रकी प्रचुरता रहनेपर भी अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। उत्तराफाल्गुनी, कृत्तिका, उत्तराभाद्रपद और भरणी नक्षत्रमें बुधका उदय हो या बुध विचरण कर रहा हो तो प्राणियोंको अनेक प्रकारकी सुख-सुविधाओंकी प्राप्तिके साथ, धान्य भाव सस्ता, उचित परिमाणमें वर्षा, सुभित्त, व्यापारियोंको लाभ, चोरोंका अधिक उपद्रव एवं विदेशोंके साथ सहानुभूति,-पूर्ण सम्पर्के स्थापित होता है। पंजाब, दिल्ली और राजस्थान राज्योंकी सरकारोंमें परिवर्तन भी उक्त बुधकी स्थितिमें होता है। घी, गुड़, सुवर्ण, चाँदी तथा अन्य खनिज पदार्थोंका मूल्य बढ़ जाता है। उत्तराभाद्रपद नक्तत्रमें व्यका विचरण करना देशके सभी वर्गों और हिस्सोंके छिए सुभिन्नप्रद होता है। द्विजोंको अनेक प्रकारके लाभ और सम्मान प्राप्त होते हैं। निम्न श्रेणीके व्यक्तियोंको भी अधिकार मिलते हैं तथा सभी जनता सुख-शान्तिके साथ निवास करती है। यदि बुध अश्विनी, शतभिपा, मूळ और रेवती नज्ञत्रका भेदन करे तो जल-जन्तु, जलसे आजीविका करनेवाले, वैद्य-डाक्टर एवं जलसे उत्पन्न पदार्थीमें नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं। पूर्वाषाढ़ा और पूर्वाभाद्रपद इन तीन नत्त्रत्रोंमेंसे किसी एकमं शुक्र विचरण करे तो संसारको अन्नकी कमी होती है। रोग, तस्कर, शस्त्र, अग्नि आदिका भय और आतंक व्याप्त रहता है। विज्ञान नये-नये पदार्थोंकी शोध और खोज करता है, जिससे अनेक प्रकारकी नई बातों पर प्रकाश पड़ता है। पूर्वाषाड़ा नज्ञमें बुधका उदय होनेसे अनेक राष्ट्रोंमें संघर्ष होता है तथा वैमनस्य उत्पन्न हो जानेसे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति परिवर्तित हो जाती है। उक्त नच्चत्रमें बुधका उदय और विचरण करना दोनों ही राज-स्थान, मध्यभारत और सौराष्ट्रके लिए हानिकारक है। इन प्रदेशोंमें वृष्टिका अवरोध होता है। भाद्रपर और आश्विनमासमें साधारण वर्षा होती है। कार्तिकमासके आरम्भमें गुजरात और बम्बई प्रदेशमें वर्षा अच्छी होती है। राजस्थानके मन्त्रिमण्डलमें परिवर्तन भी उक्त प्रह स्थितिके कारण होता है।

पराशरके मतानुसार बुधका फलादेश—पराशरने बुधकी सात प्रकारकी गितयाँ बतलाई हैं—प्राकृत, विमिश्र, संचिप्त, तीच्ण, योगान्त, घोर और पाप। स्वाति, भरणी, रोहिणी और कृत्तिका नज्ञमें बुध स्थित हो तो इस गितको प्राकृत कहते हैं। बुधकी यह गित ४० दिन तक रहती है, इसमें आरोग्य, बृष्टि, धान्यको बृद्धि और मंगल होता है। प्राकृत गित भारतके पूर्व प्रदेशों के लिए उत्तम होती है। इस गितमें गमन करने पर बुध बुद्धिजीवियों के लिए उत्तम होता है। इस गितमें गमन करने पर बुध बुद्धिजीवियों के लिए उत्तम होता है। कलाकौशलकी भी बृद्धि होती है। देशमें नवीन कल-कारखाने स्थापित किये जाते हैं। अनाज अच्छा उत्पन्न होता है और वर्षा भी अच्छी होती है। कलिंग—उड़ीसा, विदेह—मिथिला, काशी, विदर्भ देशके निवासियों को सभी प्रकारके लाभ होते हैं। मर्भूमि—राजस्थानमें सुभिन्न रहता है, वर्षा भी अच्छी होती है। फसल उत्तम होने के साथ मवेशीको कष्ट होता है। मथुरा और सूरसेन देशवासियों का आर्थिक विकास होता है। ज्यापारीवर्गको साधारण लाभ होता है। सोना और चाँदीके सट्टेमें हानि उठोनी पड़ती है। जूटका भाव बहुत ऊँचा चढ़ जाता है, जिससे व्यापारियों को हानि होती है।

मृगांशरा, आर्द्रा, मघा और आश्लेषा नत्तत्रमें बुधके विचरण करनेको मिश्रा गित कहते हैं। यह गित ३० दिनों तक रहती है। इस गितका फल मध्यम है। देशके सभी राज्यों और प्रदेशोंमें सामान्य वर्षा, उत्तम फसल, रस पदार्थोंकी कमी, धातुओंके मूल्यमें वृद्धि एवं उच्चवर्गके व्यक्तियोंको सभी प्रकारसे सुख प्राप्त होता है। बुधकी मिश्रा गित मध्यप्रदेश और मध्यभारतके निवासियोंके लिए अधिक शुभ होती है। उक्त राज्योंमें उत्तम वृष्टि होती है और फसल भी अच्छी हो होती है। पुष्य, पुनर्वसु, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नत्त्त्रमें संक्षिप्ता गित होती है। यह गित २२ दिनों तक रहती है। इस गितका फल भी मध्यम ही है पर विशेषता

यह है कि इस गतिके होने पर घी, तैल पदार्थोंका भाव महँगा होता है। देशके द्विणभागके निवासियोंको साधारण कष्ट होता है। दिल्लामें अन्नकी फसल अच्छी होती है। उत्तरमें गुड़, चीनी और अन्य मधुर पदार्थोंकी उत्पत्ति अच्छी होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, ताँबा, सीसा भूमिसे अधिक निकलता है। देशका आर्थिक विकास होता है। जिस दिनसे बुध उक्त गति आरम्भ करता है, उसी दिनसे लेकर जिस दिन यह गति समाप्त होती है, उस दिन तक देशमें सभिन रहता है। देशके सभी राज्योंमें अन्न और वस्त्रकी कमी नहीं होती। आसाममें बाढ आजानेसे फसल नष्ट होती है। विहारके वे प्रदेश भी कष्ट उठाते हैं, जो नदियोंके तटवर्ती हैं। उत्तरप्रदेशमें सब प्रकारसे शान्ति व्याप्त रहती है। पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, ज्येष्ठा, आश्विनी और रेवती नज्ञमें बुधकी गति तीदण कहलाती है। यह गति १८ दिनकी होती है। इस गतिके होनेसे वर्षाका अभाव, दुष्काल, महामारी, अग्निप्रकोप और शस्त्रप्रकोप होता है। मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नज्ञत्रमें बुधके विचरण करनेसे बुधकी योगान्तिका गति कहलाती है। यह गति ६ दिन तक रहती है। इस गतिका फल अत्यन्त अनिष्टकर है। देशमें रोग, शोक, भगड़े आदिके साथ वर्षाका भी अभाव रहता है। श्रावण और ज्येष्ठ मासमें साधा-रण वर्षा होती है, इसके पश्चात अन्य महीनोंमें वर्षा नहीं होती है। जब तक बुध इस गतिमें रहता है, तब तक अधिक लोगोंकी मृत्य होती है। आकस्मिक दुर्घटनाएँ अधिक घटती हैं। श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा और शतभिषा नुचत्रमें शुक्रके रहनेसे उसकी घोर गति कहलाती है। यह गति १४ दिन तक रहती है। जब बुध इस गतिमें गमन करता है, उस समय देशमें अत्याचार, अनीति, चोरी आदिका व्यापकरूपसे प्रचार होता है। उत्तरप्रदेश, पंजाब, बंगाल, और दिल्ली राज्यके लिए यह गति अत्यधिक अनिष्ट करनेवाली है। बुधके इस गतिमें विचरण करनेसे आर्थिक चति, किसी बड़े नेताकी मृत्य, देशमें अर्थसंकट, अन्नाभाव आदि फल घटित होते हैं। हस्त, अनुराधा या ज्येष्ठा नज्ञत्रमें बधके विचरण करनेसे पापागित होती है। इस गतिके दिनोंकी संख्या ११ है। इस गतिमें बुधके रहनेसे अनेक प्रकारकी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। देशमें राजनैतिक चलट-फेर होते हैं। विहार, आसाम और मध्यप्रदेशके मन्त्रिमण्डलमें परिवर्तन होता है।

देवलके मतसे फलादेश—देवलने बुधकी चार गितयाँ बतलाई हैं—ऋड्वी, वका, अतिवका और विकला। ये गितयाँ कमशः ३०, २४, १२ और ६ दिन तक रहती हैं। ऋड्वी गित प्रजाके लिए हितकारी, वकामें शस्त्रभय, अतिवकामें धनका नाश, और विकलामें भय तथा रोग होते हैं। पौष, आषाढ़, श्रावण, वैशाख और माधमें बुध दिखलाई दे तो संसारको भय, अनेक प्रकारके उत्पात एवं धन-जनकी हानि होती है। यदि उक्त मासोंमें बुध अस्त हो तो शुभ होता है। आश्विन या कार्त्तिक मासमें बुध दिखलाई दे तो शस्त्र, रोग, अग्नि, जल और खुधाका भय होता है। पश्चिम दिशामें बुधका उदय अधिक शुभ फल करता है तथा सभी देशको शुभकारक होता है। स्वर्ण, हरित या सस्यकमणिके समान रंगवाला बुध निर्मल और स्वच्छ होकर उदित होता है, तो सभी राज्यों और देशोंके लिए मंगल करनेवाला है।

# एकोनविंशतितमो अधायः

चारं प्रवासं वर्णं च दीप्तिं काष्टाङ्गतिं फलम् । वक्रानुवक्रनामानि लोहितस्य निबोधत ॥१॥

मंगलके चार, प्रवास, वर्ण, दीप्ति, काष्ठ, गति, फल, वक्र और अनुवक्र आदिका विवेचन किया जाता है ॥ १ ॥

> चारेण विंशतिं मासानष्टौ वक्रेण लोहितः। चत्वारस्तु प्रवासेन समाचारेण गच्छति॥२॥

मंगलका चार बीस महीने, वक आठ महीने और प्रवास चार महीनेका होता है ॥ २॥

अनुजुः परुषः श्यामो ज्वलितो धूमवान् शिखी । विवर्णो वामगो व्यस्तः क्रुद्धो ज्ञेयः तदाऽश्रुभः ॥३॥

वक्र, कठोर, श्याम, ज्विलत, धूमवान, विवर्ण, कुद्ध और वार्यी ओर गमन करनेवाला मंगल सदा अशुभ होता है ॥३॥

> यदाऽष्टौ सप्त मासान् वा दीप्तः पुष्टः प्रजापितः । तदा सृजति कल्याणं शस्त्रमूच्छां तु निर्दिशेत् ॥४॥

यदि प्रजापित—मंगल आठ या सात महीने तक दीप्त और पुष्ट होकर निवास करे तो कल्याण होता है तथा शस्त्रमोह उत्पन्न होता है।। ४।।

मन्ददीप्तश्च दृश्येत यदा भौमो <sup>3</sup>चलेचदा। तदा नानाविधं दुःखं प्रजानामहितं सृजेत् ॥५॥

जब मंगल मन्द और दीप्त दिखलाई पड़े, चंचल हो, उस समय प्रजाके लिये नाना प्रकारके दु:ख और अहित करता है।। ४॥

ताम्रो दिचणकाष्ठास्थः प्रशस्तो दस्युनाशनः। ताम्रो यदोत्तरे काष्ठे तस्य दस्यु तदा हितम् ॥६॥

यदि ताम्रवर्णका मंगल दक्षिण दिशामें हो तो शुभ होता है, किन्तु चौरोंका नाश होता है। यदि ताम्रवर्णका मंगल उत्तरदिशामें हो तो चौरोंका हित होता है। १॥

रोहिणीं स्यात् परिक्रम्य लोहितो दचिणं व्रजेत् । सुरासुराणां "जानानां सर्वेषामभयं वदेत् ॥७॥

यदि रोहिणीकी परिक्रमा करके मंगल दिशाकी ओर चला जाय तो देव-दानव, मनुष्य सभीको अभयकी प्राप्ति होती है।। ७।।

१, काष्टं गतिं मु०। २, सदा मु०। ३. न तेजवान् मु०। ४. मार्गाणां मु०।

# चित्रयाणां विषादश्च दस्यूनां शस्त्रविश्रमः । गावो गोष्ठ-समुद्राश्च विनश्यन्ति विचेतसः ॥८॥

यदि रोहिणी नच्चत्र पर मंगलकी कुचेष्टा दिखलायी पड़े तो गाय, गोशाला और समुद्रका विनाश होता है ॥ ८ ॥

स्पृशेल्लिखेत् प्रमर्देद् वा रोहिणीं यदि लोहितः। तिष्ठते दत्तिणो वाऽपि तदा शोक-भयङ्करः॥६॥

यदि मंगळ रोहिणी नत्तत्रका स्पर्श करे, भेदन और प्रमर्दन करे अथवा दित्तणमें निवास करे तो भयंकर शोककी प्राप्ति होती है ॥६॥

सर्वद्वाराणि दृष्ट्वाऽसौ विलम्बं यदि गच्छति । <sup>र</sup>सर्वलोकहितो ज्ञेयो दित्तणोऽसृग् लोहितः ॥१०॥

यदि दक्षिण मंगल सभी द्वारोंको देखता हुआ विलम्बसे गमन करे तो समस्त लोकका हित होता है ॥१०॥

> पश्च वक्राणि भौमस्य तानि भेदेन द्वादश । उष्णं शोषग्रुखं व्यालं लोहितं लोहग्रुद्गरम् ॥११॥

मंगल पाँच वक होते हैं और भेदकी अपेत्ता बारह वक कहे गये हैं। उष्ण, शोषमुख, व्याल, लोहित और लोहमुद्गर ये पाँच प्रधान वक हैं॥११॥

उदयात् सप्तमे ऋचे नवमे वाष्टमेऽपि वा । यदा भौमो निवर्तेत तदुष्णं वक्रमुच्यते ॥१२॥

जब मङ्गलका उदय सातवें, आठवें या नवें नचत्र पर हुआ हो और वह लौटकर गमन करने लगे तो उसे उष्ण वक्र कहते हैं।।१२॥

> सुवृष्टिः प्रवला ज्ञेया विष-कीटाग्निमूर्च्छनम् । ज्वरो जनचयो वाऽपि तज्जातां च विनाशनम् ॥१३॥

इस उष्णवक्रमें वर्षा अच्छो होती है, विष, कीट और अग्निकी वृद्धि होती है, ज्वर और रोगादिका विनाश होता है तथा जनताको भी कष्ट होता है ॥१३॥

> एकादशे यदा भौमो द्वादशे दशमेऽपि वा । निवर्तेत तदा वक्रं तच्छोषम्रखमुच्यते ॥१४॥ अपोऽन्तरिचात् पतितं दूषयित तदा रसान् । ते सृजन्ति रसान् दुष्टान् नानाव्याधींस्तु भूतजान् ॥१४॥ शुष्यन्ति तडागानि सरांसि सरितस्तथा । बीजं न रोहते तत्र जलमध्येऽपि वापितम् ॥१६॥

जब मङ्गल दशवें, ग्यारहवें और बारहवें नत्तत्रसे छीटता है तो यह शोषमुख वक कह-लाता है। इस प्रकारके वक्रमें आकाशसे जलकी वर्षा होती है, रस दृषित हो जाते हैं तथा रसोंके

१, शास्त्र- मु० । २. स च मु० ।

दृषित होनेसे प्राणियोंको नाना प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। जलकी वर्षा भी उक्त प्रकारके वक्रमें उत्तम नहीं होती है, जिससे तालाब सूख जाते हैं तथा जलमें भी बोनेपर बीज न उगते हैं; अर्थात् फसलकी कमी रहती है ॥१४–१६॥

> त्रयोदशेऽपि नत्तत्रे यदि वाऽपि चतुर्दशे । निवर्तेत यदा भौमस्तद् वक्रं व्यालग्रुच्यते ॥१७॥ पतङ्गाः सविषाः कीटाः सपी जायन्ति तामसाः । फलं न बध्यते पुष्पे बीजग्रप्तं न रोहति ॥१८॥

यदि मङ्गल चौदहवें अथवा तेरहवें नचत्रसे लौट आवें तो यह उसका व्यालचक कहलाता है। पतंग-टोड़ो, विषेत्रे जन्तु, कीट, सर्प आदि तामस प्रकृतिके जन्तु उत्पन्न होते हैं, फल और पुष्पमें वाधा नहीं होती, किन्तु बोया गया बोज अङ्कृरित नहीं होता है ॥१७-१८॥

> यदा पश्चदशे ऋचे षोडशे वा निवर्तते । लोहितो लोहितं वक्रं क्रुरुते गुणजं तदा ।।१६॥ देश-स्नेहा-म्भसां लोपं राज्यमेदश्च जायते । सङ्ग्रामाश्वात्र वर्तन्ते मांस-शोणित-कर्दमाः ।।२०॥

जब मङ्गल पन्द्रहवें या सोलहवें नचत्रसे लौटता है, तब यह लोहित वक्र कहा जाता है, यह गुण उत्पन्न करनेवाला है। इस वक्रका फल देश, स्नेह, जलका लोप हो जाता है और राज्यमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है तथा युद्ध होते हैं, जिससे रक्त और मांसकी कीचड़ हो जाती है ॥१६–२०॥

यदा सप्तदशे ऋचे पुनरष्टादशेऽपि वा । प्रजापतिर्निवर्तेत तद् वक्रं लोहग्रद्गरम् ॥२१॥ निर्दया निरनुक्रोशा लोहग्रद्गरसिन्नभाः । प्रणयन्ति नृपा दण्डं चीयन्ते येन तत्प्रजाः ॥२२॥

जब मङ्गल सत्रहवें या अठारहवें नत्तत्रसे लौटता है तो लोहमुद्गर वक कहलाता है। इस प्रकारके वक्रमें जीवधारियोंकी प्रवृत्ति निर्द्य और निरङ्कुश हो जाती है तथा राजा लोग प्रजाको दण्डित करते हैं, जिससे प्रजाका त्तय होता है ॥२१-२२॥

> धर्मार्थकामा हीयन्ते विलीयन्ते च दस्यवः। तोय-धान्यानि शुष्यन्ति रोगमारी बलीयसी।।२३॥

उक्त प्रकारके वक्रमें धर्म, अर्थ और काम नष्ट हो जाते हैं और चोरोंका विनाश हो जाता है। जल और धान्य सूख जाते हैं तथा रोग और महामारी बढ़ती है।।२३।।

> वक्रं कृत्वा यदा भौमो विलम्बेन गतिं प्रति । वक्रा-नुवक्रयोघोरं मरणाय समीहते ।।२४॥

यदि मङ्गल वक गतिको प्राप्तकर विलिम्बित गति हो तो यह वकानुवक कहलाता है। इसका फल मरणप्रद होता है॥२४॥

१. -हति मु०।

#### कृत्तिकादीनि सप्तेह वक्रेणाङ्गारकश्चरेत्। हत्वा वा दिचणस्तिष्ठेत् तत्र वच्यामि यत् फलम्।।२५।।

यदि मङ्गल वक्र गति द्वारा कृत्तिकादि सात नत्तृत्रों पर गमन करे अथवा घात कर दक्षिण को ओर स्थित रहे तो उसका फल निम्न प्रकार होता है ॥२५॥

> साल्वांश्व सारदण्डांश्व विप्रान् चत्रांश्व पीडयेत् । मेखलांश्चानयोघोरं मरणाय समीहते ॥२६॥

उक्त प्रकारका मङ्गल साल्वदेश, सारदण्ड, ब्राह्मण, च्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णीको निस्सन्देह घोर कष्ट प्राप्त होता है ॥२६॥

> मघादीनि च सप्तैव यदा वक्रेण लोहितः। चरेदु विवर्णस्तिष्ठेदु वा तदा विन्द्यान्महदुभयम्।।२७॥

यदि मघादि सात नज्ञत्रोंमें वक्र मङ्गल विचरण करे अथवा विकृत वर्ण होकर निवास करे तो महान् भय होता है ॥२७॥

सौराष्ट्र-सिन्धु-सौवीरान् प्रासीलान् द्राविडाङ्गनाम् । पाश्चालान् सौरसेनान् वा बाह्णीकान् नकुलान् वधेत् ॥२८॥ मेखलान् वाऽप्यवन्त्यांश्च पार्वतांश्च नृपैः सह । जिघांसन्ति तदा भौमो ब्रह्म-त्तर्त्रं विरोधयेत् ॥२६॥

उक्त प्रकारके मङ्गलका फल सौराष्ट्र, सिन्धु, सौवीर, द्राविड, पाञ्चाल, सौरसेन, बाङ्कीक, नकुल, मेखला, आवन्ति, पहाड़ी प्रदेशके निवासियों और राजाओंका विनाश होता है और ब्राह्मण-चत्रियोंमें विरोध होता है ॥२८-२६॥

मैत्रादीनि च सप्तैव यदा संवेत लोहितः। वक्रण पापगत्या वा महतामनयं वदेत्।।३०॥ राजानश्च विरुध्यन्ते वातुर्दिश्यो विलुप्यते। कुरु-पाश्चालदेशानां भूच्छते तद् भयानि च ॥३१॥

यदि मङ्गल अनुराधा आदि सात नज्ञत्रोंका भोग करे अथवा वक्रगतिको अपगतिसे विचरण करे तो अत्यन्त अनीति होती है। राजाओंमें युद्ध होता है, चारों वर्ण छुप्त हो जाते हैं; कुरु-पाञ्चाल देशोंमें भय और मूर्च्का रहती है ॥३०-३१॥

धनिष्ठादीनि सप्तैव यदा वक्रेण लोहितः। सवेत कुजुगत्या वा तदाऽपि स जुगुप्सितः॥३२॥ धनिनो जलविष्रांश्च तथा चैव हयान् गजान्। उदीच्यान् नाविकांश्वापि पीडयेल्लोहितस्तदा॥३३॥

यदि मङ्गल वक्रगतिसे धनिष्ठा आदि सात नक्षत्रोंका भोग करे अथवा ऋजुगतिसे गमन

१. तदा प्राप्नोत्यसंशयम् मु०। २. वाऽपगत्या मु०। १. -वर्णो मु०। ४. मूर्च्छ्रति च मु०। ५. कुद्रगत्या मु०। ६. -जीवांश्च मु०।

करे तो वह निन्दित होता है। धनिक, जळजन्तु, घोड़ा, हाथी, उत्तरके निवासी और नाविकोंको पीड़ा देते हैं ॥३२-३३॥

> भौमो वक्रेण युद्धे <sup>व</sup>वामवीर्था चरते हि<sup>र</sup>तः । तेषां भयं विजानीयाद् येषां ते प्रतिपुद्गलाः ॥३४॥

जब मङ्गल वक होकर युद्धमें वाम वीथिमें गमन करता है तो जनताके लिए भय होता है।।३४॥

क्रूरः क्रुद्धश्च ब्रह्मघ्नो यदि तिष्ठेद् ग्रहैः सह । परचक्रागमं विन्द्यात् तासु नत्तत्रवीथिषु ॥३४॥ धान्यं तदा न विक्रेयं संश्रयेच बलीयसम् । चितुयात्तुषधान्यानि दुर्गाणि च समाश्रयेत् ॥३६॥

क्रूर, क्रुद्ध और ब्रह्मघाती होकर मङ्गल यदि अन्य प्रहोंके साथ उन नन्नत्र वीथियोंमें रहे तो परशासनका आगमन होता है। इस प्रकारकी स्थितिमें धान्य-अनाज नहीं बेचना चाहिए, बलवान्का आश्रय लेना तथा धान्य और भूसाका संप्रह करके दुर्गका आश्रय लेना चाहिए।।३५-३६।।

> उत्तराफाल्गुनीं भौमो यदा लिखति वामतः । यदि वा दिचणं गच्छेत् धान्यस्यार्धी महा भवेत् ॥३७॥

जब मङ्गल उत्तराफाल्गुनी नत्तत्रको वाम भागसे स्पर्श करता है अथवा दित्तणकी ओर गमन करता है तो धान्य-अनाज बहुत मँहगा होता है ॥३७॥

यदाऽनुराधां प्रविशेन्मध्ये न च लिखेत्तथा। मध्यमं तं विजानीयात् तदा भौमविपर्यये।।३८।।

यदि मङ्गल अनुराधामें मध्यसे प्रवेश करे, स्पर्श न करे तो मध्यम होता है और विपर्यय प्रवेश करनेपर विपरीत फल होता है ॥३८॥

> स्थूलः सुवर्णो द्युतिमांश्र पीतो रक्तः <sup>३</sup>सुमार्गो रिपुनाशनाय । <sup>\*</sup>भौमः प्रसन्नः सुमनः प्रशस्तो भवेत् प्रजानां सुखदस्तदानीम् ॥३६॥

स्थूल, सुवर्ण, कान्तिमान् , सुकर, पीत, रक्त, सुमार्गगामी, कान्त, प्रसन्न, समगामी, विलम्बी मङ्गल प्रजाको सुख-शान्ति और धन-धान्य देनेवाला है ॥३६॥

इति निर्यन्थभद्रबाहुके निमित्ते स्त्रङ्गारकचारो नाम एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥१६॥

१. वा यां मु०। २. सः मु०। ३ सुमार्गश्च सुखी प्रजानाम् मु०। ४ कान्तः प्रसन्नः समगो विस्मवी भौमः प्रशस्तः सुखदः सु०।

विवेचन-भौमका द्वादश राशियोंमें स्थित होनेका फल-मेष राशिमें मङ्गल स्थित हो तो सभी प्रकारके अनाज मँहगे होते हैं। वर्षा अल्प होती है तथा धान्यकी उत्पत्ति भी अल्प ही होती है। पूर्वीय प्रदेशोंमें वर्षा साधारणतया अच्छी होती है; उत्तरीय प्रदेशोंमें खण्ड वृष्टि, पश्चिमीय प्रदेशोंमें वर्षाका अभाव या अत्यल्प तथा द्त्तिणीय प्रदेशोंमें साधारण वृष्टि होती है। मेषराशिका मङ्गल जनतामें भय और त्रातंक भी उत्पन्न करता है। वृषराशिमें मङ्गलके स्थित होनेसे साधारण वृष्टि देशके सभी भागोंमें होती है। चना, चीनी और गुड़का भाव कुछ मँहगा होता है। महामारीके कारण मनुष्योंकी मृत्यू होती है। बङ्गालके लिए मङ्गलकी उक्त थिति अधिक भयावह होती है। मङ्गळको उक्त स्थिति वर्मा, खाम, चीन और जापानके छिए राजनैतिक दृष्टिसे उथल-पुथल करनेवाली होती है। नेताओं में मतभेद, फूट और कलह रहनेसे जनसाधा-रणको भी कष्ट होता है। पूर्वी पाकिस्तानके लिए वृषका मङ्गल अनिष्टप्रद् होता है। खाद्यान्नका अभाव होनेके साथ भयद्भर बीमारियाँ भी उत्पन्न होती हैं। मिथुनराशिमें मङ्गलके थित होनेसे अच्छी वर्षा होती है। देशके सभी राज्यों और प्रदेशोंमें सुभिन्न, शान्ति, धर्माचरण, न्याय, नीति और सन्चाईका प्रसार होता है। अहिंसा और सत्यका व्यवहार बढनेसे देशमें शान्ति बढती है। सभी प्रकारके अनाज समर्घ रहते हैं। सोना, चाँदी, छोहा, ताँबा, काँसा, पीतल आदि खनिज धातुओं के व्यापारमें साधारण लाभ होता है। पञ्जाबमें फसल बहुत अच्छी उपजती है। फल और तरकारियाँ भी अच्छी उपजती हैं। कर्कराशिमें मङ्गल हो तो भी सभिन्न और उत्तम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेशमें काशी, कन्नौज, मथुरामें उत्तम फसल नहीं होती है, अवशेष स्थानोंमें उत्तम फसल उपजती है। सिंहराशिमें मङ्गलके रहनेसे सभी प्रकारके धान्य महिंगे होते हैं। वर्षा भी अच्छी नहीं होती। राजस्थान, गुजरात, मध्यभारतमें साधारण वर्षा होती है। भाद्रपद मासमें वर्षाका योग अत्यल्प रहता है। आशिवनमास वर्षा और फसलके लिए उत्तम माने जाते हैं। सिंह-राशिके मङ्गलमें कर कार्य अधिक होते हैं, युद्ध और संवर्ष अधिक होते हैं। राजनीतिमें परिवर्तन होता है। साधारण जनताको भी कष्ट होता है। आजीविका साधनोंमें कमी आ जाती है। कन्याराशिके मङ्गलमें खण्डवृष्टि, धान्य सस्ते, थोड़ी वर्षा, देशमें उपद्रव, कूर कार्योंमें प्रवृत्ति, अनीति और अत्याचारका व्यापक रूपसे प्रचार होता है। बङ्गाल और पञ्जावमें नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं। महामारीका प्रकोप आसाम और बङ्गालमें होता है। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के लिए कन्याराशिका मङ्गल अच्छा होता है। तुलाराशिके मङ्गलमें किसी बड़े नेता या व्यक्तिकी मृत्यु, अख्न-शक्तको वृद्धि, मार्गमें भय, चोरोंका विशेष उपद्रव, अराजकता, धान्यका भाव मँहगा, रसोंका भाव सस्ता और सोना-चाँदीका भाव कुछ मँहगा होता है। व्यापारियोंको हानि उठानी पड़ती है। वृश्चिक राशिके मङ्गळमें साधारण वर्षा, मध्यम फसल, देशका आर्थिक विकास, श्रामोंमें अनेक प्रकारकी बीमारियोंका प्रकोप, पहाड़ी प्रदेशोंमें दुष्काल, नदीके तटवर्ती प्रदेशोंमें सुभिक्ष, नेताओंमें संघटनकी भावना, विदेशोंसे व्यापारिक सम्बन्धका विकास, राजनीतिमें ज्थल-पुथल एवं पूर्वीय देशोंमें महामारी फैलती है। धनुराशिके मङ्गलमें समयानुकूल यथेष्ट वर्षा, सुभिन्न, अनाजका भाव सस्ता, दुग्ध-घी आदि पदार्थोंकी कमी, चीनी-गुड़ आदि मिष्ट पदार्थीकी बहलता एवं दिल्लाके प्रदेशोंमें उत्पात होता है। मकर राशिके मङ्गलमें धान्य पीड़ा, फसलमें अनेक रोगोंकी उत्पत्ति, मवेशीको कष्ट, चारेका अभाव, व्यापारियोंको अल्प लाभ, पश्चिमके व्यापारियोंको हानि, गेहूँ, गुड़ और मशालेके मूल्यमें दुगुनी वृद्धि एवं उत्तर भारतके निवासियोंको आर्थिक सङ्कटका सामना करना पड़ता है। कुम्मके मङ्गलमें खण्डवृष्टि, मध्यम फसल, खनिज पदार्थोंकी उत्पत्ति अत्यल्प, देशका आर्थिक विकास, धार्मिक वातावरणकी वृद्धि, जनतामें सन्तोष और शान्ति रहती है। मीनराशिके मङ्गलमें एक महीने तक समस्त भारतमें सख-शान्ति रहती है। जापानके लिए मीन राशिका मङ्गल अनिष्टप्रद है, वहाँ मन्त्रिमण्डलमें

परिवर्तन, नागरिकोंमें सन्तोष, खाद्यान्नोंको कमी एवं अर्थसङ्कट भी उपस्थित होता है। जर्मनके लिए मीनराशिका मङ्गल शुभ होता है। रूस और अमेरिकामें परस्पर महानुभाव इसी मङ्गलमें होता है। मीनराशिका मङ्गल धान्योंकी उत्पत्तिके लिए उत्तम होता है। खनिज पदार्थोंकी कमी इसी मङ्गलमें होती है। कोयलाका भाव ऊँचा उठ जाता है। पत्थर, सीमेण्ट, चूना आदिके मृल्यमें भी वृद्धि होती है। मीनराशिका मङ्गल जनताके स्वाम्थ्यके लिए उत्तम नहीं होता।

नक्तत्रोंके अनुसार मङ्गलका फल-अश्विनी नक्तत्रमें मङ्गल हो तो क्षति, पीडा, तृण और अनाजका भाव तेज होता है। समस्त भारतमें एक महीनेके लिए अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। चौपायोंमें रोग उत्पन्न होता है। देशमें हलचल होती रहती है। सभी लोगोंको किसी-न-किसी प्रकारका कष्ट होता है। भरणी नत्त्रत्रमें मङ्गल हो तो ब्राह्मणोंको पीड़ा, गाँवोंमें अनेक प्रकारके कष्ट, नगरोंमें महामारीका प्रकोप, अन्नका भाव तेज और रस पदार्थीका भाव सस्ता होता है। मवेशीके मुल्यमें वृद्धि हो जाती है तथा चारेके अभावमें मवेशीको कष्ट भी होता है। कृत्तिका नत्तत्रमें मङ्गलके होनेसे तपिस्वयोंको पीड़ा, देशमें उपद्रव, अराजकता, चोरियोंकी वृद्धि, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचारका प्रचार होता है। रोहिणी नत्त्रत्रमें मङ्गलके रहनेसे वृत्त और मवेशीको कष्ट, कपास और सूतके व्यापारमें लाभ, धान्यका भाव सस्ता होता है। मृगशिर नत्तत्रमें मङ्गल हो तो कपासका नारा, शेष वस्तुओंकी अच्छी उत्पत्ति होती है। इस नचत्रपर मङ्गलके रहनेसे देशका आर्थिक विकास होता है। उन्नतिके छिए किये गए सभी प्रयास सफल होते हैं। तिल, तिलहनकी कमी रहती है तथा भैंसोंके लिए यह मङ्गल विनाशकारक है। आर्द्रा नत्तत्रमें मङ्गलके रहनेसे जलकी वर्षा, सुभिन्न और धान्यका भाव सस्ता होता है। पुनर्वस नज्ञत्रमें मङ्गलका रहना देशके लिए मध्यम फलदायक है। बुद्धिजीवियोंके लिए यह मङ्गल उत्तम होता है। शारीरिक श्रम करनेवालोंको मध्यम रहता है। सेनामें प्रविष्ट हुए व्यक्तियोंके अनिष्टकर होता हैं। पुष्य नत्तत्रमें स्थित मङ्गल चोरभय, शस्त्रभय, अग्निभय, राज्यकी शक्तिका ह्वास, रोगोंका विकास, धान्यका अभाव, मधुर पदार्थौंकी कमी एवं चोर-गुण्डोंका उत्पात अधिक होने लगता है। आख्ठेषा नत्तत्रमें मङ्गलके स्थित रहनेसे शस्त्रघात, धान्यका नाश, वर्षाका अभाव, विषैत्रे जन्तुओंका प्रकोप, नाना प्रकारकी व्याधियोंका विकास एवं हर तरहसे जनताको कष्ट होता है। मघामें मंगलके रहनेसे तिल, उड़द, मूंगका विनाश, मवेशीको कष्ट, जनतामें असन्तोष, रोगकी वृद्धि, वर्षाकी कमी, मोटे अनाजोंकी अच्छी उत्पत्ति तथा देशके पूर्वीय प्रदेशोंमें सुभिन्न होता है। पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नचत्रोंमें मंगलके रहनेसे खण्डवृष्टि, प्रजाको पीड़ा, तेल और घोड़ोंके मूल्यमें वृद्धि, थोड़ा जल एवं मवेशीके लिए कष्ट होता है। हस्त नचत्रमें तृणाभाव होनेसे चारेकी कमी बराबर बनी रह जाती है, जिससे मवेशीको कष्ट होता है। चित्रामें मंगल हो तो रोग और पीड़ा, गेहूँका भाव तेज, चना, जो और ज्वारका भाव कुछ सस्ता होता है। धर्मात्मा व्यक्तियोंको सम्मान और शक्तिकी प्राप्ति होती है। विश्वमें नानाप्रकारके संकट बढ़ते हैं। स्वाती-नत्तत्रमें मंगलके रहनेसे अनावृष्टि, विशाखामें कपास और गेहूँकी उत्पत्ति कर्म तथा इन वस्तुओं-का भाव महँगा होता है। अनुराधामें सुभिन्न और पशुओंको पीड़ा, ज्येष्ठामें मंगल हो तो थोड़ा जल और रोगोंकी वृष्टि; मूल नचत्रमें मंगल हो तो ब्राह्मण और क्षत्रियोंको पीड़ा, तृण और धान्य-का भाव तेज; पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ामें मंगल हो तो अच्छी वर्षा, पृथ्वी धन-धान्यसे परिपूर्ण, दूधकी वृद्धि, मधुर पदार्थों की उन्नति; श्रवणमें धान्यकी साधारण उत्पत्ति, जलकी वर्षा, उड़र, मूंग आदि दाल वाले अनाजोंकी कमी तथा इनके भावमें तेजी; धनिष्ठामें मंगलके होनेसे देशकी खूब समृद्धि, सभी पदार्थौंका भाव सस्ता, देशका आर्थिक विकास, धन-जनकी वृद्धि, पूर्व और पश्चिमके सभी राज्योंमें सुभिन्न, उत्तरके राज्योंमें एक महीनेके लिए अर्थसंकट, दक्षिणमें सुख-शान्ति, कला-कौशलका विकास, मवेशियोंकी वृद्धि और सभी प्रकारसे जनताको सुख; शतभिषामें

मंगलके होनेसे कीट, पतंग, टोडी, मूषक आदिका अधिक प्रकोप, धान्यकी अच्छी उत्पत्ति; पूर्वाभाद्रपदमें मंगलके होनेसे तिल, वस्न, सुपारी और नारियलके भाव तेज होते हैं, दिलण-भारतमें अनाजका भाव महँगा होता है; उत्तराभाद्रपदमें मंगलके होनेसे सुभिन्न, वर्षाकी कमी और नाना प्रकारके देशवासियोंको कष्ट एवं रेवती नन्नत्रमें मंगलके होनेसे धान्यकी अच्छी उत्पत्ति, सुख, सुभिन्न, यथेष्ट वर्षा, ऊन और कपासकी अच्छी उपज होती है। रेवती नन्नत्रका मंगल काश्मीर, हिमाचल एवं अन्य पहाड़ी प्रदेशोंके निवासियोंके लिए उत्तम होता है।

मंगलका किसी भी राशिपर वकी होना तथा शनि और मंगलका एक ही राशिपर वकी होना अत्यन्त अशुभ कारक होता है। जिस राशिपर उक्त ब्रह वकी होते हैं उस राशिवाले पदार्थों का भाव महँगा होता है तथा उन वस्तुओंकी कमी भी हो जाती है।

# विंशतितमो अध्यायः

राहुचारं प्रवच्यामि चेमाय च सुखाय च । द्वादशाङ्गविद्धिः प्रोक्तं निर्प्रन्थैस्तत्त्ववेदिभिः ॥१॥

द्वादशाङ्गके वेत्ता निर्श्रन्थ मुनियोंके द्वारा प्रतिपादित राहुचारको कल्याण और सुखके छिए निरूपण करता हूँ ॥१॥

श्वेतो रक्तश्च पीतश्च विवर्णः कृष्ण एव च। ब्राह्मण-चत्र-वैश्यानां विजाति-शूद्रयोर्मतः॥२॥

राहुका श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शूद्रोंके छिए शुभाशुभ निमित्तक माने गये हैं ॥२॥

> षण्मासाः प्रकृतिर्ज्ञेया ग्रहणं वार्षिकं भयम् । त्रयोदशानां मासानां पुररोधं समादिशेत् ॥३॥ चतुर्दशानां मासानां विन्द्याद् वाहनजं भयम् । अथ पश्चदशे मासे बालानां भयमादिशेत् ॥४॥ षोडशानां तु मासानां महामन्त्रिभयं वदेत् । अष्टादशानां मासानां विन्द्याद् राज्ञस्ततो भयम् ॥५॥ एकोनविंशकं पर्वविंशं कृत्वा नृपं वधेत् । अतः परं च यत् सर्वं विन्द्यात् तत्र किलं भ्रुवि ॥६॥

राहुकी प्रकृति छः महीने तक, प्रहण एक वर्ष तक भय उत्पन्न करता है, विकृत प्रहण तेरह महीने तक नगरका अवरोध होता है, चौदह महीने तक वाहनका भय और पन्द्रह महीने तक ख्रियोंको भय होता है। सोछह महीने तक महामिन्त्रयोंको भय, अठारह महीने तक राजाओंको भय, उन्नीस महीने या बीस महीने तक राजाओंका बध होता है। इससे अधिक समय तक फल प्राप्त हो तो पृथ्वीपर कल्यिंगुगका ही प्रभाव जानना चाहिए।।३–६॥

पश्चसंवत्सरं घोरं चन्द्रस्य ग्रहणं परम्। विग्रहं तु परं विन्द्यात् स्वर्यद्वादशवार्षिकम्।।७॥

चन्द्रग्रहणके पश्चात् पाँच वर्ष संकटके और सूर्यग्रहणके बाद बारह वर्ष संकटके होते हैं।।७॥

यदा प्रतिपदि चन्द्रः प्रकृत्या विकृतो भवेत् । अथ भिन्नो विवणों वा तदा ज्ञेयो ग्रहागमः ॥=॥

जब प्रतिपदा तिथिको चन्द्रमा प्रकृतिसे विकृत हो और भिन्न वर्णका हो तो प्रहागम जानना चाहिए ॥=॥

# लिखेद् रश्मिभिर्भूयो वा यदाऽऽच्छाद्येत भास्करः । पूर्वकाले च सन्ध्यायां ज्ञेयो राहुस्तदागमः ॥६॥

यदि सूर्य किरणोंके द्वारा स्पर्श करे अथवा पूर्वकालकी सन्ध्यामें सूर्यके द्वारा आच्छादन हो तो राहुका आगम सममना चाहिए ॥ध।

> पशु-व्याल-पिशाचानां सर्वतोऽपरदत्तिणम् । तुल्यान्यश्राणि वातोल्के यदा राहुस्तदाऽऽगमः॥१०॥

राहुके आगम होनेपर पशु, सर्प, पिशाच आदि दिल्लासे चारों ओर दिखलायी पड़ते हैं, तथा समान मेघ, वायु और उल्कापात भी होता है।।१०॥

सन्ध्यायां तु यदा शीतं अपरेसासनं ततः। सर्यः पाण्डश्चला भृमिस्तदा ज्ञेयो ग्रहागमः॥११॥

जब सन्ध्यामें शीत हो, अन्य समयमें उष्णता हो, सूर्य पाण्डुवर्ण हो, भूमि चल हो तो प्रहागम समभना चाहिए॥११॥

> सरांसि सरितो वृत्ता वल्ल्यो गुल्म-लतावनम् । ैसौम्यभ्रांश्रवले वृत्ता राहुर्ज्ञेयस्तदाऽऽगमः ॥१२॥

तालाब, नदी, वृत्त, छता, वन, सौम्य कान्तिवाले हों और वृत्त चंचल हो तो राहुका आगम समभना चाहिए ॥१२॥

> छादयेञ्चन्द्र-स्रयौं च यदा मेघा सिताम्बरा । सन्ध्यायां च तदा ज्ञेयं राहोरागमनं भ्रुवम् ॥१३॥

जब सन्ध्याकालमें भाकाशमें मेघ चन्द्र और सूर्यको आच्छादित करदें, तब राहुका अग-मन समभना चाहिए ॥१३॥

एतान्येव तु लिङ्गानि भयं कुर्युरपर्वणि । वर्षासु वर्षदानि स्युर्भद्रबाहुवचो यथा ॥१४॥

उक्त चिह्न अपर्व—पूर्णिमा और अमावास्यासे भिन्नकालमें भय उत्पन्न करते हैं। वर्षा ऋतु वर्षा करनेवाले होते हैं, ऐसा भद्रवाहुस्वामीका वचन है ॥१४॥

शुक्लपचे द्वितीयायां सोमशृङ्गं <sup>3</sup>तदा प्रभम् । स्फुटिताग्रं द्विधा वाऽपि विन्द्याद् राहुस्तदाऽऽगमम् ॥१५॥

जव शुक्ल पत्तकी द्वितीयामें चन्द्रशृंग शुभ हो अथवा उस शृंगके टूटकर दो हिस्से दिख-लायी पड़ते हों, तब राहुका आगमन सममना चाहिए॥१४॥

> चन्द्रस्य चोत्तरा कोटी ँद्धे शृङ्गे दृश्यते यदा । धृष्रो विवर्णो ज्वलितस्तदा राहोर्ध्रु वागमः ॥१६॥

जब चन्द्रमाकी उत्तर कोटिमें दो शृंग दिखलायी पड़े और चन्द्र धूम्र, विकृत वर्ण और उवलित दिखलायी पड़े, उस समय निश्चयसे राहुका आगम जानना चाहिए॥१६॥

१. सौस्वभ्रा मु०। २. सिताम्बरे मु०। ३. यदा शुभम् मु०। ४. द्विश्वङ्गं मु०।

#### दिचणा मेचकाभा तु कपोतग्रहमादिशेत्। कपोतमेचकाभा तु कोटी ग्रहमुपानयेत्।।३३॥

यदि चन्द्रमाकी दिल्लण कोटि—दिल्लण शृङ्क मेचक आभा हो तो कपोतरंगका प्रहण होता है और कपोत-मेचक आभा होनेपर प्रहण का भी वैसा रंग होता है ॥३३॥

ैपीतोत्तरा यदा कोटिर्द्विणः रुधिरप्रभः। कपोतग्रहणं विन्द्यात् पूर्वं पश्चात् सितप्रभः॥३४॥

यदि अष्टमी तिथिको चन्द्रमाकी उत्तरकी कोटि—किनारा छाछ हो और दिल्लाका किनारा रुधिर जैसा हो तो कपोतरंगके प्रहणकी सूचना सममनी चाहिए तथा अन्तमें श्वेतप्रभा समभनी चाहिए ॥३४॥

पीतोत्तरा यदा कोटिर्दिचिणो रुधिरप्रभः। कपोतग्रहणं विन्द्याद् ग्रहं पश्चात् सितप्रभम्।।३५।।

यदि चन्द्रमाका उत्तरी किनारा पीला और दक्षिणी रुधिरके समान हो तो कपोत रंगका प्रहण समभना चाहिए तथा अन्तिम समयमें श्वेतप्रभा समभनी चाहिए ॥३४॥

यतोऽश्रस्तनितं विन्द्यात् मारुतं करकाशनी । रुतं वा श्रूयते किञ्चित् तदा विन्द्याद् ग्रहागमम् ॥३६॥

जब बादल गर्जना करे, वायु, ओले और विजली गिरे तथा किसी प्रकारका शब्द सुनाई पड़े तो ग्रहागम होता है ॥३६॥

मन्दत्तीरा यदा वृत्ताः सर्वदिक् कल्लपायते । क्रीडते च यदा बालस्ततो विन्द्याद् ग्रहागमम्।।३७।।

जब वृक्ष अल्पक्षीर वाले हों, सभी दिशाएँ कलुषित दिखलायी पहें, इस प्रकारके समयमें बालक खेलते हों तो उस समय प्रहागम जानना चाहिए। यहाँ सर्वत्र प्रहसे तात्पर्य प्रहण-से हैं ॥३७॥

ऊर्द्ध्वं प्रस्पन्दते चन्द्रश्चित्रः संपरिवेष्यते । कुरुते मण्डलं स्पष्टस्तदा विन्द्याद् ग्रहागमम् ॥३८॥

यदि चन्द्रमा ऊपरकी ओर स्पन्दित होता हो, विचित्र प्रकारके परिवेषसे वेष्टित, स्पष्ट मंडलाकार हो तो ग्रहणका आगमन समभना चाहिए ॥३८॥

यतो विषयघातैश्च यतश्च पशु-पचिणः । तिष्ठन्ति मण्डलायन्ते ततो विन्द्याद् ग्रहागमम् ॥३६॥

यदि देशका आघात हो और पशु-पत्ती मण्डलाकार होकर स्थित हों तो प्रहणका आग-मन समभना चाहिए ॥३६॥

> पाण्डुर्वा द्वावलीढो वा चन्द्रमा यदि दृश्यते । <sup>"</sup>च्याधितो हीनरश्मिश्च यदा तत्त्वे निवेशनम् ॥४०॥

९ रक्तोत्तरा सितकोटिर्देचिणा स्याद् यदाष्टमी । कपोतग्रहमाख्याति रूपूर्वपश्चात् सितप्रभम् ॥ मु० । २. भवेत् मु० । ३. यतो मु० । ४. -श्चायतयः मु० । ५. व्यथितो मु० ।

यदि चन्द्रमा पाण्डु या द्विगुणित चवाया हुआ दिखलाई पड़े, व्यथित और हीन किरण माळ्म पड़े तो चन्द्रप्रहण होता है ॥४०॥

> ैततः प्रबध्यते वेषस्ततो विन्द्याद् ग्रहागमम् । यतो वा मुच्यते वेषस्ततश्चन्द्रो विम्रुच्यते ॥४१॥

जिस परिवेषसे चन्द्रमा प्रवाधित हो, उससे प्रहण होता है और जिससे चन्द्रमा छोड़ा जाय उससे चन्द्रमा मुक्त होता है ॥४१॥

> गृहीतो विष्यते चन्द्रो वेषमावेव विष्यते । यदा तदा विजानीयात् षण्मासाद्ग्रहणं पुनः ॥४२॥

जब चन्द्रग्रहणके समय चन्द्रमा अपना फटा-टूटा वेष प्रकट करे तो छः महीने पश्चात् पुनः चन्द्रग्रहण समभना चाहिए ॥४२॥

> ैप्रत्युद्गच्छति आदित्यं यदा गृह्येत चन्द्रमाः । भयं तदा विजानीयात् ब्राह्मणानां विशेषतः ॥४३॥

सूर्यको ओर जाते हुए चन्द्रमाका प्रहण हो तो ब्राह्मणोंके छिए भय समभना चाहिए ॥४३॥
<sup>\*</sup>प्रातरासेविते चन्द्रो दृश्यते कनकप्रभा ।

भयं तदा विजानीयादमात्यानां विशेषतः ॥४४॥

जब प्रातःकालमें चन्द्रमा स्वर्णको आभावाला माल्सम हो तो भय होता है और विशेष-रूपसे अमात्योंके लिए भय—आतंक होता है ॥४४॥

> मध्याह्वे तु यदा चन्द्रो गृह्यते कनकप्रभः। चत्रियाणां नृपाणां च तदा भयम्रुपस्थितम्।।४५॥

मध्याह्नमें यदि चन्द्रमा कनकप्रभ माळ्म हो तो चित्रय और राजाओंके छिए भय होता है ॥४५॥

ैयदा मध्यनिशायां तु राहुणा गृह्यते शशी। भयं तदा विजानीयात् वैश्यानां सम्रुपस्थितम् ॥४६॥

जब मध्य रात्रिमें राहु चन्द्रमाको प्रस्त करता है तब वैश्योंके लिए भय होता है ॥४६॥

नीचावलम्बी सोमस्तु यदा गृद्येत राहुणा। सूर्प्याकारं तदाऽऽनत्तं मरुकच्छं च पीडयेत्॥४७॥

नीच राशिस्थ चन्द्रमा—वृश्चिक राशिस्थ चन्द्रमाको जब राहु यस्त करता है तो सूर्पा-कार, आनर्त्त, मरु और कच्छ देशोंको पीड़ित करता है ॥४०॥

> अल्पचन्द्रं च द्वीपाश्च म्लेच्छाः पूर्वापरा द्विजाः । दीचिताः चत्रियामात्याः शूद्राः पीडामवाप्तुयुः ॥४८॥

यदि अल्पचन्द्रका ब्रहण हो तो श्वीन आदि द्वीप, म्लेच्छ, पूर्व-पश्चिम निवासी द्विज, मुनि-साधु, क्षत्रिय, अमात्य और शूद्र पीड़ाको प्राप्त होते हैं ॥४८॥

१. यतः मु०। २. प्रत्युतमुत्तम् मु०। ३. उपस्थितम् मु०। ४. प्रातराशे यदा सोमो गृह्यते राहुणाऽऽवृतः मु०। ५. व्यावृते यदि मध्याह्ने ( मध्याह्ने ) मु०।

#### यतो राहुर्प्रसेचन्द्रं ततो यात्रां निवेशयेत् । वृत्ते निवर्तते यात्रा यतो तस्मान्महद् भयम् ॥४६॥

जब राहु द्वारा चन्द्रयहण होता है तो यात्राका विनाश समभना चाहिए। चन्द्रयहणके दिन यात्रा करनेवाला व्यक्ति यों ही वापस लौट आता है, अतः यात्रामें भय है ॥४६॥

गृह्णीयादेकमासेन चन्द्र-स्यौं यदा तदा । रुधिरवर्णसंसक्ता सङ्ग्रामे जायते मही ॥५०॥

जब एक ही महीनेमें चन्द्रग्रहण और रूर्यग्रहण दोनों हो तो पृथ्वीपर युद्ध होता है और पृथ्वी रक्त-रंजित हो जाती है ॥५०॥

चौराश्च यायिनो म्लेच्छा घ्नन्ति साधूननायकान् । विरुध्यन्ते गणाश्चापि नृपाश्च विषये चराः ॥५१॥

उक्त दोनों ब्रहणोंके होनेपर चोर, यायी, म्लेच्छ, साधु और नेताओंकी हत्या करते हैं तथा देश-विशेषमें दूत, राजा और गणोंको रोक लिया जाता है ॥ ४१ ॥

> ैयतोत्साहं तु हत्वा तु राजानं निष्क्रमते शशी । तदा चेमं सुभिच्चश्च मन्दरोगांश्व निर्दिशेतु ॥५२॥

चन्द्रमा पहले राहुको परास्त कर निकल आवे तो क्षेम, सुभिन्न तथा रोगोंकी मन्दता होती है ॥४२॥

> पूर्व दिशि तु यदा हत्वा राहुः निक्रमते शशी। रूचो वा हीनरश्मिवी पूर्वी राजा विनश्यनि ॥५३॥

जब राहु पूर्व दिशामें चन्द्रमाका भेदनकर निकले और चन्द्रमा रूज तथा हीन किरण माल्र्म पड़े तो पूर्व देशके राजाका विनाश होता है ॥४३॥

द्विणाभेदने गर्भ दाचिणात्यांश्व पीडयेत्। उत्तराभेदने चैव नाविकांश्च जिघांसति॥५४॥

द्त्तिण दिशामें गर्भके भेदन होनेसे दाक्षिणात्य—द्त्तिण निवासियांको कष्ट और उत्तर गर्भका भेदन होनेसे नाविकोंका घात होता है ॥५४॥

निश्वलः सुप्रभः कान्तो यदा निर्याति चन्द्रमाः। राज्ञां विजय-लाभाय तदा ज्ञेयः शिवङ्करः॥५५॥

निश्चल और सुन्दर कान्तिवाला चन्द्रमा जब चन्द्रग्रहणसे निकलता है तो राजाओंको जयलाभ और राष्ट्रमें सर्वशान्ति होती है ॥४५॥

एतान्येव तु लिङ्गानि चन्द्रे । ज्ञेयानि धीमता । कृष्णपत्ते यदा चन्द्रः शुभो वा यदि वाऽश्रभः ॥५६॥

उपर्युक्त चिह्नांको चन्द्रमामें अवगतकर बुद्धिमान् व्यक्तियांको शुभाशुभ जानन

१. पूर्व हन्तुं यदा हत्वा राजानः मु०। रूचो वा हीनरिशमर्वा पूर्वी राजा विनश्यति । २. श्लोक संख्या ५२ मुद्रित प्रतिमें नहीं है । ३. सूर्ये मु०।

चाहिए। जब चन्द्रमा कृष्णपत्तमें शुभ या अशुभ होता है तो उसके अनुसार फल घटित होता है।।५६।।

> उत्पाताश्व निमित्तानि शक्कन - ल्वणानि च । पर्वकाले यदा सन्ति तदा राहोध्रु वागमः ॥५७॥

जब पूर्वकालमें उत्पात, निमित्त, शकुन और लक्षण घटित होते हैं, तब निश्चय राहुका आगमन—प्रहण होता है।।४७।।

रक्तो राहुः शशी सूर्यो हन्युः चत्रान् सितो द्विजान् । पीतो वैश्यान् कृष्णः शद्रान् द्विवर्णास्त जिघांसति ॥५८॥

जब लाल रंगके राहु, सूर्य और चन्द्रमा हों तो चित्रयोंका हनन, श्वेत वर्णके होनेपर दिजोंका हनन, पीतवर्णके होनेपर वैश्योंका हनन और कृष्णवर्णके होनेपर शूद्र और वर्णसंकरों का हनन होता है ॥५८॥

चन्द्रमाः पीडितो हन्ति नचत्रं यस्य यद्यतः । रूचः पापनिमित्तश्च विकृतश्च विनिगेतः ॥५६॥

रूत्त, पाप निमित्तक, विकृत और पीड़ित चन्द्रमा निकल कर जिस नत्तत्रका घात करता है, उस नत्तत्रवालोंका अशुभ होता है ॥४६॥

> प्रसन्नः साधुकान्तश्च दृश्यते सुप्रभः शशी । यदा तदा नृपान् हन्ति प्रजां पीतः सुवर्षसा ॥६०॥

जब ग्रहणसे छूटा हुआ चद्रमा प्रसन्न, सुन्दर कान्ति और सुप्रभावाला दिखलायी पड़े तो राजाओंका घात करता है। पीत और तेजस्वी दिखलायी पड़े तो प्रजाका घात करता है।।६०॥

राज्ञो राहुः प्रवासे यानि लिङ्गान्यस्य पर्वणि ।

यदा गच्छेत् प्रशस्तो वा राजा राष्ट्रविनाशनः ॥६१॥

पर्वकालमें—पूर्णिमाको अस्त होनेपर राहुके जो चिह्न प्रकट हों, उनमें वह प्रशस्त दिख-लायी पड़े तो राजा और राष्ट्र का विनाश होता है ॥६१॥

यतो राहुप्रमथने ततो यात्रा न सिध्यति ।

प्रशस्ताः शकुना यत्र सुनिमित्ता सुयोषितः ॥६२॥

शुभ शकुन और श्रेष्ठ निमित्तोंके होनेपर भी राहुके प्रमथन—अस्थिर अवस्थामें रहनेपर यात्रा सफल नहीं होती है ॥६२॥

राहुश्च चन्द्रश्च तथैव स्रयों यदा न स्युः सर्वे परस्परघ्नाः।

काले च राहुर्भजते रवीन्द्रोः तदा सुभिन्नं विजयश्र राज्ञः ॥६३॥

राहु, सूर्य और चन्द्र परस्पर घात न करे तथा समयपर सूर्य और चन्द्रमाका राहुयोग करे तो राजाओंको विजय और राष्ट्रमें सुभिन्न होते हैं ॥६३॥

इति नैर्प्रन्थे भद्रवाहुके निमित्ते संहिते राहुचारं नाम विशक्तितमोऽध्यायः॥२०॥

१. तमः मु०। २. -योजिताः मु०।

विवेचन—द्वादश राशियोंके भ्रमणानुसार राहुफल—जिस वर्ष राहु मीन राशिका रहता है, उस वर्ष बिजलीका भय रहता है। सैकड़ों व्यक्तियोंकी मृत्य बिजलीके गिरनेसे होती है। अन्नकी कमी रहनेसे प्रजाको कष्ट होता है। अन्नमें दना-तिगुना लाभ होता है। एक वर्ष तक दुर्भिन रहता है, तेरहवें महीनेमें सुभिन्न होता है। देशमें गृहकछह तथा प्रत्येक परिवारमें अशान्ति बनी रहती है। यह मीन राशिका राह बंगाल, उड़ीसा, उत्तरीय बिहार, आसामको लोड अवशेष सभी प्रदेशोंके लिए दुर्भिच्चकारक होता है। अन्नकी कमी अधिक रहती है, जिससे प्रजाको भुखमरीका कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है साथ ही आपसमें संघर्ष और छट-पाट होनेके कारण अशान्ति रहती है। मीन राशिके राहके साथ शनि भी हो तो निश्चयतः भारतको दुर्भिन्न का सामना करना पड़ता है। दाने-दानेके लिए मुँहताज होना पड़ता है। जो अन्नका संग्रह करके रखते हैं, उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ता है। कुम्भ राशिमें राह हो तो सन, सत, कपास, जूट आदि के सक्चयमें लाभ रहता है। राहके साथ मंगल हो तो फिर जुटके व्यापारमें तिगुना-चौगुना होता है। व्यापारिक सम्बन्ध भी सभी छोगोंके बढते जाते हैं। कपास, रूई, सत, वस्त, जूट, सन, पाट तथा पाटादिसे बनी वस्तुओंके मुल्यमें महँगी आती है। कुम्भ राशिमें राह और मंगलके आरम्भ होते ही छ: महीनों तक उक्त वस्तुओंका संग्रह करना चाहिए। सातवें महीनेमें बेंच देनेसे लाभ रहता है। कुम्भ राशिके राहुमें वर्षी साधारण होती है, फसल भी मध्यम होती है तथा धान्यके व्यापारमें भी लाभ होता है। खाद्यान्नोंकी कमी राजस्थान, बम्बई, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसामें होती है। बंगालमें भी खाद्यात्रोंकी कमी आती है, पर दुष्कालकी स्थिति नहीं आने पाती । पंजाब, बिहार और मध्य भारतमें उत्तम फसल उपजती है । भारतमें कुम्भ राशिका राहु खण्डवृष्टि भी करता है। शनिके साथ राहु कुम्भ राशिमें स्थित रहे तो प्रजाके लिए अत्यन्त कष्टकारक हो जाता है। दुर्भित्तके साथ खून-खराबियाँ भी कराता है। यह संघर्ष और युद्धका कारण होता है। विदेशोंसे सम्पर्क भी विगड़ जाता है, सन्धियोंका महत्त्व समाप्त हो जाता है। जापान और वर्मामें खाद्यात्रकी कमी नहीं रहती है। चीनके साथ उक्त राहुकी स्थितिमें भारतका मैत्री सम्बन्ध दृढ़ होता है। मकर राशिमें राहुके रहनेसे सूत, कपास, रूई, वस्त्र, जूट, सन, पाट आदिका संप्रह तीन महीनों तक करना चाहिए। चौथे महीनेमें उक्त वस्तुओंके बेचनेसे तिगुना लाभ होता है। उनी, रेशमी और सूती वस्त्रोंमें पूरा लाभ होता है। मकरका राहु गुड़में हानि कराता है तथा चीनी और चीनीसे निर्मित वस्तुओं के व्यापारमें भी पर्याप्त हानि होती है। खाद्यात्रकी स्थित कुछ सुधर जाती है, पर कुम्भ और मकर राशिके राहुमें खाद्यान्नोंकी कमी रहती है। मकर राशिके राहुके साथ शनि, मंगल या सूर्यके रहनेसे वस्त्र, जूट और कपास या सूतमें पंचगुना लाभ होता है। वर्षा भी साधारण ही हो पाती है, फसल साधारण रह जाती है, जिससे देशमें अन्नका संकट बना रहता है। मध्यभारत और राजस्थानमें अन्नकी कमी रहती है, जिससे वहाँके निवासियोंके लिए कष्ट होता है। धनु राशिके राहु में मवेशीके व्यापारमें अधिक लाभ होता है। घोड़ा, खच्चर, हाथी एवं सवारीके सामान—मोटर, साईकिल, रिक्सा आदिमें भी अधिक लाभ होता है। जो व्यक्ति मवेशीका संचय तीन महीनों तक करके चौथे महीनेमें मवेशीको बेचता है, उसे चौगुना तक लाभ होता है। मशीनके वे पार्टस जिनसे मशीनका सीधा सम्बन्ध रहता है, जिनके बिना मशीनका चलना कठिन हो नहीं, असंभव है, ऐसे पार्टसोंके व्यापारमें लाभ होता है। जनसाधारणमें ईर्ष्या, उद्वेग और वैमनस्यका प्रचार होता है।

वृश्चिक राशिमें राहु मंगलके साथ स्थित हो तो जूट और वस्त्रके व्यवसायमें अधिक लाभ होता है। वृश्चिक राशिमें राहुके आरंभ होनेके पाँच महीनों तक वस्तुओंका संग्रह करके छठवें महीनेमें वस्तुओंके बेचनेसे दुगुना या तिगुना लाभ होता है। खाद्यान्नोंकी उत्पत्ति अच्छी होती है तथा वर्षा भी उत्तम होती है। आसाम, बंगाल, बिहार, पंजाब, पश्चिमी पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, चीनमें उत्तम फसल उत्पन्न होती है। अना जर्के व्यापारमें साधा-रण लाभ होता है। द्विण भारतमें फसल उत्तम नहीं होती है। नारियल, सुपाड़ी और आम, इमली आदि फलोंकी फसल साधारण होती है। वस्त्र-व्यवसायके लिए उक्त प्रकारका राहु अच्छा होता है। तुलाराशिमें राहु स्थित हो तो दुर्भित्त पड़ता है, खण्डवृष्टि होती है। अन्न, घी, तैल, गुड़, चीनी आदि समस्त खाद्य परार्थींकी कमी रहती है। मवेशीको भी कष्ट होता है तथा मवेशीका मूल्य घट जाता है। यदि तुला राशिमें राहु उसी दिन आवे, जिस दिन तुलाकी संक्रान्ति हुई हो, तो भयंकर दुष्काल पड़ता है। देशके सभी राज्यों और प्रदेशोंमें खाद्यान्नीकी कमी पड़ जाती है। तुलाराशिके राहुके साथ शनि, मंगलका रहना और अनिष्टकर होता है। पंजाब, बंगाल और आसाममें अन्नकी कमी रहती है, दुष्कालके कारण सहस्रों व्यक्ति भूखसे छटपटाकर अपने प्राण छोड़ देते हैं। कन्याराशिका राहु होनेसे विश्वमें शान्ति होती है। अन्न और वस्त्रका अभाव दूर हो जाता है। छौंग, पीपल, इलायची और काली मिर्चके व्यवसायमें मनमाना लाभ होता है। जब कन्या राशिका राहु आरंभ हो उस समयसे लेकर पाँच महीनों तक उक्त पदार्थीका संग्रह करना चाहिए, पश्चात् छठवें महीनेमें उन पदार्थीको बेच देनेसे अधिक लाभ होता है। चीनी, गुड़, घी और नमकके व्यवसायमें भी साधारण लाभ होता है। सोना, चाँदीके ज्यापारमें कन्याके राहुके छः महीनेके पश्चात् लाभ होता है। जापान, जर्मनी, अमे-रिका, इंगलैण्ड, चीन, रूस, मिस्न, इटली आदि देशोंमें खाद्यात्रोंकी साधारण कमी होती है। वर्मामें भी अन्नकी कमी हो जाती है। सिंह राशिका राहु होनेसे सुभिन्न होता है। सोंठ, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, सेंघा नमक, पीपल आदि वस्तुओं के व्यापारमें लाभ होता है। अन्नके व्यव-सायमें हानि होती है। गुड़, चीनी और घी के व्यवसायमें समर्घता रहती है। तेलका भाव तेज हो जाता है। सिंहका राहु राजनैतिक स्थितिको सुदृढ़ करता है। देशमें नये भाव और नये विचारोंकी प्रगति होती है। कलाकारोंको सम्मान प्राप्त होता है तथा कलाका सर्वाङ्गीण विकास होता है। साहित्यकी उन्नति होती है। सभी देश शिचा और संस्कृतिमें प्रगति करते हैं। कर्क राशिके राहुमें सोना, चाँदी, ताँबा, छोहा, गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा आदि पदार्थ सस्ते होते हैं तथा सुभिन्न और सुवृष्टि होती है। जनतामें सुख-शान्ति रहती है। यदि कर्क राशिके राहुके साथ गुरु हो तो राजनैतिक प्रगति होती है। देश का स्थान अन्य देशोंके बीच श्रेष्ठ माना जाता है। पंजाब, बंगाल, बिहार, बम्बई, मध्यभारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमांचल प्रदेशके लिए यह राहु बहुत अच्छा है, इन स्थानोंमें वर्षा और फसल दोनों ही उत्तम होती हैं। आसाममें बाढ़ आनेके कारण अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जुटके व्यापारमें साधारण लाभ होता है। जापानमें फसल बहुत अच्छी होती हैं; किन्तु भूकम्प आनेका भय सर्वदा बना रहता है। कर्क राशिका राहु चीन और रूसके लिए उत्तम नहीं है, अव-शेष सभी राष्ट्रोंके लिए उत्तम है। मिथुन राशिके राहुमें भी सभी पदार्थ सस्ते होते हैं। अन्नादि पदार्थीकी उत्पत्ति भी अच्छी होती है। तथा सभी देशोंमें सुकाल रहता है। वृषराशिके राहुमें अन्नकी कुछ कमी पड़ती है। घी, तेल, तिलहन, चन्दन, केशर, कस्तूरी, रोहूँ, जी, चना, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, उड़द, अरहर, मूँग, गुड़, चीनी आदि पदार्थीं के संचयमें लाभ होता है। मेष राशिक राहुमें यदि एक ही मासमें सूर्य और चन्द्रप्रहण हो तो निश्चयतः दुर्भिन्न पड़ता है। बंगाल, बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेशमें उत्तम वर्षा होती है, द्त्रिण भारतमें मध्यम वर्षा तथा अवशेष प्रदेशोंमें वर्षाका अभाव या अल्प वर्षा होता है। यदि राहुके साथ शनि और मंगल हों तो वर्षाका अभाव रहता है। अनाजकी उत्पत्ति भी साधारण ही होती है। देशमें खाद्यात्र संकट होनेसे कुछ अशान्ति रहती है। निम्न श्रेणीके व्यक्तियोंको अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं।

राहु द्वारा होनेवाले चन्द्रग्रहणका फल-मेष राशिमें चन्द्रग्रहण हो तो मनुष्योंको पीड़ा होती है। पहाड़ी प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, दक्षिणभारत, महाराष्ट्र, आन्ध्र, वर्मा आदि प्रदेशोंके निवासियोंको अनेक प्रकारकी बीमारियोंका सामना करना पड़ता है। मेषराशिके यहणमें शूद्र और वर्णसंकरोंको अधिक कष्ट होता है। लाल रंगके पदार्थोंमें लाभ होता है। वृष राशिके श्रहणमें गोप, मवेशी, पथिक, श्रीमन्त, धनिक और श्रेष्ठ व्यक्तियोंको कष्ट होता है। इस प्रहणसे फुसल अच्छी होती है, वर्षा भी मध्यम ही होती है। खनिज पदार्थ और मशालोंकी उत्पत्ति अधिक होती है। गायोंकी संख्या घटती है, जिससे घी, दुधकी कमी होने लगती है। राजनैतिक दृष्टिसे उथल-पुथल होते हैं। प्रहण पड़नेके एक महीनेके उपरान्त नेताओंमें मनमुटाव आरम्भ होता है तथा सर्वे प्रदेशोंके मन्त्रिमण्डलोंमें परिवर्तन होता है। मिथुन राशि पर चन्द्र-महणके साथ यदि सूर्यमहण भी हो तो कलाकारों, शिल्पियों, वेश्याओं, ज्योतिषियों एवं इसी प्रकारके अन्य व्यवसायियोंको शारीरिक कष्ट होता है। इटली, मिस्र, ईरान आदि देशोंमें तथा विशेषतः मुस्लिम राष्ट्रोंमें अनेक प्रकारसे अशान्ति रहती है। वहाँ अन्न और वस्नकी कमी रहती है तथा गृहकछह भी उत्पन्न होती है। उद्योग-धन्धोंमें रुकावट उत्पन्न होती है। वर्मा, चीन, जापान, जर्मन, अमेरिका, इंगलैण्ड और रूसमें शान्ति रहती है। यद्यपि इन देशोंमें भी अर्थसंकट बढ़ता हुआ दिखळायी पड़ता है, फिर भी शान्ति रहती है। भारतके छिए भी उक्त राशि पर दोनों महणोंका होना अहितकारक होता है। कर्क राशि पर चन्द्रमहण हो तो गर्दभ और अहीरांको कष्ट होता है। कबाली, नागा तथा अन्य पहाड़ी जातिके व्यक्तियोंके लिए भी पर्याप्त कष्ट होता है। नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं तथा आर्थिक संकट भी उनके सामने प्रस्तुत रहता है। यदि इसी राशि पर सूर्यप्रहण भी हो तो चत्रियोंको कष्ट होता है। सैनिक तथा अस्त्रसे व्यवसाय करनेवाले व्यक्तियोंको पीड़ा होती है। चोर और डाक्क्ऑके लिए अत्यन्त भय होता है। सिंहराशिके प्रहणमें वनवासी दुःखी होते हैं, राजा और साहकारोंका धन ज्ञय होता है। कृषकोंको भी मानसिक चिन्ताएँ रहती हैं। फसल अच्छी नहीं होती तथा फसलमें नाना प्रकारके रोग लग जाते हैं। टिड्डी, मूसोंका भय अधिक रहता है। कठोर कार्योंसे आजीविका अर्जन करनेवालोंको लाभ होता है। ज्यवसायियोंको हानि उठानी पड़ती है। कन्या राशिके महणमें शिल्पियों, कवियों, साहित्यकारों, गायकों एवं अन्य लिखत कलाकारोंको पर्याप्त कष्ट रहता है। आर्थिक संकट रहनेसे उक्त प्रकारके व्यवसायियोंको कष्ट होता है। छोटे-छोटे दुकानदारोंको भी अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। बंगाल, आसाम, बिहार, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और मध्यप्रदेशमें फसल साधारण होती है। आसाममें अन्नकी कमी रहती है तथा पंजाबमें भी अन्नका भाव महँगा रहता है। यदि कन्या राशि पर चन्द्रप्रहणके साथ सूर्यप्रहण भी हो तो वर्मा, लंका, श्याम, चीन और जापानमें भी अन्नकी कमी पड़ जाती है। वस्त्रके व्यापारमें अधिक लाभ होता है। जूट, सन, रेशम, कपास, रूई और पाटके भाव प्रहणोंके दो महीनेके पश्चात् अधिक बढ जाते हैं। मिट्टीका तेल, पेट्टोल, कोयला आदि पदार्थोंकी कमी पड़ जाती है। यदि कन्याराशिके चन्द्रप्रहण पर मंगल या शनिकी दृष्टि हो तो अनाजोंकी और अधिक कमी पड़ जाती है। तुला राशि पर चन्द्रप्रहण हो तो साधारण जनतामें असन्तोष होता है। गेहूँ, गुड़, चीनी, घी और तेलका भाव तेज होता है। व्यापारियोंके लिए यह प्रहण अच्छा होता है, उन्हें व्यापारमें अच्छा लाभ होता है। पंजाब, ट्रावंकोर कोचीन, मलावारको छोड़ अवशेष भारतमें अच्छी वर्षा होती है। इन प्रदेशोंमें फसल भी अच्छी नहीं होती है। मवेशीको कष्ट होता है तथा बिहार और उत्तर प्रदेशके निवासियोंको अनेक प्रकारकी बीमारियोंका सामना करना पडता है। घी, गुड़, चोनी, काली मिर्च, पीपल, सींठ, धनिया, हल्दी आदि पदार्थीका भाव भी महँगा होता है। छोहेके व्यवसायियोंको दुना लाभ होता है। सोना और चाँदीके व्यापारमें साधारण लाभ होता है। ताँबा और पीपलके भाव अधिक तेज होते हैं। अस्त्र-शस्त्र तथा मशीनोंका मृल्य भी बढ़ता है। वृश्चिकराशि पर चन्द्रप्रहण हो तो सभी वर्णके व्यक्तियोंको कष्ट होता है। पंजाब निवासियोंको हैजा और चेचकका प्रकोप अधिक होता है। बंगाल, विहार और आसाममें विषेठे ज्वरके कारण सहस्रों व्यक्तियोंकी मृत्यु होती है। सोना, चाँदी, मोती, माणिक्य, हीरा, गोमेद, नीलम आदि रत्नोंके सिवा साधारण पाषाण, सीमेण्ट और चूनाके भाव भी तेज होते हैं। घी, गुड़ और चीनीका भाव सस्ता होता है। यदि वृश्चिक राशिपर चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों हों तो वर्षाकी कमी रहती है। फसल भी सम्यक् रूपसे नहीं होती है, जिससे अन्नकी कमी पड़ती है। धनुराशिपर चन्द्रप्रहण हो तो वैद्य, डाक्टर, व्यापारी, घोड़ी एवं यवनोंको शारीरिक कष्ट होता है। धनुराशिके प्रहणमें देशमें अर्थसंकट व्याप्त होता है, फसल उत्तम नहीं होती है। खनिज पदार्थ, वन और अन्न सभीकी कमी रहती है। फल और तरकारियोंकी भी चति होती है। यदि इसी राशिपर सूर्यप्रहण हो और शनिसे दृष्ट हो तो अटकसे कटक तक तथा हिमालयसे कन्याकुमारी तकके देशोंमें आर्थिक संकट रहता है। राजनीतिमें भी उथल-पुथल होते हैं। कई राज्योंके मन्त्रिमंडलोंमें परिवर्तन होता है। मकर राशिपर चन्द्रप्रहण हो तो नट, मन्त्रवादी, कवि, लेखक और छोटे-छोटे व्यापारियोंको शारीरिक कष्ट होता है। कुम्भराशिपर ग्रहण होनेसे अमीरोंको कष्ट तथा पहाड़ी व्यक्तियोंको अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। आसाममें भूकम्प भी होता है। अग्निभय, शस्त्रभय और चोरभय समस्त देशको विपन्न रखता है। मीन राशिपर चन्द्रग्रहण होनेसे जलजन्तु, जलसे आजीविका करनेवाले, नाविक एवं अन्य इसी प्रकारके व्यक्तियोंको पीड़ा होती है।

नत्त्रत्रातुसार चन्द्रग्रहणका फल-अश्विनी नत्त्रत्रमें चन्द्रग्रहण हो तो दालवाले अनाज मूँग, उड़द, चना, अरहर आदि महँगे; भरणोमें प्रहण हो तो खेत वस्नोंके तीन मासमें छाभ, कपास, रूई, सूत, जूट, सन, पाट आदिमें चार महीनोंमें लाभ और कृत्तिकामें हो तो सुवर्ण, चाँदी, प्रवाल, मुक्ता, माणिक्यमें लाभ होता है। उक्तदिनोंके नचत्रोंमें प्रहण होनेसे वर्षा साधारणतः अच्छी होती है। खण्डवृष्टिके कारण किसी प्रदेशमें वर्षा अच्छी और किसीमें कम होती है। रोहिणी नत्त्रमें ग्रहण होनेपर कपास, रूई, जूट और पाटके संग्रहमें लाभ; मृगशिर नत्त्रमें महण हो तो लाख, रंग एवं ज्ञार पदार्थीमें लाभ; आर्द्रामें महण हो तो घी, गुड़ और चीनी आदि पदार्थ महँगे; पुनर्वसु नक्षत्रमें ग्रहण हो तो तैछ, तिछहन, मूँगफली और चनामें लाभ; पुष्य नज्ञत्रमें प्रहण हो तो गेहूँ, चावछ, जौ और ज्वार आदि अनाजोंमें लाभ; मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी और हस्त, इन चार नचत्रोंमें प्रहण हो तो चना, गेहूँ, गुड़ और जीमें लाभ; चित्रामें प्रहण होनेसे सभी प्रकारके धान्योंमें लाभ, म्वातीमें प्रहण होनेसे तीसरे, पाँचवें और नौवें महीनेमें अन्नके व्यापारमें छाभ; विशाखा नत्त्रमें प्रहण होनेसे छठवें महीनेमें कुलथी, काली मिर्च, चीनी, जीरा, धनिया आदि पदार्थोंमें लाभ; अनुराधामें नौवें महीनेमें बाजरा, कोदो, कंगुनी और सरसोंमें लाभ, ज्येष्ठा नज्ञत्रमें ग्रहण होनेसे पाँचवें महीनेमें गुड़, चीनी, मिश्री आदि पदार्थीमें लाभ; मूल नचत्रमें ग्रहण होनेसे चावलोंमें लाभ; पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें प्रहण होनेसे वस्त्र-व्यवसायमें लाभ, उत्तराषाढ़ा नक्तत्रमें प्रहण होनेसे पाँचवें मासमें नारियल, सुपाड़ी, काजू, किसमिस आदि फलोंमें लाभ; श्रवण नत्त्रत्रमें ग्रहण होनेसे मवेशियोंके ज्यापारमें लोभ; धनिष्ठा नचत्रमें ग्रहण होनेसे उड़द, मूँग, मोठ आदि पदार्थी के व्यापारमें लाभ; शतिभषा नक्षत्रमें ग्रहण होनेसे चनामें लाभ, पूर्वा-भाद्रपद्में ब्रहण होनेसे पीड़ा, उत्तराभाद्रपद्में ब्रहण होनेसे तीन महीनोंमें नमक, चीनी, गुड़ आदि पदार्थोंके व्यापारमें विशेष लाभ होता है।

विद्ध फल-राहुका शनिसे विद्ध होना भय, रोग, मृत्यु, चिन्ता, अन्नाभाव एवं अशान्ति सूचक है। मंगलसे विद्ध होनेपर राहु जनकान्ति, राजनीतिमें उथल-पुथल एवं युद्ध होते हैं। बुध या शुक्रसे विद्ध होनेपर राहु जनताको सुख, शान्ति, आनन्द, आमोद-प्रमोद, अभय और आरोग्य प्रदान करता है। चन्द्रमासे राहु विद्ध होनेपर जनताको महान् कष्ट होता है। प्रत्येक प्रहका विद्ध रूप सप्तशलाका या पंचशलाकाचक्रसे जानना चाहिए।

# एकविंशतितमो ऽध्यायः

### कोणजान् पापसम्भृतान् केतृन् वच्यामि ज्योतिषि । मृद्वो दारुणाश्रेव तेषामासं निबोधत ॥१॥

हे ज्योतिषी ! पापके कारण कोणमें उत्पन्न हुए केतुओंका वर्णन करूँगा। मृदु और दारुण होनेके अनुसार उनका फल सममना चाहिए॥ १॥

> एकादिषु शतान्तेषु वर्षेषु च विशेषतः। केतवः सम्भवन्त्येवं विषमाः पूर्वपापजाः॥२॥

एकादि सौ वर्षीमें पूर्व पापके उदयसे विषम केतु उत्पन्न होते हैं। इन विषम केतुओंका फल विषम ही होता है ॥ २ ॥

पूर्व लिङ्गानि केत्नाम्रत्पाताः सदशाः पुनः । ग्रहा अस्तमनाश्चापि दृश्यन्ते चापि लच्चयेत् ॥३॥

केतुओंके पूर्व चिह्न उत्पातके समान ही हैं, अतः प्रहोंके अस्तोद्यको देखकर और लच्य-कर फल कहना चाहिए ॥३॥

> शतानि चैव केतृनां प्रवच्यामि पृथक् पृथक् । उत्पाता यादशा उक्ता ग्रहास्तमनान्यपि ॥४॥

सैकड़ों केतुओंका वर्णन पृथक्-पृथक् किया जायगा । प्रहोंके अस्तोदय तथा जिस प्रकारके उत्पात कहे गये हैं, उनका वर्णन भी वैसा ही किया जायगा ॥ ४॥

अन्यस्मिन् केतुभवने यदा केतुश्च दृश्यते । तदा जनपदन्यृहः प्रोक्तान् देशान् स हिंसति ॥५॥

यदि अन्य केतुभवनमें केतु दिखलायी पड़े तो जनता प्रतिपादित देशोंका घात करती है।।।।

एवं दिचणतो विन्द्यादपरेणोत्तरेण च । कृत्तिकादियमान्तेषु नचत्रेषु यथाक्रमम् ॥६॥

इस प्रकार कृत्तिका नक्षत्रसे भरणी तक द्त्तिण, पश्चिम और उत्तर इन दिशाओंमें नवत्रोंमें क्रमशः समभ लेना चाहिए॥६॥

> भ्रमः चुद्रश्र यो ज्ञेयः केतुरङ्गारकोऽभिपः । प्राणसंत्रासयत्राणी स प्राणी संशयी तथा ॥७॥

केतु, अंगारक और राहु धूम्रवर्ण और जुद्र दिखलायी पड़े तो प्राणींका संकट और यात्रा करनेवालोंको अनेक प्रकारके संशय उत्पन्न होते हैं ॥७॥

१. गृहास्तमनान्ताश्च मु० । २. कृत्तकादिर्य मु० ।

### त्रिशिरस्के द्विजभयम् अरुणे युद्धमुच्यते । अरश्मिके नृपापायो विरुध्यन्ते परस्परम् ॥८॥

यदि तीन सिरवाला केतु दिखलायी पड़े तो द्विजोंको भय, अरुण केतु दिखलायी पड़े तो युद्ध और किरण रहित केतु दिखलायी पड़े तो राजा और प्रजामें परस्पर विरोध करता है।।ऽ।।

विकृते विकृतं सर्वं चीणे सर्वपराजयः। शृङ्गे शृङ्गीवधं पापः कबन्धे जनमृत्युदः॥६॥ रोगं सस्यविनाशश्च<sup>े</sup> दुस्कालं मृत्युविद्रवः। मासं लोहितकं ज्ञेयं फलमेवं च पश्चधा॥१०॥

विचिल—छिद्ररिहत केतु दिखलायी पड़े तो प्रजामें फूट और छिद्र सिहत केतु दिखलायी पड़े तो पराजय, शृङ्काकार दिखलायी पड़े तो सींगवाले पशुओंका वध और कवन्ध—घड़ाकार दिखलायी पड़े तो मनुष्योंकी मृयु होती है। इस प्रकारके केतुमें रोग उत्पन्न होते हैं, धान्य—फसलका विनाश होता है, अकाल पड़ता है, मृत्यु—उपद्रव होते हैं एवं पृथ्वी मांस और खूनसे भर जाती है, इस प्रकार पाँच प्रकारका फल होता है।।६-१०॥

मानुषः पशु-पचीणां समयस्तापसंचयी । विषाणी दंष्ट्रिघाताय सस्यघाताय शङ्करः ॥११॥

उपर्युक्त प्रकारका केंतु पशु-पित्तयोंके लिए मनुष्योंके समान, दुःखोत्पादक तपस्वियोंको त्तय करनेके लिए समयके समान, दृष्ट्री—दाँतसे काटनेवाले व्याघादिके लिए विषयुक्त सर्पादिके समान और फसलका विनाश करनेके लिए रुद्रके समान है ॥११॥

> अङ्गारकोऽग्निसङ्काशो धूमकेतुस्तु धूमवान् । ँनीलसंस्थानसंस्थानो वैडूर्यसदृशप्रभः ॥१२॥

अग्निके तुल्य केंतु अंगारक, धूम्रवर्णका केंतु धूमकेंतु और वैडूर्यमणिके समान नीलवर्णका केंतु नीलसंस्थान नामक है ॥१२॥

> कनकाभा शिखा यस्य स केतुः कनकः स्पृतः। यस्योर्ध्वगा शिखा शुक्का स केतुः श्वेतं उच्यते ॥१३॥

जिस केतुकी शिखा कनकके समान कान्तिवाली है, वह केतु कनकप्रभ और जिस केतुके उपरकी शिखा शुक्ल है, वह शुक्ल कहा जाता है ॥१३॥

> त्रिवर्णश्चन्द्रवद् वृत्तः समसर्पवदङ्करः । त्रिभिः शिरोभिः शिशिरो गुल्मकेतुः स<sup>ँ</sup> उच्यते ॥१४॥

त्रिवर्णवाला चन्द्रमाके समान गोलकेतु समसर्पवदङ्कुर नामका होता है, तीन सिरवाला केतु शिशिर कहलाता है और गुल्मके समान केतु गुल्मकेतु कहलाता है ॥१४॥

१. विश्विले विश्विलं सर्वे श्विली सर्वपराजयम्। २. विनाशश्च मु०। ३. दुःकालो मु०। ४. नार्ला मु०। ५. शुक्ल मु०। ६. समस्यं च दङ्करः मु०। ७. केतुश्च गुल्मवत् मु०।

## विक्रान्तस्य शिखे दीप्ते ऊर्घ्वने च प्रकीत्तिते । ऊद्ध्वेग्रण्डा शिखा यस्य स खिली केत्ररूच्यते ॥१५॥

जिस केतुकी शिखा दोप्त हो, वह विकान्त संज्ञक, जिसकी शिखा ऊपरको हो वह ऊध्वमुण्डा संज्ञक और जिसकी शिखा खुळी हुई हो वह केतु कहा जाता **हैं ॥**१४॥

> शिखे विषाणवद् यस्य स विषाणी प्रकीर्त्तितः । व्युच्छिद्यमानो भीतेन रूचा च चिलिका शिखा ॥१६॥

जिसकी शिखा विषाणके समान हो वह विषाणी तथा भयसे रूच और नष्ट होनेवाला और फैली हुई शिखावाला चिली केतु कहा जाता है।।१६।।

> शिखाश्रतस्रो ग्रीवार्धं कबन्धस्य विधीयते । एकरिमः प्रदीप्तस्तु स केतुर्दीप्त उच्यते ॥१७॥

जिसकी आधी गर्दन हो और शिखा चारों ओर व्याप्त हो वह कबन्ध नामका केतु और एक किरणवाला प्रदीप्त केतु दीप्त कहा जाता है ॥१७॥

शिखा मण्डलवद् यस्य स केतुर्मण्डली स्मृतः । मयुरपत्ती विज्ञेयो हसनः प्रभयाऽल्पया ॥१८॥

जिस केतुको शिखा मण्डलके समान हो वह मंडली और अल्प कान्तिसे प्रकाशित होने-वाला केतु मयूरपत्ती कहा जाता है ॥१८॥

> रवेतः सुभित्तदो ज्ञेयः सौम्यः शुक्लः शुभार्थिषु । कृष्णादिषु च वर्णेषु चातुर्वर्ण्यं विभावयेत् ॥१६॥

रवेतवर्णका केतु सुभिक्ष करनेवाला, सुन्दर और शुक्लवर्णका केतु शुभ फल देनेवाला और कृष्ण, पीत, रक्त और शुक्लवर्णके केतुमें चारों वर्णोंका शुभाशुभ जानना चाहिए॥१६॥

> केतोः सम्रुत्थितः केतुरन्यो यदि च दृश्यते । ज्ञु-च्छस्त्र-रोग-विघ्नस्था प्रजा गच्छति संचयम् ॥२०॥

केतुमेंसे उत्पन्न अन्यकेतु दिखलायी पड़े तो खुधा, शस्त्र, रोग, विन्न आदिके साथ प्रजा त्त्रयको प्राप्त होती है ॥२०॥

> एते च केतवः सर्वे धूमकेतुसमं फलम् । विचार्य वीथिभिश्वापि प्रभाभिश्व विशेषतः ॥२१॥

उपर्युक्त सभी केतु धूमकेतुके समान फल देनेवाले हैं तथापि इनका विशेष विचार वीथि, प्रभा और वर्ण आदिके अनुसार करना चाहिए॥२१॥

> यां दिशं केतवोऽर्चिभिर्धृमयन्ति दहन्ति च । तां दिशं पोडयन्त्येते ज्ञुधाद्यैः पीडनैर्भृशम् ॥२२॥

जिस दिशाको केंतु अग्निमयी किरणोंके द्वारा धूमित करता है और जलाता है, वह दिशा जुधा, रोगादिके द्वारा अत्यन्त पीडित होती है।।२२॥

#### नत्तत्रं यदि वा केतुर्प्रहं वाऽप्यथ धूमयेत् । ततः शस्त्रोपजीवीनां स्थावरं हिंसते ग्रहः ॥२३॥

यदि केतु किसी नत्तत्र या प्रहको अभिधूमित करे तो शस्त्रसे आजीविका करनेवाले एवं स्थावरोंकी हिंसा होती है ॥२३॥

स्थावरे धूमिते तज्ज्ञा यायिनो यात्रिधूपने<sup>र</sup> । <sup>उ</sup>शवरां भिल्लजातीनां पारसीकांस्तथैव च ॥२४॥

स्थावर और यात्रियोंके धूमित होनेपर शवर, भिल्छ और पारसियोंको पीड़ित होना पड़ता है ॥२४॥

शुक्रं दीप्त्या यदि हन्याद्भूमकेतुरुपागतः । तदा सस्य-नृपान् नागान् दैत्यान् शूरांश्र पीडयेत् ॥२५॥

यदि धूमकेतु अपनी दीप्तिसे शुक्रको घातित करे तो धान्य, राजा, नाग, दैत्य और श्र-वोरोंको पीड़ा होती है ॥२४॥

शुकानां शक्कनानां च वृत्ताणां चिरजीविनाम्। शकुनि-ग्रहपीडायां फलमेतत् समादिशेत्॥२६॥

शुकुनिग्रहकी पीड़ामें शुक, पत्ती, चिरकाल तक रहनेवाले वृत्तोंका पीड़ाकारक फल कहना चाहिए ॥२६॥

> शिशुमारो यदा केतुरुपागत्य प्रधूमयेत् । तदा जलचरं तोयं <sup>\*</sup>बृद्धवचांश्च हिंसति ॥२७॥

जब केतु शिशुमार सृंस—नामक जलजन्तुको धूमित करता है तब जलचर जन्तु, जल और वृद्ध वृत्तोंका घात होता है ॥२७॥

सप्तर्षीणामन्यतमो यदा केतुः प्रधूमयेत् । तदा सर्वभयं विन्दात् ब्राह्मणानां न संशयः ॥२८॥

यदि केतु सप्त ऋषियोंमें से किसी एकको प्रधूमित करे तो ब्राह्मणोंको सभी प्रकारका भय निस्सन्देह होता है ।। रून।।

बृहस्पतिं यदा हन्याद् धूमकेतुरथार्चिभिः । वेदविद्याविदो बृद्धान् नृपांस्तज्ज्ञांश्र हिंसति ॥२६॥

जब धूम्रकेतु अपनी तेजस्वी किरणों द्वारा बृहस्पतिका घात करता है, तब वेदविद्याके पारंगत वृद्ध विद्वान् और राजाओंका विनाश होता है ॥२६॥

एवं शेषान् ग्रहान् केतुर्यदा हन्यात् स्वरिश्मिभः। ग्रहयुद्धे यदा प्रोक्तं फलं तन्तु समादिशेत्॥३०॥

इस प्रकार अन्य शेष प्रहोंको अपनी किरणों द्वारा केंतु घातित करे तो जो फल गृहयुद्धका बतलाया गया है, वही कहना चाहिए॥३०॥

१. जीवांश्च स्थावरांश्च स हिंसति, मु०। २. व्यापिनस्तथा मु०। ३. त्यक्तान् घोरान् भयै-रुग्नैः प्रपीडिताः मु०। ४. वध्य मु०। ५. तदा मु०।

#### नचत्रे पूर्वदिग्भागे यदा केतुः प्रदृश्यते । तदा देशान् दिशामुग्रां भञ्जन्ते पापदा नृपाः ॥३१॥

यदि पूर्वदिग्भागवाले नच्चत्रमें केतुका उदय दिखलायी पड़े तो पापी राजा देश, दिशा और ग्रामका विनाश करता है ॥३१॥

वङ्गानङ्गान् किलङ्गांश्व मगधान् काशनन्दनान् ।
पट्टचावांश्व कौशाम्बीं घेणुसारं सदाहवम् ॥३२॥
तोसिलङ्गान् सुलान् नेद्रान् माक्रन्दामलदांस्तथा ।
कुनटान् सिथलान् महिषान् माहेन्द्रं पूर्वदिचिणः ॥३३॥
वेणान् विदर्भमालांश्व अश्मकांश्वेव छर्वणान् ।
द्रविडान् वैदिकान् दाद्रेकलांश्व दिचणापथे ॥३४॥
कोङ्कणान् दण्डकान् भोजान् गोमान् सर्यारकाश्वनम् ।
किष्किन्धान् वनवासांश्च लङ्कां हन्यात् स नैरुतैः ॥३४॥

बंग, अंग, कलिंग, मगध, काश, नन्द, पट्ट, कौशाम्बी, घेणुसार, तोस, लिंग, सुल, नेद्र, माकन्द, मालदा, कुनटा, सिथल, महिष, माहेन्द्र, वेण, विदर्भ, माल और दिल्लापथके अश्मक, छर्वण, द्रविड़, वैदिक, दाद्रेकल, कोंकण, दंडक, भोज, गोमा, सूर्परि, कंचन, किष्किन्धा, वनवास और लंका इन देशोंका विनाश उपर्युक्त प्रकारका केतु करता है ॥३२-३४॥

> अङ्गान् सौराष्ट्रान् समुद्रान् भरुकच्छादसेरकान् । शूत्रान् हृषिजलरुहान् केतुर्हन्याद्विपथगः ॥३६॥

यदि विपथग—कुमार्गस्थित केतु हो तो अंग, सौराष्ट्र, समुद्र, भरुकच्छ, असेरक, शूत्र, हिपिकेश आदि देशोंका विनाश करता है ॥३६॥

काम्बोजान् रामगान्धारान् आभीरान् यवरच्छकान्। चैत्रसोत्रेयकान् सिन्धुमहामन्ययुवायुजः ॥३०॥ बाह्णीकान् वीनविषयान् पर्वतांश्चाप्यदुस्वरान्। सौधेयं कुरुवैदेहान् केतुर्हन्याद्यदुत्तराः॥३८॥

उत्तर दिशामें स्थित केतु कम्बोज, रामगान्धार, आभीर, यवरच्छक, चैत्रसौत्रेय, सिन्धु, बाह्मीक, वीनविषय, पहाड़ी प्रदेश, सौन्धेय, कुरु, विदेह आदि देशोंका घात करता है ॥३७-३८॥

> चम्मीसुवर्णुकलिङ्गान् किरातान् वर्बरान् द्विजान् । वैदिस्तमिपुलिन्दांश्च हन्ति स्वात्यां सम्रुच्छ्ितः ॥३६॥

स्वाती नन्नत्रमें उदित केतु, चर्मकार, स्वर्णकार, किलंग देशवासी, किरात, वर्वर जातियाँ, द्विज, वैदिक, भीळ, पुळिन्द आदि जातियोंका वध होता है ॥३६॥

१. सूर्परिकंचनम् मु० । २. सुराष्ट्रान् मु० । ३. सात्यां मु० ।

सदृशाः केतवो हन्युस्तासु मध्ये वधं वदेत् । व्याधि शस्त्रं चुधां मृत्युं परचक्रं च निर्दिशेत् ॥४०॥

सदृश केतु घात करते हैं तथा व्याधि, शस्त्र, द्धुधा, मृत्यु और परशासनकी सूचना देते हैं ॥४०॥

न काले नियता केतः न नचत्रादिकस्तथा। आकस्मिको भवत्येव कदाचिदुदितो ग्रहः ॥४१॥

केतुके उदयास्तका समय निश्चित नहीं है और नज्ञत्र, दिशा आदि भी अनिश्चित ही है। अकस्मात् कदाचित् ग्रहका उदय हो जाता है। ॥४१॥

> षट् त्रिंशत् तस्य वर्षाणि प्रवासः परमः स्पृतः । मध्यमः सप्तविंशं तु जघन्यं तु त्रयोदश ॥४२॥

केतुका ३६ वर्षका उत्क्रष्ट प्रवास, २७ वर्षका मध्यम प्रवास और तेरह वर्षका जघन्य प्रवास होता है ॥४२॥

> एते प्रयाणां दृश्यन्ते येऽन्ये तीव्रभयादते । प्रवासं शुक्रवचास्य विन्दादुत्पातिकं महत् ॥४३॥

उक्त प्रमाण या भयके अतिरिक्त अन्य प्रमाण केतुके दिखलायी पड़ते हैं । शुक्रके समान केतु का प्रवास भी अत्यन्त उत्पात कारक होता है ॥४३॥

धूमध्वजो धूमशिखो धूमाचिंधूमतारकः।
विकेशी विशिखश्चैव मयूरो विद्धमस्तकः ॥४४॥
महाकेतुश्च श्वेतश्च केतुमान् केतुवाहनः।
उल्काशिखश्च जाज्वल्यः प्रज्वाली चाम्बरीपकः ॥४५॥
हेन्द्रस्वरो हेन्द्रकेतुः शुक्कवासोऽन्यद्न्तकः।
विद्युत्समो विद्युल्लता विद्युद्विद्युत्स्फुलिङ्गकः ॥४६॥
चिच्चणो ह्यरुणो गुल्मः कबन्धो ज्वलिताङ्कुरः।
तालीशः कनकश्चैव विकान्तो मांसरोहितः॥४७॥
वैवस्वतो धूममाली महार्चिश्च विधूमितः।
दारुणाः केतवो ह्येते भयमिच्छन्ति दारुणम् ॥४८॥

धूमध्वज, धूमशिख, धूमार्चि, धूमतारक, विकेशी, विशिख; मयूर, विद्धमस्तक, महाकेतु, श्वेत, केतुमान्, केतुवाहन, उल्काशिख, जाज्वल्य, प्रज्वाली, वांबरीषेक, हेन्द्रस्वर, हेन्द्रकेतु, शुक्लवास, अन्यदन्तक, विद्युत्सम, विद्युल्लत, विद्युत्तफुलिंगक, चिक्षण, अरुण, गुल्म, कवन्ध, ज्वलितांकुर, तालीश, कनक, विकान्त, मांसरोहित, वैवस्वत, धूममाली, महार्चि, विधू-मित और दारुण ये केतु दारुण भय उत्यन्न करनेवाले हैं ॥४४-४८॥

१. वेणु मु० । २. जघन्यस्तु मु० । ३. प्रायेण मु० । ४. वाम्बरीषकः मु० ।

#### जलदो जलकेतुरच जलरेणुसमप्रभः । रूचो वा जलवान् शीघ्रं विप्राणां भयमादिशेत् ॥४६॥

जलद, जलकेतु, जलरेणु, रूच, जलवान् केतु शीघ्र ही ब्राह्मणोंको भयका निर्देश करता है ॥४६॥

> शिखी शिखण्डी विमलो विनाशी धूमशासनः। विशिखानः शतार्विश्च शालकेतुरलक्तकः।।५०॥ घृतो घृताचिश्च्यवनश्चित्रपुष्पविद्षणः। विलम्बी विषमोऽग्निश्च वातकी हसनः शिखीः।।५१॥ कुटिलः कड्विखलङ्गः कुचित्रगोऽथ निश्चयी। नामानि लिखितानि च येषां नोक्तं तु लच्चणम्।।५२॥

शिखी, शिखण्डो, विमल, विनाशी, धूमशासन, विशिखान, शतार्चि, शालकेतु, अलक्तक, घृत, घृतार्चि, च्यवन, चित्रपुष्प, विदूषण, विलम्बी, विषम, अग्नि, वातकी, हसन, शिखी, कुटिल, कड्वखिलंग, कुचित्रग इत्यादि केतुओंके नाम लिखे गये हैं, लच्चणका निरूपण नहीं किया गया है।।४०-५२।।

> येऽन्तरिचे जले भूमौ गोपुरेऽद्वालके गृहे। वस्त्राभरण-शस्त्रेषु ते उत्पाता न केवलः ॥५३॥

जो केतु आकाश, जल, भूमि, गोपुर, अट्टारी, घर, वस्न, आभरण और शस्त्रमें दिख-लायी पड़ते हैं, वे उत्पात नहीं करते ॥४३॥

> दीचितान् अर्हदेवांश्च आचार्याश्च तथा गुरून् । पूजयेच्छान्तिपुष्टचर्थं पापकेतुसम्रुत्थिते ॥५४॥

पाप केतुओं की शान्तिके लिए मुनि—आचार्य, गुरु, दीक्षित साधु और तीर्थङ्करोंकी पूजा करनी चाहिए ॥४४॥

> पौरा जानपदा राजा श्रेणीनां व्यवराः नरः। पूँजयेत् सर्वदानेन पापकेतुः सम्रुत्थिते ॥५५॥

पुरवासी, नागरिक, राजा, ब्राह्मण, व्यापारी आदि व्यक्तियोंको दान-पूजाका कार्य अवश्य करना चाहिए। अशुभ केतु दान-पूजा द्वारा श्रीतिको प्राप्त होता है ॥५५॥

यथा हि बलवान् राजा सामन्तैः सारपूजितः । नात्यर्थं बाध्यते तत्तु तथा केतुः सुपूजितः ॥५६॥

जिस प्रकार वलवान राजा सामन्तोंके द्वारा सेवित होनेपर शान्त रहता है, किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार दुष्ट केतु भी जिस पापके उदयसे कष्ट पहुँचाता है, उस पापकी शान्ति भगवान की पूजासे हो जाती है, वह पाप कष्ट नहीं पहुँचाता है।।४६॥

१. रुक्तैश्च मु०। २. पितृदेवांश्च विष्रान् भूतान् वनीपकान् मु०। ३. विष्राश्च वणिजो नराः। ४. दान-पूजां ध्रुवं कुर्युः केतोः प्रीतिकरोऽन्यतः मु०।

## सर्पद्ष्टो यथा मन्त्रैरगदैश्व चिकित्स्यते । केतुर्दृष्टस्तथा लोकैर्दानजीपैश्विकित्स्यते ॥५७॥

जिस प्रकार सर्पके द्वारा काटा गया व्यक्ति मन्त्र और औषधिसे स्वास्थ्य लाभ करता है, उसकी चिकित्सा मन्त्र और औषधि है, उसी प्रकार दुष्ट केंत्रकी चिकित्सा दान-पूजा है। तात्पर्य यह है कि अशुभ केंत्र पापोदयसे प्रकट होता है, पाप शान्त होनेपर अशुभ केंत्र स्वयमेव शान्त हो जाता है। गृहस्थके लिए पाप शान्तिका उपाय जप-तपके अलावा दान-पूजन ही है ॥५०॥

यः केतुचारमखिलं यथावत् पठिन्तं युक्तं श्रमणः समेत्य । स केतुदग्धांस्त्यजते हि देशान् प्राप्नोति पूजां च नरेन्द्रमूलात् ॥

जो बुद्धिमान् श्रमण—मुनि समस्त केतुचारको यथावत् अध्ययन करता है, वह केतुके द्वारा पीड़ित प्रदेशांका त्यागकर अन्यत्र गमन करता है, जिससे राजाओंसे पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।।४८।।

इति नैर्घेन्थे भद्रबाहुके निमित्ते एकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥

विवेचन-केतुओंके भेद और स्वरूप-केतु मूलतः तीन प्रकारके हैं-दिव्य, अन्तरिन् और भौम । ध्वज, शस्त्र, गृह, वृत्त, अश्व और हस्ती आदिमें जो केतुरूप दर्शन होता है, वह अन्तरित्त केतु; नत्त्रत्रोंमें जो दिखलायी देता है, उसे दिव्यकेतु कहते हैं और इन दोनोंके अतिरिक्त अन्य रूच भौमकेतु हैं। केतुओंको कुल संख्या एक हजार या एक सौ एक है। केतुका फलादेश, उसके उदय, अस्त, अवस्थान, स्पर्श और धूम्रता आदिके द्वारा अवगत किया जाता है। केतु जितने दिन तक दिखलायी देता है, उतने मास तक उसके फलका परिपाक होता है। जो केतु निर्मल, चिकना, सरल, रुचिर और शुक्तवर्ण होकर उदित होता है, वह सुभिन्न और सुखदायक होता है। इसके विपरीत रूपवाले केतु शुभदायक नहीं होते, परन्तु उनका नाम धूमकेतु होता है। विशेषतः इन्द्रधनुषके समान अनेक रंगवाले अथवा दो या तीन चोटीवाले केंतु अत्यन्त अशुभकारक होते हैं। हार, मणि या सुवर्णके समान रूप धारण करनेवाले और चोटीदार केतु यदि पूर्व या पश्चिममें दिखलायी दें तो सूर्यसे उत्पन्न कहलाते हैं और इनकी संख्या पचीस है। तोता, अग्नि, दुपहरियाका फूछ, छाख या रक्तके समान जो केत अग्निकोणमें दिखलायी दें, तो वे अग्निसे उत्पन्न हुए माने जाते हैं और इनकी संख्या पच्चीस है। पच्चीस केतु टेढ़ी चोटीवाले, रूखे और कृष्णवर्ण होकर दिल्णमें दिखलायी पडते हैं, ये यमसे उत्पन्न हुए माने गये हैं। इनके उदय होनेसे मारी पड़ती है। दुर्पणके समान गोल आकारवाले, शिखारिहत, किरण युक्त और सजल तेलके समान कान्तिवाले, जो बाईस केतु ईशान दिशामें दिखलायी पड़ते हैं, वे पृथ्वीसे उत्पन्न हुए हैं, इनके उदयसे दुर्भिन्न और भय होता है। चन्द्रिकरण, चाँदी, हिम, कुमुद या कुन्दपुष्पके समान जो तीन केतु हैं, ये चन्द्रमाके पुत्र हैं और उत्तर दिशामें दिखळायी देते हैं। इनके उदय होनेसे सुभिन्न होता है।

१. सर्पो दशौ यदा मु०। २. -जपै मु०। ३. निखिलं मु०। ४. पठेत् सुयुक्तं मु०।

ब्रह्मदण्ड नामक युगान्तकारी ब्रह्मासे उत्पन्न हुआ एक केतु है, यह तीन चोटीवाला और तीन रंगका है, इसके उद्य होनेकी दिशाका कोई नियम नहीं है। इस प्रकार कुल एक सौ एक केतुका वर्णन किया गया है। अवशेष ८६६ केतुओंका वर्णन निम्न प्रकार है—

शुक्रतनय नामक जो चौरासी केतु हैं, वे उत्तर और ईशान दिशामें दिखळायी पड़ते हैं, ये बृहत्—शुक्छवर्ण, तारकाकार, चिकने और तीब्र फल युक्त होते हैं। शनिके पुत्र साठ केंतु हैं, ये कान्तिमान, दो शिखावाले और कनक संज्ञक हैं, इनके उदय होनेसे अतिकष्ट होता है। चोटोहीन, चिकने, ग्रुक्छवर्ण, एक तारेके समान, दिन्नण दिशाके आश्रित पैंसठ विकच नामक केतु, बृहस्पतिके पुत्र हैं। इनका उदय होनेसे पृथ्वीमें लोकपापी जाते हैं। जो केतु साफ दिखळायी नहीं देते, सूच्म, दीर्घ, शुक्छवर्ण, अनिश्चित दिशावाले तस्कर संज्ञक हैं। ये बुधके पुत्र कहलाते हैं। इनकी संख्या ५१ हैं और ये पाप फल वाले हैं। रक्त या अग्निक समान जिनका रंग है, जिनकी तीन शिखाएँ हैं, तारेके समान हैं, इनकी गिनती साठ है। ये उत्तर दिशामें स्थित हैं तथा कौंकुम नामक मंगलके पुत्र हैं, ये सभी पापफल देनेवाले हैं। तामसधीस नामक पैतीस केतु, जो राहुके पुत्र हैं तथा चन्द्रसूर्य गत होकर दिखलायी देते हैं। इनका फल अत्यन्त शुभ होता है। जिनका शरीर ज्वालाकी मालासे युक्त हो रहा है, ऐसे एकसौ बीस केंतु अग्निविश्वरूप होते हैं। इनका फल बनते हुए कार्योंको बिगाड़ना, कष्ट पहुँचाना आदि हैं। श्यामवर्ण, चमरके समान व्याप्त चिरागवालें और पवनसे उत्पन्न केतुओंकी संख्या सतहत्तर है। इनके उदय होनेसे भय, आतंक और पाप का प्रसार होता है। तारापुंजके समान आकारवाले प्रजापित युक्त आठ केतु हैं, इनका नाम गयक है। इनके उदय होनेसे क्रान्तिका प्रसार होता है। विश्वमें एक नया परिवर्तन दिखलायी पड़ता है। चौकोर आकारवाले ब्रह्मसन्तान नामक जो केतु हैं, उनकी संख्या दो सौ चार है। इन केतुओंका फल वर्षाभाव और अन्नाभाव उत्पन्न करता है। छताके गुच्छेके समान जिनका आकार है, ऐसे बत्तीस केक नामक जो केतु हैं, वे वरुणके पुत्र हैं। इनके उदय होनेसे जलाभाव, जलजन्तुओंको कष्ट एवं जलसे आजीविका करनेवाले कष्ट प्राप्त करते हैं। कबन्धके समान आकारवाले छियानबे कबन्ध नामक केत् हैं, ये कालयुक्त कहे गये हैं। ये अत्यन्त भयङ्कर, दु:खदायी और कुरूप हैं। बड़े-बड़े एक तारेदार नौ केतु हैं, ये विदिश समुत्पन्न हैं। इनका उदय भी कष्टकर होता है। मधुरा, सूरसेन और विदर्भ नगरीके लिए उक्त केतु अशुभकारक होता है।

जो केतु पिरचम दिशामें उद्य होते हैं, उत्तरिद्शामें फैलते हैं, बड़े-बड़े स्निग्धमूर्ति हैं, उनको वसाकेतु कहते हैं, इनके उद्य होनेसे मारी पड़ती है और उत्तम सुभिन्न होता है। सूदम, या चिकने वर्णके केतु उत्तर दिशासे आरम्भ होकर पश्चिम तक फैलते हैं, उनके उद्यसे चुधाभय, उलट-पुलट और मारी फैलती है। अमावास्याके दिन आकाशके पूर्वाद्धमें सहस्र रिश्मकेतु दिखायी देता है, उसका नाम कपाल केतु है। इसके उद्य होनेसे चुधा, मरी, अनावृष्टि और रोगभय होता है। आकाशके पूर्व दक्षिणभागमें शूलके अप्रभागके समान किएश, कृत्व, ताम्रवर्णकी किरणोंसे चुन्ध जो केतु आकाशके तीन भाग तक गमन करता है, उसको रोद्रकेतु कहते हैं, इसका फल कपालकेतुके समान है। जो धूम्रकेतु पश्चिम दिशामें उद्य होता है, दिच्चणकी ओर एक अंगुल ऊँची शिखा करके युक्त होता है और उत्तर दिशाकी तरफ कमानुसार बढ़ता है, उसको चलकेतु कहते हैं। यह चलकेतु कमशः दीर्घ होकर यदि उत्तर ध्रव, सप्तर्ष मंडल या अभिजित् नच्नको स्पर्श करता हुआ आकाशके एक भागमें

जाकर दिच्लण दिशामें अस्त हो जाय, तो प्रयागसे छेकर अवन्ति तकके प्रदेशमें दुर्भिक्ष, रोग एवं नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं। मध्यरात्रिमें आकाशके पूर्वभागमें दिल्लाके आगे जो केतु दिखलायी दे, उसको धूमकेतु कहते हैं। जिस केतुका आकार गाड़ीके जुएके समान है, वह युगपरिवर्तनके समय सात दिन तक दिखलायी पड़ता है। धूमकेतु यदि अधिक दिनोंतक दिखलायी दे तो दश वर्षतक शस्त्रप्रकोप लगातार बना रहता है और नाना प्रकारके संताप प्रजाको देता रहता है। श्वेत नामक केत्र यदि जटाके समान आकारवाला, रूखा, कपिशवर्ण और आकाशके तीन भाग तक जाकर छीट आवे तो प्रजाका नाश होता है। जो केंतु धूम्रवर्णकी चोटीसे युक्त होकर कृत्तिका नचत्रको स्पर्श करे, उसको रश्मिकेतु कहते हैं, इसका फेंळ श्वेत नामक केतुके समान है। ध्रव नामक एक प्रकारका केतु है, इसका आकार, वर्ण, प्रमाण स्थिर नहीं हैं, यह दिव्य, अन्तरिन्न और भौम तीन प्रकारका होता है। यह स्निग्ध और अनियत फल देता है। जिस केतुकी कान्ति कुमुद्के समान हो, चोटी पूर्वकी ओर फैल रही हो, उसको कुमुद्केतु कहते हैं। यह बराबर दस वर्ष तक सुभिन्न देनेवाला है। जो केतु सूदम तारेके समान आकारवाला हो और पश्चिम दिशामें तीन घंटोंतक लगातार दिखलायी दे तो उसका नाम मणि केतु है। स्तनके ऊपर दबाव देनेसे जिस प्रकार दुधको धारा निकलती है, उसी प्रकार जिनकी किरणें छिटकती हैं, यह केतु उसी प्रकारकी किरणोंसे युक्त है। इसके उदयसे साढ़े चार मास तक सुभित्त होता है तथा छोटे-बड़े सभी प्राणियोंको ऋष्ट होता है। जिस केतुकी अन्य दिशाओंमें ऊँची शिखा हो तथा पिछले भागमें चिकना हो, वह जलकेतु कहलाता है। इसके उदय होनेसे नौ महीने तक शान्ति और सुभिन्न मिलती है। सिंहकी पूँछके समान दक्षिणावर्त शिखा-वाला, स्निग्ध, सूदमतारायुक्त पूर्व दिशामें रातमें दिखलायी देनेवाला भवकेत है। यह भवकेत जितने मुहूर्ततक दिखलायी देता है, उतने मासतक सुभिन्न होता है। यदि रून् होता है, तब मरणान्त करानेवाला माना जाता है । फुव्वारेके समान किरणवाला, मृडालके समान गौरवर्ण केतु पश्चिम दिशामें रातभर दिखलायी दे तो सात वर्षतक हर्ष सहित सुभिन्न होता है। जो केत् आधीरातके समयतक शिखासव्य, अरुणकी-सी कान्तिवाला, चिकना दिखलायी देता है, उसे आवर्त कहते हैं, यह केत जितने चण तक दिखलायी देता है, उतने मास तक सुभिच रहता है। जो धूम्र या ताम्रवर्णको शिखावाला भयंकर है और आकाशके तीन भागतकको आक्रमण करता हुआ शूलके अप्रभागके समान आकारवाला होकर सन्ध्याकालमें पश्चिमकी ओर दिखलायी दे तो उसको संवर्तकेत कहते हैं। यह केत जितने महर्ततक दिखलायी देता है, उतने वर्षतक शस्त्राचातसे जनताको कष्ट होता है। इस केतुके उदयकालमें जिसका जन्मनदात्र आक्रान्त रहता है, उसे भी कष्ट होता है। जिस-जिस नन्नत्रको केतु आधूमित करे या स्पर्श करे, उस-उस नज्ञवाले देश और व्यक्तियोंको पीड़ा होती है। यदि केतुकी शिखा उल्कासे भेदित हो तो शुभफल, सर्वप्रकारकी वृष्टि एवं सुभिन्न होता है।

केतुओंका विशेषफल-जलकेतु-पश्चिमात्र शिखावाला होता है। स्निग्धकेतुके अस्त होनेमें जब नौ महीने समय शेष रह जाता है, तब यह पश्चिममें उदय होता है। यह नौ महीने तक सुभिन्न, क्षेम और आरोग्य करता है तथा अन्य प्रहोंके सब दोषोंको नष्ट करता है।

ऊर्मिशीतकेतु—जलकेतुके कर्मान्त गतिमें आगे १८ वर्ष और १४ वर्षके अन्तर पर ये केतु उदय होते हैं। ऊर्मि, शंख, हिम, रक्त, कुचि, काम, विसर्पण और शीत ये आठ अमृतसे पैदा हुए सहजकेतु हैं। इनके उदय होनेसे सुभिक्ष और क्षेम होता है।

भटकेतु और भवकेतु—उर्मि आदि शीत पर्यन्तके आठ केतुओंके चारके समाप्त हो जाने पर ताराके रूप एक रातमें भटकेतु दिखायी देता है। यह भटकेतु पूर्व दिशामें दाहिनी ओर घूमी हुई बन्दरकी पूँछकी तरह शिखावाला, स्निग्ध और कृत्तिकाके गुच्छेकी तरह मुख्य ताराके प्रमाणका होता है। यह जितने मुहूर्त्त तक स्निग्ध दीखता रहता है उतने महीनों तक सुभिक्ष करता है। रूज्ञ होगा तो प्राणोंका अन्त करनेवाला और रोग पैदा करनेवाला होगा।

औदालक केतु-श्वेतकेतु, ककेतु—औदालक और श्वेतकेतु इन दोनोंका अग्रभाग दिल्लणकी ओर होता है और अर्द्धरात्रिमें इनका उदय होता है। ककेतु प्राची-प्रतीची दिशामें एक साथ युगाकारसे उदय होता है। औदालक और श्वेतकेतु सात रात तक स्निग्ध दिखायी देते हैं। ककेतु कभी अधिक भी दिखता रहता है। वे दोनों स्निग्ध होने पर १० वर्ष तक शुभ फल देते हैं और रूच होने पर शस्त्र आदिसे दुःख देते हैं। उदालक केतु एक सौ दस वर्ष तक प्रवासमें रहकर भटकेतुकी गतिके अन्तमें पूर्व दिशामें दिखायी देता है। पद्मकेतु—श्वेत केतुके फलके अन्तमें श्वेत पद्मकेतुका उदय होता है, पश्चिममें एक रात दिखायी देनेपर यह सात वर्ष तक आनन्द देता रहता है।

काश्यप श्वेतकेतु—काश्यप श्वेतकेतु तो रूचा, श्याव और जटाकी-सी आकृतिका होता है। यह आकाशके तीन भागको आक्रमण करके बाँयी ओर छौट जाता है। यह इन्द्रांश शिखी ११५ वर्ष तक प्रवासित रहकर सहज पद्मकेतुकी गतिके अन्तमें दिखायी देता है। यह जितने महीने दिखायी दे उतने ही वर्ष सुभिच्च करता है। किन्तु मध्य देशके आयेका और औदीच्योंका नाश करता है।

आवर्त्तकेतु—श्वेतकेतुके समाप्त होनेपर पश्चिममें अर्द्ध रात्रिके समय शंखकी आभावाला आवर्त्तकेतु उदय होता है। यह केतु जितने मुहूर्त्त तक दिखायी दे, उतने ही महीनों सुभिन्न करता है। यह सदा संसारमें यज्ञोत्सव करता है।

रिश्म केतु—काश्यप श्वेतकेतुके समान यह रिश्मकेतु फल देता है। यह कुछ धूम्रवर्णकी शिखाके साथ कृत्तिकाके पीछे दिखायी देता है। विभावसुसे पैदा हुआ यह रिश्मकेतु १०० वर्ष प्रोपित रहकर आवर्त्त केतुकी गतिके अन्तमें कृत्तिका नज्ञके समीप दिखायी देता है।

वसाकेतु, अस्थिकेतु, शस्त्रकेतु—वसाकेतु अत्यन्त स्निग्ध, सुभित्त और महामारीप्रद होता है। यह १३० वर्ष प्रवासित रहकर उत्तरकी ओर लम्बा होता हुआ उदय होता है। वसाकेतुके समान अस्थिकेतु रूच हो तो छुद् भयावह होती है ( भुलमरी पड़ती है)। पश्चिममें वसाकेतुकी समानताका दोखा हुआ शस्त्रकेतु महामारी करता है।

कुमुदकेतु — कुमुदकी आभावाला, पूर्वकी तरफ शिखावाला, स्निग्ध और दुग्धकी तरह स्वच्छ कुमुदकेतु पश्चिममें वसा केतुकी गतिके अन्तमें दिखायी देता है। एक ही रातमें दिखायी दिया हुआ यह सुभिन्न और दस वर्ष तक सुहद्भाव पैदा करता है, किन्तु पाश्च्यात्य देशोंमें कुछ रोग उत्पन्न करता है।

कपाल किरण—कपाल केतु प्राची दिशामें अमावास्याके दिन उदय हुआ आकाशके मध्यमें धूम्र किरणोंकी शिखावाला होकर रोग, वृष्टि, भूख और मृत्युको देता है। यह १२४ वर्ष प्रवासमें रहकर अगृतोत्पन्न कुमुद केतुके अन्तमें तीन पत्तसे अधिक उदय रहता है। जितने दिन तक यह दीखता रहता है उतने ही महीनों तक इसका फल मिलता है। जितने मास और वर्ष तक दीखता है, उससे तीन पत्त अधिक फल रहता है।

मणिकेतु—यह मणिकेतु दूधकी धाराके समान स्निग्ध शिखावाळा श्वेत रंगका होता है। यह रात्रिभर एक प्रहर तक सूद्दम ताराके रूपमें दिखायी देता है। कपाल केतुकी गतिके अन्तमें यह मणिकेतु पश्चिम दिशामें उदय होता है और उस दिनसे साढ़े चार महीने तक सुभिक्ष करता है।

किलिकरण रौद्रकेतु—( किरण )—किलिकरण रौद्रकेतु वैश्वानर वीथीके पूर्वकी ओर इत्य होकर ३० अंश उत्पर चढ़कर फिर अस्त हो जाता है। यह ३०० वर्ष ६ महीने तक प्रवास

में रहकर अमृतोत्पन्न मणिकेतुको गतिके अन्तमें उदय होता है। इसकी शिक्षा ती हण, रूखी, धूमिल, ताँ बेकी तरह लाल, शुलको आकृतिवाली और दिल्लाकी ओर भुकी हुई होता है। जिसका फल तेरहवें महीने होता है। जितने महीने यह दिखायी देता है उतने ही वर्ष तक इसका भय सममना चाहिए। उतने वर्षों तक भूख, अनावृष्टि, महामारी आदि रोगोंसे प्रजाको दु:ख होता है।

संवर्तकेतु—यह संवर्तकेतु १००८ वर्ष तक प्रवासमें रहकर पश्चिममें सायंकालके समय आकाशके तीन अंशोंकी आक्रमण करके दिखायी देता है। धूम्र ताम्रवर्णके शूलकी-सी कान्तिवाला, कृखी शिखावाला यह भी रात्रिमें जितने मुहूर्त तक दिखायी दे उतने ही वर्ष तक अनिष्ट करता है। इसके उदय होनेसे अवृष्टि, दुर्भिन्न, रोग, शास्त्रोंका कोप होता है और राजा लोग स्वचक और परचक्रसे दुःखी होते हैं। यह संवर्त केतु जिस नन्नत्रमें उदय होता है और जिस नन्नत्रमें अस्त होता है तथा जिसको छोड़ता है वा जिस नन्नत्रको स्पर्श करता है उनके आश्रित देशोंका नाश हो जाता है।

भ्रुवकेतु—यह भ्रुवकेतु अनियत गित और वर्णका होता है। सभी दिशाओं में जहाँ-तहाँ नाना आकृतिका दीख पड़ता है। यु, अन्तरित्त का भूमि पर स्निग्ध दिखायी दे तो शुभ और गृहस्थियों के गृहांगणमें तथा राजाओं के सेनाके किसी भागमें दिखायी देनेसे विनाशकारी होता है।

अमृतकेतु—जल, भट, पद्य, आवर्त्त, कुमुद, मणि और संवर्त्त ये सात केतु प्रकृतिसे ही अमृतोत्पन्न माने जाते हैं।

दुष्ट केतु फल-जो दुष्ट केतु हैं वे क्रमसे अश्विनी आदि २७ नज्ञत्रोंमें गये हुए निम्न-लिखित देशोंके नरेशोंका नाश करते हैं।

| २७ न | ाचत्रों | के | अनुसार | दुष्ट | केतुओंका | घातक | फल |
|------|---------|----|--------|-------|----------|------|----|
|------|---------|----|--------|-------|----------|------|----|

| नत्तत्र        | देश                            | नक्षत्र    | देश                              |
|----------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| अश्विनी        | अश्मक देश घातक                 | स्वाती     | कम्बोज (कश्मीर) का घातक          |
| भरणी           | किरात—भीछोंका घातक             | विशाखा     | अवधका घातक                       |
| कृत्तिका       | उड़ीसा प्रदेशका घातक           | अनुराधा    | पुण्डू (मिथिछाके समीपका प्रान्त) |
| रोहिणी         | शूरसेनका घातक                  | ज्येष्ठा   | कान्यकुब्ज (कन्नौज) का घातक      |
| मृगसिर         | उशीनर ( गन्धार )               | मूल        | मद्रक तथा आन्ध्र                 |
| आर्द्रो        | जल्रजा जीव ( तिरहुत प्रान्त )  | पूर्वाषाढ  | काशीका घातक                      |
| पुनर्वसु       | अश्मकका घातक                   | उत्तराषाढ् | अर्जुनायक, यौधेय, शिविएवं चेदि   |
| पुष्य          | मगध " "                        | श्रवण      | कैकेय (सतलजके पीछे) और           |
| आरलेषा         | असिक "                         |            | व्यासके आगेका प्रान्त            |
| मघा            | अंग (वैद्यनाथसे भुवनेश्वरतक)   | धनिष्ठा    | पंचनद् (पंजाब)                   |
| _              | का घातक                        | शतभिषा     | सिंहल ( सीलोन )                  |
| पूर्वाफाल्गुनी | पाण्डच (देहली प्रान्त) का घातक | पूर्वा भा० | बंग ( बंगाल प्रान्त )            |
| उत्तारा फा०    | अवन्ति (उङ्जैन प्रान्त) "      | उत्तराभा०  | नैमिष                            |
| हस्त           | दण्डक (नासिका पंचवटो) "        | रेवती      | किरात ( भूटान और आसामके          |
| चित्रा         | कुरुक्षेत्र प्रदेशका घातक      |            | पूर्वके प्रान्त )                |

जितने दिनों तक ये दीखते हैं, उतने ही महीनों तक और जितने महीनों तक दीखें उतने ही वर्षों तक इनका फल मिलता है। जब वे दीखें तो उसके तीन पत्त आगे फल देते हैं। जिन केतुओंकी शिखा उल्कासे ताडित हो रही हो वे केतु हूण, अफगान, चीन और चोलसे अन्यत्र देशोंमें श्रेयस्कर होते हैं। जो केतु शुक्ल, रिनम्धतनु, हस्व, प्रसन्न, थोड़े समय ही दीखनेवाला सीधा हो और जिसके उदय होनेसे वृष्टि हुई हो वह शुभ फलदायी होता है।

चार प्रकारके भूकम्प ऐन्द्र, वारण, वायन्य और आग्नेय होते हैं, इनका कारण भी राहु और केतुका विशेष योग हो है। जब राहुसे सातवें मंगल, मंगलसे पाँचवें बुध और बुधसे चौथे चन्द्रमा होता है, उस समय भूकम्प होता है।

स्वाती, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, मृगिशरा, अश्विनी, पुनर्वसु इन नच्चत्रोंमें अग्नि केतु या संवर्त केतु दिखलायी पड़े तो भूकम्प होता है। पुष्य, क्रितका, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद, भरणी, पूर्वाफाल्गुनी और मधा इन नच्चत्रोंका आग्नेय मण्डल कहलाता है। जब कीलक या आग्नेय केतु इस मण्डलमें दिखलायी देते हैं तो भूकम्प होनेका योग आता है। चल, जल, उभि, औदालक, पद्म और रिवरिश्मकेतु जब प्रकाशमान होकर किसी भी मध्यरात्रिमें उदित होते हैं, तो उसके तीन सप्ताहमें भयङ्कर भूकम्प पूर्वके देशोंमें तथा हल्का भूकम्प पश्चिमके देशोंमें आता है। वसाकेतु और कपालकेतु यदि प्रतिपदा तिथिको रात्रिके प्रथम प्रहरमें दिखलायी पड़े तो भी भूकम्प आता है। भूकम्पोंके प्रधान निमित्ता केतुओंका उदय है। यों तो प्रहयोगसे गणित द्वारा भूकम्पका समय निकाला जाता है, किन्तु सर्वसाधारण केतुओंके उदयके निरीच्रण मात्रसे आकाशदर्शनसे ही भूकम्प का परिज्ञान कर सकता है।

## द्वाविंशतितमो अधायः

सर्वग्रहेश्वरः सूर्यः प्रवासम्रदयं प्रति । तस्य चारं प्रवच्यामि तन्निबोधत तन्वतः ॥१॥

सभी प्रहांका स्वामी सूर्य है। इसके प्रवास, उदय और चारका विणेन करता हूँ, इन्हें यथार्थ समभना चाहिए ॥१॥

सुरश्मी रजतप्रख्यः स्फटिकाभो महाद्युतिः । उद्ये दृश्यते सूर्यः सुभिन्नं नृपतेर्हितः ॥२॥

यदि अच्छा किरणोंवाला, रजतके समान कान्तिवाला, स्फटिकके समान निमल, महान् कान्तिवाला सूर्य उदयमें दिखलाई पड़े तो राजाका कल्याण और सुभिन्न होता है ॥२॥

> रक्तः शस्त्रप्रकोपाय भयाय च महार्घदः । नृपाणामहितश्रापि स्थावराणां च कीर्त्तितः ॥३॥

लालवर्णका सूर्य शस्त्रकोप करता है, भय उत्पन्न करता है, वस्तुओंको महँगाई कराता है और स्थावर—तदेश निवासी राजाओंका अहित करता है।।३॥

पीतो लोहितरशिमश्र व्याधि-मृत्युकरो रविः। विरश्मिर्धृमकृष्णाभः चुधार्त्तसृष्टिरोगदः॥४॥

पीत और छोहित—पीछी और छाछ किरणवाला सूर्य व्याधि और मृत्यु करनेवाला होता है। धूम और कृष्णवर्णवाला सूर्य ज्ञुधा-पीड़ा—भुखमरी और रोग उत्पन्न करनेवाला होता है। यहाँ सूर्यके उक्त प्रकारके वर्णोंका प्रातःकाल सूर्योदय समयमें हो निरीचण करना चाहिए, उसीका उपर्युक्त फल बताया गया है।।४॥

कबन्धेनाऽऽवृतः स्र्यो यदि दृश्येत प्राग् दिशि । वङ्गानङ्गान् कांलङ्गांश्व काशी-कर्णाट-मेखलान् ॥४॥ मागधान् कटकालांश्व कालवक्रोष्ट्रकर्णिकान् । माहेन्द्रसंवृतोवान्द्रास्तदा हन्याच भास्करः॥६॥

यदि उदयकालमें पूर्विदिशामें कबन्ध—धड़से ढका हुआ हुआ सूर्य दिखलायी पड़े तो बंग, अंग, कलिंग, काशी, कर्णाटक, मेखल, मगध, कटक, कालवकोष्ट, कर्णिका, माहेन्द्र, उड़ आदि देशींका घात करता है ॥५-६॥

कबन्धो वामपीतो वा दिखणेन यदा रिवः । चर्विलान् मलयानुइांन् स्तीराज्यं वनवासिकान् ॥७॥ किष्किन्धांश्र कुनाटांश्र ताम्रकर्णांस्तथैव च । स वक्र-चक्र-क्रूरांश्र कुणपांश्र स हिंसति ॥८॥

१. महेन्द्रसंश्रितानुड्रां मु०।

जब सूर्यसे दिल्लण या बार्यी ओर पीतवर्णका कवन्ध दिखलायी पड़े तो चिर्विल, मलय, उड़, स्त्रीराज्य और वनवासी, किष्किन्धा, कुनाट, ताम्रकर्ण, वक्र-चक्र, क्रूर और कुणपांका घात करता है।।७–५।।

अपरेण च कबन्धस्तु दृश्यते द्युतितो यदा ।
युगन्धरावणं मरुत्-सौराष्ट्रान् कच्छगैरिजान् ॥६॥
कोङ्कणानपरान्तांश्र भोजांश्र कालजीविनः ।
अपरांस्तांश्र सर्वान् वै निहन्यात् तादृशो रविः ॥१०॥

यदि पश्चिमकी ओर द्युतिमान् कबन्ध दिखलायी पड़े तो युगन्धरायण, मरुत्, सौराष्ट्र, कच्छ, गैरिक, कोंकण, अपरान्त राष्ट्र, भोज, कालजीवी इत्यादि राष्ट्रोंका घात करता है ॥६-१०॥

उत्तरे उदयोऽर्कस्य कबन्धसदृशस्तदृ। चुद्रकामालवाह्णीकः सिन्धु-सौवीरदर्दुरः ॥११॥ काश्मीरान् दरदांश्चैव पालवां मागधांस्तथा। साकेतान् कोशलान् काश्चीमहिच्छवं च हिंसति॥१२॥

यदि कवन्धके समान उत्तरमें सूर्यका उदय हो तो वह जुद्रक, मालव, सिन्धु, सौवीर, दर्दुर, काश्मीर, दरद, पालव, मगध, साकेत, कोशल, काञ्ची और अहिच्छत्रका घात करता है ॥११-१२॥

कबन्धमुद्ये भानोर्घदा मध्ये प्रदृश्यते । मध्यमा मध्यसाराश्च पौड्यन्ते मध्यदेशजाः ॥१३॥

यदि सूर्यके मध्यमें कबन्धका उद्य दिखलाई पड़े तो मध्य देशमें उत्पन्न व्यक्तियोंका घात होता है ॥१३॥

> नचत्रमादित्यवर्णो यस्य दृश्येत भास्करः। तस्य पीडा भवेत् पुंसः प्रयत्नेन शिवः स्मृतः॥१४॥

जिस व्यक्तिके नचत्रपर रक्तवर्ण सूर्य दिखलायी पड़ता है, उस व्यक्तिको पीड़ा होती है और बड़े यत्नके प्रश्चात् कल्याण होता है ॥१४॥

स्थालीपिठरसंस्थाने सुभित्तं वित्तदंै नृणाम्<sup>3</sup>। वित्तलाभं तु राज्यस्य मृत्युः पिठरसंस्थिते ॥१५॥

यदि थाळी-पिठर—गोल थाली और मूढ़ेके आकारमें सूर्य उदयकालमें दिखलायी पड़े तो मनुष्योंको सुभिन्न और धन लाभ करानेवाला है। राज्यके लिए धनलाभ करानेवाला होता है। पीढ़ाके समान सूर्य दिखायी पड़े तो मृत्युप्रद होता है।।१४॥

सुवर्णवर्णे वर्षे वा मासं वा रजतप्रभे। शस्त्रं शोणितवत् स्र्यो दाघो वैश्वानरप्रभे॥१६॥

स्वर्णके समान रंगका सूर्य उदयकालमें दिखलायी पड़े या रजतके समान वर्णका सूर्य दिखलायी पड़े तो वर्ष या मास सुखमय व्यतीत होते हैं। रक्त वर्णके समान सूर्य दिखलायी पड़े तो शस्त्रपीड़ा और अग्निके समान दिखलायी पड़े तो दग्ध करनेवाला होता है ॥१६॥

क्षद्रकान् मालवान् हन्ति सिन्धु-सोवीर-दर्दुरान् मु०। २. क्षद्भयं मु०। ३. नृणौ मु०।

शृङ्गी राज्ञां विजयदः कोश-वाहनवृद्धये । चित्रः सस्यविनाशाय भयाय च रविः स्मृतः ॥१७॥

र्श्वगीवर्णका रिव राजाओंके लिए विजय देनेवाला, कोश और वाहनकी वृद्धि करनेवाला होता है। चित्रवर्णका रिव धान्यका विनाश करता है और भयोत्पादक होता है।।१७॥

> अस्तङ्गते यदा स्वर्थे चिरं रक्ता वसुन्धरा । सर्वलोकभयं विन्दात् तदा वृद्धानुशासने ॥१८॥

जब सूर्यके अस्त होने पर पृथ्वी बहुत समय तक रक्तवर्णकी दिखलायी पड़े तो सर्वलोकको भय होता है ॥१८॥

> उदयास्तमने ध्वस्ते यदा वै कुरुते रविः। महाभयं तदानीके सुभिन्नं चेममेव च ॥१६॥

उदय और अस्तकालको जब सूर्य ध्वस्त करे तो सेनामें महान् भय होता है तथा सुभिन्न और कल्याण होता है ॥१६॥

> एतान्यैव तु लिङ्गानि पर्वण्यां चन्द्र-सूर्ययोः। तदा राहुरिति ज्ञेयो विकारश्च न विद्यते ॥२०॥

यदि चन्द्रमा और सूर्यके पर्वकाल-पूर्णमासी या अमावास्यामें उक्त चिह्न दिखलायी पड़े तो राहु सममना चाहिए, इसमें विकार नहीं होता है ॥२०॥

शेषमौत्पादिकं प्रोक्तं विधानं भास्करं प्रति । प्रहयुद्धे प्रवच्त्यामि सर्वगत्या च साधयेत् ॥२१॥

अवशेष सूर्यका औत्पातिक विधान समभना चाहिए। ग्रह्युद्धका वर्णन करूँगा, उसकी सिद्धि गति आदिसे कर छेनी चाहिए॥२१॥

इति भद्रवाहुविरचिते निमित्तशास्त्रेऽऽदित्याचारं नाम द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥२२॥

विवेचन—पूर्वाषाढा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरामाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, आद्री, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मधामें १४ नत्तत्र 'चन्द्रनत्तत्र' एवं पूर्वा-भाद्रपद, शतिभषा, मृगशिरा, रोहिणी, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल्लमें १३ नत्तत्र 'सूर्यनत्तत्र' कहलाते हैं। यदि सूर्यनत्तत्रोंमें चन्द्रमा और चन्द्रनत्तत्रोंमें सूर्य हो तो वर्षा होती है। चन्द्र नक्षत्रोंमें यदि सूर्य और चन्द्रमा दोनों हों तो अल्पवृष्टि होती है, किन्तु यदि सूर्य नक्षत्र पर सूर्य-चन्द्रमा दोनों हों तो वृष्टि नहीं होती। सूर्य नत्तत्र पर सूर्यके आनेसे वायु चलती है, जिससे वायु-दोषके कारण वर्षा नहीं होती।

चन्द्रमा चन्द्रनत्तत्रों पर रहे तो केवल बादल आच्छादित रहते हैं, वर्षा नहीं होती। कर्क संक्रान्तिके दिन रविवार होनेसे १० विश्वा, सोमवार होनेसे २० विश्वा, मंगळवार होनेसे प विश्वा, बुधवार होनेसे १२ विश्वा, गुरुवार होनेसे १८ विश्वा, शुक्रवार होनेसे भी १८ विश्वा और शनिवार होनेसे ५ विश्वा वर्षा होती है। कर्क संक्रान्तिके दिन शनि, रवि, वुध और मंगल वार होनेसे अधिक वृष्टि नहीं होती, शेष वारोंमें सुवृष्टि होती है। चन्द्रमाके जलराशि पर स्थित होने पर सूर्य कर्क राशिमें आवे तो अच्छी वर्षा होती है । मेष, वृष, मिथुन और मीन राशि पर चन्द्रमाके रहते हुए यदि सूर्य कर्क राशिमें प्रविष्ट हो तो १०० आढक वर्षा होती है। कर्क संक्रान्तिके समय धनुष और सिंह राशि पर चन्द्रमाके होनेसे ४० आढक वर्षा होती है। मकर और कन्या राशिपर चन्द्रमाके रहनेसे २४ आढक वर्षा एवं तुला, वृश्चिक, कुम्भ और कर्क राशि-पर चन्द्रमाके रहनेसे १२॥ आढक प्रमाण वर्षा होती है। कर्कराशिमें प्रविष्ट होते हुए सूर्यको यदि बृहस्पति पूर्ण दृष्टिसे देखे अथवा तीन चरण दृष्टिसे देखे तो अच्छी वर्षा होती है। श्रावणके महीनेमें यदि कर्क संक्रान्तिके समय मेघ खूब छाये हों तो सात महीने तक सुभिन्न होता है और अच्छी वर्षा होती है। मंगलके दिन सूर्यकी कर्क संक्रान्ति और शनिवारको मकर संक्रान्ति का होना शुभ नहीं है। स्वाति, ज्येष्ठा, भरणी, आर्द्री, आश्लेषा इन नच्चत्रोंके पन्द्रहवें मुहुर्तमें मकर राशि या सूर्यके प्रविष्ट होनेसे अशुभ फल होता है। पुनर्वसु, विशाखा, रोहिणी और तीनों उत्तरा नज्ञत्रोंके चौथे या पाँचवें मुहूर्त्तमें सूर्य प्रवेश करे तो शुभ फल होता है। सूर्यकी संक्रान्तिके दिनसे ग्यारहवें, पन्नीसवें, चौथे या अठारहवें दिन अमावास्याका होना सुभिन्न सूचक है। यदि पहली संक्रान्तिका नचत्र दूसरी संक्रान्तिमें आवे तो शुभ फल होता है, किन्त उस नचत्रसे दसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें नत्तत्र शुभ नहीं होते।

सूर्यकी संक्रान्तियोंके अनुसार फलादेश—मेपकी संक्रान्तिके दिन तुलाराशिका चन्द्रमा हो तो छः महीनेमें धान्यकी अधिकता करता है। सभी प्रदेशोंमें सुभिन्न होती है। बङ्गाल और पञ्जाबमें चावल, गेहूँकी उपज अधिक होती है। देशके अन्य सभी भागोंमें भी मोटे धान्योंकी उत्पत्ति अधिक होती है। मेष संक्रान्ति प्रातःकाल होनेपर शुभ, मध्याह्नमें होनेसे निकृष्ट और सन्ध्याकालमें होनेसे अतिनिकृष्ट फल होता है। मेष संक्रान्ति रात्रिमें प्रविष्ट हो तो साधारणतः अशुभ फल होता है। यदि संक्रान्ति कालमें अधिनी नन्नत्र क्रूर यहाँ द्वारा विद्व होतो अशुभ फल होता है। राष्ट्रमें अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं। वर्षा की भी कमी रहती है। मेप संक्रान्ति, कर्क संक्रान्ति और मकर संक्रान्तिका फल एक वर्ष तक रहता है। यदि ये तीनों संक्रान्तियाँ अशुभ वार, अशुभ घटियोंमें आती हैं, तो देशमें नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं। शनिवारको मेषसंक्रान्ति पड़नेसे जगत्में अशान्ति रहती है। चीन और रूसमें अन्नादि पदार्थोंकी बहुलता होती है, पर आन्तरिक अशान्ति इन राष्ट्रोंमें भी बनी रहती है।

वृषकी संक्रान्तिमें वृश्चिक राशि चन्द्रमाके रहनेसे चार महीने तक अन्न लाम होता है। सुभिन्न और शान्ति रहती है। खाद्यान्नोंकी बहुलता सभी देशों और राष्ट्रोंमें रहती है। काशी, कन्नौज और विदर्भमें राजनैतिक संघर्ष होता है। वृषकी संक्रान्ति बुधवारको होनेसे घीके व्यापारमें लाम होता है। शुक्रवारको वृपकी संक्रान्ति हो तो रसपदार्थोंकी महनी होती है। शिन्तिवारको इस संक्रान्तिके होनेसे अन्नका भाव तेज होता है। मिथुनकी संक्रान्तिको धनुका चन्द्रमा हो तो तिल, तेल, अन्नसंग्रह करनेसे चौथे महीनेमें लाभ होता है। यदि चन्द्रमा कर प्रह सहित हो तो लाभके स्थानमें हानि होती है। कर्ककी संक्रान्तिमें मकरका चन्द्रमा हो तो दुर्भिन्न होता है। इस योगके चार महीनेके उपरान्त धनिक भी निर्धन हो जाता है। सभीकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है। देशके कोने-कोनेमें अन्नकी आवश्यकता प्रतीत होती है। जिन राज्यों, प्रदेशों और देशोंमें अच्छा अनाज उपजता है, उनमें भी अन्नकी कमी

हो जानेसे अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। कन्याकी संक्रान्ति होनेपर मीनके चन्द्रमामें खत्रभंग होता है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, विहार और दिल्ली राज्यमें अनेक प्रकारके उपद्रव होते हैं। बम्बई और मदासमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करना पडता है। तुलाकी संक्रान्तिमें मेषका चन्द्रमा हो तो पाँच महीनेमें व्यापारमें लाभ होता है। अन्नकी उपज साधारण होती है। जट, सत, कपास और सनकी फसल साधारण होती है। अतः इन वस्तुओं के ज्यापारमें अधिक लाभ होता है। वृश्चिककी संक्रान्तिमें वृषराशिका चन्द्रमा हो तो तिल, तेल तथा अन्नका संग्रह करना उचित है। इन वस्तुओं के व्यापारमें अधिक छाभ होता है। धनकी संक्रान्ति और मिथनके चन्द्रमामें पाँच महीने तक अन्नमें लाभ होता है। मकरकी संक्रान्तिमें कर्कका चन्द्रमा हो तो कुछटाओंका विनाश होता है। कपास, घी, सतमें पाँचवें मासमें भी छाभ होता है। कुम्भकी संक्रान्तिमें सिंहका चन्द्रमा हो तो चौथे महीनेमें अन्नलाभ होता है। मीनकी संक्रान्तिमें कन्याका चन्द्रमा होनेपर प्रत्येक प्रकारके अनाजमें लाभ होता है। अनाजकी कमी भी साधारणतः दिखलायी पड़ती है, किन्तु उस कमीको किसी प्रकार पूरा किया जा सकता है। जिस वारकी यदि संक्रान्ति हो, यदि उसी वारमें अमावास्या भी पडती हो तो यह खर्पर योग कहलाता है। यह योग सभी प्रकारके धान्योंको नष्ट करनेवाला है। यदि प्रथम संक्रान्तिको शनिवार हो, दुसरीको रविवार, तीसरीको सोमवार, चौथीको मंगळवार, पाँचवींको बुध, छठवींको गुरुवार, सातवींको शुक्रवार, आठवींको शनिवार, नवमीको रविवार, दसवींको सोमवार, ग्यारहवींको मंगलवार और बारहवीं संक्रान्तिको बुधवार हो तो खर्पर योग होता है। इस योगके होनेसे भी धन-धान्य और जीव-जन्तुओंका विनाश होता है। यदि कार्त्तिकमें वश्चिककी संक्रान्ति रविवारी हो तो खेत रंगके पदार्थ महरो, म्लेच्छोंमें रोग-विपत्ति एवं व्यापारी वर्गके व्यक्तियोंको भी कष्ट होता है। चैत्र मासमें मेषकी संक्रान्ति मंगल या शनिवार की हो तो अन्नका भाव तेज, गेहूँ, चने, जौ आदि समस्त धान्योंका भाव तेज होता है। सूर्यका कर प्रहोंके साथ रहना, या कर प्रहोंसे विद्ध रहना अथवा कर प्रहोंके साथ सूर्यका वेध होना, वर्षा, फसल, धान्योत्पत्ति आदिके लिए अशुभ है। सूर्य यदि मृद संज्ञक नज्जत्रोंको भोग कर रहा हो, उस समय किसी शभ ब्रहकी दृष्टि सर्यपर हो तो, इस प्रकारकी संक्रान्ति जगतमें उथल-पुथल करती है। सुभिन्न और वर्षाके लिए यह योग उत्तम है। यदापि संक्रान्ति मात्रके विचारसे उत्तम फल नहीं घटता है, अतः शहोंका सभी दृष्टियोंसे विचार करना आवश्यक है।

## त्रयोविंशतितमो अध्यायः

मासे मासे सम्रत्थानं चन्द्रं यो पश्येत् बुद्धिमान् । वर्ण-संस्थानरात्रौ तु ततो ब्रूयात् श्रुभा-श्रुभम् ॥१॥

जो बुद्धिमान् व्यक्ति रात्रिमें प्रत्येक महीनेमें चन्द्रमाके वर्ण, संस्थान, प्रमाण आदिका दर्शन करता है, उसके छिए शुभाशुभका निरूपण करता हूँ ॥१॥

> स्निग्धः श्वेतो विशालश्च पवित्रश्चन्द्रः शस्यते । किञ्चिदुत्तरशृङ्गश्च दस्यून् हन्यात् प्रदिचणम् ॥२॥

स्तिन्ध, श्वेतवर्ण, विशालाकार और पवित्र चन्द्रमा प्रशंसित अच्छा—माना जाता है। यदि चन्द्रमाका शृंग-किनारा कुछ उत्तरकी ओर उठा हुआ हो तो दस्युओंका घात करता है।।२॥

> अश्मकान् भरतानुड्रान् काशि-कलिङ्ग-मालवान् । द्त्तिणद्वीपवासांश्च हन्यादुत्तरशृङ्गवान् ॥३॥

उत्तर शृङ्गवाला चन्द्रमा अश्मक, भरत, उड़, काशी, कलिंग, मालव और दिचणिद्वीप वासियोंका घात करता है ॥३॥

> चत्रियान् यवनान् बाह्णीन् हिमवच्छृङ्गमास्थितान् । युगन्धर-कुरून् हन्याद् ब्राह्मणान् दच्चिणोन्नतः ॥४॥

द्त्तिण शृङ्गोन्नतिवाला चन्द्र त्तिय, यवन, बाह्गोक, हिमाचलके निवासी, युगन्धर और कुरु निवासियों तथा ब्राह्मणोंका घात करता है।।।।

भस्माभो निःप्रभो रूचः श्वेतशृङ्गोऽतिसंस्थितः । चन्द्रमा न प्रशस्येत सर्ववर्णभयङ्करः ॥४॥

भस्मके समान आभावाला, निष्प्रभ, रूक्ष, श्वेत और अतिउन्नत शृङ्गवाला चन्द्रमा प्रशंस्य नहीं है; क्योंकि यह सभी वर्णवालोंको भय उत्पन्न करता है ॥४॥

> शवरान् दण्डकानुड़ान् मद्रांश्च द्रविडांस्तथा । श्र्द्रान् महासनान् वृत्यान् समस्तान् सिन्धुसागरान् ॥६॥ आनर्त्तान्मलकीरांश्च कोङ्कणान् प्रलयम्बिनः । रोमवृत्तान् पुलिन्द्रांश्च मारुश्वभ्रं च कच्छजान् ॥७॥ प्रायेण हिंसते देशानेतान् स्थूलस्तु चन्द्रमाः । समे शृङ्गे च विद्देष्टी तथा यात्रां न योजयेत् ॥८॥

स्थूल चन्द्रमा शवर, दण्डक, उड़, मन्द्र, द्रविड, शूद्र, महासन, वृत्य, सभी समुद्र, आनर्त, मलकीर, कोंकग, प्रलयम्बिन, रामवृत्त, पुलिन्द, मरुभूमि और कच्छ आदि देशोंका घात करता है। यदि चन्द्रमाका समान शृङ्क हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥६–=॥

१. पश्यति मु०। २. रामा मु०।

### चतुर्थी पञ्चमी पष्ठी विवणों विकृतः शशी। यदा मध्येन वा याति पार्थिवं हन्ति मालवम् ॥६॥

जब चतुर्थी, पञ्चमी और षष्ठी तिथिको चन्द्रमा विकृत, बदरंग दिखलायी पड़े अथवा वह मध्यसे गमन करता हो तो मालवनृपका विनाश करता है ॥६॥

> काञ्चीं किरातान् द्रमिलान् शाक्यान् छब्धांस्तु सप्तमी । कुमारं युवराजानं चन्द्रो हन्यात् तथाऽष्टमी ॥१०॥

सप्तमी और अष्टमीका विकृत चन्द्रमा काञ्ची, किरात, द्रमिल, शाक्य, लुब्धक एवं कुमार और युवराजोंका विनाश करता है ॥१०॥

नवमी मन्त्रिणश्चौरान् ऊर्ध्वगान् वरसन्निभान् । दशमी स्थविरान् हन्यात् तथा वै पार्थिवान् प्रियान् ॥११॥

नवमीका विकृत चन्द्रमा मन्त्री, चोर, पथिक और अन्य श्रेष्ठ छोगोंका तथा दशमीका विकृत चन्द्र स्थविर राजा और उनके प्रियोंका विनाश करता है ॥११॥

> एकादशी भयं कुर्यात् ग्रामीणांश्च तथा गवाम् । द्वादशी राजपुरुषांश्च वस्त्रं सस्यं च पीडयेत् ॥१२॥

एकादशीका विकृत चन्द्रमा प्रामीण और गायोंको भय करता है तथा द्वादशीका चन्द्रमा राजपुरुष—राजकर्मचारी, वस्त्र और अनाजका घात करता है ॥१२॥

त्रयोदशी-चतुर्दश्योर्भयं शस्त्रं च मूर्च्छति । संग्रामः संभ्रमश्चैव जायते वर्णसङ्करः ॥१३॥

त्रयोदशी और चतुर्दशीका विकृत चन्द्रमा भयोत्पादक, शस्त्रकोप और मूच्छी करता है। संग्राम—युद्ध और आकुछता व्याप्त होती हैं और वर्णसंकर पैदा होते हैं ॥१३॥

> नृपा भृत्यैर्विरुध्यन्ते राष्ट्रं चौरैर्विछण्ठ्यते । पूर्णिमायां हते चन्द्रे ऋचे वा विकृतप्रभे ॥१४॥

यदि पूर्णिमामें चन्द्रमाद्वारा घात नज्ञत्रपर चन्द्रमाके स्थित होनेपर अथवा विकृत प्रभा-वाले चन्द्रमाके होनेपर राजा और सेवकोंमें विरोध होता है तथा चोरोंके द्वारा राष्ट्र खटा जाता है ॥१४॥

> हस्वो रूत्तरच चन्द्ररच श्यामश्चापि भयावहः। स्निग्धः शुक्लो महान् श्रीमांश्वन्द्रो नत्तत्रवृद्धये॥१५।

हस्व, रूच और काला चन्द्र भयोत्पादक है तथा स्निग्ध, शुक्ल और सुन्दर चन्द्र सुखो-त्पादक तथा समृद्धिकारक होता है ॥१५॥

रवेतः पीतरच रक्तरच कृष्णश्चापि यथाक्रमम् । सुवर्णसुखदश्चन्द्रो विपरीतो भयावहः ॥१६॥

रवेत, पीत, रक्त और कृष्ण ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लिए सुखद होता है और सुवर्ण— सुन्दर चद्र सभीके लिए सुखप्रद है, इसके विपरीत चन्द्र भयानक होता है ॥१६॥

१. मही श्रीमान् मु०।

#### चन्द्रे प्रतिपदि योऽन्यो ग्रहः प्रविशतेऽशुभः । संग्रामं जायते तत्र सप्तराष्ट्रविनाशनः ॥१७॥

यदि प्रतिपदा तिथिको चन्द्रमामें अन्य अशुभ ग्रह प्रविष्ट हो तो भयङ्कर संप्राम होता है तथा सात राष्ट्रोंका विनाश होता है ॥१७॥

> द्वितीयायां तृतीयायां गर्भनाशाय कल्पते । चतुथ्यां च सुघाती च मन्दवृष्टि च निर्दिशेत् ॥१८॥

यदि द्वितीया, तृतीया तिथिको चन्द्रमामें अन्य अशुभ ग्रह प्रविष्ट हो तो गर्भनाश करनेवाला होता है। चतुर्थी तिथिमें प्रवेश करे तो घात और मन्द्वृष्टि करनेवाला होता है॥१८॥

### पश्चम्यां ब्राह्मणान् सिद्धान् दीचितांश्वापि पीडयेत्। यवनाय धर्मभ्रष्टाय षष्ट्यां पीडां व्रजन्त्यतः॥१६॥

पञ्चमी तिथिमें चन्द्रमामें कोई अशुभ यह प्रवेश करे तो ब्राह्मण, सिद्ध और दीन्तितोंको पीड़ा तथा पष्टी तिथिमें कोई अशुभ यह प्रवेश करे तो धर्मरहित, यवन आदिको कष्ट होता है।।१६॥

महाजनाश्च पीडचन्ते चित्रमैच्चरकास्तथा। ईतयश्चापि जायन्ते सप्तम्यां सोमपीडने ॥२०॥

यदि सप्तमी तिथिको चन्द्रमाके घातित होने पर महाधनिक, नाई, धोबी, कृपक आदिको पीड़ा होती है और ईतियाँ—बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं ॥२०॥

विवर्णपुरुषश्चन्द्रो स्त्रीणां राजा निषेवते । कपिलोऽपि दत्त्रिणे मार्गे विन्द्यादग्निभयं तथाँ ॥२१॥

किसी अन्य अशुभ प्रह द्वारा विवर्ण और पुरुष, ख्रियों—रोहिणी आदिका राजा पति— चन्द्रमा सेवन किया जाय तथा कपिल—पिंगलवर्णका चन्द्रमा दिल्लण मार्गमें भी दिखलायी पड़े तो अग्निभय होता है ॥२१॥

> सन्ध्यायां कृत्तिकां ज्येष्ठां रोहिणीं पितृदेवताम् । चित्रां विशाखां मैत्रं च चरेद् द्विणतः शशी ॥२२॥

सन्ध्यामें कृत्तिका, ज्येष्ठा, रोहिणी, मघा, चित्रा, विशाखा और अनुराधाका चन्द्रमा दक्षिण मार्गसे विचरण करता **है** ॥२२॥

सर्वभूतभयं विन्द्यात् तथा घोरं तु मासिकम् । सस्यं वर्षे च वर्धन्ते चन्द्रस्तद्वद् विपर्ययात् ॥२३॥

चन्द्रमाके विपर्यय होने पर समस्त प्राणियोंको भय होता है तथा धान्य और वर्षाकी वृद्धि होतो है ॥२३॥

१. ब्राह्मणं मु०। २. क्रस्तानि मु०। ३. महाधनाश्च मु०। ४. तदा मु०। ५. तदा मु०।

### रेवती-पुष्ययोः सोमः श्रीमानुत्तरगो यदा । महावर्षाण कल्पन्ते तदा कृतयुगं यथा ॥२४॥

जब चन्द्रमा रेवती और पुष्य नज्ञत्रमें उत्तर दिशामें गमन करता है, उस समय कृतयुगके समान महावर्ष होते हैं ॥२४॥

गोवीथीमजवीथीं वा वैश्वानरपथं तथा। विवर्णः सेवते चन्द्रः तदाऽल्पमुदकं भवेत् ॥२५॥

जब विवर्ण चन्द्रमा गोवीथि, अजवीथि या वैश्वानर पश्चमें गमन करता है, तब अल्प जलको वर्षा होती है ॥२५॥

> गजवीथ्यां नागवीथ्यां सुभिन्नं चेममेव च । सुप्रमे प्रकृतिस्थे च महावर्षं च निर्दिशेत् ॥२६॥

जब सप्रभ प्रकृतिस्थ चन्द्रमा गजवीथि, नागवीथिमें गमन करता है, तब सुभिन्न, कल्याण और महावर्षा होती है ॥२६॥

वैश्वानरपर्थं प्राप्ते चतुरङ्गं तु दृश्यते । सोमो विनाशकृल्लोके तदा वाऽग्निभयङ्करः ॥२७॥

जब चतुरंग चन्द्रमा वैश्वानर पथमें गमन करता हुआ दिखळायी पड़ता है तब छोकका विनाश होता है अथवा भयङ्कर अग्निका प्रकोप होता है ॥२७॥

अजवीथीमागते चन्द्रे चुत्तृषाग्निभयं नृणाम् । विवर्णो हीनरश्मिर्वा भद्रबाहुवचो यथा ॥२८॥

विवर्ण या हीन रश्मिवोला चन्द्रमा अजवीथिमें गमन करता हुआ दिखलायी पड़े तो मनुष्योंको जुधा, तृषा और अग्निका भय रहता है। ऐसा भद्रबाहु स्वामीका वचन है।।२८॥

> गोवीथ्यां नागवीथ्यां च चतुथ्यां दश्यते शशी । रोगशस्त्राणि वैराणि वर्षस्य च विवर्धयेत् ॥२६॥

जब चन्द्रमा चतुर्थी तिथिमें गोवीथि या नागवीथिमें गमन करता हुआ दिखळायी पड़े तब उस वर्षमें रोग, शस्त्र और शत्रुता वृद्धिङ्गत होती है ॥२६॥

> एरावणे चतुर्थस्थो<sup>े</sup> महावर्ष च उच्यते । चन्द्रः प्रकृतिसम्पन्नः सुरिनः श्रीरिवोज्ज्वलः ॥३०॥

यदि चन्द्रमा प्रकृति सम्पन्न, सुन्दर किरणवाला, सुन्दर श्रीके समान उज्ज्वल चतुष्पथ ऐरावत मार्गमें दिखलायी पड़े तो वह महावर्ष होता है ॥३०॥

> श्यामच्छिद्रश्च पन्नादौ यदा दृश्यते यः सितः। चन्द्रमा रौरवं वोरं नृपाणां कुरुते तदा ॥३१॥

जब चन्द्रमा काला और छिद्रयुक्त प्रथम पत्त-कृष्णपत्तमें दिखलायी पड़े तो उस समय मनुष्योंमें घोर संघर्ष होता है ॥३१॥

१. सदा मु०। २. चतुष्प्रस्थो मु०। ३. शेशवं मु०।

## धनुषा यदि तुल्यः स्यात् पत्तादौ दृश्यते शशी । ब्रूयात् पराजयं पृष्ठे युद्धं चैव विनिर्दिशेत् ॥३२॥

यदि प्रथम पत्तमें चन्द्रमा धनुषके तुल्य दिखळायी पड़े तो पराजय होता है और पीक्ने युद्ध होता है ॥३२॥

वैश्वानरपथेऽष्टम्यां तिर्यक्स्थो वा भयं वदेत् । परस्परं विरुध्यन्ते नृपाः प्रायः सुवर्चसः ॥३३॥

यदि अष्टमी तिथिको वैश्वानरमार्गमें तिर्थक् चन्द्रमा हो तो शक्तिशाली, तेजस्वी राजाओं में युद्ध होता है ॥३३॥

द्विणं मार्गमाश्रित्य वध्यन्ते प्रवरा नराः। चन्द्रस्तूत्तरमार्गस्थः चेम-सौभिचकारकः॥३४॥

यदि चन्द्रमा दिल्लण मार्गमें हो तो बड़े-बड़े व्यक्तियोंका वध होता है, और उत्तर मार्ग में स्थित रहनेवाला चन्द्रमा क्षेम और सुभिन्न करनेवाला होता है ॥३४॥

> चन्द्रसूर्यों विशृङ्गौ तु मध्यच्छिद्रौ हतप्रभौ । युगान्तमिव कुर्वन्तौ तदा यात्रा न सिद्धचिति ॥३५॥

चन्द्रमा और सूर्य विगत शृङ्ग, मध्य छिद्र, कान्तिरहित हों तो युगान्तके समान—प्रलय कार्य करते हैं, उस समय यात्रा अच्छी नहीं मानी काती है ॥३४॥

ँयदैकनचत्र-गतौ क्रुर्यात् तद्वर्णसङ्करम् । विनाशं तत्र जानीयाद् विपरीते जयं वदेत् ॥३६॥

एक नन्नत्र पर स्थित होकर जहाँ सूर्य और चन्द्र वर्णसंकर—वर्णमिश्रण करें, वहाँ विनाश समभना चाहिए। विपरीत होनेपर जय होता है ॥३६॥

बहुवोदयको वाऽथ ततो भयप्रदो भवेत् । मन्द्घाते फलं मन्दं मध्यमं मध्यमेन तु ॥३७॥

शीव उदयको प्राप्त होनेवाला चन्द्रमा भयप्रद होता है। मन्द्घात होनेपर मन्द्फल और मध्यममें मध्यफल होता है।।३७॥

चन्द्रमाः सर्वघातेन राष्ट्रराज्यभयङ्करः । तथापि नागरान् हन्यात् या ग्रह समागमे ॥३८॥

सर्वघातके द्वारा चन्द्रमा सौष्ट्रजों —सौराष्ट्रके निवासियोंके छिए भयंकर होता है। जब चन्द्रमा अन्य ब्रह्के साथ समागम करता है तो नागरिकोंका विनाश करता है।।३८॥

> नागराणां तदा मेदो विज्ञेयस्तु पराजयः। यायिनामपि विज्ञेयं यदा युद्धं परस्परम् ॥३६॥

जब चन्द्रमाका अन्य किसी महके साथ युद्ध होता है, तब नागरिकों में परस्पर फूट रहती है और यायियों—आक्रमिकोंका पराजय होता है ॥३६॥

१. पद्यो प्रति सु०। २. भवेत् सु०। ३. शस्यते सु०। ४. यस्य सु०। ५. सौष्ट्रजाश्च सु०।

## भार्गवः गुरवः प्राप्तो पुष्यभिश्वित्रया सह। शकस्य चापरूपं च ब्रह्माणसदृशं फलम् ॥४०॥

यदि इन्द्र धनुषके समान सुन्दर चन्द्रमा पुष्य और चित्रा नत्तत्रके साथ शुक्र और गुरु— बृहस्पतिको प्राप्त करे तो ब्राह्मण सदश फल होता है ॥४०॥

> चत्रियाश्र भ्रवि ख्याताः कोशाम्बी देवतान्यपि । पीडचन्ते तद्भक्ताश्र सङ्ग्रामाश्र गुरोर्वधः ॥४१॥

उक्त प्रकारकी चन्द्रमाकी स्थितिमें भूमिमें प्रसिद्ध कोशाम्बी आदि चत्रिय तथा उनके मध्य पीड़ित होते हैं और युद्ध होते हैं, जिससे गुरुजनोंकी हिंसा होती है ॥४१॥

> पशवः पर्विणो वैद्या महिषाः शवराः शकाः । सिंहलाः द्रामिलाः काचा बन्धुकाः पह्नवा नृषाः ॥४२॥ पुलिन्द्रा कोङ्कणा भोजाः क्रस्वो दस्यवः चमाः । शनैश्वरस्य घातेन पीड्यन्ते यवनैः सह ॥४३॥

चन्द्रमाके द्वारा शनिके घातित होनेसे पशु, पत्ती, वैद्य, महिष—भैंस, शबर, शक, सिंहल, द्रामिल, काच, बंधुक, पह्लव, नृप, पुलिन्द्र, कोंकण, भोज, कुरु, दस्यु, त्तमा आदि प्रदेशवासी यवनोंके साथ पीड़ित होते हैं ॥४२-४३॥

यस्य यस्य य नचत्रमेकशो द्वन्द्वशोऽपि वा । ग्रहा वामं प्रकुर्वन्ति तं तं हिंसन्ति सर्वशः ॥४४॥

जिस-जिस नचत्रको अकेला यह या दो-दो यह वाम—बायीं ओर करे, उस-उस नचत्रका घात सभी ओरसे करते हैं ॥४४॥

> जन्मनत्तत्रघातेऽथ राज्ञो यात्रा न सिद्धचित । नागरेण हतश्राल्पः स्वपत्ताय न यो भवेत् ॥४५॥

यदि कोई राजा जन्मनत्त्रके घातित होनेपर यात्रा करे तो उसकी यात्रा सफल नहीं होती है। जो नगरवासी पत्तमें नहीं होते हैं, उनके द्वारा अल्पघात होता है।।३५॥

राजाँ चावनिजा गर्भा नागरा दारुजीविनः । गोपा गोजीविनश्चापि धनुस्सङ्ग्रामजीविनः ॥४६॥ तिला कुलस्था माषाश्च मापा ग्रुद्गाश्चतुष्पदाः । पीडचन्ते बुधघातेन स्थावरं यच किश्चन ॥४७॥

चन्द्रमाके द्वारा बुधके घातित होनेसे राजा, खानसे आजीविका करनेवाले, नागरिक, काष्ट्रसे आजीविका करनेवाले, गोप, गायोंसे आजीविका करनेवाले, घनुप और सेनासे आजीविका करनेवाले, तिल, कुलथी, उड़द, मूंग, चतुष्पद और स्थावर पीड़ित होते हैं ॥४६-४७॥

१. स्थावरा मुर । २. ब्राह्मी गुदभदशाम् मुर । ३. देवता अपि मुर । ४. या चावनिजा मुर ।

कनकं मणयो रत्नं शकाश्च यवनास्तथा । गुर्जरा पह्नवा ग्रुख्याः चत्रिया मन्त्रिणो बलम् ॥४८॥ स्थावरस्य वनीकाकुनये सिंहला नृपाः । वणिजां वनशख्यं च पीड्यन्ते सूर्यघातेन ॥४६॥

सूर्यके घातसे कनक—सोना, मणि, रत्न, शक, यवन, गुहार, पह्नव आदि मुख्य चत्रिय, मन्त्री, सेना, स्थावरोंके अन्तर्गत सिंहळ, वणिज और वनशास्त्रावाळे पीड़ित होते हैं ॥४८-४६॥

> पौरेयाः शूरसेनाश्च शका बाह्णीकदेशजाः । मत्स्याः कच्छाश्च वस्याश्च सौवीराः गन्धिजास्तथा<sup>र</sup> ॥५०॥ पीड्यन्ते केतुघातेन ये च सत्त्वास्तथाश्रयाः । निर्घाता पापवर्ष वा विज्ञेयं बहुशस्तथा ॥५१॥

केतु घात द्वारा पुरवासी, शूरसेन, शक, बाङ्कीक, मत्स्य, कच्छ, वत्स्य, सौवीर, सौधिक आदि देशवाले पीड़ित होते हैं तथा यह अनेक प्रकारसे संघर्षमय पाप वर्ष रहता है ॥४०-४१॥

पाण्ड्याः केरलाश्चोलाः सिंहलाः साविकास्तथा । कुनपास्ते तयार्थाश्च मूलका वनवासकाः ॥५२॥ किष्किन्धाश्च कुनाटाश्च प्रत्यग्राश्च वनेचराः । रक्तपुष्पफलांश्चैव रोहिण्यां सूर्य-चन्द्रयोः ॥५३॥

पाण्ड्य, केरल, चोल, सिंहल, साविक, कुपन, विदर्भ, वनवासी, किष्किन्धा, कुनाट, वन-चर, रक्तपुष्प और फल आदि विकृत सूर्य और चन्द्रके संयुक्त होनेसे पीड़ित होते हैं ॥४२-४३॥

> एवं च जायते सर्वं कुर्वन्ति विकृतिं यदा। तदा प्रजा विनश्यन्ति दुर्भिचेण भयेन च ॥५४॥

इस प्रकार चन्द्रमाके विकृत होनेसे दुर्भिच्न और भय द्वारा प्रजाका विनाश होता है ॥४४॥

अर्धमासं यदा चन्द्रे ग्रहा यान्ति विद्विणा । तदा चन्द्रो जयं कुर्यान्नागरस्य महीपतेः ॥५५॥

जब चन्द्रमा आधे महीने-पन्द्रह दिनका हो तब अन्य ब्रह दिल्लाकी ओर गमन करें तो चन्द्रमा नागरिक और राजाको जय देता है ॥४४॥

> हीयमानं यदा चन्द्रं ग्रहाः कुर्वन्ति वामतः । तदा विजयमाख्याति नागरस्य महीपतेः ॥५६॥

जब चन्द्रमा ज्ञीण हो रहा हो--कृष्णपत्तमें यह चन्द्रमाको बायी ओर करते हों तो नागरिक और राजाका विजय होता है ॥४६॥

१. गुहारा मु० । २. सौधिकास्तथा मु० । ३. कुपनास्ते मु० । ४. चन्द्रं मु० । ५. विद्विणम् मु० ।

## गति-मार्गा-क्रति-वर्णमण्डलान्यपि वीथयः । चार-नचत्रचारांश्च ग्रहाणां शुक्रवद् विदुः ॥५०॥

ग्रहोंको गति, मार्ग, आकृति, वर्ण, मण्डल, वीथि, चारनचत्र और चार आदि शुक्रके समान समभना चाहिए॥४७॥

> चन्द्रस्य चारं चरतेऽन्तरिच्चे सुचारदुश्चारसमं प्रचारम् । चर्यायुतः खेचरसुप्रणीतं यो वेद भिद्धः स चरेन्नृपाणाम् ॥५८॥

चन्द्रमाके आकाशमें विचरण करनेपर सुचार और दुश्चार दोनों होते हैं। जो भिच्च प्रसन्नतायुक्त चन्द्रमाकी चर्याको जानता है, वह भिच्च राजाओंके मध्यमें विहार करता है।।४८॥

इति नैर्यन्थे भद्रबाहुके निमित्ते चन्द्रचारसंज्ञो नाम त्रयोतिंशोऽध्यायः ॥२३॥

विवेचन-ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नज्ञत्रके दाहिने भागमें चन्द्रमा हो तो बीज, जल और वनकी हानि होती है। अग्निभय विशेष उत्पन्न होता है। जब विशाखा और अनुराधा नत्तत्रके दायें भागमें चन्द्रमा रहता है तब पाप चन्द्रमा कहलाता है। पाप चन्द्रमा जगत्में भय उत्पन्न करता है, परन्तु विशाखा, अनुराधा और मघा नज्ञत्रे मध्य भागमें चन्द्रमाके रहनेसे शुभ फल होता है। रेवतीसे लेकर मृगशिरा तक छः नज्ञत्र अनागत होकर मिलते हैं, आर्द्रासे लेकर अनुराधा तक बारह नत्तत्र मध्य भागमें चन्द्रमाके साथ मिलते हैं तथा ज्येष्ठासे लेकर उत्तरा भाद्रपद तक नौ नन्नत्र अतिकान्त होकर चन्द्रमाके साथ मिलते हैं। यदि चन्द्रमाका शृङ्क कुछ ऊँचा होकर नावके समान विशालताको प्राप्त करे तो नाविकोंको कृष्ट होता है। आधे उठे हुए चन्द्रमा शृङ्गको छांगल कहते हैं, उससे हलजीवी मनुष्यांको पीड़ा होती है। प्रबन्धकों, शासकों और नेताओंमें परस्पर मैत्री सम्बन्ध बढ़ता है तथा देशमें सभिक्ष होता है। चन्द्रमाका दिच्लण शृङ्क आधा उठा हुआ हो तो उसे दुष्ट लांगल शृङ्क कहते हैं, इसका फल पाण्ड्य, चेर, चोल आदि राज्योंमें पारस्परिक अनैक्य होता है। इस प्रकारके शृंगके दर्शनसे वर्षाऋतुमें जलाभाव होता है तथा मीष्म ऋतुमें संताप होता है। यदि समान भावसे चन्द्रमाका उद्य हो तो पहले दिनकी तरह सर्वत्र समिन्न, आनन्द, आमोद-प्रमोद, वर्षी, हर्ष आदि होते हैं। दण्डके समान चन्द्रमाके उदय होनेपर गाय, बैलोंको पीड़ा होती है और राजा लोग उप दण्डधारी होते हैं। यदि धनुषके आकारका चन्द्रमा उदय हो तो युद्ध होता है, परन्तु जिस ओर उस धनुषकी मौर्वा रहती है, उस देशको जय होती है। यदि पदश्रङ्ग दक्षिण और उत्तरमें फैला हुआ हो तो भूकम्प, महामारी आदि फल उत्पन्न होते हैं। कृषिके लिए उक्त प्रकारका चन्द्रमा अच्छा नहीं मोना गया है। जिस चन्द्रमाका शृङ्ग नीचेको मुख किये हुए हो उसे आवर्तित शृङ्ग कहते हैं, इससे मवेशीको कष्ट होता है। घासकी उत्पत्ति कम होती है तथा हरे चारेका भी अभाव रहता है। यदि चन्द्रमण्डलके चारों ओर अखण्डित गोलाकार रेखा दिखलायी दे तो 'कुण्ड' नामक शृङ्क होता है। इस प्रकारके शृङ्कसे देशमें अशान्ति फैछती है तथा नाना प्रकारके उपटव होते हैं। यदि चन्द्रमाका शृङ्ग उत्तर दिशाकी ओर कुछ ऊँचा हो तो धान्यकी वृद्धि होती है, वर्षा भी उत्तम होती है। दक्षिणकी ओर शृक्तके कुछ ऊँचे रहनेसे वर्णका अभाव, धान्यकी कमी एवं नाना तरहकी बीमारियाँ फैछती हैं। एक शृङ्गवाला, नीचेको मुखवाला, शृङ्गहीन अथवा

सम्पूर्ण नये प्रकारका चन्द्रमा देखनेसे देखनेवालोंमें से किसीकी मृत्यु होती है। वैयक्तिक दृष्टिसे भी उक्त प्रकारके चक्रशृङ्गोंका देखना अनिष्टकर माना जाता है। यदि आकारसे छोटा चन्द्रमा दिखलायी पड़े तो दुर्भित्त, मृत्यु, रोग आदि अनिष्ट फल घटते हैं तथा बड़ा चन्द्रमा दिखलायी पड़े तो सुभिक्ष होता है। मध्यम आकारके चन्द्रमाके उदय होनेसे प्राणियोंको छुधाकी वेदना सहन करनी पड़ती है। राजाओं, प्रशासकों एवं अन्य अधिकारियोंमें अनेक प्रकारके उपद्रव होनेसे संघर्ष होता रहता है। देशमें अशान्ति होती है तथा नये-नये प्रकारके भगड़े उत्पन्न होते हैं। चन्द्रमाको आकृति विशाल हो तो धनिकोंके यहाँ लदमीको वृद्धि, स्थूल हो तो सुभित्त, रमणीय हो तो उत्तम धान्य उपजते हैं। यदि चन्द्रमाके शृङ्गको मंगल प्रह ताडित करता हो तो कुत्सित राजनीतिज्ञोंका विनाश, यथेष्ट वर्षा, पर फसलकी उत्पत्तिका अभाव और शनिप्रहके द्वारा चन्द्रशृङ्ग आहत हो तो शक्षभय और छुधाका भय होता है। ग्रुघ द्वारा चन्द्रमाके शृङ्गको आहत होनेपर अनावृष्टि, दुर्भित्त एवं अनेक प्रकारके संकट आते हैं। शुक्र द्वारा चन्द्रशृङ्गका भेदन होनेपर अनावृष्टि, दुर्भित्त एवं अनेक प्रकारके संकट आते हैं। शुक्र द्वारा चन्द्रशृङ्गका भेदन होनेसे छोटे दर्जेके शासन अधिकारियोंमें वैमनस्य, भ्रष्टाचार और अनीतिका सामना करना पड़ता है। जब गुक्र द्वारा चन्द्रशृङ्ग छिन्न होता है, तब किसी महान् नेताकी मृत्यु या विश्वके किसी बड़े राजनीतिज्ञको मृत्यु होती है।

कृष्ण पत्तमें चन्द्रशृङ्गका प्रहों द्वारा पीडन हो तो मगध, यवन, पुलिन्द, नेपाल, मरु, कच्छ सूरत, मद्रास, पंजाब, काश्मीर, कुल्र्त, पुरुषान्द और उशीनर प्रदेशमें सात महीनों तक रोग व्याप्त रहता है। शुक्लपत्तमें प्रहों द्वारा चन्द्रशृङ्गके छिन्न होना अधिक अशुभ नहीं होता है।

यदि बुध द्वारा चन्द्रमाका भेदन होता हो तो मगध, मथुरा और वेणा नदीके किनारे बसे हुए देशोंको पीड़ा होती है। केतु द्वारा चन्द्रमा पीड़ित होता हो तो अमंगल, व्याधि, दुर्भिक्ष और शक्षसे आजीविका करनेवालोंका विनाश होता है। चोरोंको अनेक प्रकारके कष्ट सहन करने पड़ते हैं। राहु या केतुसे ग्रस्त चन्द्रमाके ऊपर उल्का गिरे तो अशान्ति रहती है। यदि भस्मतुल्य रूखा, अरुणवर्ण, किरणहीन, श्यामवर्ण, कम्पायमान चन्द्रमा दिखलायी दे तो छुधा, संग्राम, रोगोत्पत्ति, चोरभय और शक्षभय आदि होते हैं। कुमुद, मृणाल और हारके समान शुभ्रवर्ण होकर चन्द्रमा नियमानुसार प्रतिदिन घटता-बढ़ता है तो सुभिन्न, शान्ति और सुवृष्टि होती है। प्रजा आनन्दके साथ रहती है तथा संतापोंका विनाश होकर पूर्णतया शान्ति छा जाती है।

द्वादश राशियोंके अनुसार चन्द्रफल मेष राशिमें चन्द्रमाके रहनेसे सभी धान्य मँहगे; वृषमें चन्द्रमाके होनेसे चने तेज, मनुष्योंकी मृत्यु और चोरभय; मिथुनमें चन्द्रमाके रहनेसे बीज बोनेमें सफलता, उत्तम धान्यकी उत्पत्ति; कर्कमें चन्द्रमाके रहनेसे वर्षा; सिंहमें रहनेसे धान्यका भाव मँहगा; कन्यामें रहनेसे खण्डवृष्टि, सभी धान्य सस्ते, तुलामें चन्द्रमाके रहनेसे थोड़ी वर्षा, देशमंग और मार्गभय, वृश्चिकमें चन्द्रमाके रहनेसे मध्यम वर्षा, प्रामनाश, उपद्रव, उत्तम धान्यकी उत्पत्ति; धनुराशिमें चन्द्रमाके रहनेसे उत्तम वर्षा, सुभिन्न और शान्ति; मकर राशिमें चन्द्रमाके रहनेसे धान्यनाश, फसलमें नाना प्रकारके रोग, मूसों-टिड्डी आदिका भय, कुम्भराशिमें चन्द्रमाके रहनेसे अल्प वर्षा, धान्यका भाव तेज, प्रजामें भय एवं मीन राशिमें चन्द्रमाके रहनेसे सुख-सम्पत्ति और सभी प्रकारके अनाज सस्ते होते हैं। वैशाख या उयेष्ठमें चन्द्रमाका उद्य उत्तरकी ओर हो तो सभी प्रकारके धान्य सस्ते होते हैं। मेघका उद्य एवं वर्षण उत्तम होता है।

ज्येष्ठ मासकी शुक्रपत्तको प्रतिपदाको सूर्यास्तके समय ही चन्द्रमा दिखलायी पड़े तो वर्ष पर्यन्त सुभित्त रहता है। यदि चन्द्रमाका शृङ्ग उत्तरकी ओर हो तो सुभिक्ष और दिल्लाकी

ओर होनेसे दुर्भिक्ष तथा मध्यका रहनेसे मध्यम फल होता है। कृत्तिका, अनुराधा, ज्येष्ठा, चित्रा, रोहिणी, मघा, मृगशिर, मूछ, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा ये नसत्र चन्द्रमाके उत्तर मार्गवाले कहलाते हैं। जब चन्द्रमा अपने उत्तरमार्गमें गमन करता है तो सुभिन्न, सुवर्षा, शान्ति, प्रेम और सौन्दर्यका प्रसार होता है। जनतामें धर्माचरणका भी प्रसार होता है। द्विण मार्गमें चन्द्रमाका विचरण करना अशुभ माना जाता है। शुक्ष पत्तकी द्वितीयाके दिन मेषराशिमें चन्द्रमाका उदय हो तो यीष्ममें धान्य भाव तेज होता है। वृषमें उदय होनेसे उड़द, तिल, म्ंग, अगुरु आदिका भाव तेज होता है। मिथुनमें कपास, सूत, जूट आदिका भाव महँगा होता है। कर्कराशिके होनेसे अनावृष्टि तथा कहीं-कहीं खण्डवृष्टि; सिंह राशिमें चन्द्रमाके उदय होनेसे धान्य भाव तेज होता है। सोना-चाँदी आदिका भाव भी महँगा होता है। कन्यामें चन्द्रमाका उदय होनेसे पशुओंका विनाश, राजनैतिक पार्टियोंमें मतभेद, संघर्ष होता है। तुलाराशिके चन्द्रमामें उदय होनेसे व्याधि, व्यापारियोंमें विरोध, वृश्चिक राशिके चन्द्रमामें धान्यकी उत्पत्ति, धनु और मकरमें चन्द्रमाका उदय होनेसे दालवाले अनाजका भाव महँगा, कुम्भराशिमें चन्द्रमाका उदय होनेसे तिछ, तेछ, तिछहन, उड़द, मूंग, मटर आदि पदार्थीका भाव तेज और मीनराशिमें चन्द्रमाके उदय होनेसे सुभिन्न, आरोग्य, क्षेम और वृद्धि होती है। उदय कालमें प्रकाशमान, उज्ज्वल चन्द्रमा दर्श के और राष्ट्रकी शक्तिका विकास करता है। यदि उदयकालमें चन्द्रमा रक्तवर्णका मन्द प्रकाश युक्त माल्सम पड़े तो धन-धान्यका अभाव होता है।

# चतुर्विशतितमो*ऽ*ध्यायः

अथातः संप्रवच्यामि ग्रह्युद्धं यथा तथा । जन्तूनां जायते येन तूर्णं जय-पराजयौ ॥१॥

अब प्रह्युद्धका वर्णन करता हूँ । इसके द्वारा प्राणियोंके जय-पराजयका ज्ञान होता है ॥१॥

गुरुः सौरश्च नचत्रं बुधार्कश्चैव नागराः ।

केतुरङ्गारकः सोमो राहुः शुक्रश्च यायिनः ॥२॥

गुरु, शनि, बुध और सूर्य नागर संज्ञक एवं केतु, अंगारक, चन्द्र, राहु और शुक्र यायी संज्ञक हैं ॥२॥

> श्वेतः पाण्ड्य पीतश्च कपिलः पर्वलोहितः। वर्णास्तु नागरा ज्ञेया ग्रहयुद्धे विपश्चितैः॥३॥

श्रह युद्ध में मनोषियोंने खेत, पाण्डु, पीत, कपिल, लोहितवर्ण नागरिक संज्ञक हैं ॥३॥

कृष्णो नीलश्च श्यामश्च कपोतो भस्मसन्निभः। वर्णास्तु यायिनो इया ग्रह्युद्धे विपश्चितैः॥४॥

कृष्ण, नील, श्याम, कपोत और भस्मके समान वर्ण प्रह्युद्धमें विद्वानों द्वारा यायी कहा गया है ॥४॥

उल्का ताराऽशनिश्चैर्वं विद्युतोऽश्राणि मारुतः । विमिश्रको गणो ज्ञेयो वधायैर्व शुभा-शुभे ॥५॥

ग्रहयुद्ध द्वारा शुभाशुभ अवगत करनेमें उल्का, तारा, अशनि, धिष्ण्य, विद्युत्, अभ्र और मारुतको मिश्रकोणक जानना चाहिए। उल्का, तारा, अशनि, विद्युत्, अभ्र तथा मारुत ये विमिश्र संज्ञक हैं और युद्धके शुभाशुभ फल्लमें ये वधकारक होते हैं ॥५॥

नागरस्यापि यः शीघः "स यायीत्यभिधीयते । मन्दगो यायिनोऽधस्तान्नागरः संयुगे भवेत ॥६॥

नगरमें जो शीव्रगामी है, उसे यायी कहते हैं, इस प्रकार यायीकी अपेचा युद्धमें मन्द-गति होनेसे नागर नीच कोटिका कहलाता है ॥६॥

> नागरे तु हते विन्दान्नागराणां महद्भयम् । एवं यायिवधे ज्ञेयं यायिनां तन्महद्भयम् ॥७॥

नगर संज्ञकप्रहोंके युद्ध होने या घातित होनेसे नागरिकोंको महान् भय होता है एवं यायी प्रहोंके युद्ध होनेपर यायियों—आक्रमकोंके लिए महान् भय होता है ॥७॥

१. ज्ञायते मु०। २. जयस्तूर्णं पराजयः मु०। ३. पद्य मु०। ४. वाजिनो मु०। ५. स्वर मु०। ६. ० ऽनिद्धिष्णयं मु०। ७. समिश्चको गणो मु०। ८. वधस्यापि मु०। ६. नातुरेऽस्य पि यः मु०। १०. सं-यायीत्य ० मु०।

#### हस्वो विवणों रूत्तरच श्यामः कान्तोऽपसन्यगः । विरश्मिश्चाप्यरश्मिश्च हतो ज्ञेयो ग्रहो युधि ॥८॥

युद्धमें विकृत रहिम या अल्प रहिमवाला श्रह ह्रस्व, विवर्ण, रूक्ष, श्याम, कान्त अपसब्य दिशामें रहनपर हत-धातित माना जाता है। अर्थात् पराजय और हानि करनेवाला होता है॥न।

> स्थूलः स्निग्धः सुवर्णश्च सुरश्मिश्च प्रद्विणः । उपरिष्टात् प्रकृतिमान् ग्रहो जयति तादृशः ॥६॥

स्थूल, स्निम्ध, सुन्दर, अच्छी रश्मियोंवाला, प्रदक्षिण, ऊपर रहनेवाला और कान्तिमान् यह जयको प्राप्त होता है ॥६॥

> उल्कादयो <sup>¹</sup>हतान् हन्युर्नागरान् संयुगे प्रहान् । नागराणां तदा विन्द्याद्भयं घोरमुपस्थितम् ॥१०॥

जब युद्धमें नागर बह उल्कादिके द्वारा घातित हों तो नागरिकोंको अत्यन्त भय होता है ॥१०॥

> यायिनो वामतो हन्युर्ग्रहयुद्धे विमिश्रकाः । पीड्यन्ते भौमपीडायां भयाः सर्वत्र संयुगे ॥११॥

युद्धमें यदि विमिश्रक—उल्का, तारा, अशनि आदिके द्वारा यायी संज्ञक ग्रह बायीं ओरसे पीड़ित किये जायँ तो भौम पीडा द्वारा पीड़ित होते हैं ॥११॥

> सौम्यजातं तथा विष्ठाः सोम-नत्तत्र-राशयः । उदीच्याः पार्वतेयाश्च पाश्चालाद्यास्तथैव च ॥१२॥ पीड्यन्ते सौमघातेन नभो धूमाकुलं भवेत् । तन्नामधेयास्तद्भक्ताः सर्वे पीड्यन्ते तान्समान् ॥१३॥

यदि चन्द्रमाके द्वारा ग्रह पीड़ित हों और आकाश धूमसे व्याप्त हो तो चन्द्रनामधारी, चन्द्रभक्त तथा इन्हींके समान अन्य व्यक्ति पीड़ित भी होते हैं तथा ब्राह्मण, चन्द्रनचत्र और चन्द्र राशिवाले, उदीच्य और पांचाल भी पीड़ित होते हैं ॥ १२-१३॥

> वर्षराश्च किराताश्च पुलिन्दा द्रविडास्तथा । मालवा मलया वङ्गाः कलिङ्गाः पार्वतास्तथा ॥१४॥ ³स्र्यकाश्च सुराः सुद्राः पिशाचा वनवासिनः । तन्नामधेयास्तद्भक्ताः पीड्यन्ते राहुघातने ॥१५॥

राहुके घातमें बर्बर, किरात, पुलिन्द, द्रमिल, मालव, मलय, वंग, कलिंग, पार्वता, सूपक, देव, जुद्र, पिशाच, वनवासी, राहु नामधारी और राहु भक्त व्यक्ति पीड़ित होते हैं ॥१४–१४॥

१. हरा ० मु०। २. सूर्पकाश्च मु०।

यायिनः ख्यातयाः सस्यः सोरठा द्रिविडास्तथा । अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च सौरसेनाश्च चित्रयाः ॥१६॥ वीराश्चोग्राश्च मोजाश्च यज्ञे चन्द्रश्च साधवः । पीड्यन्ते शुक्रघातेन सङ्ग्रामश्चाकुलो भवेत् ॥१७॥

शुक्र घात—युद्धसे यायी, यशस्वी, शाल्व, द्रमिल, अंग, वंग, कलिंग, सोग्सेन, चत्रिय, वीर, उप्र, भोज, साधव, चन्द्रवंशी पीड़ित होते हैं तथा युद्ध और व्याकुलता व्याप्त होती है ॥१६-१७॥

> रवेतः रवेतं ग्रहं यत्र हन्यात् सुवर्णसा यदा । नागराणां मिथो भेदो विष्राणां तु भयं भवेत् ॥१८॥

जब श्वेत ग्रह श्वेत ग्रहको अपनी शक्ति द्वारा घातित करे तब न.गिरकोंमें परस्पर भेद एवं ब्राह्मणोंको भय होता है ॥१८॥

> लोहितो लोहितं हन्यात् यदा ग्रहसमागमे । नागराणां मिथो भेदं चत्रियाणां भयं भवेत् ॥१६॥

ब्रह युद्धमें यदि छोहितब्रह छोहित ब्रहका घात करे तो नागरिकोंमें परस्पर भेद और ज्ञियोंको भय होता है ॥१६॥

पीतः पीतं यदा हन्याद् ग्रहं ग्रहसमागमे । वैश्यानां नागराणां च मिथो भेदं तदाऽऽदिशेत् ॥२०॥

प्रह्युद्धमें यदि पीतवर्णका प्रह पीतवर्णके प्रहका घात करे तो वेश्य और नागरिकोंमें आपसमें मतभेद होता है ॥२०॥

कृष्णः कृष्णं यदा हन्यात् ग्रहं ग्रहसमागमे । श्रुद्राणां नागराणाश्र्वं मिथो भेदं तदादिशेत् ॥२१॥

त्रह युद्धमें कृष्णवर्णका प्रह कृष्णवर्णके प्रहका घात करे तो शूद्र और नागरिकोंमें परस्पर मतभेद होता है ॥२१॥

श्वेतो नीलश्च पोतश्च कपिलः पञ्चलोहितः। विपद्यते यदा वर्णो नागराणां तदा भयम् ॥२२॥

श्वेत, नील, पीत, कपिल और लोहित वर्णके यह जब युद्ध करते हैं तो नागरिकांको भय होता है ॥२२॥

श्वेतो वाष्त्र यदा पाण्डग्रहं संपद्यते स्वयम् । यायिनां विजयं ब्रूयाद् भद्रवाहुवचो यथा ॥२३॥

यदि श्वेतवर्णका यह जब पाण्डुवर्णके यहके साथ युद्ध करता है, तव यायियोंकी विजय होती है, ऐसा भद्रबाहुस्वामीका वचन है ॥२३॥

१. सोलपा दमिलास्तथा मु०। २. सुप्रतिसो मु०। ३. त्राह्मणानां मु०। ४. नागराणां नु निदिशेत् मु०। ५. चत्रियाणां मु०। ६. नागराणां नु निर्दिशेत् मु०। ७. नयं दोरं यायिनां चैवमा-दिशेत् मु०।

# कृष्णो नीलस्तथा श्यामः कपोतो भस्मसन्निभः। विषद्यते यदा वर्णो न तदा यायिनां भयम् ॥२४॥

कृष्ण, नील, श्याम, कपोत और भस्मके तुल्य आभावाला ग्रह जब युद्ध करता है तब यायियोंको भय होता है ॥२४॥

> एवं शिष्टेषु वर्णेषु नागरेषु विचारतः । उत्तरं उत्तरा वर्णा यायिनामपि निर्दिशेत् ॥२५॥

अविशिष्ट वर्णके नागरिक प्रहोंमें विचार करनेसे उत्तरवर्णके प्रह यायियोंकी उत्तर विजय प्रकट करते हैं ॥२४॥

> रक्तो वा यदि वा नीलो ग्रहः संपद्यते स्वयम् । नागराणां तदा विन्द्यात् जयं वर्णग्रुपस्थितम् ॥२६॥

रक्त या नील जब स्वयं विपत्तिको प्राप्त हो—युद्ध करे तो नागरिकोंका भी अहित होता है ॥२६॥

> नीलाद्यास्तु यदा वर्णानुत्तरान्युत्तरं पुनः । नागराणां विजानीयात् निर्यन्थे ग्रहसंयुगे ॥२०॥

यह युद्धमें यदि नीलादिवर्णवाले यह उत्तर दिशामें युद्ध करें तो नागरिकोंका अहित होता है, ऐसा निर्मन्थ आचार्यांका वचन है ॥२७॥

> ग्रहो ग्रहं यदा हन्यात् प्रविशेद् वा भयं तदा । दिचणः सर्वभृतानामुत्तरोऽण्डजपिचणाम् ॥२८॥

यदि दिन्नणसे यह-यहका घात करे अथवा यह-यहमें प्रवेश करे तो समस्त प्राणी, अंडज और पिन्नयोंको अहितकर होता है ॥२५॥

ग्रहौ गुरु-बुधौ विन्द्यादुत्तरद्वारमाश्रितौ । शुक्र-सूर्यो तथा पूर्वा राहु-भौमौ च दिल्लाम् ॥२६॥

अपरां चन्द्र-स्यौं तु मध्ये केतुमसंशयम् । चेमङ्करो ध्रुवाणां च यायिनां च भयङ्करः ॥३०॥

उत्तर द्वारमें स्थित होकर गुरु और बुध युद्ध करें, पूर्वमें स्थित होकर शुक्र और सूर्य, दिचलमें स्थित होकर राहु और मंगल, पश्चिममें चन्द्र और सूर्य एवं मध्यमें केतु युद्ध करे तो निवासियोंके कल्याणप्रद और यायियोंके लिए भयंकर होता है ॥२६-३०॥

> अहरच पूर्वसन्ध्या च स्थावरप्रतिपुद्गलाः । रात्रिश्चापरसन्ध्या च यायिनां प्रतिपुद्गलाः ॥३१॥

दिन और पूर्व सन्ध्या स्थावरों—निवासियोंके छिए प्रतिपुद्गल तथा रात्रि और अपर सन्ध्या यायियोंके छिए प्रतिपुद्गल है ॥३१॥

१. ये वर्णा उत्तरा उत्तरं पुनः मु०।

# रोहिणीं च ग्रहो हन्यात् द्वौ वाऽथ बहवोऽपि वा । अपग्रहं तदा विन्द्याद् भयं वाऽपि न संशयः ॥३२॥

यदि रोहिणी नत्तत्रको एक प्रह, दो प्रह या बहुत प्रह हनन करे—घात करें तो अपप्रह होता है और भय एवं आतंक भी व्याप्त रहता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥३२॥

> शुक्रः शङ्खनिकाशः स्यादीषत्पीतो बृहस्पतिः । प्रवालसदृशो भौमो बुधस्त्वरुणसन्निभः ॥३३॥ शनैश्चरश्च नीलाभः सोमः पाण्डुर उच्यते । बहुवर्णो रविः केत् राहुर्नचत्र एव च ॥३४॥

शुक्र शंखवर्णके समान, बृहस्पति कुछ पीछा, मंगछ प्रवासके समान और बुध वरुणके समान, शनैश्वर नीछ, चन्द्रमा पाण्डु, रवि-केतू अनेकवर्ण एवं राहु नच्चत्रके समान वर्णवासा होता है ३३–३४॥

> उदकस्य प्रभुः शुक्रः सस्यस्य च वृहस्पतिः । लोहितः सुख-दुःखस्य केतुः पुष्प-फलस्य च ॥३५॥ बुधस्तु बल-वित्तानां सर्वस्य च रविः स्मृतः । उदकानां च वल्लीनां शशाङ्कः प्रभुरुच्यते ॥३६॥

जलका स्वामी शुक्र, धान्यका स्वामी बृहस्पति, सुख-दु:खका स्वामी मंगल, फल-पुष्पका स्वामी केतु, बल-धनका स्वामी बुध, सभी वस्तुओंका स्वामी सूर्य एवं लताओं और वृत्तोंका स्वामी चन्द्रमा है ॥३४–३६॥

धान्यस्यार्थं तु नत्त्रज्ञं तथाऽऽरः शनिः सर्वशः । प्रभुर्वा सुख-दुःखस्य सर्वे ह्येते त्रिदण्डवत् ॥३७॥

धान्यके लिए जो नत्तत्र होता है, उसका सभी तरहसे स्वामी राहु है, और सुख-दु:खका स्वामी शनि है। ये ग्रह त्रिदण्डवत् होते हैं ॥३७॥

वर्णानां सङ्करो विन्धाद् द्विजातीनां भयङ्करः। स्वपन्ने परपन्ने च चातुर्वर्ण्यं विभावयेत् ॥३८॥

जब प्रहोंका युद्ध होता है तो वर्णींका संमिश्रण, द्विजातियोंको भय तथा स्वपत्त और परपत्त्रमें चातुर्वर्ण्य दिखलायी पड़ता है ॥३८॥

> ्वातः श्लेष्मा गुरुर्झेयश्चन्द्रः शुक्रस्तथैव च । ँवातिकौ केतु-सौरौ तु पैत्तिको भौम उच्यते ॥३६॥

चन्द्र, ग्रुक और गुरु वात और कफ प्रकृतिवाले हैं, केंतु और शिन भी वात प्रकृतिवाले हैं तथा मंगल पित्त प्रकृतिवाला है ॥३६॥

१. दोकान्दनां मु०। २. शनिश्च मु०। ३. विभाव्यते मु०। ४. वातिको बुध मु०।

### पित्तरलेष्मान्तिकः सूर्यो नत्तत्रं देवता भवेत् । राहुस्तु भौमो विज्ञेयः प्रकृतौ च शुभा-शुभे ॥४०॥

सूर्य पित्त रलेष्मा—पित्त-कफ प्रकृतिवाला है। यह नज्ञत्रोंका देवता होता है। राहु और मंगल शुभाशुभ प्रकृतिवाले हैं॥४०॥

> आर्यस्तमादितं पुष्यो धनिष्ठा पौष्णवी च भृत् । केतु-सूर्यों तु वैशाखौ राहुर्वरुणसम्भवः ॥४१॥

उत्तराफाल्गुनी, पुनर्वसु, पुष्य, धनिष्ठा, हस्त ये चन्द्रादि प्रहोंके नत्त्रत्र हैं, केतु और सूर्यके विशाखा नत्त्रत्र और राहुका शतिभया नत्त्रत्र है ॥४१॥

शुक्रः सोमश्र स्त्रीसंज्ञः शेषास्तु पुरुषा ग्रहाः । नच्चत्राणि विजानीयान्नामभिर्दैवतैस्तथा ॥४२॥

शुक्र और चन्द्रमा स्त्री संज्ञक है, शेप यह पुरुष संज्ञक हैं। नज्ञत्रोंका लिंग उनके स्वामियोंके लिंगके अनुसार अवगत करना चाहिए॥४२॥

ग्रहयुद्धमिदं सर्वै यः सम्यगवधारयेत् । स विजानाति निर्ग्रन्थो लोकस्य तु शुभा-शुभम् ॥४३॥

जो निर्मन्थ सभी प्रकारके अच्छी तरह पूर्व महयुद्धको जानता है, वह छोकके शुभा-शुभत्वको जानता है ॥४३॥

इति नैर्यन्थे भद्रबाहुके निमित्ते महयुद्धं नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥

विवेचन महयुद्धके चार भेद हैं — भेद, उल्लेख, अंशुमर्न और अपसन्य। भेदयुद्धमें वर्षाका नारा, सृहद् और कुळीनोंमें भेद होता है। उल्लेख युद्धमें राक्षभय, मिन्त्रविरोध और दुर्भिन्न होता है। अंशुमर्न युद्धमें राजाओंमें युद्ध, राख्न, रोग, भूखसे पीड़ा और अवमर्न होता है तथा अपसन्य युद्धमें राजागण युद्ध करते हैं। सूर्य दोपहरमें आक्रन्द होता है, पूर्वाह्ममें पौरयह तथा अपराह्ममें यायीयह आक्रन्द संज्ञक होते हैं। वुध, गुरु और शनि ये सदा पौर हैं। चन्द्रमा नित्य आक्रन्द है। केतु, मंगल, राहु और शुक्र यायी हैं। इन प्रहोंके हत होनेसे आक्रन्द, यायी और पौर कमानुसार नाशको प्राप्त होते हैं, जयी होनेपर स्ववर्गको जय प्राप्त होता है। पौरयहसे पौरयहके टकरानेपर पुरवासीगण और पौर राजाओंका नाश होता है। इस प्रकार यायी और आक्रन्दयह या पौर और यायीयह परस्पर हत होनेपर अपने-अपने अधिकारियोंको कष्ट करते हैं। जो यह दिन्नण दिशामें रूखा, कम्पायमान, टेढ़ा, ज्ञुद्र और

१. च भूत् मु०। २. कृत्स्नं मु०।

किसी यहसे ढँका हुआ, विकराल, प्रभाहीन और विवर्ण दिखलायी पड़ता है, वह पराजित कहलाता है। इससे विपरीत लक्षणवाला यह जयी कहलाता है। वर्षाकालमें सूर्यसे आगे मंगलके रहनेसे अनावृष्टि, शुक्रके आगे रहनेसे वर्षा, गुरुके आगे रहनेसे गर्मा और वुधके आगे रहनेसे वायु चलती है। सूर्य-मंगल, शनि-मंगल और गुरु-मंगलके संयोगसे अवर्पा होती है। बुध-शुक्र और गुरु-बुधका योग अवश्य वर्षा करता है। कर प्रहोंसे अदृष्ट और अयुत बुध और शुक्र एक राशिमें स्थित हों और यदि उन्हें बृहस्पति भो देखता हो तो वे अधिक महावृष्टिके देनेवाले होते हैं। कर प्रहोंसे अदृष्ट और अयुत (भिन्न) बुध ओर बृहस्पति एक राशिमें स्थित हों और यदि शुक्र उन्हें देखता हो तो वे अधिक अच्छी वर्षा करते हैं। कर प्रहोंसे अदृष्ट और अयुत (भिन्न) गुरु और शुक्र एकत्र स्थित हों और यदि शुक्र उन्हें देखता हो तो वे उत्तम वर्षा करते हैं। शुक्र और चन्द्रमा या गमंछ और चन्द्रमा यदि एक राशिपर स्थित हो तो सर्वत्र वर्षा होती है और फसल भी उत्तम होती है। सूर्यके सहित बृहस्पति यदि एक राशिपर स्थित हो तो जबतक वह अस्त न हो जाय, तबतक वर्षाका योग समभना चाहिए। शनि और मंगलका एक राशिपर होना महावृष्टिका कारण होता है। इस योगके होनेसे दो महीने तक वर्षा होती है, पश्चात् वर्षामें रुकावट उत्पन्न होती है। सीम्य प्रहोंसे अदृष्ट और अयुत श्रान और मंगल यदि एक स्थानपर स्थित हों तो वायुका प्रकोप और अग्निका भय होता है। एक राशि या एक ही नच्चत्रपर राहु और मंगल आजायें तो दोनों वर्षाका नाश करते हैं। गुरु और शुक्र यदि एकत्र स्थित हों तो असमयमें वर्षा होती है। सूर्यसे आगे शुक्र या बुध जायें तो वर्षाकालमें निरन्तर वर्षा होती रहती है। मंगलके आगे सूर्यकी गति हो तो वह वर्षाको नहीं रोकता है। किन्तु सूर्यके आगे मंगल हो तो वर्षाको तत्काल रोक देता है। बृहस्पतिके आगे शुक्र हो तो वह अवश्य वृष्टि करता है; किन्तु शक्रके आगे बृहस्पति हो तो वर्षाका अवरोध होता है। बुधके आगे शुक्रके होनेसे महावृष्टि और शुक्रके आगे वधके होने पर अल्पवृष्टि होती है। यदि दोनोंके मध्यमें सूर्य या अन्य यह आजायें तो वर्षा नहीं होती। अनिश्चित मार्गसे गमन करता हुआ बुध यदि शुक्रको छोड़ दे तो सात दिन या पाँच दिन तक लगातार वर्षा होती है। उदय या अस्त होता हुआ बुध यदि शुक्रसे आगे रहे तो शीव ही वर्षा पैदा करता है। जल नाड़ियोंमें आने पर यह अधिक फल देता है। बध, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों ग्रह एक ही राशिपर स्थित हों और कर ग्रहोंसे अदृष्ट और अयुत हों तो इन्हें महावृष्टि करनेवाले समभने चाहिए। शनि, मंगल और शुक्र तीनों एक राशिपर स्थित हों और गुरु इन्हें देखता हो तो निस्सन्देह वर्षा होती है। सूर्य, शुक्र और बध इनके एक राशिपर होनेसे अल्पवृष्टि होती है। सूर्य, शुक्र और बृहस्पतिके एक राशिपर रहनेसे अतिवृष्टि होती है। शनि, शुक्र और मंगलके एकत्र होते हुए गुरुसे देखे जानेपर साधारण वर्षा होती है। शनि, राहु और मंगल ये तीनों एक राशिपर स्थित हों तो ओलेके साथ वर्षा होती है। सभी प्रह एक ही राशि पर आ जावें तो दुर्भिन्न, अवर्षा और रोगके द्वारा कष्ट होता है। शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति ये प्रह एक स्थानपर स्थित हों, तो वर्षाको रोकते हैं। उक्त ब्रह स्थितिमें देशमें अन्नका भी अभाव हो जाता है। धान्य भाव महँगा बिकता है। रूई, कपास, जूट, सन आदिका भाव भी तेज होता है। बिहारमें भूकम्प होनेकी स्थिति आती है। जापान और वर्मामें भी भूकम्प होते हैं। मंगल, बुध, गुरु और शुक्रके एक स्थानपर स्थित होनेसे रजोवृष्टि होती है। दुर्भिन्न, अन्न, घी, गुड़, चीनी, सोना, चाँदी, माणिक्य, मूँगा, आदि पदार्थाका भाव भी तेज ही होता है। नगर और गाँवोंमें अशान्ति दिखलायी पड़ती है। विहार, आसाम, डड़ोसा, पूर्व पाकिस्तान, बंगाल आदि पूर्वीय प्रदेशोंमें साधारण वर्षा और साधारण ही फसल होती है। पंजाब, दिल्ली, अजमेर, राजस्थान और हिमालय प्रदेशकी सरकारोंके मन्त्रिमण्डलमें

परिवर्तन होता है। इटली, ईरान, अरब, मिस्र इत्यादि मुस्लिम राष्ट्रोंमें भी खाद्यात्रकी कमी होती है। उक्त राष्ट्रोंकी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति विगड़ती जाती है। मंगल, शुक्र, शनि और राहु यदि ये मह एक राशिपर आ जावें तो मेघ कभी वर्षा नहीं करते; दुर्भिच होता है, धान्य और सस्य दोनों ही प्रकारके अनाजोंकी कमी होती है तथा इनके संप्रहसे अनेक प्रकारका लाभ होता है। मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये ब्रह एक साथ बैठे हों तो वर्षाका अभाव होता है। इन प्रहोंके युद्धमें व्यापारियोंको भी कष्ट होता है। कागज, कपड़ा, रेशम, चीनीके व्यापारमें घाटा होता है। मोटे अनाजोंके भाव बहुत ऊँचे बढ़ते हैं, जिससे खरीदनेवालोंकी संख्या घट जाती है; फिर भी देशमें शान्ति रहती है। सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र और राहु इन प्रहोंके एक साथ रहनेसे मेघ वर्षा नहीं करते हैं और सब धान्योंका भाव महँगा रहता है। चार या पाँच प्रहोंके एक साथ रहनेसे अधिक जलकी वर्षा या मही रुधिर प्लावित हो जाती है। बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य और चन्द्रमा इन प्रहोंके एक स्थानपर होनेसे नैर्ऋत्य दिशामें जनताका विनाश होता है। दुर्भिन्न, अन्न और मवेशीका अभाव होता है। उक्त प्रहस्थिति वर्मा, लंका, दन्निण भारत, मद्रास, महाराष्ट्र इन प्रदेशोंके छिए अत्यन्त अशुभ कारक है। उक्त प्रदेशोंमें अन्नका अभाव बड़े उप्र और व्यापक रूपमें होता है। पूर्वीय प्रदेश-बिहार, बंगाल, आसाम, पूर्वीय पाकिस्तानमें वर्षाकी कमी तो नहीं रहती किन्तु फसल अच्छी नहीं होती है। उक्त प्रदेशोंमें राजनैतिक उलट-फेर भी होते हैं। हैजा, प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियाँ फैलती हैं। घरेल युद्ध देशके प्रत्येक भागमें आरम्भ हो जाते हैं। पंजाबकी स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे वहाँ शान्ति स्थापित होनेमें कठिनाई रहती है। विदेशोंके साथ भारतका सम्पर्क बढ़ता है। नये नये व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं । देशके व्यापारियोंकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है । छोटे-छोटे दुकानदारोंको लाभ होता है। बड़े-बड़े व्यापारियोंकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। खनिज पदार्थोंकी उत्पत्ति बढ़ती है। कला-कौशलका विकास होता है। देशके कलाकारोंको सम्मान प्राप्त होता है। साहित्यकी उन्नति भले प्रकारसे होती है। नवीन साहित्यके स्नजनके छिए यह एक **उत्तम अवसर है । यदि परम्परानुसार** प्रहोंके आगे सौम्य प्रह स्थित हों तो वर्षा अच्छी होती है, साथ हो देशका आर्थिक विकास होता है और देशको नये मन्त्रिमण्डलका निर्वाचन भी होता है। धारा सभाओं और विधान सभाके सदस्योंमें मतभेद होता है। विश्वमें नवीन वस्तुओंका अन्वेषण होता है, जिससे देशकी सांस्कृतिक परम्पराका पूरा विकास होता है। नृत्य, गान और इसी प्रकारके अन्य कलाकारोंको साधारण सम्मान प्राप्त होता है। यदि शुक्र, शनि, मंगल और बुध ये प्रह बृहस्पतिसे युत या दृष्ट हों तो सुभिन्त होता है, वर्षा साधारणतः अच्छी होती हैं। द्त्रिण भारतमें फसल उत्तम उपजती है। सुपाड़ी, नारियल, चावल, एवं गुड़का भाव तेज होता है। जब क्रर ग्रह आपसमें युद्ध करते हैं तो जन-साधारणमें भय, आतंक और हिंसाका प्रभाव अंकित हो जाता है। शुभ ग्रहोंका युद्ध शुभ फल करता है।

# पञ्चविंशतितमो ऽध्यायः

# नचत्रं ग्रहसम्पत्त्या कृत्स्नस्यार्थं शुभाशुभम् । तस्मात कुर्यात सदोत्थाय नचत्रग्रहदर्शने ॥१॥

समस्त तेजी-मन्दी नज्ञत्र और प्रहोंके शुभाशुभपर निर्भर करती है, अतः सर्वदा प्रातः उठकर नज्ञत्रों और प्रहोंका दर्शन करना चाहिए ॥१॥

सर्वे यदुत्तरे काष्ठे ग्रहाः स्युः स्निग्धवर्चसः । तदा वस्त्रं च न ग्राह्यं सुसमासाम्यमर्घताम् ॥२॥

यदि स्निग्ध, तेजस्वी ब्रह उत्तर दिशामें हों तो वस्त्र नहीं छेना चाहिए; क्योंकि वस्त्रोंके मूल्य में समता रहती है; मूल्यमें घटा-बढ़ी नहीं होती ॥२॥

> चीरो चौद्रं यवाः कङ्गुरुदाराः सस्यमेव च । दौर्भाग्यं चाधिगच्छन्ति नैवानिचया यद्बुधः ॥३॥

दूध, मधु, जौ, कंगुरु, धान्य आदि पदार्थ बुधकी स्थितिके अनुसार तेजे और मन्दे होते हैं। अर्थात् उक्त पदार्थोंकी स्थिति बुधपर आश्रित है।।३॥

> षष्टिकानां विरागानां द्रव्याणां वपाण्डरस्य च । सन-कोद्रव-कङ्गूनां नीलाभानां शनैश्चरः ॥४॥

साठिका चावळ, श्वेतरंगसे भिन्न अन्य रंगके पदार्थ, सन, कोद्रव, कांगून और समस्त नीळ पदार्थ शनैश्चरके प्रतिपुद्गळ हैं ॥४॥

> यव-गोधूम-त्रीहीणां शुक्लधान्य-मसूरयोः । शूलीनां चैव द्रव्याणां शुक्रस्य प्रतिपुद्गलाः ॥५॥

जौ, गेहूँ, चावल, श्वेत रंगके अनाज, मसूर, गूलर आदि पदार्थ शुक्रके प्रतिपुद्गल हैं ॥४॥

> मधु-सर्पि:-तिलानाश्च चीराणां च तथैव च। कुसुम्भस्यातसीनां च गर्भाणां च बुधः स्मृतः ॥६॥

मधु, घी, तिछ, दूध, पुष्प, केसर, तीसी, गर्भ आदि बुधके प्रतिपुद्गछ हैं।।६॥

कोशधान्यं सर्षपाश्च पीतं रक्तं तथाग्निजम् । अङ्गारकं विजानीयात् सर्वेषां प्रतिपुद्गलाः॥७॥

कोश, धान्य, सर्पप, पीत-रक्तवर्णके पदार्थ, अग्निसे उत्पन्न पदार्थ मंगलके प्रतिपुद्गल हैं ॥७॥

१. सदोच्छ्रायं मु०। २. दुर्भाग्यं सन्नि मु०। ३. द्रव्यस्य च मु०। ४. प्रणस्य मु०। ५. श्रगालानां मु०। ६. मथाम्रिजम् मु०।

महाधान्यस्य महतामित्तूणां शर-वंशयोः । गुरूणां मन्दपीतानामथो ज्ञेयो बृहस्पतिः ॥=॥

बड़े-बड़े मोटे धान्य, इज्ज, वंश तथा मन्द पीले पदार्थ बृहस्पतिके प्रतिपुद्गल हैं ॥८॥

मुक्ता-मणि-जलेशानां स्र-सौवीर-सोमिनाम् । शृङ्गिणामुद्कानां च सौम्यस्य प्रतिपुद्गलाः ॥६॥

मुक्तामणि, जलसे उत्पन्न पदार्थ, सोमलता, बेर या अन्य खट्टे पदार्थ, कांजी, शृंगी पदार्थ और समस्त जलीय पदार्थ चन्द्रमाके प्रतिपुद्गल हैं ॥६॥

> उद्भिजानां च जन्त्नां कन्द-मूल-फलस्य च । उष्णवीर्यविपाकस्य रवेस्तु प्रतिपुद्गलाः ॥१०॥

पृथ्वीके उत्पन्न हुए पदार्थ, कन्दमूल, फल और उष्ण पदार्थ सूर्यके प्रतिपुद्गल हैं। यहाँ प्रतिपुद्गल शब्दका अर्थ उस प्रहकी स्थित द्वारा उक्त पदार्थोंकी तेजी-मन्दी जाननेका रूप है।।१०॥

नचत्रे भार्गवः सोमः शोभन्ते सर्वशो यथा । यथा द्वारं तथा विन्द्यात् सर्ववस्तु यथाविधि ॥११॥

किसी भी नत्तत्रमें शुक्र और चन्द्र सर्वाङ्गरूपसे शोभित हों तो उस नक्षत्रके द्वार, दिशा और स्वरूप आदिके द्वारा वस्तुओंकी तेजी-मंदी कही जाती है ॥११॥

> विवर्णा यदि सेवन्ति ग्रहा वै राहुसह्यमाः । दिल्लां दिल्लां मार्गे वैश्वानरपथं प्रति ॥१२॥ गिरिनिम्ने च निम्नेषु नदी-पल्वलवारिषु । एतेषु वापयेद् बीजं स्थलं वर्जे यथा भवेत् ॥१३॥ मल्लजा मालवे देशे सौराष्ट्रे सिन्धुसागरे । एतेष्विप तदा मन्दं प्रियमन्यत् प्रस्थते ॥१४॥

यदि भरणी नन्नत्रमें राहुके साथ अन्य प्रह विकृतवर्णके होकर स्थित हों तथा दन्निणग्रह दक्षिणमार्गमें वैश्वानरपथके प्रति गमनशील हों तो स्थल—चौरस भूमिको छोड़कर पर्वतकी ऊँची-नीची तलहटी, नर्दियोंके तट एवं पोखरोंमें बीज बोना चाहिए। कालीमिरच मालव देश, गुजराज, समुद्रके तटवर्ती प्रदेशोंमें मन्दी होती हैं, तथा इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ महँगी होती हैं।।१२-१४।।

कृत्तिका-रोहिणीयुक्ता बुध-चन्द्र-शनैश्चराः। यदा सेवन्ते सहितास्तदा विन्द्यादिदं फलम् ॥१४॥ आज्यविकं गुडं तैलं कार्पासो मधु-सर्पिषी। सुवर्ण-रजते सुद्गाः शालयस्तिलमेव च ॥१६॥

१. मलवेदेषु राष्ट्राणां मु०। २. मुब्लं मु०।

# स्निग्धे याम्योत्तरे मार्गे पश्चद्रोणेन शालयः। दशादकं पश्चिमे स्यात् दिल्लोन पडादकम् ॥१७॥

जब बुध, चन्द्र और शनैश्चर ये तीनों एक साथ कृत्तिका विद्ध रोहिणीका भोग करें तब घृत, गुड़, तैल, कपास, मधु, स्वर्ण, चाँदी, मूँग, शाली चावल, तिल आदि पदार्थ महँगे होते हैं। यदि उक्त प्रह स्निग्ध दिच्चणोत्तर मार्गमें गमन करते हों तो धान्यका भाव पाँच द्रोण प्रमाण होता है। पश्चिममें दशादक और दिच्चणमें छ: आढक प्रमाण होता है। १४-१७॥

# उत्तरेण तु रोहिण्यां चतुष्कं कुम्भग्रुच्यते । दशकं प्रसङ्गतो विन्द्यात् दिचणेन चतुर्दशम् ॥१८॥

यदि उत्तरमें रोहिणी हो तो चतुष्क कुंभ कहा जाता है। इससे दश आढक और दिल्लामें होनेसे चौदह आढक प्रमाण शालीका भाव कहा गया है।।१८॥

> नत्तत्रस्य यदा गच्छेद् दत्तिणं शुक्र-चन्द्रमाः । सुवर्णे रजतं रत्नं कल्याणं प्रियतां मिथः ॥१६॥

जब शुक्र और चन्द्रमा कृत्तिका विद्ध रोहिणी नत्त्रके दक्षिणमें जायें तब स्वर्ण, चाँदी, रत्न और धान्य महँगे होते हैं ॥१६॥

धान्यं यत्र प्रियं विन्द्याद्गावो नात्यर्थदोहिनः। उत्तरेण यदा याति नैतानि चिनुयात् तदा ॥२०॥

जब उक्त प्रह कृत्तिकाविद्ध रोहिणी नज्ञत्रके उत्तरमें जावें तो धान्य महँगा होता, गायें दोहनेके छिए प्राप्त नहीं होती हैं अर्थात महँगी हो जाती हैं ॥२०॥

> उत्तरेण तु पुष्यस्य यदा पुष्यति चन्द्रमाः । भौमस्य दिच्चणे पार्श्वे मघासु यदि तिष्ठति ॥२१॥ मालदा मालं वैदेहा यौधेयाः संज्ञनायकाः । सुवर्णं रजतं वस्त्रं मणिर्म्रका तथा प्रियम् ॥२२॥

जब चन्द्रमा उत्तरसे पुष्य नचत्रका भोग करता है तथा मघामें रहकर मंगलका दिचणसे भोग करता है, तब काली मिर्च, नमक, सोना, चाँदी, वस्न, मणि, मुक्ता एवं मशालेके पदार्थ महँगे होते हैं।।२१-२२।।

> चन्द्रः शुक्रो गुरुर्भीमो मधानां यदि दिचणे। वस्त्रं च द्रोणमेघं च निर्दिशेनात्र संशयः॥२३॥

चन्द्र, शुक्र, गुरु और मंगल यदि मघाके दिल्लामें हों तो वस्त्र महँगे होते हैं और मेघ द्रोण प्रमाण वर्षा करते हैं। इसमें सन्देह नहीं है। १२३।।

आरुहेद् वालिखेद्वापि चन्द्रे चैव यथोत्तरे। ग्रहेर्युक्तस्तु तदा कुम्भं तु पश्चकम् ॥२४॥

यदि ग्रह युक्त चन्द्रमा उत्तर दिशामें आरोहण करें या उत्तरका स्पर्श करे तो पाँच कुंभ प्रमाण जलकी वर्षा होती है अर्थात् खूब जल बरसता है ॥२४॥

१. प्रसक्तं मु॰। २. मियुः । ३. युज्यति मु॰। ४. स्सोमो मु॰। ५. आहटालिश्च वार्पा च भद्रं चैव यदोत्तरे मु॰।

राहुः केतुः शशी शुक्रो भौमश्रोत्तरतो यदा । सेवन्ते चोत्तरं द्वारं यात्यस्तं वा कदाचन ॥२५॥ निवृत्तिं चापि कुर्वन्ति भयं देशेषु सर्वशः । बहुतोयान् समान् विन्द्यान् महाशालींश्र वापयेत् ॥२६॥ कार्पासास्तिल-माषाश्र सर्पिश्रात्र प्रियं तथा । आशु धान्यानि वर्धन्ते योगद्येमं च हीयते ॥२७॥

जब राहु, केतु, चन्द्रमा, शुक्र और मंगल उत्तरसे उत्तर द्वारका सेवन करें अथवा अस्तको प्राप्त हों अथवा वक्री हों तो सभी देशोंमें भय होता है। अधिक जलको वर्षा होती है और चावलको उत्पत्ति भी खूब होती है। कपास, तिल, उड़द, घी महँगा होता है। वर्षाकी अधिकताके कारण बावड़ी—तालाबोंका जल शीघ्र ही बढ़ता है, जिससे योग-क्षेम-गुजर-बसरमें कमी आती है। १२५-२७॥

चन्द्रस्य दिवणे पार्श्वे भार्गवो वा विशेषतः।
उत्तरांस्तारकान् प्राप्य तदा विन्द्यादिदं फलम् ॥२८॥
महाधान्यानि पुष्पाणि हीयन्ते चामरस्तथाः।
कार्पास-तिल-माषाश्च सर्पिश्चैवार्घते तदा ॥२६॥

यदि शुक्र चन्द्रमाके दिल्लण भागमें हो अथवा विशेषरूपसे उत्तरके नस्तर्त्रांको प्राप्त हुआ हो तो महाधान्य—गेहूँ, जौ, धान, चना आदि और पुष्पों—केसर, छवंग आदिकी कमी होती है अर्थात् उक्त पदार्थ महँगे होते हैं। कपास, तिछ, उड़द और घी की वृद्धि होती है, अतः ये पदार्थ सम्ते होते हैं। १८८-२६।।

> चित्रायां दिल्णे पिर्श्वे शिखरी नाम तारकाः। तयेन्दुर्यदि दृश्येत तदा बीजं न वापयेत्।।३०॥

चित्रा नत्तत्रके दक्षिण पार्श्वमें शिखरी नामकी तारिका है, यदि चन्द्रमाका उद्य इस तारिकामें दिखलायी पड़े तो बीज नहीं बोना चाहिए ॥३०॥

गवास्त्रेण हिरण्येन सुवर्ण-मणि-मौक्तिकैः । महिष्यजादिभिर्वस्त्रेर्धान्यं क्रीत्वा निवापयेत् ॥३१॥

चन्द्रमाकी उक्त स्थितिमें गाय, अस्त्र, चाँदी, सोना, मणि, मुक्ता, महिष—भैंस, अजा— बकरी और वस्त्र आदिसे धान्य खरीदकर भी बोना नहीं चाहिए। तात्पर्य यह है कि चन्द्रमाकी उपर्युक्त स्थितिमें अन्न उत्पन्न नहीं होता है; अतः सभी वस्तुओंसे अनाज खरीदकर उसका संकलन करना चाहिए।।३१॥

> चित्रायां तु यदा पुक्रश्चन्द्रो भवति दचिणः। षड्गुणं जायते धान्यं योगचेमं च जायते॥३२॥

१. देवेषु मु०। २. वाप्यानि मु०। ३. चाशुभास्तथा मु०। ४. पार्श्वे मु०। ५. युक्तः मु०।

जब चित्रा नचत्रमें दक्षिणकी ओर शुक्र युक्त चन्द्रमा हो तो छः गुना अनाज उत्पन्न होता है और योग क्षेम—गुजर-वसर अच्छी तरहसे होती है ॥३२॥

इन्द्राणि देवसंयुक्ता यदि सर्वे ग्रहाः क्रशाः।
अभ्यन्तरेण मार्गस्थास्तारका यास्तु बाद्यतः ॥३३॥
कज्जु-दार-तिला ग्रुद्गाश्रणकाः पष्टिकाः शुकाः।
चित्रायोगं न सर्पेत चन्द्रमा उत्तरो भवेत् ॥३४॥
संग्राह्यं च तदा धान्यं योगन्नेमं न जायते।
अल्पसारा भवन्त्येते चित्रा वर्षा न संशयः॥३४॥

यदि सभी कमजोर ग्रह विशाखा नच्चमें युक्त होकर अभ्यन्तरमार्गसे वादलकी ओरकी ताराओं में स्थित हों और चन्द्रमा उत्तर होकर चित्रामें स्थित हो, तो कंगु, तिल, मूंग, चना, साठी-का चावल आदि धान्योंका संग्रह करना चाहिए। उक्त प्रकारके योगमें योगक्षेममें—भोजन-छाजनमें भी कमी रहती है। वर्षा अल्प होती है, इसमें सन्देह नहीं है। ॥३३-३४॥

विशाखामध्यगः शुक्रस्तोयदा धान्यवर्धनः । समर्घं यदि विज्ञेयं दशद्रोणक्रयं वदेत् ॥३६॥

यदि विशाखा नत्तत्रके मध्यमें शुक्रका अस्त हो तो धान्यकी उपज अच्छी होती है, अनाजका भाव सम रहता है। दत्तद्रोण प्रमाण खरीदा जाता है।।३६॥

यायिनौ चन्द्र-शुक्रौ तु दिचणाग्रुत्तरो तदा । तारा-विशाखयोर्घाता तदाऽर्घन्ति चतुष्पदाः ॥३७॥

जब यायी चन्द्र और शुक्र दिचण और उत्तरमें हों और विशाखाकी ताराओंका घात हुआ हो तो चौपायोंकी वृद्धि होती है ॥३७॥

> दिचिणेनानुराधायां यदा च व्रजते शशी। अप्रभश्च प्रहीणश्च वस्त्रं द्रोणाय कल्पयेत् ॥३८॥

निष्प्रभ और हीन चन्द्रमा दिचण मार्गसे अनुराधामें गमन करता है तो वस्त्र मँहगे होते हैं॥३८॥

> ज्येष्ठा-मूलौ यदा चन्द्रो दिच्चणे त्रजतेऽप्रभः । तदा सस्यं च वस्त्रं च शरीरी वार्थं विनश्यति ॥३६॥ प्रजानामनयो घोरस्तदा जायन्तिं तामसः । प्रस्तक्रयस्य वस्त्रस्य तेन चीयन्ति तां प्रजाम् ॥४०॥

जब प्रभारिहत चन्द्रमा दिल्लणमें ज्येष्ठा और मूळ नन्त्रमें आता है, तब धान्य, वस्त्र और अर्थका विनाश होता है। उक्त प्रकारकी चन्द्रमाकी स्थितिमें प्रजामें अन्न और वस्त्रके छिए हाहाकार हो जाता है तथा वस्त्रके खरीदनेमें प्रजाका विनाश भी होता है ॥३६-४०॥

१. इन्द्राग्नि सु॰। २. बाह्यतः सु॰। ३. च सु॰। ४. वर्गा सु॰। ५. जायति सु॰।

# मूलं मन्देव सेवन्ते यदा दिच्चणतः शशी। प्रजातसर्वधान्यानां आढका नु तदा भवेत् ॥४१॥

जब चन्द्रमा द्विणसे मन्द् होता हुआ मूल नत्त्रका सेवन करता है तब सभी प्रकारके धान्योंकी उपज खूब होती है और वर्षा आढक प्रमाण होती है ॥४१॥

कृत्तिकां रोहिणीं चित्रां पुष्या-श्लेषा-पुनर्वस्रन् । त्रजते दिचणश्चन्द्रो दशप्रस्थं तदा भवेत् ॥४२॥

जब दक्षिण चन्द्रमा कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, आश्लेषा, पुनर्वसुमें गमन करता है, तब दत्त प्रस्थ प्रमाण धान्यकी बिक्री होती है अर्थात् फसल भी उत्तम होती है ॥४२॥

> मघां विशाखां च ज्येष्ठाऽनुराधे मूलमेव च । दक्षिणे व्रजते शुक्रश्चन्द्रे तदाऽऽढकमेव च ॥४३॥

शुक्र और चन्द्रके द्त्रिणमें मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा और मूळमें गमन करने पर आढ़क प्रमाण धान्यकी विकी होती है अर्थात् फसल कम होती है ॥४३॥

> कृत्तिकां रोहिणीं चित्रां विशाखां च मघां यदा । दिच्चणेन ग्रहा यान्ति चन्द्रस्त्वाढकविक्रयः ॥४४॥

जब प्रह दृ ज्ञिणसे कृत्तिका, रोहिणी, चित्रा, विशाखा और मघा नज्ञमें गमन करते हैं तो आढ़क प्रमाण वम्तुओंको विक्री होती है ॥४४॥

> गुरुः शुक्रश्च भौमश्च दिचणाः सहिता यदा । प्रस्थत्रयं तदा वस्त्रैर्यान्ति मृत्युमुखं प्रजाः ॥४५॥

जब गुरु, शुक्र और मंगल दिचणमें स्थित हों तब धान्यकी विक्री तीन प्रस्थकी होती है और वस्त्रके लिए प्रजा मृत्युके मुखमें जाती है अर्थात् अन्न और वस्नका अभाव होता है ॥४४॥

> उत्तरं भजते मार्गं शुक्रपृष्ठं तु चन्द्रमाः । महाधान्यानि वर्धन्ते कृष्णधान्यानि दिचणे ॥४६॥

जब शुक्र उत्तर मार्गमें आगे हो और चन्द्रमाके पीछे हों तब महाधान्योंकी वृद्धि होती है। यदि यही स्थिति दक्षिण मोर्गमें हो तो काले रङ्गके धान्य वृद्धिङ्गत होते हैं ॥४६॥

> दित्तणं चन्द्रशृङ्गं च यदा वृद्धतरं भवेत् । महाधान्यं तदा वृद्धं कृष्णधान्यमथोत्तरम् ॥४७॥

यदि चन्द्रमाका शृङ्ग दिल्लाकी ओर बढ़ता दिखलायी पड़े तो महाधान्य गेहूँ, चना, जी, चावल आदिकी वृद्धि होती है तथा उत्तर शृङ्गकी वृद्धि होने पर काले रंगके धान्य बढ़ते हैं ॥४॥

कृत्तिकानां मघानां च रोहिणीनां विशाखयोः। उत्तरेण महाधान्यं कृष्णं धान्यश्च दत्तिणे ॥४८॥

कृत्तिका, मघा, रोहिणी और विशाखाके उत्तर होनेसे महाधान्य और दक्षिण होनेसे कृष्ण धान्यकी वृद्धि होती है ॥४८॥

१. चैव मु०। २. प्रस्थकयं तदा वस्त्रैर्यान्ति मु०। ३. धान्यं तु मु०।

# यस्य देशस्य नचत्रं न पीड्यन्ते यदा यदा । तं देशं भिचनः स्फीताः संश्रवेयुस्तदा तदा ॥४६॥

जिन-जिन देशोंके नत्तत्र प्रहोंके द्वारा जब-जब पीडित—घातित न हो तब-तब भिद्धओंको उन देशोंमें प्रसन्न चित्त होकर जाना चाहिए और वहाँ शान्ति-पूर्वक विचरण करना चाहिए ॥४६॥

# धान्यं वस्त्रमिति ज्ञेयं तस्यार्थं च शुभाशुभम् । ग्रहनचत्रसंप्रत्य कथिता भद्रबाहुना ॥५०॥

त्रह और नत्तत्रोंके शुभाशुभ योगसे घान्य और वस्त्रोंके भावोंकी तेजी-मन्दीको भद्रबाहु स्वामीने कहा है ॥५०॥

इति नैर्प्रेन्थे भद्रबाहुनिमित्ते संग्रहयोगार्धेकाराडं नाम पश्चविंशतितमोऽध्यायः ॥२५॥

विवेचन—तेजी-मन्दी जाननेके अनेक नियम हैं। प्रहोंकी स्थिति, उनका मार्गी होना या वकी होना तथा उनकी ध्रुवाओं परसे तेजी-मन्दीका ज्ञान करना, आदि प्रक्रियाएँ प्रचित्रत हैं। इस संहिता प्रन्थमें प्रहोंकी स्थिति परसे वस्तुओंकी तेजी-मन्दीका साधारण विचार किया गया है। बारह महीनोंकी तिथि, वार, नच्चत्रके सम्बन्धसे भी तेजी-मन्दीका विचार 'वर्ष प्रबोध' नामक प्रन्थमें विस्तारसे किया गया है। यहाँ संक्षेपमें कुछ प्रमुख योगोंका निरूपण किया जायगा।

द्वादश पूर्णमासियोंका विचार—चैत्रकी पूर्णमासीको निर्मल आकाश हो तो किसी भी वस्त्रसे छाभकी सम्भावना नहीं रहती है। यदि इस दिन प्रहण, भूकम्प, विद्युत्पात, उल्कापात, केतृदय और वृष्टि हो तो धान्यका संप्रह करना चाहिए। गेहूँ, जी, चना, उँड्द, मूंग, सोना, चाँदी आदि पदार्थोंके इस पूर्णिमाके सातवें महीनेके उपरान्त लाम होता है। वैशाखी पूर्णिमाको आकाशके स्वच्छ रहने पर सभी वस्तुएँ तीन महीनों तक सस्ती होती हैं। गेहूँ, चना, वस्त्र, सोना आदिका भाव प्रायः सम रहता है। बाजारमें अधिक घटा-बढ़ी नहीं होती। यदि इस पूर्णिमाको चन्द्रपरिवेष, उल्कापात, विद्युत्पात, भूकम्प, वृष्टि, केतूदय या अन्य किसी भी प्रकारका उत्पात दिखलायी पड़े तो धान्यके साथ कपास, वस्त्र, रूई आदि पदार्थ तेज होते हैं। जटका भाव भी ऊँचा उठता है। गेहूँ, मूँग, उड़द, चनाका संग्रह भाद्रपद मासमें ही लाभ देता है। सभी प्रकारके अन्नोंका संप्रह लोंभ देता है। चावल, जी, अरहर, कांगुनी, कोंदो, मका आदि अनाजोंमें दुगुना छाभ होता है। सोने, चाँदी, माणिक्य, मोती इन पदार्थीका मूल्य कुछ नीचे गिर जाता है। वैशाखी पूर्णिमाकी मध्यरात्रिमें जोरसे विजली चमके और थोड़ी-सी वर्षा होकर बन्द हो जाय तो आगामी माघ मासमें गुड़के व्यापारमें अच्छा छाभ होता है। अनाजके संग्रहमें भी लाभ होता है। इस पूर्णिमाके प्रातःकाल सूर्योदयके समय बादल दिखलायी पड़ें तथा आकाशमें अन्धकार दिखलायी पड़े तो अगहन महीनेमें घी और अनाजमें अच्छा लाभ होता है। यों तो सभी महीनोंमें उक्त पदार्थोंमें लाभ होता है, किन्तु घी, अनाज और गुड़-

१. पीड्यते हि मु०।

चीनोमें अच्छा लाभ होता है। वैशाखी पूर्णिमाको स्वाति नज्ञका चतुर्थ चरण हो तथा शनि-वार या रविवार हो तो उस वर्षमें व्यापारियोंको छाभके साथ हानि भी होती है। बाजारमें अनेक प्रकारकी घटा-बढ़ी चलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमाको आकाश खच्छ हो, बादलोंका अभाव रहे, निर्मल चाँदनी वर्तमान रहे तो सभिन्न होता है, साथ ही अनाजमें साधारण लाभ होता है। बाजार संतुलित रहता है, न अधिक ऊँचा ही जाता है और न नीचा ही। जो व्यक्ति ज्येष्ट पूर्णिमाकी उक्त स्थितिमें धान्य, गुड़का संप्रह करता है, वह भाद्रपद और आश्विनमें लाभ उठाता है। गेहूँ, चना, जौ, तिलहनमें पौषके महीनेमें अधिक लाभ होता है। यदि इस पूर्णिमाको दिनमें मेघ, वर्षा हो और रातमें आकाश स्वच्छ रहे तो व्यापारियोंको साधारण लाभ होता है तथा मार्ग-शीर्ष, माघ और फाल्गुनमें वस्तुओंमें हानि होनेकी सम्भावना है। रातमें इस तिथिको बिजली गिरे, उल्कापात हो, भूकम्प हो, चन्द्रका परिवेष दिखळायी पड़े, इन्द्र धनुष लाल या काले रंगका दिखलायी पड़े तो अनाजका संग्रह अवश्य करना चाहिए। इस प्रकारकी स्थितिमें अनाजमें कई गुना लाभ होता है। सोना, चाँदीके मुल्यमें साधारण तेजी आती है। ज्येष्ठी पूर्णिमाको मध्यरात्रिमें चन्द्रपरिवेष उदास-सा दिखळायो पड़े और स्यार रह-रहकर बोळें तो अन्नसंग्रह की सचना समभना चाहिए। चारेका भाव भी तेज हो जाता है और प्रत्येक वस्तुमें लाभ होता है। धीका भाव कुछ सरता होता है तथा तेळकी कीमत भी सस्ती होती है। अगहन और पौष मासमें सभी पदार्थीमें लाभ होता है। फाल्गुनका महीना भी लाभके लिए उत्तम है। यदि ज्येष्ठी पूर्णिमाको चन्द्रोदय या चन्द्रास्तके समय उल्कापात हो और आकाशमें अनेक रंग-विरंगी ताराएँ चमकती हुई भूमि पर गिरें तो सभी प्रकारके अनाजोंमें तीन महीनेके उपरान्त लाभ होता है। ताँवा, पीतल, कांसा आदि आतुओं में और मशाले में कुछ घाटा भी होता है।

आषाढ़ी पूर्णिमाको आकाश निर्मेल और उज्ज्वल चाँदुनी दिखलायी पड़े तो सभी प्रकारके अनाज पाँच महीनेके भीतर तेज होते हैं। कार्त्तिक महीनेसे ही अनाजमें लाभ होना प्रारम्भ हो जाता है। सोनेका भाव माघके महीनेसे महँगा होता है। सट्टेके व्यापारियोंको साधारण लाभ होता है। सृत, कपड़ा और जूटके व्यापारमें छाभ होता है; किन्तु इन वस्तुओंका व्यापार अस्थिर रहता है, जिससे हानि होनेकी भी संभावना रहती है। यदि आषाढ़ी पूर्णिमाको मध्य रात्रिके पश्चात् आकाश लगातार निर्मल रहे तथा मध्य रात्रिके पहले आकाश मेघाच्छन्न रहे तो चैती फसलके अनाजमें लाभ होता है। अगहनी और भद्ई फसलके अनाजमें लाभ नहीं होता। साधारणतया वस्तुओंके भावर् ऊँचे आते हैं। घी, गुड़, तेळ, चाँदी, वारदाना, गुवार, मटर आदि वस्तुओंका रूख भी तेजीकी ओर रहता है। शेयरके बाजारमें भी हीनाधिक-घटा-बढी होती है। छोहा, रबर एवं इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के ज्यापारमें लाभ होनेकी सम्भावना अधिक रहती है। यदि आषाढी पूर्णिमाको दिन भर वर्षा हो और रातमें चाँदनी न निकले, बूँदा-बूँदी होती हो तो अनाजमें लाभ होनेकी सम्भावना नहीं है। केवल सोना, चाँदी और गुड़के ज्यापारमें अच्छा लाभ होता है। गुड़, चीनीमें कई गुना लाभ होता है। यदि इसी पूर्णिमाको बध वक्री हुआ हो तो छ: महीने तक सभी पदार्थों में तेजी रहती है। जो पदार्थ विदेशों से आते हैं, उनका भाव अधिक तेज होता है। स्थानीय उत्पन्न पदार्थोंका भाव अधिक तेज होता है। श्रावणी पूर्णिमाको आकाश निर्मल हो तो सभी वस्तुओंमें अच्छा लाभ होता है। यदि इस दिन स्वच्छ चाँद्नी आकाशमें ज्याप्त दिखलायी पड़े तो नाना प्रकारके रोग फैलते हैं तथा लाल रंगकी सभी वस्तुओंमें तेजी आती है। गेहूँ और चावलकी कमी रहती है। जिस स्थानपर श्रावणीके दिन चन्द्रमा स्वच्छ तथा काले छेदवाला दिखलायी पड़े, उस स्थानमें दुर्भिक्षके साथ खादान्नकी बड़ी भारी कमी हो जाती है, जिससे सभी व्यक्तियोंको कष्ट होता है। छोहा, चाँदी, नीछम आदि बहमुल्य पदार्थीका भाव भी तेज होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा निर्मल होने पर धान्यका

संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि यह पूर्णिमा चन्द्रोदयसे छेकर चन्द्रास्त तक निर्मेछ रहे तो धान्यमें लाभ नहीं होता है तथा खाद्यात्रोंकी कमी भी नहीं रहती है। सोना, चाँदी, शेयर, चीनी, गुड़, घी, किराना, वस्न, जूट, कपास आदि पदार्थ समर्घ रहते हैं। इन पदार्थों के भावोंमें अधिक ऊँच-नीच नहीं होती है। घटा-बढ़ीका कारण शनि, शुक्र और मंगल हैं, यदि इस पूर्णिमाके नत्तत्रको इन तीनों प्रहों द्वारा वेघा जाता हो, या दो प्रहों द्वारा वेघा जाता हो तो सभी पदार्थ महँगे होते हैं। अधिक क्या मिट्टीका भाव भी महँगा होता है। जिन पदार्थोंकी उत्पत्ति मशीनोंके द्वारा होती है, उन पदार्थीमें कार्त्तिक माससे महगाई होना आरम्भ होता है। आश्विन पूर्णिमाके दिन आकाश स्वच्छ, निर्मल हो तो धान्यका संग्रह करना अनुचित है; क्योंकि वस्तुओंमें लोभ होनेकी सम्भावना ही नहीं होती है। आकाशमें मेघ आच्छादित हों तो अवश्य संग्रह करना चाहिए; क्योंकि इस खरीदमें चैत्रके महीनेमें लाभ होता है। कार्त्तिक पूर्णिमाको मेघाच्छन्न होनेपर अनाजमें लाभ होता है। चीनी, गुड़ और घीमें हानि होती है। यदि यह पूर्णिमा निर्मल हो तो सामान्य तथा सभी वस्तुओंका भाव स्थिर रहता है। व्यापारियोंको न अधिक लाभ ही होता है और न अधिक घाटा ही। मार्गशीर्ष और पौषकी पूर्णिमाका फलादेश भी उपर्युक्त कार्त्तिक पूर्णिमाके तुल्य है। माघी पूर्णिमाको बादछ हों तो धान्य खरीदनेसे सातवें महीनेमें लाभ होता है और फाल्गुनी पूर्णिमाको बादल हों, वर्षा हो, उल्कापात या विद्युत्पात हो तो धान्यमें सातवें महीनेमें अच्छा लाभ होता है। घी, चीनी, गुड़, कपास, रूई, जूट, सन और पाटके व्यापारमें लाभ होता है। माधी और फाल्गुनी इन दोनों पूर्णिमाओं के स्वच्छ होने पर सोनेके व्यापारमें लाभ होता है।

भौम ग्रहकी स्थितिके अनुसार तेजी-मन्दीका विचार—जब मंगल मार्गी होता है, तब रूई मन्दी होती है। मेष राशिका मंगल मार्गी हो तो मवेशी सस्ते होते हैं। वृषका मंगल मार्गी हो तो रूई तेज होकर मन्दी होती है। तथा चाँदीमें घटा-बढ़ी होती है। मिथुन और कर्क राशिके मार्गी मंगलका फल तेजी-मन्दीके लिए नहीं है। सिंहका मंगल मार्गी होने पर एक मास तक अलसी और गेहूँमें तेजी रहती है। कन्याका मंगल मार्गी हो तो रूई, अलसी, गेहूँ, तेल, तिलहन आदि पदार्थ तेज होकर मन्दे होते हैं। तुलाका मंगल मार्गी होनेपर गुजरात और कच्छमें धान्य भावको महँगा करता है; वृश्चिकका मंगल मार्गी होनेपर चौपायोंमें लाभ करता है। धनुका मंगल मार्गी होनेपर धान्य सस्ता करता है। मकरका मंगल मार्गी हो तो पंजाब तथा वंगालमें धान्यका भाव तेज होता है। कुम्भका मंगल मार्गी होनेपर सभी प्रकारके घान्य सस्ते होते हैं और मीनके मंगलमें भी घान्यका भाव सस्ता ही रहता है। मेष और वृश्चिकके बीच राशियोंमें मंगलके रहने पर दो मास तक धान्य भाव तेज रहता है। जिस महीनेमें सभी यह वकी हो जावें, उस मासमें अति महँगी होती है। मीनमें मंगलके वकी होने पर धान्य और घी तेज; कुम्भमें वकी होने पर धान्य सस्ते और घी, तेल आदि तेज; मकरमें मंगलके वकी होनेसे लोहा, मशीनरी, विद्युद्यन्त्र, गेहूँ, अलसी आदि पदार्थ तेज होते हैं। कर्क राशिमें मंगलके वकी होनेसे गेहूँ और अलसीमें घटा-बढ़ी होती रहती है। जिस राशिमें मंगल वक्री होता है, उस राशिके धान्यादि अवश्य तेज होते हैं। माघ अथवा फाल्गुनमें कृष्णपक्षकी १,२,३ तिथिको मंगलके वक्री होने पर अन्नका संग्रह करना चाहिए। इस संग्रहमें १४ दिनोंके बाद ही चौगुना छाभ होता है। जिस मासमें पूर्णिमाके दिन वर्षा होती है, उस मासमें गेहूँ, घी और धान्य तेज होते हैं।

बुध ग्रहकी स्थितिसे तेजी-मन्दी विचार—मेष राशिमें बुधके रहनेसे सोना महँगा होता है। १७ दिनमें गाय, वैल आदि पशुओंकी हानि होती है। मोती, जवाहरात भी तेज

होते हैं। वृष राशिके बुध सभी वस्तुओंमें साधारण घटा-बढ़ी, मिथुन राशिके बुध सभी प्रकारके अनाज सस्ते; कर्कके बुधमें अफीमका भाव तेज होता है। सिंह राशिके बुधमें धान्यका भाव सम रहता है, खट्टे पदार्थ, देवदारु तेज होते हैं और १८ दिनमें सूत, वस्न, रेलवेके स्लीपाट, साधारण लकड़ीका भाव तेज होता है। कन्याराशिमें बुधके रहनेसे छः महीने तक सोना, चीनी, तेज होते हैं, पश्चात् मन्दे हो जाते हैं। तुलाराशिके बुधमें धान्य मँहरो, वृश्चिकराशिके बुधमें चौपाए और अफीम मंहगी, धनुके बुधमें अफीम मंहगी, मकरके बुधमें समभाव, कुम्भके बुधमें धान्य में घटा-बढ़ी और मीनके बुधमें रूई, अलसी, मेथी, लौंग भी तेज होती हैं। फाल्गुन और आषाढ़ इन महीनोंमें बुधका उदय होनेसे धान्य, घी और छाल पदार्थ महों होते हैं। पूर्वमें बुधोदय होने पर २५ दिनके बाद रुईमें १०) रुपयेकी तेजी आती है और पश्चिममें बुधोदय होने पर रूई, कपास, सूत आदिमें सस्ती आती है। मार्गशीर्षमें बुबोदय हो तो रुई तेज होती हैं। पूर्व दिशामें बुधका अस्त होनेसे ३३ दिनोंमें घान्य, घृतादि मन्दे होते हैं किन्तु रुईमें १४ रुपयेकी तेजी आती हैं। पश्चिममें बुधके अस्त होनेसे १५ दिनमें रुई १०) रुपये तक सस्ती होती है। मेष राशिसे छेकर सिंह राशि तक बुधके मार्गी होनेसे कपड़ा, चावल, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थ सस्ते होते हैं। कन्या और तुलामें बुधके मार्गी होनेसे चन्दन, सूत, घृत, चीनी, अलसी आदि पदार्थ महरो होते हैं। वृश्चिकमें बुधके मार्गी होनेसे एरंड, बिनौला और मंगफली तेज हो जायगी। कुम्भ और मीनमें बुधके मार्गी होनेसे सोना, सुपारी, सरसो, सोंठ, छाख, कपड़ा, गुड़, खांड़, तेल और मुँगफलो आदि पदार्थ तेज होते हैं।

गुरुकी स्थितिका फलादेश—वृषराशिमें गुरुके रहनेसे घी और धान्यका भाव अत्यत्त तेज होता है। मिथुनराशिमें गुरुके रहनेसे रूई, ताँबा, चाँदी, नारियल, तेल, घृत, अफीम पदार्थ पहले तेज, पश्चात् मन्दे होते हैं। कर्कराशिमें गुरुके रहनेसे सभी पदार्थ महंगे होते हैं। सिंहमें वृहस्पतिके रहनेसे गेहूँ, घी तेज और कन्यामें रहनेसे ज्वार, मूँग, मोट, चावल, घृत, तैल, सिंघाड़ा छः महीनेके बाद तेज, रूई तीन-चार महीनोंमें तेज तथा चाँदी मन्दी होती हैं। वृश्चिक राशिके गुरुमें सभी वस्तुएँ तेज होती हैं। धनुराशिके गुरुमें गेहूँ, चावल, जी आदि अन्न महंगे; तैल, गुड़, मद्य सस्ते होते हैं। मकर राशिमें गुरुके रहनेसे तीन महीनें महंगी पश्चात् मन्दी आती हैं। मीन राशिके गुरुमें सभी वस्तुएँ तेज होती हैं। गुरुके अस्त हो तो धान्य तेज और रूईमें १०-२० रुपयेकी मन्दी आती हैं। पाल्गुन मासमें गुरु अस्त हो तो धान्य तेज और रूईमें १०-२० रुपयेकी मन्दी आती हैं। गुरुके वन्नी होनेपर सुभिन्न, धान्य भाव सस्ता, धातु, रुई, केसर, कपूर आदि पदार्थ सस्ते होते हैं। गुरुके मार्गी होनेसे चाँदी, सरसों, रूई, चावल, घीमें निरन्तर घटा-बढ़ी होती रहती हैं।

शुक्रकी स्थितिका फलादेश—मेषके शुक्रमें सभी धान्य मँहगे, वृषके शुक्रमें अनाज मँहगा, रूई मन्दी और अफीम तेज, मिथुनके शुक्रमें रूई मन्दी, अफीम तेज, कर्कके शुक्रमें सभी वस्तुएँ मँहगी, रूईका भाव विशेष तेज, सिंहके शुक्रमें लाल रंगके पदार्थ मँहगे, कन्याके शुक्रमें सभी धान्य मँहगे, तुलाके शुक्रमें अफीम तेज, वृश्चिकके शुक्रमें अनाज सस्ता, धनुके शुक्रमें धान्य मँहगे, मकरके शुक्रमें २० दिनमें सभी अन्न मँहगे, कुम्भ एवं मीनके शुक्रमें सभी अनाज सस्ते होते हैं। सिंहका शुक्र, तुलाका मंगल, कर्कका गुरु जब आता है, तब अन्न मँहगा होता है।

#### शुक्र उदय दिन नत्तत्रानुसार फल

अश्विनीमें जौ, तिल, उड़दका भाव तेज हो। भरणीमें शुक्रका उदय होनेसे तृण, धान्य, तिल, उड़द, चावल, गेहूँका भाव तेज होता है। कृत्तिकामें शुक्र उदय होनेसे सभी प्रकार के अन्न सस्ते होते हैं। रोहिणीमें समर्घता, मृगशिरामें धान्य महँगे, आर्द्रामें अल्पवृष्टि होनेसे महँगाई, पुनर्वसुमें अन्नका भाव महँगा, पुष्यमें धान्यभाव अत्यन्त महँगा तथा आरुलेषासे अनुराधा नक्षत्र तक शुक्रके उदय होनेसे तृण, अन्न, काष्ट, चतुष्पद आदि सभी पदार्थ महँगे होते हैं।

शुक्र और शिन जब दोनों एक राशि पर अस्त हों तो सब अनाज तेज होते हैं। शुक्र वक्री हों तो सभी अनाज मन्दा, घृत, तैल्ल तेज होते हैं। शुक्रके मार्गी होने पर ४ दिनोंके उपरान्त सोना, चाँदी, मोती, जवाहरात आदि मँहगे होते हैं।

शानिका फलादेश—शनिके उदयके तीन दिन बाद रूई तेज होती है। मूँग, मशाले, चावल, गेहूँके भावोंमें घटा-बढ़ी होती रहती है। अश्विनी और भरणी नत्तत्रमें शिन वकी हो तो एक वर्ष तक पीड़ा; धान्य और चौपायोंका मूल्य बढ़ जाता है। मघा पर वकी होकर आरलेषा पर जव गुरु आता है तो गेहूँ, घृत, शाल, प्रवाल तेज होते हैं। ज्येष्ठा पर वकी होकर अनुराधा पर शिन आता है तो सब बस्तुएँ तेज होती हैं। उत्तराषाढ़ा पर वकी होकर पूर्वाषाढ़ा पर आता है तो सभी वस्तुओंमें अत्यधिक घटा-बढ़ी होती है। गुरु और शिन दोनों एक साथ वकी हों तो और शिन १०११ राशि का हो तो गेहूँ, तिल, तैल आदि पदार्थ ध महीने तक तेज होते हैं। शिनके वकी होनेके तीन महीने उपरान्त गेहूँ, चावल, मूँग, ज्वार, धान्य, खजूर, जायफल, घी, हल्दी, नील, धिनयाँ, जीरा, मेंथी, अफीम, घोड़ा, आदि पदार्थ तेज और सोना, चाँदी, मिण, माणिक्य आदि पदार्थ मन्दे एवं नारियल, सुपाड़ी, लवंग, तिल, तेल आदि पदार्थोंमें घटा-बढ़ी होती रहती है। शिन मार्गी हो तो दो मासमें तैल, हींग, मिर्च, मशालेको तेज और अफीम, रूई, सूत, वस्न आदि पदार्थों को मन्दा करता है। शिन कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्री, पुनर्वस, पुष्य और आरलेषा नत्तत्रमें वकी हो तो सभी वस्तुएँ मँहगी होती हैं।

तेजी-मन्दीके लिए उपयोगी पंचवारका फल—जिस महीनेमें पाँच रिववार हों उस महीनेमें राज्यभय, महामारी, अलसी-सोना आदि पदार्थ तेज होते हैं। किसी भी महीनेमें पाँच सोमवार होनेसे सम्पूर्ण पदार्थ मन्दे, घृत-तेल-धान्य भाव मन्दे रहते हैं। पाँच मंगलवार होनेसे अग्नि-भय,वर्षाका निरोध, अफीम मन्दा तथा धान्यभाव घटता-बढ़ता रहता है। पाँच बुधवार होनेसे घी, गुड़, खाँड आदि रस तेज होते हैं; रूई, चाँदी घट-बढ़कर अन्तमें तेज होती हैं। पाँच गुरुवार होनेसे सोना, पीतल, सूत, कपड़ा, चावल, चीनी आदि पदार्थ मन्दे होते हैं। पाँच शुक्रवार होनेसे प्रजाकी वृद्धि, धान्य मन्दा, लोग सुखी तथा अन्य भोग्य पदार्थ सस्ते होते हैं। पाँच शनिवार होनेसे उपद्रव, अग्निभय, अफीमकी मन्दी, धान्यभाव अस्थिर और तैल महगा होता है। लोहेका भाव पाँच शनिवार होनेसे महगा तथा अस्व-शस्त्र, मशीनके कल-पुजौंका भाव पाँच मंगल और पाँच गुरु होनेसे महगा होता है।

संक्रान्तिके वारोंका फल-रिववारको संक्रान्तिका प्रवेश हो तो राजविग्रह, अनाज मँहगा, तैल, धी, तिल आदि पदार्थोंका संग्रह करनेसे लाभ होता है। सोमवारको संक्रान्ति प्रवेश हो तो अनाज मँहगा, प्रजाको सुख; घृत, तैल, गुड़, चीनी आदि पदार्थोंके संग्रहमें तीसरे महीने लाभ होता है। मँगलवारको संक्रान्ति प्रवेश करे तो घी, तैल, घान्य आदि पदार्थ तेज होते हैं। लाल वस्तुओंमें अधिक तेजी आदि आती है तथा सभी वस्तुओंके संग्रहमें दूसरे महीनेमें लाभ होता है। बुधवारको संक्रान्तिका प्रवेश होनेपर खेत वस्त्र, खेत रंगके अन्य पदार्थ मँहगे तथा नील, लाल और श्याम रंगके पदार्थ दूसरे महीनेमें लाभप्रद होते हैं। गुरुवारको संक्रान्तिका प्रवेश हो तथा नील, लाल और श्याम रंगके पदार्थ दूसरे महीनेमें लाभप्रद होते हैं। गुरुवारको संक्रान्तिका प्रवेश हो तो प्रजा सुखी, धान्य सस्ते; गुड़, खाँड़ आदि मधुर पदार्थों में दो महीनेके उपरान्त लाभ होता है। शुक्रवारको संक्रान्ति प्रविष्ट हो तो सभी वस्तुएँ सस्ती, लोग सुखी-सम्पन्न, अन्नकी अत्यधिक उत्पत्ति, पीली वस्तुएँ, खेत वस्त्र तेज होते हैं और तैल, गुड़के संग्रहमें चौथे मासमें लाभ होता है। शनिवारको सक्रान्तिके प्रविष्ट होनेसे धान्य तेज, प्रजा दु:खी, राजविरोध, पशुओंको पोड़ा, अन्न नाश तथा अन्नका भाव भी तेज होता है।

जिस वारके दिन संक्रान्तिका प्रवेश हो, उसी वारको उस मासमें अमावास्या हो, तो खर्पर योग होता है। यह जीवोंका और धान्यका नाश करनेवाला होता है। इस योगमें अनाजमें घटा-बढ़ी चलती है, जिससे व्यापारियोंको भी लाभ नहीं हो पाता।

पहली संक्रान्ति शनिवारको प्रविष्ट हुई हो, इससे आगेवाली दूसरी संक्रान्ति रविवारको प्रविष्ट हुई हो और तीसरी आगेवाली मंगलवारको प्रविष्ट हो तो खपर योग होता है। यह योग अत्यन्त कष्ट देनेवाला है।

मकर संक्रान्तिका फल-पौष महीनेमें मकर संक्रान्ति रविवारको प्रविष्ट हो तो धान्यका मूल्य दुगुना होता है। शनिवारको हो तो तिगुना, मंगलके दिन प्रविष्ट हो तो चौगुना धान्यका मूल्य होता है। बुध और शुक्रवारको प्रविष्ट होनेसे समान भाव और गुरु तथा सोमवारको हो तो आधा भाव होता है।

शनि, रिव और मंगलके दिन मकर संक्रान्तिका प्रवेश हो तो अनाजका भाव तेज होता है। यदि मेष और कर्क संक्रान्तिका रिव, मंगल और शनिवारको प्रवेश हो तो अनाज महगा, ईति-मिति आदिका आतंक रहता है। कार्तिक तथा मार्गशीर्षकी संक्रान्तिके दिन जलवृष्टि हो तो पौषमें अनाज सस्ता होता है तथा फसल मध्यम होती है। कर्क अथवा मकर संक्रान्ति शिन, रिव और मंगलवारको हो तो भूकम्पका योग होता है। प्रथम संक्रान्ति प्रवेशके नत्त्रमें दूसरी संक्रान्ति प्रवेशका नत्त्रत्र दूसरा या तीसरा हो तो अनाज सस्ता होता है। चौथे या पाँचवें पर प्रवेश हो तो धान्य तेज एवं छठवें नक्ष्त्रमें प्रवेश हो तो दुष्काल होता है।

संक्रान्तिसे गणित द्वारा तेजी-मन्दीका परिश्वान—संक्रान्ति जिस दिन प्रवेश हो उस दिन जो नज्ञत्र हो उसकी संख्यामें तिथि और वारकी संख्या जो उस दिनकी हो, उसे मिला देना चाहिए। इसमें जिस अनाजकी तेजी-मन्दी जानने हो उसके नामके अज्ञरकी संख्या मिला देना। जो योगफल हो उसमें तीनका भाग देनेसे एक शेष बचे तो वह अनाज उस संक्रान्तिके मासमें मन्दा विकेगा, दो शेष बचे तो समान भाव रहेगा और शून्य शेष बचे तो वह अनाज महगा होगा।

संक्रान्ति जिस प्रहरमें जैसी हो, उसके अनुसार सुख-दु:ख,छाभाछाभ आदिकी जानकारी निम्न चक द्वारा करनी चाहिए।

#### वारानुसार संक्रान्ति फलावबोधक चक

| वार     | नचत्र नाम |          | फल              | काल           | फल              | दिशा       |  |  |
|---------|-----------|----------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--|
| रवि     | उग्र      | घोरा     | शूदोंको सुख     | पूर्वाह्      | विप्रोंको सुख   | पूर्व      |  |  |
| सोम     | च्चिप्र   | ध्वांची  | वैश्योंको सुख   | मध्याह्न      | वैश्योंको सुख   | दिचण कोण   |  |  |
| मंगल    | चर        | महोदरी   | चोरोंको सुख     | अपराह्        | शूद्रोंको सुख   | पश्चिम कोण |  |  |
| <br>बुध | मैत्र     | मंदाकिनी | राजाओंको सुख    | प्रदोष        | पिशाचोंको सुख   | दुच्चिण    |  |  |
| गुरु    | ध्रुव     | नन्दा    | द्विजगणोंको सुख | अर्द्ध रात्रि | राचसोंको सुख    | उत्तर कोण  |  |  |
| शुक     | मिश्र     | मिश्रा   | पशुओंको सुख     | अपररात्रि     | नटादिको सुख     | पूर्व कोण  |  |  |
| शनि     | दारुण     | राचसी    | चाण्डालींको सुख | प्रत्यूषकाल   | पशुपालकोंको सुख | उत्तर      |  |  |

भुव-चर-उत्र-िमश्र-छघु-मृदु-तीक्ण संज्ञक नत्तत्र—उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्र-पद और रोहिणी श्रव संज्ञक, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धिनष्टा और शतिभषा चर या चल संज्ञक, विशाखा और कृत्तिका मिश्र संज्ञक, हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजित् चिप्र या लघु संज्ञक, मृगशिर, रेवती, चित्रा और अनुराधा मृदु या मैत्र संज्ञक एवं मूल, ज्येष्ठा, आर्द्री और आरलेषा तीक्ण या दारुण संज्ञक हैं।

अधोमुख संश्वक — मूल, आश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्र-पद, भरणी और मघा अधोमुख संज्ञक हैं।

ऊर्ध्वमुख संज्ञक—आर्द्रो, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा और शतिभषा ऊर्ध्वमुख संज्ञक हैं। तिर्येङ् मुख संज्ञक—अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी तिर्यङ्मुख संज्ञक है।

दग्ध संज्ञक नन्नत्र—रिववारको भरणी, सोमवारको चित्रा, मंगळवारको उत्तराषाढ़ा, बुधवारको धनिष्ठा, बृहस्पितवारको उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवारको ज्येष्ठा और शनिवारको रेवती दग्ध संज्ञक है।

मास श्रन्य नत्तत्र—चैत्रमें रोहिणी और अश्विनी, वैशाखमें चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठमें उत्तराषाढ़ा और पुष्य, आषाढ़में पूर्वाफाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रावण में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद्में शतिभषा और रेवती, आश्विनमें पूर्वाभाद्रपद, कार्त्तिकमें कृत्तिका और मघा, मार्गशीष में चित्रा और विशाखा, पौषमें आर्द्रा, अश्विनी और हस्त, माघमें श्रवण और मूळ एवं फाल्गुनमें भरणी और ज्येष्ठा शून्य नत्त्त्र हैं।

संक्रान्ति प्रवेशके दिन नज्ञत्रका स्वभाव और संज्ञा अवगत करके वस्तुकी तेजी-मन्दी जाननी चाहिए। यदि संक्रान्तिका प्रवेश तीच्ण, दृग्ध या उप्र संज्ञक नज्ञत्रमें होता है, तो सभी वस्तुओंकी तेजी समभनी चाहिए। मृदु और ध्रुव संज्ञक नज्ञत्रोंमें संक्रान्तिका प्रवेश होनेसे समानभाव रहता है। दारुण संज्ञक नज्ञत्रमें संक्रान्तिका प्रवेश होनेसे खाद्यात्रोंका अभाव रहता है, सभी अन्य उपभोगकी वस्तुएँ भी उपलब्ध नहीं हो पातीं।

# भद्रबाहुसंहिता

# संक्रान्तिवाहनफलबोधक चक

|              | 1            |             |              |             |             |             |           |                  |                 |                 |                       |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| करण          | बब           | बालव        | कौलव         | तैतिल       | गर          | वणिज        | विष्टि    | शकुनि            | चतु-<br>ष्पद    | नाग             | किंस्तुव              |
| स्थिति       | बैठी         | बैठी        | खर्डा        | सोती        | बैठी        | खर्डी       | बैठी      | सोर्त्वा         | खड़ी            | सोती            | खड़ी                  |
| फल           | मध्यम        | मध्यम       | महर्घ        | समर्घ       | मध्यम       | महघ         | महघ       | महर्घ            | <b>सम</b> र्घ   | समर्घ           | महघ                   |
| वाहन         | सिंह         | व्याघ्र     | वराह         | गर्भ        | हस्ती       | महिषी       | घोडा      | कुत्ता           | मेंढा           | बैल             | कुक्कुट               |
| उप<br>वाहन   | गज           | <b>अश्व</b> | बैल          | मेंढा       | गर्दभ       | ऊँट         | सिंह      | शार्दूल          | महिष            | ब्याघ्र         | बानर                  |
| फल           | भय           | भय          | पीडा         | सुभिच्न     | रुदर्मा     | क्लेश       | स्थेयं    | <b>सुभिन्न</b>   | ∓लेश            | स्थैर्य         | मृत्यु                |
| वस्त्र       | श्वेत        | पीत         | हरित         | पाण्डु      | रक्त        | श्याम       | काला      | चित्र            | कम्बल           | नग्न            | घनवर्ण                |
| आयुध         | भुशुंडी      | गदा         | स्रङ्ग       | दण्ड        | धनुष        | तोमर        | कुन्त     | पाश              | अंकुश           | तल-<br>वार      | वाण                   |
| पात्र        | सुवर्ण       | रूपा        | ताम्र        | कांस्य      | लोह         | तीकर        | पत्र      | वस्त्र           | कर              | भूमि            | काष्ठ                 |
| भद्य         | अ <b>স্গ</b> | पायस        | भच्य         | पकान्न      | पय          | दधि         | चित्रान्न | गुड              | मधुर            | घृत             | शकरा                  |
| <b>छेपन</b>  | कस्तूरी      | कुङ्गुक     | चन्द्न       | मार्टी      | गोरो-<br>चन | ऑवला        | हल्दी     | सुरमा            | सिन्दूर         | अगर             | कपूर                  |
| वर्ण         | देव          | भूत         | सर्प         | पशु         | मृग         | विश्र       | चत्री     | वैश्य            | शूद             | मिश्र           | अंत्यज                |
| <b>उ</b> ष्प | पुञ्जाग      | जातो        | बकुल         | <br>केतर्का | बेल         | अर्क        | कमल       | तूर्वा<br>दूर्वा | मन्निका         | पाटल            | ——<br>जपा             |
| रूषण         | न्पुर        | कंकण        | मोती         | म्ँगा       | मुकुट       | मणि         | गुंजा     | कौड़ी            | र्कालक          | पुत्राग         | <del></del><br>सुवर्ण |
| हंचुकी       | विचित्र      | पर्ण        | हरित         | भूर्जपत्र   | पीत         | गं.श्वेत    | नील       | कृष्ण            | अञ्जन           | <br>वरुकल       | पाण्डुर               |
| ाय           | बाला         | कसारा।      | गता-<br>लका- | युवा        | प्रौढ़ा     | ाग-<br>स्भा | बृद्धा    | बन्ध्या          | अति-<br>बन्ध्या | पुत्र-<br>वर्ता | सेन्या                |

; .

संक्रान्ति जिस वाहन पर रहती है, जो वस्तु धारण करती है, जिस वस्तुका भन्नण करती है, उस वस्तुकी कमी होती है तथा वह वस्तु मँहगी भी होती है। अतः संक्रान्तिके वाहनचक्रसे भी वस्तुओंकी तेजी-मन्दी जानी जा सकेगी।

रिव नक्तत्र फल-अश्विनीमें सूर्यके रहनेसे सभी अनाज, सभी रस, वस्न, अलसी, एरंड, तिल, मेथी, लालचन्द्रन, इलायची, लौंग, सुपारी, नारियल, क्रूपर, हींग, हिंगलु आदि तेज होते हैं। भरणीमें सूर्यके रहनेसे चावछ, जी, चना, मोठ, अरहर, अलसी, गुड़, घी, अफीम, मूंगा आदि पदार्थ तेज होते हैं। कृत्तिकामें श्वेतपुप्प, जौ, चावल, गेहूँ, मूँग, मोठ, राई और सरसों तेज होती है। रोहिणीमें चावछ आदि सभी धान्य, अलसी, सरसों, राई, तैल, दाख, गुड़, खाँड़, सुपारी, रुई, सूत,जूट, आदि पदार्थ तेज होते हैं। मृगशिरामें सूर्यके रहनेसे जलोत्पन्न पदार्थ, नारियल, सर्वफल, रुई, सूत, रेशम, वस्त्र, कपूर, चन्दन, चना आदि पदार्थ तेज होते हैं। आर्द्रोमें रविके रहनेसे घी, गुड़, चीनी, चोवल, चन्दन, लाल नमक, कपास, रूई, हल्दी, सोंठ, छोहा, चाँदी आदि पदार्थ तेज होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्रमें रहनेसे उड़द, मूंग, मोठ, चावल, मसूर, नमक, सज्जी, लाख, नील, सिल, एरंड, मांजुफल, केशर, कपूर, देवदारु, छौंग, नारियल, श्वेत वस्तु आदि पदार्थ मँहरो होते हैं। पुष्य नचत्रमें रविके रहनेसे तिल, तैल, मद्य, गुण, ज्वार, गुग्गुळ, सुपाड़ी, सोंठ, मोम, हींग, हल्दी, जूट, ऊनीवस्त्र, शीशा, चाँदी आदि वस्तुएँ तेज होती हैं। आरलेषामें रहनेसे अलसी, तिल, तैल, गुड़, शेमर, नील और अफीम मँहगे होते हैं। आश्लेषामें रविके रहनेसे ज्वार, एरंडवीज, दास्र, मिरच, तैल और अफीम मँहगे होते हैं। पूर्वाफाल्गुनीमें रहनेसे सोना, चाँदी, छोहा, घृत, तैछ, सरसों, एरंड, सुपाड़ी, नीछ, बांस, अफीम, जूट आदि तेज होते हैं। उत्तराफाल्गुनीमें रविके रहनेसे, ज्वार, जौ, गुड़, चीनी, जूट, कपास, हल्दी, हरड़, हींग, चार और कत्था आदि तेज होते हैं। हस्तमें रिवके रहनेसे कपड़ा, गेहूँ, सरसो आदि तेज होते हैं। चित्रामें रहनेसे गेहूँ, चना, कपास, अरहर, सत, केशर, लाल चपड़ा तेज होता है। स्वातीमें रहनेसे, धातु, गुड़, खांड़, तेल, हिंगुर, कपूर, लाख, हल्दी, रूई, जूट, आदि तेज होते हैं। अनुराधा और विशाखामें रहनेसे चाँदी, चावल, सूत, अफोम आदि मँहरो होते हैं। ज्येष्ठा और मूलमें रहनेसे चावल, सरसों, वस्न, अफीम आदि पदार्थ तेज होते हैं। पूर्वाषाढ़ामें रहनेसे तिल, तैल, गुड़, गुग्गुल, हल्दी, कपूर, ऊनी वस्त्र, जूट, चाँदी आदि पदार्थ तेज होते हैं। उत्तराषाढ़ा और श्रवणमें रविके होनेसे उड़द, मूँग, जूट, सूत, गुड़, कपास, चावछ, चाँदी, बांस, सरसों आदि पदार्थ तेज होते हैं। धनिष्ठामें रहनेसे मूँग, मसूर और नील तेज होते हैं। शतभिषामें रिवके रहनेसे सरसीं, चना, जुट, कपड़ा, तैल, नील, हींग, जायफल, दाख, लुहारा, सोंठ आदि तेज होते हैं। पूर्वीभाद्रपद्में सूर्यके रहनेसे सोना, चाँदी, गेहूँ, चना, उड़द, घी, रुई, रेशम, गुग्गुल, पीपरामूल आदि पदार्थ तेज होते हैं। उत्तराभाद्रपदमें रविके होनेसे सभी रस, धान्य और तेल एवं रेवतीमें रहनेसे मोती, रत्न, फल-फूल, नमक, सुगन्धित पदार्थ, अरहर, मूँग, उड़द, चावल, लहसुन, लाख, रुई और सज्जी आदि पदार्थ तेज होते हैं।

शकाब्द परसे चैत्रादि मासोंमें समस्त वस्तुओंकी तेजी-मन्दी अवगत करनेके लिए ध्रुवाङ्क

|   | 7          |      |            |          |         |       |          |       |          |          |       |          |     |          |
|---|------------|------|------------|----------|---------|-------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|----------|
|   | मास १      | २ चै | <b>त्र</b> | वैशार    | ज्येष्ठ | आषाढ़ | श्रावण   | भा. प | .आश्वि.  | कात्तिव  | मा,शी | पौष      | माघ | फाल्गु.  |
|   | यव-जो      |      | 0          | २        | 3       | 0     | 2        | 7     | २        | 9        | 0     | २        | 3   | 0        |
|   | चना        | 1    | 0          | २        | 9       |       | २        | २     | 2        | 9        |       | २        | 9   |          |
|   | गेहूँ      |      | ٥          | 2        | 3       | ٥     | 2        | २     | २        | 3        |       | २        | 3   | Q        |
|   | चावल       | 1.   | ۰ ا        | <b>ર</b> | 9       | 0     | <b>ર</b> | २     | २        | 9        | ۰     | 7        | 3   |          |
|   | तिल        | '    | :          | 7        | 9       | 0     | २        | २     | २        | 3        | 0     | २        | 9   | ٥        |
| 1 | चीनी       | ,    | ٠          | <b>२</b> | 3       | 0     | २        | २     | <b>२</b> | 9        | 0     | 2        | 9   | ۰        |
| 1 | गुड        | (    | ,          | 7        | 3       | 0     | २        | 2     | २        | 3        | 0     | 7        | 9   | ۰        |
|   | घी         | 1    |            | o        | २       | 3     | 0        | 0     | 0        | <b>ર</b> | 9     | 0        | 7   | 3        |
|   | नमक        | 9    |            | 0        | ર       | 9     | ٥        | 0     | 0        | २        | 3     | 3        | २   | 9        |
|   | उड़द       | २    |            | 3        | ٥       | २     | 3        | 9     | 3        | ٥        | 2     | 9        | ٥   | 2        |
|   | अरहर       | 0    | 1          | २        | 3       | ٥     | ₹        | २     | 2        | 9        | ٥     | २        | १   | o        |
|   | मूँग       | २    |            | 9        | •       | ٦     | 9        | 9     | 9        | 0        | 2     | 9        | ٥   | 2        |
|   | रूई        | 3    |            | ٥        | २       | 9     | ٥        |       | 0        | २        | 9     | 0        | 2   | 3        |
|   | रेंड़ी     | 3    | ĺ          | •        | 2       | 3     | 0        | ٥     | ٥        | ₹        | 9     | 0        | 2   | 9        |
|   | सृत        | २    |            | 3        | 0       | 2     | 9        | 9     | 9        | 0        | ٦     | 9        | ٥   | २        |
|   | वस्र       | ٦ ٦  |            | 9        | 0       | 2     | 3        | 9     | 9        | ٥        | २     | 9        | ٥   | ٦        |
|   | कम्बल      | ٥    |            | २        | ,       | 0     | 2        | 2     | २        | 3        |       | <b>ર</b> | 3   |          |
|   | पाट        | ۰    |            | ₹        | 3       | 0     | ₹        | ٦     | २        | 9        | ٥     | ₹        | 9   | 0        |
| 1 | सुपारी     | 3    |            | 0        | 2       | 9     | ٥        | ٥     | •        | २        | 9     | ٥        | २   | 9        |
| ١ | तीसी       | ۰    |            | ٦        | 9       | •     | ₹        | ₹     | २        | 9        | ٥     | २        | 3   |          |
| 1 | तेल        | २    | ŀ          | 9        | 0       | ٦     | 9        | 9     | 3        | •        | ٦     | 9        |     | 2        |
|   | फेटकिरी    | 9    |            | 0        | 2       | 9     | 0        | ٥     | 0        | २        | 9     | ۰        | ₹   | 3        |
| • | <b>ींग</b> | २    |            | 9        | •       | २     | 3        | 3     | 9        | •        | २     | 3        | 0   | 2        |
|   | [ल्दी      | 2    |            | 9        | •       | 2     | 3        | 9     | 9        | ۰        | ₹     | 9        | 0   | 2        |
|   | ठौंग       | 0    |            | ۹        | 3       | 0     | 2        | २     | ₹        | 3        | 0     | 2        | 9   | 0        |
| 2 | र्गारा     | ₹    | l          | 9        | ٥       | 3     | 3        | 3     | 3        | ۰        | ₹     | 3        | 0   | 2        |
|   | जवाइन      | 3    |            | 3        | •       | 3     | 9        | 9     | 9        | 0        | 7     | 3        | •   | 2        |
|   | र्पूर      | 3    |            | 9        | 0       | 2     | 9        | 9     | 9        | 0        | 2     | 9        | 0   | ۶        |
|   | कुनी<br>-  | 0    |            | 2        | 9       | 0     | ₹        | 2     | 2        | 9        | 0     | 2        | 9   | 0        |
| ঘ | निया       | 3    |            | 3        | 2       | 9     | 0        | ٥     | ٥        | ₹        | 9     | •        | 2   | 9        |
|   |            |      |            |          |         |       |          |       |          |          |       |          |     | <u>_</u> |

#### उक्त चक्र द्वारा तेजी-मन्दी निकालनेकी विधि

शाकः खगान्धिभूषोनः १६४६ शालिवाहनभूषतेः। अनेन युक्तो द्रव्याङ्कश्चैत्रादिप्रतिमासके॥ रुद्रनेत्रैः हते शेषे फलं चन्द्रेण मध्यमम्। नेत्रेण रसहानिश्च शुरूयेनार्घं स्मृतं बुधैः॥

अर्थात् शक वर्षकी संख्यांमें से १६४६ घटाकर, शेष जिस मासमें जिस पदार्थका भाव जानना हो उसके ध्रुवाङ्क जोड़कर योगफलमें ३ का भाग देनेसे एक शेष समता, दो शेष मन्दा और शून्य शेषमें तेजी कहना चाहिए। विक्रम संवत्में से १३४ घटाने पर शक संवत् हो जाता है। उदाहरण—विक्रम संवत् २०१३ के ज्येष्ठमासमें चावलकी तेजी-मन्दी जाननी है। अतः सर्वप्रथम विक्रम संवत्का शक संवत् बनाया—२०१३-१३५=१८७८ शक संवत्। सूत्र-नियमके अनुसार १८७८-१६४६=२२६ और ज्येष्ठमासमें चावलका ध्रुवाङ्क १ है, इसे जोड़ा तो=२२६+१=२३०; इसमें ३ से भाग दिया=२३०÷३=७६; शेष २ रहा। अतः चावलका भाव मन्दा आया। इसी प्रकार समक्ष लेना चाहिए।

दैनिक तेजी-मन्दो जाननेका नियम--जिस देशमें, जिस वस्तुकी, जिस दिन तेजी-मन्दी जाननी हो उस देश, वस्तु, वार, नत्तत्र, मास, राशि इन सबके घ्रुआवांको जोड़कर ६ का भाग देनेसे शेषके अनुसार तेजी-मन्दीका ज्ञान "तेजी-मन्दी देखनेके चक्र" के अनुसार करना चाहिए।

देश तथा नगरोंकी ध्रुवा—-विहार १६६, बंगाल २४७, आसाम ७६१, मध्यप्रदेश १०८, उत्तरप्रदेश ८६०, बम्बई १६८, पंजाब ४१६, रंगून १६७, नेपाल १४४, चीन ६४२, अजमेर १६७, हरिद्वार २७२, बीकानेर २१३, सूरत १२८, अमेरिका ३२२, योरोप ६७६।

मास भ्रुवा—चैत्र ६१, वैशाख ६३, ज्येष्ठ ६५, आषाढ ६७, श्रावण ६६, भाद्रपद ७१, आशिवन ७३, कार्त्तिक ४१, मार्गशीर्ष ४३, पौष ४४, माघ ४७, फाल्गुन ६५।

सूर्यराशि भ्रुवा—मेष ५२०, वृष ७६२, मिथुन ४१०, कर्क २१८, सिंह ८३०, कन्या २६०, तुला ५०३, वृश्चिक ७११, धनु ५२४, मकर ४४४, कुम्भ २७०, मीन ४८६।

तिथिभ्रुवा—प्रतिपदा ६१०, द्वितीया ७१०, तृतीया ४८१, चतुर्थी ३४७, पंचमी ६३४, षष्ठी ३०४, सप्तमी ८१२, अष्टमी १११, नवमी ४६५, दशमी ३०५, एकादशी २३३, द्वादशी २६१, त्रयोदशी ४२४, चतुर्दशी ४४२, पूर्णिमा ६३०, अमावास्या १६६ ।

वार् भ्रवा—रिववार १३७, सोमवार ६४, मंगल ५०६, बुध ७०२, गुरु ७१३, शुक्र ५०५, शनि ५४।

#### संसार का कुछधुवा—२०८४।

नत्तत्रश्चुवा—अश्विनी १७६, भरणो६८३, कृत्तिका ३७०, रोहिणो ७७४, मृगशिरा ६८२, आर्द्रो १४६, पुनर्वेसु ५४०, पुष्य ६३४, आरुतेषा १७०, मघा ७३, पूर्वाफाल्गुनी ८४, उत्तराफाल्गुनी १४८, हस्त ८१०, चित्रा ३०४, स्वाती ८६१, विशाखा ७३४, अनुराधा ७१२, ज्येष्ठा ७१६, मूळ ७४३, पूर्वाषाड़ा ६१४, उत्तराषाड़ा ६२३, अभिजित् ६८३, श्रवण ६४७, धनिष्ठा ४००, शत-भिष ५६४, पूर्वाभाद्रपद ३३६, उत्तराभाद्रपद १८३, रेवती ७२०।

पदार्थोंकी भ्रुवा—सोना २५३, चाँदी ७६०, ताँबा ४६३, पीतल २४८, लोहा ६१४, काँसा २४६, पत्थर १६३, मोती १४२, रूई ७१७, कपड़ा १२७, पाट ४७६, हैं सिअत ७३८, सुर्ती १०३, तम्बाकू २४०, सुपाड़ी २५२, लाह ८८, मिरच २६८, घी ४६४, इत्र ७४, गुड़ २५६, चीनी ३२८, ऊन ११२, शाल ८११, घान ७१२, गेहूँ २३२, तेल ८०१, चावल ७७४, मूंग ८०१, तीसी ३८६,

सरसों  $\neg 4 \neg 7$ , अरहर ३३३, नमक ३१७, जीरा १५६, अफोम २६३, सोडा १४६, गाय १३२, बैल १६२, भेंस ६१२, भेड़ ६१ $\neg$ , हाथी  $\neg$ 3०, घोड़ा  $\neg$ 3४।

तेजी-मन्दी जानने का चक्र-सूर्य १ तेज, चन्द्र २ अतिमन्द, भौम ३ तेज, राहु ४ अतितेज, बृहस्पति ४ मन्द, शनि ६ तेज, राहु ७ सम, केतु ५ तेज, शुक्र ६ तेज।

उदाहरण—बम्बईमें चैत्र सुदि सप्तमी रिववारको गेहूँका भाव जानना है। अतः सभी ध्रुवाओंका जोड़ किया। बम्बईकी ध्रुवा १६८, सूर्य मेषराशिका होनेसे ४८६, मासध्रुवा ६१, वार ध्रुवा १३७, तिथि ध्रुवा ८१२, इस दिन कृत्तिका नक्षत्र ध्रुवा २७०, गेहूँ ध्रुवा २३२ इन सबका योग किया। १६८+४८६+१३७+८१२+३७०+२३२+६१=२०६६। इसमें ६ का भाग दिया=२०६६÷६=२३२ छिघ, ६ शेष। तेजी मन्दी जाननेके चक्रमें देखनेसे ६ शेषमें केतु नेज करनेवाला हुआ अर्थात् तेजी होगी।

#### दैनिक तेजी-मन्दी निकालनेकी अन्य रीति--

वस्तु विशोपक धातु--सोना ६६, चाँदी ७१, पीतल ५६, मूंगा ४१, लोहा ४४, सीसा ६०, कांसा १२७, मोती ६५, राँगा ६७, ताँबा १०, कुंकुम २५।

अनाज और किराना—कर्पूर १०२, हरें ७३, जीरा ७०, चीनी १०२, मिश्री १०३, ज्वार १००, घी ४०, तेल १०, नमक ४६, हींग ६२, सुपाड़ी २०४, अरहर ७२, मिर्च ८३, सूत ६४, सरसों ५०६, कपड़ा १००, चपड़ा ५७, मूंग १४, सींठ १००, गुड़ ४०, विनोला ६६, मंजीठ १४४, नारियल ७६, छुहारा १४४, चावल १७, जी ५७, साठी १६५, गेहूँ १४, ऊड़द ५०, तिल ४३, चना ५६, कपास १२७, अफीम १६२, रूई ७७।

पशु--त्रोड़ा ७७०, हाथी ६४, भैंस ६२, गाय ७७, बैल ८७, बकरी, ६०, साँड़ ६४, भेड़ ८४।

नत्तर्त्रविशोपक—अश्विनी १०, भरणी १०, कृत्तिका ६६, रोहिणी २०, मृगशिरा ४६, आर्द्रो ६६, पुनर्वसु २१, पुष्य ६४, आरुलेपा १३४, मघा १५०, पूर्वोफाल्गुनी २२०, उ० फा० ७२, हस्त ३३४, चित्रा २१, स्वाति २१०, विशाखा ३२०, अनुराधा ४६३, ज्येष्ठा ४४६, मूळ ४४२, पू० फा० १४२, उ० फा० ४२०, अवण ४४०, धनिष्ठा ७३६, शतिभिषा ४७६, पूर्वोभाद्रपद ७७४, उत्तरा० भा० १२६,रेवती २४६।

संक्रान्तिराशि विशोपक—मेष ३७, वृष ८४, मिथुन ८६, कर्क १०६, सिंह १२५, कन्या १०२, तुला १०४, वृश्चिक १४४, धतु १४४, मकर १६८, क्रुम्भ १६०, मीन १८०।

तिथि विशोपक—प्रतिपदा १८, द्वितीया २०, वृतीया २२, चतुर्थी २४, पंचमी २६, पष्ठो २५, सप्तमी २३, अष्टमी २१, नवमी १६, दशमी १७, एकादशी १५, द्वादशी ११, त्रयोदशी १३, चतुर्दशी ६, अमावास्या ६, पूर्णिमा १६।

वार-रिववार ४०, सोम ४०, मंगल ४०, बुध ७२, गुरु ६५, शुक्र २४, शनि १४।

तेजी-मन्दी निकालनेकी विधि—जिस मासकी या जिस दिनकी तेजी-मन्दी निकालनी हो, उस महीनेकी संक्रान्तिका विंशोपक ध्रुवा, तिथि, वार और नज्ञत्रके विंशोपक ध्रुवाओंको जोड़ ३ का भाग देनेसे एक शेष रहनेसे मन्दी, दो शेषमें समान और शून्य शेषमें तेजी होती है।

तेजी-मन्दी निकालनेका अन्य नियम—गेहूँकी अधिकारिणी राशि कुम्भ, सोनाकी मेप, मोतीकी मीन, चीनीको कुंभ, चावलकी मेष, ज्वारकी वृश्चिक, रूईको मिधुन और चाँदीको कर्क है। जिस वस्तुकी अधिकारिणी राशिसे चन्द्रमा चौथा, आठवाँ तथा बारहवाँ हो तो वह वस्तु तेज होती है, अन्य राशि पड़नेसे सस्ती होती है।

सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये क्रूर यह हैं, ये क्रूर यह जिस वस्तुकी अधिकारिणी राशिसे पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, नौवें, और बारहवें जा रहे हों, वह वस्तु तेज होती है। जितने क्रूर यह उपर्युक्त स्थानोंमें जाते हैं, उतनी ही वस्तु अधिक तेज होती है।

# षड्विंशतितमोऽध्यायः

# नमस्कृत्य महावीरं सुरासुरजैनैर्नतम् । स्वप्नाध्यायं प्रवच्यामि शुभाशुभसमीरितम् ॥१॥

देव और दानवोंके द्वारा नमस्कार किये गये भगवान् महावीर स्वामीको नमस्कार कर शुभाशुभसे युक्त स्वप्नाध्यायका वर्णन करता हूँ ॥१॥

> स्वप्नमाला दिवास्वप्नोऽनष्टचिन्तामयः फलाः। प्रकृता-कृतस्वप्नैश्च नैते ग्राह्या निमित्ततः॥२॥

स्वप्नमाला, दिवास्वप्न, चिन्ताओंसे उत्पन्न, रोगसे उत्पन्न और प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न स्वप्न फलके लिए नहीं प्रहण करने चाहिए ॥२॥

> कर्मजा द्विविधा यत्र शुभाश्वात्राशुभास्तथा । त्रिविधाः संग्रहाः स्वप्नाः कर्मजाः पूर्वसश्चिताः ॥३॥

कर्मोद्यसे उत्पन्न स्वप्न दो प्रकारके होते हैं—शुभ और अशुभ, पूर्वसंचित कर्मोद्यसे उत्पन्न स्वप्न तीन प्रकारके होते हैं ॥३॥

भवान्तरेषु चाभ्यस्ता भावाः सफल-निष्फलाः। तान् प्रवच्यामि तत्त्वेन शुभाशुभफलानिमान ॥४॥

जो सफल या निष्फल भाव-भवान्तरोंमें अभ्यस्त हैं, उनके शुभाशुभ फलदायक भावोंको यथार्थ रूपसे निरूपण करता हूँ ॥४॥

जलं जलरुहं धान्यं सदलाम्भोजभाजनम् । मणि-मुक्ता-प्रवालांश्व स्वप्ने पश्यन्ति रलेष्मिकाः ॥४॥

जल, जलसे उत्पन्न पदार्थ, धान्य, पत्र सहित कमल, मणि, मोती, प्रवाल आदिको स्वप्नमें कफ प्रकृतिवाला व्यक्ति देखता है।।५॥

रक्त-पीतानि द्रव्याणि यानि पुष्टान्यग्निसम्भवान् । तस्योपकरणं विन्द्यात् स्वप्ने पश्यन्ति पैत्तिकाः ॥६॥

रक्त-पीत पदार्थ, अग्नि संस्कारसे उत्पन्न पदार्थ, स्वर्णके आभूषण-उपकरण आदिको पित्त प्रकृतिवाला व्यक्ति स्वप्नमें देखता है ॥६॥

> च्यवनं प्लवनं यानं पर्वताग्रे द्वमं गृहम् । आरोहन्ति नराः स्वप्ने वातिकाः पत्तगामिनः ॥७॥

वायु प्रकृतिवाला व्यक्ति गिरना, तैरना, सवारीपर चढ़ना, पर्वतके ऊपर चढ़ना, वृक्ष और प्रासादपर चढ़ना आदि वस्तुओंको स्वप्नमें देखता है ॥॥

१, नमस्कृतम् मु०।

# सिंह-च्याघ्र-गजैर्धुक्तो गो-वृषाश्चेर्नरैर्युतः । रथमारुद्य यो याति पृथिव्यां स नृपो भवेत् ॥=॥

जो सिंह, व्याघ्न, गज, गाय, बैल, घोड़ा और मनुष्योंसे युक्त होकर रथपर चढ़कर गमन करते हुए स्वप्नमें देखता है वह राजा होता है ॥-॥

प्रासादं कुञ्जरवरानारुह्य सागरं विशेत्। तथैव च विकथ्येत<sup>ी</sup> तस्य नीचो नृपो भवेत्॥६॥

श्रेष्ठ हाथीपर चढ़कर जो महल या समुद्रमें प्रवेश करता है या खप्नमें देखता है वह नीच नृप होता है ॥६॥

> पुष्करिण्यां तु यस्तीरे भ्रुज्जीत शालिभोजनम् । श्वेतं गजं समारूढः स राजा अचिराद् भवेत् ॥१०॥

जो स्वप्नमें श्वेत हाथीपर चढ़कर नदी या नदीके तटपर भातका भोजन करता हुआ देखता है, वह शीघ्र ही राजा होता है ॥ १०॥

सुवर्ण-रूप्यभाण्डे वा यः पूर्वनवरा स्तुयात् ?। प्रासादे वाऽथ भूमौ वा याने वा राज्यमाप्तुयात् ॥११॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें प्रासाद, भूमि या सवारीपर आरूढ़ हो सोने या चाँदीके वर्त्तनोंमें स्नान, भोजन, पान आदिकी क्रियाएँ करता हुआ देखे उसे राज्यकी प्राप्ति होती है ॥११॥

ैरलेष्ममूत्रपुरीषी च यः स्वप्ने च विकृष्यति । राजा राज्यफलं वाऽपि सोऽचिरात प्राप्तयान्नरः ॥१२॥

जो राजा स्वप्नमें श्वेत वर्णके मल, मूत्र आदिको इधर-उधर खींचता है, वह राज्य और राज्यकालको शीघ्र ही प्राप्त करता है ॥१२॥

> यत्र वा तत्र वा स्थित्वा जिह्वायां लिखते नखः। दीर्घया रक्तया स्थित्वा स नीचोऽपि नृपो भवेत् ॥१३॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें जहाँ-तहाँ स्थित होकर जिह्वा—जीभको नखोंसे खुरचता हुआ देखे अथवा रक्तकी—ळाळवर्णकी दोर्घा—भीळमें स्थित होता हुआ देखे तो वह व्यक्ति नीच होनेपर भी राजा होता है ॥१३॥

> भूमिं ससागरजलां सशैल-वन-काननाम् । बाहुभ्यामुद्धरेद्यस्तु स राज्यं प्राप्नुयान्नरः ॥१४॥

जो व्यक्ति स्वप्तमें वन-पर्वत-अरण्ययुक्त पृथ्वी सहित समुद्रके जलको भुजाओं द्वारा पार करता हुआ देखता है, वह राज्य प्राप्त करता है ॥१४॥

१. विकथेत् मु०। २. श्वेते पुरीषे मूत्रेऽथ मु०।

आदित्यं वाऽथ चन्द्रं वा यः स्वप्ने स्पृशते नरः । श्मशानमध्ये निर्भीकः परं हत्वा चम्पतिम् ॥१५॥ सौभाग्यमर्थं लभते लिङ्गच्छेदात् स्त्रियं नरः । भगच्छेदे तथा नार्यं पुरुषः प्राप्तुयात् फलम् ॥१६॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें सूर्य या चन्द्रमाका स्पर्श करता हुआ देखता है अथवा शत्रु सेनापितको मारकर श्मशान भूमिमें निर्भीक घूमता हुआ देखता है वह व्यक्ति सौभाग्य और धन प्राप्त करता है। लिङ्गच्छेद होना देखनेसे स्त्रीकी प्राप्ति तथा भगच्छेद होना देखनेसे स्त्रीको पुरुषकी प्राप्ति होती है ॥१४-१६॥

शिरो वा छिद्यते यस्तु सोऽसिना छिद्यतेऽपि वा। सहस्रलाभं जानीयाद् भोगांश्र विपुलान् नृपः ॥१७॥

जो राजा स्वप्नमें शिर कटा हुआ देखता है अथवा तळवारके द्वारा छेदित होता हुआ देखता है, वह सहस्रोंका छाभ तथा प्रचुर भोग प्राप्त करता है ॥१७॥

> धनुरारोहते यस्तु विस्फारण-समार्जने । अर्थलामं विजानीयात् जयं युधि रिपोर्वधम् ॥१८॥

जो राजा स्वप्नमें धनुषपर बाण चढ़ना, धनुषका स्फालन करना, प्रत्यंचाको समेटना आदि देखता है, वह अर्थलाभ करता है, युद्धमें जय और शत्रुका वध होता है ॥१८॥

> द्विगाढं हस्तिनारूढः शुक्को वाससलङ्कृतः। यः स्वप्ने जायते भीतः समृद्धिं लभते सतीम्॥१६॥

जो स्वप्नमें शुक्ल वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषणोंसे अलंकत होकर हाथीपर चढ़ा हुआ भीत-भयभीत देखता है, वह समृद्धिको प्राप्त होता है ॥१६॥

> देवान् साधु-द्विजान् प्रेतान् स्वप्ने पश्यन्ति <sup>ब</sup>तुष्टिभिः । <sup>\*</sup>सर्वे ते सुखमिच्छन्ति विपरीते विपर्ययः ॥२०॥

जो स्वप्नमें सन्तोषके साथ, देव, साधु, ब्राह्मणको और प्रेतोंको देखते हैं, वे सब सुख चाहते हैं—सुख प्राप्त करते हैं और विपरीत देखने पर विपरीत फल होता है अर्थात् स्वप्नमें उक्त देव-साधु आदिका क्रोधित होना देखनेसे उल्टा फल होता है ॥२०॥

> गृहद्वारं विवर्णमभिज्ञाद्वा यो गृहं नरः। व्यसनान्मुच्यते शीघ्रं स्वप्नं दृष्ट्वा हि तादशम्॥२१॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें गृहद्वार या गृहको विवर्ण देखे या पहिचाने तो वह शीघ्र ही विपत्तिसे छुटकारा प्राप्त करता है ॥२१॥

१. नारी मु०। २. समङङ्कृतः मु०। ३. पृष्टिभिः मु०। ४. रोहिता मु०।

### प्रपानं यः पिबेत् पानं बद्धो वा योऽभिग्रुच्यते । विप्रस्य सोमपानाय शिष्याणामर्थेवृद्धये ॥२२॥

यदि स्वप्नमें शर्बत या जलको पीता हुआ देखे अथवा किसी बँघे हुए व्यक्तिको छोड़ता हुआ देखे तो इस स्वप्नका फल बाह्मणके लिए सोमपान और शिष्योंके लिए धनवृद्धिकर होता है।।२२॥

> निम्नं क्रपजलं छिद्रान् यो भीतः स्थलमारुहेत्। स्वप्ने स वर्धते सस्य-धन-धान्येन मेधसा ॥२३॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें नीचे कुएँके जलको, छिद्रको और भयभीत होकर स्थलपर चढ़ता हुआ देखता है वह धन-धान्य और बुद्धिके द्वारा बुद्धिको प्राप्त होता है ॥२३॥

> श्मशाने शुष्कदारुं वा विद्वं शुष्कद्धमं तथा। वयुपं च मारुहेश्वऽस्तु स्वप्ने व्यसनमाप्नुयात्।।२४॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें श्मशानमें सूखे वृत्त, छता एवं छकड़ीको देखता है अथवा यज्ञके खूँटेपर जो अपनेको चढ़ता हुआ देखता है, वह विपत्तिको प्राप्त होता है ॥२४॥

> त्रपु-सीसायसं रज्जुं नाणकं मित्तका मधुः। यस्मिन् स्वप्ने प्रयच्छन्ति मरणं तस्य ध्रुवं भवेत्।।२५॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें शीशा, गाँगा, जस्ता, पीतल, रज्जु, सिक्का तथा मधुका दान करता हुआ देखता है, उसका मरण निश्चय होता है ॥२४॥

अकालजं फलं पुष्पं काले वा यच<sup>र</sup>गभितम्। यस्मै स्वप्ने प्रदीयेते 'तादशयासलचणम् ॥२६॥

जिस स्वप्नमें असमयके फल-फूल या समयपर होनेपर निन्दित फल-फूलोंको जिसको देते हुए देखा जाय तो यह स्वप्न आयास लज्ञण माना जाता है ॥२६॥

> अलक्तकं वाऽथ रोगो वा निवातं यस्य वेश्मनि । गृहदाघमवाप्नोति चौरैर्वा शस्त्रघातनम् ॥२७॥

स्वप्तमें जिस घरमें लाज्ञारस या रोग अथवा वायुका अभाव देखा जाय तो घरमें आग लगती है या चोरों द्वारा शस्त्रघात होता है ॥२७॥

> अगम्यागमनं चैव सौभाग्यायाभिष्टद्वये । अलं कृत्वा रसं पीत्वा यस्य वस्त्रयाश्च यद् भवेत् ॥२८॥

जो स्वप्नमें अलंकार करके, रस पीकर अगम्या गमन—जो स्त्री पूज्य है, उसके साथ रमण करना देखता है, उसके सौभाग्यकी वृद्धि होती है ॥२८॥

१. यूपे वा योऽधिक्दः स्यात् मु०। २. युतम् मु०।३. तस्यासी ध्रुवी मु०। ४. गहितम् मु०। ५. तदस्यायासळचणम् मु०। ६. यया मु०।

# ैशून्यं चतुष्पथं स्वप्ने यो भयं विश्य बुध्यते । ैपुत्रं न लभते भार्या सुरूपं सुपरिच्छदम् ॥२६॥

स्वप्नमें जो निर्जन चौराहे मार्गमें प्रविष्ट होना देखे, पश्चात् जायत हो जाय तो सुन्दर, गुणयुक्त पुत्रकी प्राप्ति उसकी स्त्रीको नहीं होती है ॥२६॥

> वीणां विषं च वल्लकी स्वप्ने गृह्य विबुध्यते । कन्यां तु लभते भार्या कुलरूपविभृषिताम् ॥३०॥

स्वप्नमें वीणा, बल्छकी और विषको प्रहण करे, पश्चात् जायत हो जाय तो उसकी स्त्रीको सुन्दर रूप गुणयुक्त कन्याकी प्राप्ति होती है ॥३०॥

> विषेण क्रियते यस्तु विषं वाऽपि पिबेन्नरः । सँ युक्तो धन-धान्येन वध्यते न चिराद्धि सः ॥३१॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें विष भद्मण द्वारा मृत्युको प्राप्त हो अथवा विष भक्षण करना देखे तो वह धन-धान्यसे युक्त होता है तथा चिरकाल तक—अधिक समय तक वह किसी प्रकारके बन्धनमें बँधा नहीं रहता है ॥३१॥

उपाचरत्रासँवाज्ये र्मृतिं गत्वाप्यकिश्चनः । ब्रूयाद् वे सद्रचः किश्चित्रासत्यं दृद्धये हितम् ॥३२॥

यदि स्वप्नमें कोई व्यक्ति आसव और घृतका पान करता हुआ देखे अथवा अकिंचन— निस्सहाय होकर अपनेको मरता हुआ देखे तो इस अशुभ स्वप्नकी शान्तिके छिए सत्य वचन बोछना चाहिए; क्योंकि थोड़ा भी असत्यभाषण विकासके छिए हितकारी नहीं होता ॥३२॥

> ँप्रेतयुक्तं समारूढो दंष्ट्रियुक्तं च यो रथम् । दच्चिणाभिम्रुखो याति म्रियते सोऽचिरान्नरः ॥३३॥

जो स्वप्नमें प्रेतयुद्ध, गर्भयुक्त रथमें आरुढ़ दिल्ला दिशाकी ओर जाता हुआ देखता है, वह मनुष्य शीच्र ही मरणको प्राप्त हो जाता है।।३३॥

बराहयुक्ता या नारी ग्रीवाबद्धं प्रकर्षति । सा तस्य पश्चिमा रात्री मृत्युः भवति पर्वते ॥३४॥

यदि रात्रिके उत्तरार्धमें स्वप्नमें कोई शूकरयुक्त नारी किसीकी बँधो हुई गर्दनको खींचे तो उसको पर्वतपर मृत्यु होती है ॥३४॥

> खर-शूकरयुक्तेन खरोष्ट्रेण व्रकेण वा । रथेन दिच्चणं याति दिशं स म्रियते नरः ॥३५॥

स्वप्नमें कोई व्यक्ति खर-गर्दभ, शुकर, ऊँट, भेड़िया सहित रथसे दक्षिण दिशाको जाय तो शीघ उस व्यक्तिका मरण होता है ॥३४॥

१. मुनि । २. पुनर्न भवति मु०। ३. त्रियतु (त्रियतु ) मु०। ४. न मीतो मु०। ५. ०दास मु०। ६. मृतो मु०। ७. युद्धं मु०। म. नगे मु०।

# कृष्णवासो येदा भूत्वा प्रवासं नावगच्छति । मार्गे सभयमाप्नोति याति दन्तिणगा वधम् ॥३६॥

स्वप्नमें यदि कृष्णवास होने पर भी प्रवासको प्राप्त न हो तो मार्गमें भय प्राप्त होता है तथा दक्षिण दिशाकी ओर गमन दिखलायी पड़े तो मृत्यु भी हो जाती है ॥३६॥

> यूपमेकखरं शूलं यः स्वप्नेष्वभिरोहति । सा तस्य पश्चिमा रात्री यदि साधु न पश्यति ॥३७॥

जो व्यक्ति रात्रिके पिछले भागमें स्वप्नमें यज्ञस्तम्भ, गर्दभ, शूलपर आरोहित होता देखता है वह कल्याण नहीं पाता है ॥३७॥

> दुर्वासाः कृष्णभस्मश्च वामतैलविपत्तितम् । सा तस्य पश्चिमारात्री यदि साधु न पश्यति ॥३८॥

यदि कोई व्यक्ति रात्रिके पिछले प्रहरमें स्वप्नमें दुर्वासा, कृष्णभस्म, तैलपान करना आदि देखे तो कल्याण नहीं होता है ॥३८॥

अभक्त्यभन्नणं चैव पृजितानां च दर्शनम् । कालपुष्पफलं चैव लभ्यतेऽर्थस्य सिद्धये ॥३६॥

स्वप्नमें अभद्य-भद्मण करना, पूज्य व्यक्तियोंका दर्शन करना, सामयिक पुष्प और फलेंका दर्शन करना धन प्राप्तिके लिए होता है ॥३६॥

> नागाग्रे वेश्मनः सालो यः स्वप्ने चॅरते नरः। सोऽचिराद् वमते लच्मीं क्लेशं चाप्नोति दारुणम् ॥४०॥

जो व्यक्ति श्रेष्ठ महलके परकोटे पर चढ़ता हुआ देखे तो वह श्रेष्ठ लह्मीका त्याग करता है, भयंकर कष्ट त्याग करता है ॥४०॥

> दर्शनं ग्रहणं भग्नं शयनासनमेव च । प्रशस्तमाममांसं च स्वप्ने वृद्धिकरं हितम् ॥४१॥

स्वप्नमें मांसका दर्शन, ग्रहण, भग्न तथा शयन, आसन करना हितकर और प्रशस्त माना गया है ॥४१॥

> पक्तमांसस्य घासाय भच्चणं ग्रहणं तथा। स्वप्ने व्याधिभयं विन्द्याद् भदबाहुवचो यथा॥४२॥

स्वप्नमें पक्रमांसका दर्शन, ब्रहण और भन्नण व्याधि, भय और कष्टोत्पादक माना गया है, ऐसा भद्रबाहुस्वामीका वचन है ॥४२॥

छर्दने मरणं विन्दादर्थनाशो विरेचने । छत्रो यानाद्यधान्यानां ग्रहणं मार्गमादिशेत् ॥४३॥

स्वप्नमें वमन करना देखनेसे मरण, विरेचन—दस्त लगना देखनेसे धन नाश, यान आदिके ल्लाको प्रहण करनेसे धन-धान्यका अभाव होता है ॥४३॥

१. यदि मु०। २. नारी मु०। ३. नराप्र (वराप्र) मु०। ४. वदते मु०।

### मधुरे निवेशस्वप्ने दिवा च यस्य वेश्मनि । तस्यार्थनाशं नियतं मृतो वाऽप्यमिनिर्दिशेत् ॥४४॥

स्वप्नमें दिनमें जिसके घरमें प्रवेश करता हुआ देखे, उसका धन नाश निश्चित होता है अथवा मृत्युका निर्देश करे ॥४४॥

> यः स्व<sup>एने</sup> गायते हसते नृत्यते पठते नरः । गायने रोदनं विन्द्यात् नर्तने वध-बन्धनम् ॥४५॥

स्वप्रमें गाना, हँसना, नाचना और पढ़ना देखते हैं। गाना देखनेसे रोना पड़ता है और नाचना देखनेसे वध-बन्धन होते हैं ॥४५॥

> हसने शोचनं ब्र्यात् कलहं पठने तथा । बन्धने स्थानमेव स्यात् ग्रुक्तो देशान्तरं ब्रेजेत् ॥४६॥

हँसना देखनेसे शोक, पढ़ना देखनेसे कलह, बन्धन देखनेसे स्थानप्राप्ति और क्रूटना देखनेसे देशान्तर गमन होता है ॥४६॥

सरांसि सरितो दृद्धान् पर्वतान् कलशान् गृहम् । शोकार्त्तः पश्यते स्वप्ने तस्य शोकोऽभिवर्धते ॥४७॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें तालाव, नदी, पर्वत, कलश और गृहोंको शोकार्त्त देखता है, उसका शोक बढ़ता है।।४७॥

> ैमरुस्थलीं तथा अष्टं कान्तारं वृत्तवर्जितम् । सरितो नीरहीनाश्च शोकार्तस्य श्रभावहा ॥४८॥

शोकयुक्त व्यक्ति यदि स्वप्नमें मरुस्थल, वृक्षरिहत वन एवं जल रहित नदीको देखता है तो उसके लिए यह स्वप्न शुभ फलप्रद होता है ।।४८।।

> आसनं शयनं यानं गृहं वस्तं च भूषणम् । स्वप्ने कस्मै प्रदीयन्ते सुखिनः श्रियमाप्तुयात् ॥४६॥

स्वप्रमें जो कोई किसीको आसन, शय्या, सवारी, घर, वस्त्र, आभूषण दान करता हुआ देखता है, वह सुखी होता है तथा छत्त्मीकी प्राप्ति होती है ॥४६॥

> अलङ्कृतानां द्रव्याणां वाजि-वारणयोस्तथा । वृषभस्य च शुक्लस्य दर्शने प्राप्तुयाद् यशः ॥५०॥

अलंकत पदार्थ, श्वेत हाथी, घोड़े, बैल आदिका स्वप्नमें दर्शन करनेसे यशकी प्राप्ति होती है ॥४०॥

१. नृत्यते मु०। २. मुक्तौ मु०। ३. वदेत् मु०। ४. स च मु०। ५. मुद्धित प्रतिमें ४८ नं० का रहोक अधिक मिलता है। ७. यस्याभि- मु०।

# पताकामसियष्टिं व शुक्ति मुक्तान् सकाश्चनान् । दीपिकां लभते स्वप्ने योऽपि ते लभते धनम् ॥५१॥

पताका, तलवार, लाठी, शुक्ति, सीप, मोती, सोना, दीपक आदिको जो स्वप्नमें प्राप्त करना देखता है, वह भी धन प्राप्त करता है ॥४१॥

> मूत्रं वा कुरुते स्वप्ने पुरीषं वा सलोहितम् । प्रतिबुध्येत्तथा यश्च लभते सोऽर्थनाशनम् ॥५२॥

जो स्वप्नमें पेशाब या टट्टी करना देखता है, और स्वप्न देखनेके बाद ही जग जाता है, वह धन नाशको प्राप्त होता है। । । ।

अहिर्वा वृश्चिकः कीटो यं स्वप्ने दशते नरम्। प्राप्तुयात् सोऽर्थवान् यः स यदि भीतो न शोचते।।५३॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें साँप, विच्छू या अन्य कीड़ों द्वारा काटे जानेपर भयभीत नहीं होता और शोक नहीं करता हुआ देखता है, वह धन प्राप्त करता है ।। १३॥

> पुरीषं बद्दनं यस्तु भच्चयेत्र च शंकयेत् । मूत्रं रेत्तश्च रक्तं च स शोकात् परिम्रच्यते ॥५४॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें विना घृणाके टट्टी, वमन, मूत्र, वीर्य, रक्त आदिका भन्नण करता हुआ देखता है, वह शोकसे छूट जाता है।।५४॥

> कालेयं चन्दनं रोधं घर्षणे च प्रशस्यते । अत्र लेपानि पिष्टानि तान्येव धनवृद्धये ॥५५॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें कालागुर, चन्दन, रोध्र—तगरकी घिसनेसे सुगन्धिके कारण प्रशंसा करता है तथा उनका लेप करना और पीसना देखता है, उसके धनकी वृद्धि होती है ॥४४॥

रक्तानां करवीराणाम्रत्पलानाम्रुपानयेत् । लम्भो वा दर्शने स्वप्ने प्रयाणा वा विधीयते ॥५६॥

स्वप्नमें रक्तकमळ और नीळ कमळोंका, दर्शन, प्रहण और त्रोटन-तोड़ना देखनेसे प्रयाण होता है ॥५६॥

> कृष्णं वासो हयं कृष्णं योऽभिरूढः प्रयाति च । दिच्चणां दिशमुद्धियः सोऽभि प्रेतो यतस्ततः ॥५७॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें काले वस्त्र धारणकर काले घोड़ेपर सवार होकर खिन्न हो दिल्पा दिशा की ओर गमन करता है, वह निश्चयसे मृत्युको माप्त होता है ॥४७॥

१. श्रुक्तिं मु०। २. मुक्तान् मु०। ३. छ्रितं मु०। ४. कुःसते मु०। ५. सोऽपि मु०। ६. प्रेताय चस्त्रतः मु०।

# आसनं शाल्मलीं वापि कदलीं पालिमद्रिकाम् । पुष्पितं यः समारूढः सवितमधि रोहति ॥४८॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें पुष्पित शाल्मली, केला और देवदारु या नीमके वृत्तपर बैठना या चढ़ना देखता है, उसे सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥५८॥

> रुद्राची विकृता काली नारी स्वप्ने च कर्षति । उत्तरं दिवणां दिशं मृत्युः शीघं समीहते ॥४६॥

भयङ्कर, विकृत रूपवाली, काली स्त्री यदि स्वप्नमें उत्तर या दिन्नणकी दिशाकी ओर स्त्रीचे तो शोघ ही मृत्युको प्राप्त होता है ॥५६॥

> जटीं मुण्डीं विरूपाचां मिलनां मिलनवाससाम् । स्वप्ने यः पश्यति ग्लानिं समूहे भयमादिशेत् ॥६०॥

जटाधारी, सिरमुण्डित, विरूपा कृतिवाली, मलिन नीले वस्नवाली स्नीको स्वप्नमें ग्लानि-पूर्वक देखना सामृहिक भयका सूचक है ॥६०॥

> <sup>3</sup>तापसं पुण्डरीकं वा <sup>3</sup>भित्नुं विकलमेव च । दृष्ट्वा स्वप्ने विबुध्येत ग्लानिं तस्य समादिशेत् ॥६१॥

तपस्वी पुण्डरीक तथा नवीन कमलोंको स्वप्नमें देखकर जो जाग जाता है, उसे म्लानि फलकी प्राप्ति होती है ॥६१॥

> स्थले वाऽपि विकीर्येत जले वा नाशमाप्तुयात्। यस्य स्वप्ने नरस्यास्य तस्य विन्द्यान्महृद् भयम्॥६२॥

जो व्यक्ति भूमिपर विकीर्ण—फैल जाना और जलमें नाशको प्राप्त हो जाना देखता है, उस व्यक्तिको महान् भय होता है ॥६२॥

> वल्ली-गुल्मसमो दृत्तो वल्मीको यस्य जायते । शरीरे तस्य विज्ञेयं ँतदंगस्य विनाशनम् ॥६३॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें अपने शरीरपर छता, गुल्म, वृक्ष, वल्मीक—बाँबी आदिका होना देखता है उसके शरीरका विनाश होता है ॥६३॥

> मलो वा वेणुगुल्मो वा खर्जुरो हरितो द्धमः। मस्तके जायते स्वप्ने तस्य साप्ताहिकः स्मृतः ॥६४॥

स्वप्नमें जो व्यक्ति अपने मस्तकपर माला, बाँस, गुल्म, खर्जूर और हरे वृत्तोंको उपजते देखता है, उसकी एक सप्ताहमें मृत्यु होती है ॥ ६४॥

> हृदये यस्य जायन्ते तद्रोगेण विनश्यति । अनङ्गजायमानेषु तदङ्गस्य विनिर्दिशेत् ॥६५॥

१. पारिभद्रकम् मु०। २. द्वादशं मु०। ३. नव्यं कमलमेव च मु०। ४. तदागसू विरेचनम् मु०।

यदि हृदयमें उक्त वृत्तादिकोंका उत्पन्न होना स्वप्नमें देखे तो हृदय रोगसे उसका विनाश होता है। जिस अंगमें उक्त वृत्तादिकोंका उत्पन्न होना स्वप्नमें दिखलायी पड़ता है, उसी अंगकी बीमारी द्वारा मृत्यु होती है।।६४॥

रक्तमाला तथा माला रक्तं वा सूत्रमेव च । यस्मिन्नेवाववध्येत तदङ्गेन विक्लिश्यति ॥६६॥

स्वप्नमें छाल माला या लाल सूत्रके द्वारा जो अंग बाँधा जाय, उसी अंगमें क्लेश होता है।।६६॥

> ग्राहो नरो नगं कश्चित् यदा स्वप्ने च कर्षति । बद्धस्य मोत्तमाचष्टे म्रुक्तिं बद्धस्य निर्दिशेत् ॥६७॥

जब स्वप्नमें कोई मकर या घड़ियाल मनुष्यको खींचता हुआ दिखलायी पड़े तो, जो व्यक्ति बद्ध है—कारागार आदिमें बद्ध है या मुकदमेमें फँसा है, उसकी मुक्ति होती है— बूटता है ॥६७॥

पीतं पुष्पं फलं यस्मै रक्तं वा संप्रदीयते। कृताकृतसुवर्णं वा तस्य<sup>े</sup>लाभो न संशयः॥६८॥

स्वप्नमें यदि किसी व्यक्तिको पीले या लाल फल-फूलोंको देना दिखलायी पड़े तो उसे सोना, चाँदीका लाभ निस्सन्देह होता है ॥६८॥

> श्वेतमांसासनं यानं सितमाल्यस्य धारणम् । श्वेतानां वाऽपि द्रव्याणां स्वप्ने दर्शनग्रुत्तमम् ॥६९॥

श्वेत मांस, श्वेत आसन, श्वेत सवारी, श्वेत मालाका धारण करना तथा अन्य श्वेत द्रव्योंका दर्शन स्वप्नमें शुभ होता है।।६८॥

बलीवर्दयुतं यानं योऽभिरूढः प्रधावति । प्राचीं दिशमुदीचीं वा सोऽर्थलाभमवाप्तुयात् ॥७०॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें श्रेष्ठ बैठोंके स्थ पर चढ़कर पूर्व या उत्तरकी ओर गमन करता हुआ देखता है, वह धन प्राप्त करता है ॥७०॥

नग-वेश्म-पुराणं तु दीप्तानां तु शिरस्थितः । यः स्वप्ने मानवः सोऽपि महीं भोक्तुं विरामयः ॥७१॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें सिर पर पर्वत, घर, खण्डहर तथा दीप्तिमान् परार्थोंको देखता है, वह स्वस्थ होकर पृथ्वीका उपभोग करता है।।७१।।

> मृण्मयं नागमारूढः सागरे प्लवते हितः। तथैव च विबुध्येत सोऽचिराद् वसुधाधिपः॥७२॥

जो स्वप्नमें मृत्तिकाके हाथी पर सवार होकर समुद्रको पार करता हुआ देखे तथा उसी स्थितिमें जाग जाय तो वह शीव्र ही पृथ्वीका स्वामी होता है ॥७२॥

१. विकृश्यति मु०। २. सीमस्य वर्णभाक् मु०। ३. विरामयेत् मु०।

## पाण्डराणि च वेश्मानि पुष्प-शाखा-फलान्वितान् । यो वृचान् पश्यति स्वप्ने सफलं चेष्टते तदा ॥७३॥

स्वप्रमें श्वेत गृहमें स्थित, पुष्प, फल और शाखाओं से युक्त वृत्तों से यदि गिरता हुआ देखता है, तो उसकी चेष्टाएँ सफल होती हैं ॥७३॥

> वासोभिर्हरितैः शुक्लैर्वेष्टितः प्रतिवुध्यते । दह्यते योऽग्निना वाऽपि बध्यमानो विम्रुच्यते ॥७४॥

जो स्वप्नमें शुक्त और हरे वृत्तोंसे युक्त होकर अपनेको देखता है, तथा उसी समय जाग जाता है अथवा अग्नि द्वारा जलता हुआ अपनेको देखता है, वह फाँसी पर लटकानेके समय फाँसीसे, या कारागारमें बद्ध होनेपर वहाँसे छोड़ दिया जाता है। । ७४।।

दुग्ध-तैल-घृतानां वा चीरस्य च विशेषतः। प्रशस्तं दर्शनं स्वप्ने भोजनं न प्रशस्यते ॥७५॥

स्वप्नमें दूध, तैल, घीका दर्शन शुभ है, भोजन नहीं। विशेषरूपसे दूधका दर्शन शुभ माना गया है।।७५॥

अङ्ग-प्रत्यङ्गयुक्तस्य शरीरस्य विवर्धनम् । प्रशस्तं दर्शनं स्वप्ने नख-रोमविवर्धनम् ॥७६॥

स्वप्रमें शरीरके अंग-प्रत्यंगका बढ़ना तथा नख और रोमका बढ़ना भी शुभ माना गया है ॥७६॥

उत्सङ्गः पूर्यते स्वप्ने यस्य धान्यैरनिन्दितैः । फल-पुष्पैश्च संप्राप्तः प्राप्नोति महर्ती श्रियम् ॥७७॥

स्वप्नमें जिस व्यक्तिकी गोद सुन्दर धान्य, फळ, पुष्पसे भर दी जाय, वह महान् धन प्राप्त करता है।।७७।।

<sup>³</sup>कन्या वाऽऽर्यापि वा कन्या रूपमेव विभूषिता। प्रकृष्टा पश्यते स्वप्ने लभते योषितः श्रियम् ॥७८॥

यदि स्वप्नमें सुन्दर रूपयुक्त कन्या या आर्या दिखलायी पड़े तो सुन्दर स्नीकी प्राप्ति होती है ॥७८॥

> प्रचिप्यति यः शस्त्रैः पृथिवीं पर्वतान् प्रति । शुभमारोहते यस्य सोऽभिषेकमवाप्नुयात् ॥७६॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें शस्त्रों द्वारा शत्रुओंको परास्त कर पृथ्वी और पर्वतोंको अपने अधीनकर हेना देखता है अथवा जो शुभ पर्वतों पर अपनेको आरोहण करता हुआ देखता है, वह राज्या-भिषेकको प्राप्त होता है ॥७६॥

नारी पुंस्त्वं नरः स्त्रीत्वं लभते स्वप्नदर्शने । बध्येते ताबुमौ शीघ्रं कुटुम्बपरिष्टद्वये ॥⊏०॥

यदि स्वप्नमें स्त्री अपनेको पुरुष होना और पुरुष स्त्री होना देखे तो वे शीघ्र कुटुम्बके बन्धनमें बँधते हैं ॥८०॥

१. पतित मु०। २. कुमन्या मु०।

# राजा राजसुतश्रौरो नो सह्याधन-धान्यतः। स्वप्ने संजायते कश्चित् स राज्ञामभिद्यद्वये।।८१।।

यदि स्वप्नमें कोई धन-धान्यसे युक्त हो राजा, राजपुत्र या चोर होना अपनेको देखे तो राजाकी अभिवृद्धि होती है ॥८१॥

> रुधिराभिषिक्तां कृत्वा यः स्वप्ने परिणीयते । धन-धान्य-श्रिया युक्तो न चिरात् जायते नरः ॥८२॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें रुधिरसे अभिषिक्त होकर विवाह करता हुआ देखता है, वह व्यक्ति चिरकाल तक धन-धान्यसे युक्त नहीं होता ॥२२॥

> शस्त्रेण छिद्यते जिह्वा स्वप्ने यस्य कथश्रन । चत्रियो राज्यमामोति शेषा वृद्धिमवाप्तुयुः ॥⊏३॥

यदि स्वप्नमें जिह्नाको शस्त्रसे छेदन करता हुआ दिखळायी पड़े तो चत्रियोंको राज्यकी प्राप्ति और अन्य वर्णवाटोंकी वृद्धि होती है ॥८३॥

> देव-साधु-द्विजातीनां पूजनं शान्तये हितम् । पापस्वप्नेषु कार्यस्य शोधनं चोपवासनम् ॥८४॥

पाप स्वप्नोंकी शान्तिके लिए देव-गुरु-साधर्मीवन्धु और द्विजातियोंका पूजन श्रीर सत्कर्म करना तथा उपवास करना चाहिए ॥८४॥

> एते स्वप्ना यथोदिष्टाः प्रायशः फलदा नृणाम् । प्रकृत्या कृपया चैव शेषाः साध्या निमित्ततः ॥८४॥

उपर्युक्त यथानुसार प्रतिपादित स्वप्न प्रायः मनुष्योंको फल देनेवाले हैं, अवशेष स्वप्नांको निमित्त और स्वभावानुसार समभ लेना चाहिए ॥८५॥।

> स्वप्नाध्यायमम् मुख्यं योऽधीयेत शुचिः स्वयम् । स पूज्यो लभते राज्ञो नानापुण्यश्च साधवः ॥८६॥

जो पवित्रात्मा स्वयं इस स्वप्नाध्यायका अध्ययन करता है, वह राजाओंके द्वारा पूज्य होता है तथा पुण्य प्राप्त करता है ॥८६॥

इति नैर्यन्थे भद्रबाहुके निमित्ते स्वप्नाध्यायः षड्विशोऽध्यायः समाप्तः ॥२६॥

विवेचन—स्वप्न शास्त्रमें प्रधानतया निम्न सात प्रकारके स्वप्न बताये गये हैं।

हष्ट—जो कुछ जागृत अवस्थामें देखा हो उसीको स्वप्नावस्थामें देखा जाय।

श्रुत—सोनेके पहले कभी किसीसे सुना हो उसीको स्वप्नावस्थामें देखे।

अनुभूत—जो जागृत अवस्थामें किसी भाँति अनुभव किया हो, उसीको स्वप्न देखना
अनुभूत है।

प्रार्थित--जिनकी जागृतावस्थामें प्रार्थना-इच्छाकी हो उसीको स्वप्नमें देखे। किल्पत--जिसकी जागृतावस्थामें कभी भी कल्पनाकी गई हो उसीको स्वप्नमें देखे। भाविक--जो कभी न तो देखा गया हो और न सुना हो, पर जो भविष्यमें होनेवाला हो उसे स्वप्नमें देखा जाय।

दोषज—वात, पित्त और कफ इनके विकृत हो जानेसे देखा जाय। इन सात प्रकारके स्वप्नोंमेंसे पहलेके पाँच प्रकारके स्वप्न प्रायः निष्फल होते हैं, वस्तुतः भाविक स्वप्नका फल ही सत्य होता है। रात्रिके प्रहरके अनुसार स्वप्नका फल—रात्रिके पहले प्रहरमें देखे गये स्वप्न एक वर्षमें, दूसरे प्रहरमें देखे गये स्वप्न आठ महीनेमें [चन्द्रसेन मुनिके मतसे ७ महीनेमें], तीसरे प्रहरमें देखे गये स्वप्न तीन महीनेमें, चौथे प्रहरमें देखे गये स्वप्न एक महीनेमें [वराहमिहिरके मत से १६ दिन ] ब्राह्म मुहूर्त्त [उषाकाल ] में देखे गये स्वप्न दस दिनमें और प्रातःकाल सूर्योदयसे कुछ पूर्व देखे गये स्वप्न अतिशीध शुभाशुभ फल देते हैं। अब जैनाजैन ज्योतिष-शास्त्रके आधार पर कुछ स्वप्नोंका फल उद्धत किया जाता है—

अगुरु जैनाचार्य भद्रबाहुके मतसे —काले रंगका अगुरु देखनेसे निःसन्देह अर्थलाभ होता है। जैनाचार्य सेन मुनिके मतसे सुख मिलता है। वराहमिहिरके मतसे धन लाभके साथ स्त्री लाभ भी होता है। बृहस्पतिके मतसे —इष्ट मित्रोंके दर्शन और आचार्य मयूख एवं दैवज्ञवर्य गणपतिके मतसे अर्थ लाभके लिए विदेश गमन होता है।

अग्नि—जैनाचार्य चन्द्रसेन मुनिके मतसे धूम युक्त अग्नि देखनेसे उत्तम कान्ति वराह मिहिर और मार्कण्डेयके मतसे प्रव्वित्त अग्नि देखनेसे कार्यसिद्धि, दैवज्ञगणपितके मतसे अग्नि भज्ञण करना देखनेसे भूमि लाभके साथ स्त्रीरत्नकी प्राप्ति और बृहस्पितिके मतसे जाज्वल्यमान अग्नि देखनेसे कल्याण होता है।

अग्नि दग्ध—जो मनुष्य आसन, शय्या, पान और वाहन पर स्वयं स्थित होकर अपने शरीरको अग्नि दग्ध होते हुए देखे तो मतान्तरसे अन्यको जलता हुआ देखे और तत्त्वण जाग उठे, तो उसे धन-धान्यकी प्राप्ति होती है। अग्निमें जलकर मृत्यु देखनेसे रोगी पुरुषको मृत्यु और स्वस्थ पुरुष बीमार पड़ता है। गृह अथवा दूसरी वस्तुको जलते हुए देखना शुभ है। वराह-मिहिरके मतसे अग्नि लाभ भी शुभ है।

अन्न — अन्न देखनेसे अर्थ लाम और सन्तानकी प्राप्ति होती है। आचार्य चन्द्रसेनके मतसे श्वेत अन्न देखनेसे इष्ट मित्रोंकी प्राप्ति, लाल अन्न देखनेसे रोग, पीला अनाज देखनेसे हर्ष और कृष्ण अन्न देखनेसे मृत्यु होती है।

अलंकार-अलंकार देखना शुभ है, परन्तु पहनना कष्टप्रद होता है।

अस्त्र—अस्त देखना शुभफल प्रद, अस्त द्वारा शरीरमें साधारण चोट लगना तथा अस्त्र लेकर दूसरेका सामना करना विजयप्रद होता है।

अनुलेपन—श्वेत रंगकी वस्तुओंका अनुलेपन शुभ फल देनेवाला होता है। वराह मिहिरके मतसे लाल रंगके गन्ध, चन्दन और पुष्पमाला आदिके द्वारा अपनेको शोभायमान देखे तो शीघ्र मृत्यु होती है।

अन्धकार—अन्धकारमय स्थानोंमें वन, भूमि, गुफा और सुरंग आदि स्थानोंमें प्रवेश होते हुए देखना रोग सूचक है।

आकाश—भद्रवाहुके मतसे निर्मेल आकाश देखना शुभफलप्रद, लाल वर्णकी आभा वाला आकाश देखना कष्टपर और नीलवर्णका आकाश देखना मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है।

आरोहण—वृष, गाय, हाथी, मन्दिर, वृत्त, प्रसाद और पर्वतके ऊपर स्वयं आरोहण करते हुए देखना या दूसरेको आरोहित देखना अर्थ लाभ सचक है। कपास—कपास देखनेसे स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण होता है और रोगीकी मृत्यु होती है। दूसरे को देते हुए कपास देखना शुभ-प्रद है।

कबन्ध—नाचते हुए छीन कबन्ध देखनेसे आधि, व्याधि और धनका नाश होता है। वराहमिहिरके मतसे मृत्यु होती है।

कलश-कलश देखनेसे धन, आरोग्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है। कलशी देखनेसे गृहमें कन्या उत्पन्न होती है।

कलह—कलह एवं लड़ाई-भगड़े देखनेसे स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण होता है और रोगीकी मृत्यु होती है।

काक—स्वप्नमें काक, गिद्ध, उल्लू और कुकुर जिसे चारों ओरसे घेरकर त्रास उत्पन करें तो मृत्यु और अन्यका त्रास उत्पन्न करते हुए देखे तो श्रन्यकी मृत्यु होती है।

कुमारी—कुमारी कन्याको देखनेसे अर्थ लाभ एवं सन्तानकी प्राप्ति होती है। वराह-मिहिरके मतसे कुमारी कन्याके साथ आलिंगन करना देखनेसे कष्ट एवं धनक्षय होता है।

कूप—गन्दे जल या पंक वाले कूपके अन्दर गिरना या डूबना देखनेसे स्वस्थ व्यक्ति रोगी और रोगीकी मृत्यु होती है। तालाब या नदीमें प्रवेश करना देखनेसे रोगीको मरण तुल्य कष्ट होता है।

चौर—नाईके द्वारा स्वयं अपना या दूसरेका हज।मत करना देखनेसे कष्टके साथ-साथ धन और पुत्रका नाश होता है। गणपित दैवज्ञके मतसे माता-पिताकी मृत्यु मार्कण्डेयके मतसे भार्यामरणके साथ माता-पिताकी मृत्यु और बृहस्पतिके मतसे पुत्र मरण होता है।

खेल—अत्यन्त आनन्दके साथ खेळ खेलते हुए देखना दुःखंन है। इसका फल बृहस्पतिके मतसे रोना, शोक करना एवं पश्चात्ताप करना ब्रह्मवैर्चत्त पुराणके मतसे—धन नाश, ज्येष्ठ पुत्र या कन्याका मरण और भार्याको कष्ट होता है। नारदके मतसे सन्तान नाश और पाराशरके मतसे—धन क्षयके साथ अपकीर्त्ति होती है।

गमन—द्त्तिण दिशाकी ओर गमन करना देखनेसे धन नाशके साथ कष्ट, पश्चिम दिशाकी ओर गमन करना देखनेसे अपमान, उत्तर दिशाकी ओर गमन करना देखनेसे स्वास्थ्य लाभ और पूर्व दिशाकी ओर गमन करना देखनेसे धन प्राप्ति होती है।

गर्त — उच्च स्थानसे अन्धकारमय गर्तमें गिर जाना देखनेसे रोगीकी मृत्यु और खस्थ पुरुष रुग्ण होता है। यदि स्वप्नमें गर्तमें गिर जाय और उठनेका प्रयत्न करनेपर भी बाहर न आ सके तो उसकी दस दिनके भीतर मृत्यु होती है।

गाड़ी—गाय या बैलोंके द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी पर बैठे हुए देखनेसे पृथ्वीके नीचे से चिर संचित धनकी प्राप्ति होती है। वराहमिहिरके मतसे—पीताम्बर धारण किये स्त्रोको एक ही स्थानपर कई दिनों तक देखनेसे उस स्थानपर धन मिलता है। बृहरपितके मतसे स्वप्नमें दाहिने हाथमें साँपको काटता हुआ देखनेसे १०००००) रुपयेकी प्राप्ति अति शीघ्र होती है।

गाना—स्वयंको गाना गाता हुआ देखनेसे कष्ट होता है भद्रवाहु स्वामीके मतसे स्वयं या दूसरेको मधुर गाना गाते हुए देखनेसे मुकदमामें विजय, व्यापारमें लाभ और यश प्राप्ति, वृहस्पतिके मतसे अर्थ लाभके साथ भयानक रोगोंका शिकार और नारदके मतसे सन्तान कष्ट और अर्थ लाभ एवं मार्कण्डेयके मतसे अपार कष्ट होता है।

गाय—दुहनेवालेके साथ गायको देखनेसे कीर्त्ति और पुण्य लाभ होता है। गणपित देवज्ञके मतसे जल पीती गाय देखनेसे लहमीके तुल्य गुणवाली कन्याका जन्म और वराहमिहिर के मतसे स्वप्नमें गायका दर्शन मात्र ही सन्तानीत्पादक है।

गिरना—स्वप्नमें छड़खड़ाते हुए गिरना देखनेसे दु:ख, चिन्ता एवं मृत्यु होती है।

गृह-गृहमें प्रवेश करना, ऊपर चढ़ना एवं किसीसे प्राप्त करना देखनेसे सूमि छाभ और धन-धान्यकी प्राप्ति एवं गृहका गिरना देखनेसे मृत्यु होती है।

घास—कच्चा घास, शस्य [धान], कच्चे गेहूँ एवं चनेके पौधे देखनेसे भार्याको गर्भ रहता है। परन्तु इनके काटने या खानेसे गर्भपात होता है।

घृत—घृत देखनेसे मन्दाग्नि, अन्यसे लेना देखनेसे थरा प्राप्ति घृत पान करना देखनेसे प्रमेह और शरीरमें लगाना देखनेसे मानसिक चिन्ताओंके साथ शारीरिक कष्ट होता है।

घोटक—घोड़ा देखनेसे अर्थ लाभ, घोड़ापर चढ़ना देखनेसे कुटुम्ब वृद्धि और घोड़ीका प्रसव करना देखनेसे सन्तान लाभ होता है।

चन्नु—स्वप्नमें अकस्मात् चन्नुद्रयका नष्ट होना देखनेसे मृत्यु और आँखका फूट जाना देखनेसे कुटुम्बमें किसीकी मृत्यु होती है।

चार्र—स्वप्नमें शरीरकी चार्र, चोंगा या कमीज आदिको खेत और लाल रंगकी देखनेसे सन्तान हानि होती है।

चिता—अपनेको चितापर आरूड़ देखनेसे बीमारीकी मृत्यु और स्वस्थ व्यक्ति बीमार होता है।

जल—स्वप्नमें निर्मल जल देखनेसे कल्याण, जल द्वारा अभिषेक देखनेसे भूमिकी प्राप्ति, जलमें डूबकर बिलग होना देखनेसे मृत्यु, जलको तैरकर पार करना देखनेसे सुख और जल पीना देखनेसे कष्ट होता है।

जूता—स्व<sup>ए</sup>नमें जूता देखनेसे विदेश यात्रा, जूता प्राप्त कर उपभोग करना देखनेसे व्वर, एवं जूतासे मार-पीट करना देखनेसे छ: महीनेमें मृत्यू होती है।

तिल-तैल—तिल तैल और खलोको प्राप्ति होना देखनेसे कष्ट, पीना और भच्चण करना देखनेसे मृत्यु, मालिश करना देखनेसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है।

द्धि—स्वप्नमें दही देखनेसे प्रीतिः भत्तण करना देखनेसे यशप्राप्ति, भातके साथ भत्तण करना देखनेसे सन्तान छाभ और दूसरोंको देना-छेना देखनेसे अर्थ छाभ होता है।

दाँत—दाँत कमजोर हो गये हैं, और गिरनेके लिए तैयार हैं, या गिर रहे हैं ऐसा देखनेसे धनका नाश और शारीरिक कष्ट होता है। वराहिमहिरके मतसे स्वप्नमें नख, दाँत और केशोंका गिरना देखनेसे मृत्युसूचक है।

दीपक—स्वप्नमें दीपक जला हुआ देखनेसे अर्थलाम, अकस्मात् निर्वाण प्राप्त हुआ देखनेसे मृत्यु और ऊर्ध्व ली देखनेसे यश प्राप्ति होती है।

देव-प्रतिमा—स्वप्नमें इष्ट देवका दर्शन पूजन, और आह्वान करना देखनेसे विपुल धनकी प्राप्तिके साथ परम्परासे मोच मिलता है। स्वप्नमें प्रतिमाका कम्पित होना, गिरना, हिलना, चलना, नाचना और गाते हुए देखनेसे आधि-न्याधि और मृत्यु होती है।

नग्न-स्वप्नमें नग्न होकर मस्तकके ऊपर छाछ रंगकी पुष्पमाला धारण करना देखनेसे मृत्यु होती है।

नृत्य--स्वप्नमें स्वयंका नृत्य करना देखनेसे रोग और दूसरोंको नृत्य करता हुआ देखनेसे अपमान होता है।

वराहमिहिरके मतसे-नृत्यका किसी भी रूपमें देखना अशुभ सूचक है।

पकान्न—स्वप्नमें पकान्न कहीं से प्राप्तकर भन्नण करता हुआ देखे तो रोगीकी मृत्यु हो और स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो। स्वप्नमें पूरी, कचौरी, मालपूआ और मिष्ठान्न खाना देखनसे शीघ मृत्यु होती है।

फल—स्वप्नमें फल देखनेसे धनकी प्राप्ति, फल खाना देखनेसे रोग एवं सन्तान नाश, और फलका अपहरण करना देखनेसे चोरी एवं मृत्यू आदि अनिष्ट फलोंकी प्राप्ति होती है।

फूळ—स्वप्नमें स्वेत पुष्पोंका प्राप्त होना देखनेसे धन लाभ, रक्तवर्णके पुष्पोंका प्राप्त होना देखनेसे रोग, पीतवर्णके पुष्पोंका प्राप्त होना देखनेसे यश एवं धन लाभ, हरितवर्णके पुष्पोंका प्राप्त होना देखनेसे इष्ट-मित्रोंका मिलना और कृष्ण वर्णके पुष्प देखनेसे मृत्यु होती है।

भूकम्प—भूकम्प होना देखनेसे रोगीकी मृत्यु और स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण होता है। चन्द्रसेन मुनिके मतसे स्वप्नमें भूकम्प देखनेसे राजाका मरण होता है। भद्रबाहुस्वामीके मतसे स्वप्नमें भूकम्प होना देखनेसे राज्य विनाशके साथ साथ देशमें बड़ा भारी उपद्रव होता है।

मल-मूत्र—स्वप्नमें मल-मूत्र का शरीर में लग जाना देखनेसे धन प्राप्ति; भक्षण करना देखनेसे सुख और स्पर्श करना देखनेसे सम्मान मिलता है।

मृत्यु—स्वप्नमें किसीकी मृत्यु देखनेसे शुभ होता है और जिसकी मृत्यु देखते हैं वह दीर्घजीवी होता है। परन्तु अन्य दुःखद घटनाएँ सुननेको मिळती हैं।

यच-स्वप्नमें जौ देखनेसे घरमें पूजा, होम औ अन्य मांगलिक कार्य होते हैं।

युद्ध-स्वप्नमें युद्ध विजय देखने से शुभ, पराजय देखने से अशुभ और युद्ध सम्बन्धी वस्तुओंको देखनेसे चिन्ता होती है।

रुधिर—स्वप्नमें शरीरमें से रुधिर निकलना देखनेसे धन-धान्यकी प्राप्ति; रुधिरसे अभिषेक करता हुआ देखनेसे सुख; स्नान देखनेसे अर्थ-लाभ, और रुधिर पान करना देखनेसे विद्यालाभ एवं अर्थलाभ होता है।

लता—स्वप्नमें कण्टकवाळी छता देखनेसे गुल्म रोग; साधारण फल-फूछ सहित छता देखनेसे नृप दर्शन और छताके कीड़ा करनेसे रोग होता है।

लोहा—स्वप्नमें लोहा देखनेसे अनिष्ट और लोहा या लोहेसे निर्मित वस्तुश्रांके प्राप्त करने से आधि-व्याधि और मृत्यु होती है।

वमन-स्वप्नमें वमन और दस्त होना देखनेसे रोगीकी मृत्यु; मल्ल-मूत्र और सोना-चाँदी का वमन करना देखनेसे निकट मृत्यु; रुधिर वमन करना देखनेसे छः मास आयु शेष और दूध वमन करना देखनेसे पुत्र प्राप्ति होती है।

विवाह—स्वप्नमें अन्यके विवाह या विवाहोत्सवमें योग देना देखनेसे पीड़ा, दुःख या किसी आत्मीय जनकी मृत्यु और अपना विवाह देखनेसे मृत्यु या मृत्यु तुल्य पीड़ा होनी है।

वीणा—स्वप्नमें अपने द्वारा वीणा बजाना देखनेसे पुत्र प्राप्ति; दूसरोंके द्वारा वीणा बजाना देखनेसे मृत्यु या मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है।

श्टंग—स्वप्नमें श्टंग और नखवाले पशुओंको मारने के लिए दौड़ना देखनेसे राज्य भय और मारते हुए देखनेसे रोगी होता है।

स्त्री--स्वप्तमें श्वेतवस्त्र परिहिता; हाथोंमें श्वेत पुष्प या माला घारण करनेवाली एवं सुन्दर आभूषणोंसे सुशोभित स्त्रीके देखने तथा आलिंगन करनेसे घनप्राप्ति; रोग मुक्ति होती है। पर स्त्रियोंका लाभ होना अथवा आलिंगन करना देखनेसे शुभ फल होता है। पीतवस्त्र परिहिता; पीत पुष्प या पीत माला घारण करनेवाली स्त्रीको स्वप्नमें देखनेसे कल्याण; समवस्त्र परिहिता मुक्तकेशी और कृष्ण वर्णके दाँतवाली स्त्रीका दर्शन या आलिंगन करना देखने से छः मासके भीतर मृत्यु और कृष्ण वर्णवाली पापिनी आचारविहीना लम्बकेशी लम्बे स्तनवाली और मैले वस्त्र परिहिता स्त्रीका दर्शन और आलिंगन करना देखनेसे शीघ मृत्यु होती है।

तिथियोंके अनुसार स्वप्नका फल—

शुक्कपत्तको प्रतिपदा—इस तिथिमें स्वप्न देखने पर विलम्बसे फल मिलता है।

शुक्कपत्तको द्वितीया—इस तिथिमें स्वप्न देखने पर विपरीत फल होता है। अपने लिए देखने से दूसरोंको और दूसरोंके लिए देखनेसे अपनेको फल मिलता है।

शुक्कपत्तकी तृतीया—इस तिथिमें भी स्वप्न देखनेसे विपरीत फल मिलता है। पर फलकी प्राप्ति बिलम्बसे होती है।

शुक्त पत्तकी चतुर्थी और पंचमी इन तिथियोंमें स्वप्न देखनेसे दो महीनेसे छेकर दो वर्ष तकके भीतर फल मिलता है। शुक्तपत्तकी षष्टी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी—इन तिथियोंमें स्वप्न देखनेसे शीघ्र फलकी प्राप्ति होती है तथा स्वप्न सत्य निकलता है।

शुक्कपत्तकी एकादशी और द्वादशी-इन तिथियोंसे स्वप्न देखनेसे विलम्बसे फल होता है। शुक्कपत्तकी त्रयोदशी और चतुदशी—इन तिथियोंमें स्वप्न देखनेसे स्वप्नका फल नहीं मिलता है तथा स्वप्न मिथ्या होते हैं।

पूर्णिमा—इस तिथिके स्वप्नका फल अवश्य मिलता है।

कृष्णपत्तकी प्रतिपदा-इन तिथियोंके स्वप्नका फल नहीं होता है।

कृष्णपत्तको द्वितीया—इस तिथिके स्वप्नका फल विलम्बसे मिलता है। मतान्तरसे इसका स्वप्न सार्थक होता है।

कृष्णपत्तको तृतीया और चतुर्थी—इन तिथियोंके स्वप्न मिथ्या होते हैं।

कृष्णपत्तकी पंचमी और षष्ठी—इन तिथियोंके स्वप्न दो महीने बाद और तीन वर्षके भीतर फल देने वाले होते हैं।

कृष्णपत्तको सप्तमी—इस तिथिका स्वप्न अवश्य शीघ ही फल देता है।

कृष्णपत्तकी अष्टमो और नवमी—इन तिथियोंके स्वप्न विपरीत फल देने वाले होते हैं।

कृष्णपत्तको दशमी, पकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी—इन तिथियोंके स्वप्न मिथ्या होते हैं।

कृष्णपत्तकी चतुर्दशी—इस तिथिका स्वप्न सत्य होता है। तथा शीघ्र ही फल देता है। अमावस्या—इस तिथिका स्वप्न मिथ्या होता है।

धन प्राप्ति स्वक स्वप्न—स्वप्नमें हाथी, घोड़ा, बैल, सिंहके ऊपर बैठकर गमन करता हुआ देखे तो शीघ धन मिलता है। पहाड़, नगर, प्राम, नदी और समुद्र इनके देखनेसे भी अतुल लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। तलवार, धनुष और बन्दूक आदिसे शत्रुआंको ध्वंस करता हुआ देखनेसे अपार धन मिलता है। स्वप्नमें हाथी, घोड़ा, बैल, पहाड़, वृत्त और गृह इन पर आरोहण करता हुआ देखनेसे भूमिके नीचेसे धन मिलता है। स्वप्नमें नख और रोमसे रहित शारीरके देखनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। स्वप्नमें दही, छत्र, फूल, चमर, अन्न, वस्न, दीपक, ताम्बूल, सूर्य, चन्द्रमा, पुष्प, कमल, चन्द्रन, देव-पूजा, वीणा और अस्न देखनेसे शीघ्र हो अर्थलाम होता है। यदि स्वप्नमें चिड़ियोंके पर पकड़कर उड़ता हुआ देखे तथा आकाश मार्गमें देवताओंकी दुन्दुभिकी आवाज सुने तो पृथ्वीके नीचेसे शीघ्र धन मिलता है।

सन्तानोत्पादक स्वप्न—स्वप्नमें वृषभ, कल्लश, माला, गन्ध, चन्दन, श्वेत पुष्प, आम, अमरूद, केला, सन्तरा, नीवू और नारियल इनकी प्राप्ति होनेसे तथा देव मूर्त्ति, हाथी, सत्पुरुष, सिद्ध, गन्धर्व, गुरु, सुवर्ण, रक्ष, जौ, गेहूँ, सरसों, कन्या, रक्तपान करना, अपनी मृत्यु देखना, केला, कल्प वृत्त, तीर्थ, तोरण, भूषण, राज्यमार्ग और महा देखनेसे शीघ ही सन्तानकी प्राप्ति होती है। किन्तु फल और पुष्पों का भन्नण करना देखनेसे सन्तान मरण तथा गर्भपात होता है।

मरण स्चक स्वम—स्वप्नमें तेल मले हुए, नग्न होकर भैंस, गधे, ऊँट, कृष्ण बैल और काले घोड़े पर चढ़कर दिल्ला दिशाकी ओर गमन करना देखने से; रसोई गृहमें लाल पुष्पोंसे परिपूर्ण वनमें और सूतिका गृहमें अंग-भंग पुरुषका प्रवेश करना देखनेसे; मूलना, गाना, खेलना, फोड़ना, हँसना, नदीके जलमें नीचे चले जाना तथा सूर्य, चन्द्रमा, ध्वजा और ताराओंका गिरना देखनेसे, भस्म, घी, लोह, लाख, गीदड़, मुर्गा, बिलाव, गोह, न्योला, बिच्कू, मक्खी, सर्प और विवाह आदि उत्सव देखनेसे एवं स्वप्नमें दाढ़ी, मूँछ और सिरके वाल मुँड़वाना देखनेसे मृत्यु होती है।

पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार स्वप्नोंके फल-यों तो पाश्चात्य विद्वानोंने अधिकांश रूपसे स्वप्नोंको निस्सार बताया है, पर कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं जो स्वप्नोंको सार्थक बतलाते हैं। उनका मत है- कि स्वप्न में हमारी कई अनुप्त इच्छाएँ भी चरितार्थ होती हैं। जैसे हमारे मनमें कहीं भ्रमण करनेकी इच्छा होने पर स्वप्नमें यह देखना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि हम कहीं भ्रमण कर रहे हैं। सम्भव है कि जिस इच्छाने हमें भ्रमणका स्वप्न दिखाया है वही कालान्तरमें हमें भ्रमण करावे। इसलिए स्वप्नमें भावी घटनाओंका आभास मिलना साधारण बात है। कुछ विद्वानोंने इस थ्योरीका नाम सम्भाव्य गणित रक्खा है। इस सिद्धान्तके अनुसार कुछ स्वप्नमें देखी गई अतृत इच्छाएँ सत्य रूपमें चरितार्थ होती हैं; क्योंकि बहुत समय कई इच्छाएँ अज्ञात होनेके कारण स्वप्नमें प्रकाशित रहती हैं और ये ही इच्छाएँ किसी कारणसे मनमें उदित होकर हम।रे तदनुरूप कार्य करा सकती हैं। मानव अपनी इच्छाओंके बलसे ही सांसारिक क्षेत्रमें उन्नति या अवनित करता है, उसके जीवनमें उत्पन्न होनेवाली अनन्त इच्छाओं में कुछ इच्छाएँ अप्रस्फुटित अवस्थामें ही विलीन हो जाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएँ परिपक्वा-वस्था तक चलती रहती हैं। इन इच्छाओंमें इतनी विशेषता होती है कि ये बिना तृप्त हुए लुप्त नहीं हो सकतीं। सम्भाव्य गणितके सिद्धान्तानुसार जब खप्नमें परिपकावस्था वाली अतृप्त इच्छाएँ प्रतीकाधारको लिये हुए देखी जाती हैं, उस समय स्वप्नका भावी फल सत्य निकलता है। अवाधभावानुसंगसे हमारे मनके अनेक गुप्त भाव प्रतीकोंसे ही प्रकट हो जाते है, मनकी स्वाभाविक धारा स्वप्नमें प्रवाहित होती है, जिससे स्वप्नमें मनकी अनेक चिन्ताएँ गुथी हुई प्रतीत होती हैं। स्वप्नके साथ संश्लिष्ट मनकी जिन चिन्ताओं और गुप्त भावोंका प्रतीकोंसे आभास मिलता है, वही स्वप्नका अञ्यक्त अंश भावी फलके रूपमें प्रकट होता है। अस्त उपलब्ध सामग्री के आधारपर कुछ स्वप्नोंके फल नीचे दिये जाते हैं।

अस्वस्थ—अपने सिवाय अन्य किसीको अस्वस्थ देखनेसे कष्ट होता है और स्वयं अपनेको अस्वस्थ देखनेसे प्रसन्नता होती है। जी एच मिछरके मतसे स्वप्नमें स्वयं अपनेको अस्वस्थ देखनेसे कुटुन्बियोंके साथ मेळ-मिछाप बढ़ता है एवं एक मासके बाद स्वप्नद्रष्टाको कुछ शारीरिक कष्ट भी होता है तथा अन्यको अस्वस्थ देखनेसे द्रष्टा शीघ रोगी होता है। डाक्टर सी. जे. ह्विटवेके मतानुसार अपनेको अस्वस्थ देखनेसे सुख-शान्ति और दूसरेको अस्वस्थ देखनेसे विपत्ति होती है। शुकरातके सिद्धान्तानुसार अपने और दूसरेको अस्वस्थ देखना रोगसूचक है। विवछोनियन और पृथगबोरियनके सिद्धान्तानुसार अपनेको अस्वस्थ देखना नीरोग सूचक और दूसरेको अस्वस्थ देखना पुत्र-मित्रादिके रोगको प्रकट करनेवाला होता है।

आवाज—स्वप्नमें किसी विचित्र आवाजको स्वयं सुननेसे अशुभ सन्देश सुननेको मिलता है। यदि स्वप्नकी आवाज सुनकर निद्राभंग हो जाती है तो सारे कार्योंमें परिवर्त्तन होनेकी सम्भावना होती है। अन्य किसीकी आवाज सुनते हुए देखनेसे पुत्र और स्त्रीको कष्ट होता है तथा अपने अति निकट कुटुम्बियोंकी आवाज सुनते हुए देखनेसे किसी आत्मीयकी मृत्यु प्रकट होती है। डा० जी. एच. मिलरके मतसे आवाज सुनना भ्रमका द्योतक है।

ऊपर—यदि स्वप्नमें कोई चीज अपने ऊपर छटकती हुई दिखायी पड़े और उसके गिरने का सन्देह हो तो शत्रुओं के द्वारा घोखा होता है। ऊपर गिर जानेसे धन नाश होता है, यदि ऊपर न गिरकर पासमें गिरती है तो धन-हानिके साथ श्ली-पुत्र एवं अन्य कुटुम्बियोंको कष्ट होता है। जी. एच. मिछरके मतसे किसी भी वस्तुका ऊपर गिरना धननाशकारक है। डा॰ सी. जे. ह्विटवेके मतसे किसी वस्तुके ऊपर गिरनेसे तथा गिरकर चोट छगनेसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है।

कटार स्वप्नमें कटारके देखनेसे कष्ट और कटार चलाते हुए देखनेसे धन हानि तथा निकट कुटुम्बीके दर्शन; मांस भोजन एवं पत्नीसे प्रेम होता है। किसी-किसीके मतसे अपनेमें स्वयं कटार भोंकते हुए देखनेसे किसीके रोगी होनेके समाचार सुनाई पड़ते हैं।

कनेर—स्वप्नमें कनेरके फूले वृज्ञका दर्शन करनेसे मान-प्रतिष्ठा मिलती है। कनेरके वृज्ञ से फूल और पत्तोंको गिरना देखनेसे किसी निकट आत्मीयकी मृत्यु होती है। कनेरका फल भज्ञण करना रोग सूचक है, तथा एक सप्ताहके भीतर अत्यन्त अशान्ति देनेवाला होता है। कनेरके वृज्ञके नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ता हुआ अपने को देखनेसे दो वर्षके बाद साहित्यिक क्षेत्र में यशकी प्राप्ति होती है, एवं नये-नये प्रयोगका आविष्कर्त्ता होता है।

किला—िकलेकी रचाके लिए लड़ाई करते हुए देखनेसे मानहानि एवं चिन्ताएँ; किलेमें भ्रमण करनेसे शारीरिक कष्ट; किलेके दरवाजे पर पहरा लगानेसे प्रेमिकासे मिलन एवं मित्रोंकी प्राप्ति और किलेके देखने मात्रसे परदेशी बन्धुसे मिलन होता है तथा सुन्दर स्वादिष्ट मांस भच्चणको मिलता है।

केला—स्वप्नमें केलाका दर्शन शुभफल दायक होता है और केलेका भन्नण अनिष्ट फल देने वाला होता है। किसीके हाथसे जबरदस्ती केला लेकर खानेसे मृत्यु और केलेके पत्तों पर रख कर भोजन करनेसे कष्ट एवं केलेके थम्भे लगानेसे घरमें मांगलिक कार्य होते हैं।

केश-किसी सुन्दरीके केशपाशका स्वप्नमें चुम्बन करनेसे प्रेमिका-मिलन और केशके दर्शन से मुकदमेमें पराजय एवं दैनिक कार्यों में असफलता मिलती है।

खल-स्वप्नमें किसी दुष्टके दर्शन करनेसे मित्रोंसे अनवन और लड़ाई करनेसे मित्रोंसे प्रेम होता है। खलके साथ मित्रता करनेसे नाना भय और चिन्ताएँ उत्पन्न होती हैं। खलके साथ भोजन-पान करनेसे शारीरिक कष्ट, बातचीत करनेसे रोग और उसके हाथसे दूध लेनेसे सैकड़ों रुपयोंकी प्राप्ति होती है। किसी-किसीके मतसे खलका दर्शन शुभ माना गया है।

खेळ—स्वप्नमें खेळ खेळते हुए देखनेसे स्वास्थ्य वृद्धि और दूसरोंको खेळते हुए देखनेसे ख्याति लाभ होता है। खेळमें अपनेको पराजित देखनेसे कार्य, साफल्य और जय देखनेसे कार्य-हानि होती है। खेळका मैदान देखनेसे युद्धमें भाग लेनेका संकेत होता है। खिळाड़ियोंका आपसमें मल्लयुद्ध करते हुए देखना बड़े भारी रोगका सूचक है।

गाय—यदि स्वप्नमें कोई गाय दूध दुहनेकी इन्तजारीमें बैठी हुई दिखाई पड़े तो सभी इच्छाओंकी पूर्त्ति होती है। गायका दर्शन किए एच० मिल्रके मतसे प्रेमिका-मिल्रन सूचक बताया गया है। चारा खाते हुए गायको देखनेसे अन्न प्राप्ति; बछड़ा पिल्राते हुए देखनेसे पुत्र प्राप्ति; गोबर करते हुए गायको देखनेसे धन प्राप्ति और पागुर करते हुए देखनेसे कार्यमें सफलता मिल्रती है।

यड़ी—स्वप्नमें घड़ी देखनेसे शत्रुभय होता है। घड़ीके घण्टोंकी आवाज सुननेसे दु:खद संवाद सुनते हैं, या किसी मित्रकी मृत्युका समाचार सुनाई पड़ता है। किसीके हाथसे घड़ी गिरते हुए देखनेसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अपने हाथकी घड़ीका गिरना देखनेसे छः महीनेके भीतर मृत्यु होतो है।

चाय—स्वप्नमें चायका पीना देखनेसे शारीरिक कष्ट; प्रेमिका वियोग एवं व्यापारमें हानि होती है। मतान्तरसे चाय पीना शुभकारक भी है।

जन्म—यदि स्वप्नमें कोई स्त्री बच्चेका जन्म देखे तो उसकी किसी सखी, सहेळीको पुत्र प्राप्ति होती है। तथा उसे उपहार मिळते हैं। यदि पुरुष यही स्वप्न देखे तो यश प्राप्ति होती है।

भाड़ू -- यदि खप्नमें नया माड़ू रिखाई पड़े तो शीघ्र ही भाग्योदय होता है। पुराने भाड़ूका दर्शन करनेसे सट्टेमें धन हानि होती है। यदि स्त्री इसी खप्नको देखे तो उसे भविष्यमें नाना कष्टोंका सामना करना पड़ता है।

मृत्यु — मृत्यु देखनेसे किसी आत्मीयकी मृत्यु होती है; किन्तु जिस व्यक्तिकी मृत्यु देखी गयी है, उसका कल्याण होता है। मृत्युका दृश्य देखना, मरते हुए व्यक्तिकी छटपटाहट देखना अशुभ सूचक है। किसी सवारीसे नीचे उतरते ही मृत्यु देखना राजनीतिमें पराजयका सूचक है। सवारीके ऊपर चढ़कर ऊँचा उठना तथा किसी पहाड़पर ऊँचा चढ़ना भी शुभफल सूचक होता है।

युद्ध—स्वप्नमें युद्धका दृश्य देखना, युद्धसे भयभीत होना, मारकाटमें भाग छेना तथा अपनेको युद्धमें मृत देखना जीवनमें पराजयका सूचक है, उस प्रकारका स्वप्न देखनेसे सभी क्षेत्रोंमें असफलता मिलती है। जो व्यक्ति युद्धमें अपनी गृत्यु देखता है, उसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं तथा वह प्रेममें असफल होता है। जिससे वह प्रेम करता है, उसकी ओरसे ठुकराया जाता है। युद्धमें विजय देखना सफल प्रेमका सूचक है। जिस प्रेमिका या प्रेमीको व्यक्ति चाहता है वह सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। नग्न होकर युद्ध करते हुए देखनेसे नृत्यमें सफलता मिलती है। तथा अनेक स्थानोंपर भोजन करनेका निमन्त्रण मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सवारी पर आरुद्ध होकर रणभूमिमें जाता हुआ दृष्टिगोचर हो तो इस प्रकारके स्वप्नके देखनेसे जीवनमें अनेक सफलता मिलती है।

# सप्तविंशतितमो अयायः

यदा स्थितौ जीवबुधौ सम्र्यौ राशिस्थितानाश्च तथानुवर्तिनौ । नृनागबद्धावरसङ्गरस्तदा भवन्ति वाताः सम्रुपस्थितान्ताः ॥१॥

जब बृहस्पित और बुध सूर्यके साथ स्थित होकर स्वराशियोंमें स्थित प्रहोंके अनुवर्ती हों और मनुष्य, सर्प तथा अन्य छोटे जन्तु युद्ध करते दिखलायी पड़ें तब भयङ्कर तूफान आता है।।१॥

न मित्रभावे सुहृदो समेता न चाल्पतयमम्बु ददाति वासवः। भिनत्ति वज्रेण तदा शिरांसि महीभृतां चाप्यपवर्षणं च ॥२॥

यदि शुभ यह मित्रभावमें स्थित न हों तो वर्षाका अभाव रहता है तथा इन्द्र पर्वतोंके मस्तकको वज्रसे चूर करता है—पर्वतोंपर विद्युत्पात होता है और अवर्षण रहता है।।२॥

सोमग्रहे निवृत्तेषु पद्मान्ते चेद् भवेद्ग्रहः । तत्रानयः प्रजानां च दम्पत्योर्वेरमादिशेत् ॥३॥

चन्द्रमाकी निवृत्ति होनेपर पत्तान्तमें यदि कोई अशुभ ग्रह हो तो प्रजामें अनीति— अन्याय और दम्पति वैर होता है ॥३॥

> कृत्तिकायां दहत्यग्नी रोहिण्यामर्थसम्पदः । दंशन्ति मुषिकाः सौम्ये चार्द्रायां प्राणसंशयः ॥४॥

कृत्तिका नत्त्रत्रमें नवीन वस्त्र या नवीन वस्तु धारण करनेसे अग्नि जलाती है, रोहिणीमें धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है, मृगशिरमें मूषक काटते हैं और आर्द्रामें प्राणींका संशय उत्पन्न हो जाता है ॥४॥

धान्यं पुनर्वसौ वस्त्रं पुष्यः सर्वार्थसाधकः। आश्लेषासु भवेद्रोगः श्मशानं स्यान्मघासु च ॥४॥

पुनर्वसुमें नवीन वस्त्र या नवीन वस्तु धारण करनेसे धान्यकी प्राप्ति होती है, पुष्य नक्षत्र में धारण करनेसे सभी अभिलाषाओंकी पूर्ति होती है, आख्लेषामें रोग होता है और मधा नच्चत्र में श्मशान—मरण प्राप्त होता है ॥॥।

पूर्वाफाल्गुनी शुभदा राज्यदोत्तरफाल्गुनी । वस्नदा संस्मृता लोके तृत्तरभाद्रपदा शुभा ॥६॥

पूर्वा फाल्गुनीमें नवीन वस्त्र धारण करनेसे शुभ होता है, उत्तरा फाल्गुनीमें राज्यकी प्राप्ति होती है, और उत्तराभाद्रपद शुभ और वस्त्र देनेवाळी कही गयी है ॥६॥

> हस्ते च ध्रुवकर्माणि चित्रास्वाभरणं शुभम् । मृष्टात्रं लभ्यते स्वातौ विशाखा प्रियदर्शिका ॥७॥

१. व्यवीता । २. राज्ञश्चोत्तर ।

हस्त नज्ञमें ध्रुवकार्य—स्थिर कार्य करना शुभ होता है, चित्रा नज्ञमें आभरण धारण करना शुभ होता है, स्वाति नज्ञमें वस्त्र, आभरण धारण करनेसे मिष्ठ।त्रकी प्राप्ति होती है और विशाखा नज्ञमें धारण करनेसे प्रियका दर्शन होता है।।७॥

अनुराधा वस्त्रदात्री ज्येष्ठा वस्त्रविनाशिनी । मरणाय तथैवोक्ता हानिकारणलचणा ॥=॥

नये वस्नाभरण धारण करनेवालोंको अनुराधा नत्तत्र वस्न देनेवाला, ज्येष्ठा वस्नका विनाश करनेवाला, मरण देनेवाला और हानि करनेवाला होता है ॥५॥

> मूलेन क्लिश्यते वस्तं पूषायां रोगसम्भवः। उत्तरा वस्तदा ख्याता श्रवणो नेत्ररोगदः॥६॥

मूल नक्षत्रमें वस्न धारण करनेवालेको क्लेश, पूर्वाषाढ़ामें रोग, उत्तरा भाद्रपदमें वस्न-प्राप्ति और श्रवण नचत्रमें नवीन वस्नाभरण धारण करनेसे नेत्र रोग होता है ॥६॥

> धनिष्ठा धनलाभाय शतिभषा विषाद्भयम् । पूर्वभाद्रपदात्तोयमुत्तरा बहुवस्त्रदा ॥१०॥

धनिष्ठा नज्ञत्रमें नवीन वस्त्राभरण धारण करनेसे धन लाभ, शतिभवामें धारण करनेसे विषका भय तथा पूर्वाभाद्रपदमें और उत्तराभाद्रपद नज्ञत्रोंमें धारण करनेसे बहुत वस्त्रोंकी प्राप्ति .होती है ॥१०॥

> रेवती लोहिताय स्याद् बहुवस्त्रा तथाश्विनी । भरणी यमलोकार्थमेवमेव तु<sup>ँ</sup>कष्टदा ॥११॥

रेवती नचत्रमें नवीन वस्त्राभरण धारण करनेसे, छोहित-जंग छगना, अश्विनीमें धारण करनेसे बहुतसे वस्त्रोंकी प्राप्ति होना और भरणी नचत्रमें नवीन वस्त्राभरण धारण करनेसे मरण या तत्तुल्य कष्ट होता है ॥११॥

> शुभग्रहाः फलं दद्युः पश्चाशद्दिवसेषु तु । षष्ठ्यहःस्वथवा सर्वे पापा नवदिनान्तरम् ॥१२॥

शुभग्रह पद्मास या साठ दिनोंके उपरान्त तथा पापग्रह नौ दिनोंके उपरान्त फल देते हैं।।१२॥

शुभाशुभे वीच्यतु यो ग्रहाणां गृही सुवस्त्रव्यवहारकारी । समोद्येऽवाप्य समस्तभोगं निरस्तरोगो व्यसनैविंग्रक्तः ॥१३॥

जो गृहस्थ प्रहोंके शुभाशुभत्वको देखकर वस्त्रोंका व्यवहार करता है, वह समस्त भोगों को प्राप्त कर आनन्दित होता है तथा रोग और व्यसनोंसे छुटकारा प्राप्त करता है ॥१३॥

इति श्रीभद्रबाहृविरचिते महानिमित्तशास्त्रे सप्तविंशतितमो वस्त्रव्यवहारनिमित्तकोऽध्यायः ॥२७॥

॥ निमित्तं परिसमाप्तम् ॥

१. पूभायां। २. कष्टदा।

विवेचन—प्रह और नच्नत्र शुभाशुभ, क्रूर-सौम्य आदि अनेक प्रकारके होते हैं। शुभग्रह और शुभ नच्नत्रोंका फल शुभ और अशुभ ग्रह और अशुभ नक्षत्रोंका फल अशुभ मिलता है। इस अध्यायमें साधारणतया नवीन वस्नाभरणादि धारण करनेके लिए कौन-कौन नच्नत्र शुभ हैं और कौन अशुभ हैं, इसका तिरूपण किया गया है। नच्नत्रोंमें विधेय कार्योंके साथ उनकी संज्ञाओंका निरूपण किया जायगा।

#### शान्ति, गृह, चाटिका विधायक नत्तत्र

उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरम् । तत्र स्थिरं बीजगेहशान्त्यारामादिसिद्धये । उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद और रोहिणी ये चार नक्षत्र और रविवार, इनकी ध्रुव और स्थिर संज्ञा है । इनमें स्थिर कार्य करना, बीज बोना, घर बनवाना, शान्ति कार्य करना, गाँवके समीप बगीचा लगाना आदि कार्योंके साथ मृदु कार्य करना भी शुभ होता है ।

#### हाथी-घोड़ेकी सवारी विधायक नत्तत्र

स्वात्यादित्ये श्रुतेस्त्रीण चन्दश्चापि चरै चलम् । तस्मिन् गजादिमारोहो वार्टकागमनादिकम् ॥ स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभषा ये पाँच नक्षत्र और सोमवार इनकी चर और चल संज्ञा है। इनमें हाथी-घोड़े आदिपर चढ़ना, बगीचे आदिमें जाना, यात्रा करना आदि शुभ होता है।

#### विषशस्त्रादि विधायक नज्ञत्र

पूर्वत्रयं याम्यमघे उग्नं कूरं कुजस्तथा । तस्मिन् घातानिशास्यानि विषशस्त्रादि सिद्धयति ॥ विशासान्नेयभे सौम्यो मिश्नं साधारणं स्मृतम् । तत्रान्निकार्यं मिश्नं च वृषोत्सर्गादि सिद्धयति ॥

पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपद, भरणी, मघा ये पाँच नच्चत्र और मंगल दिनकी कर और उन्न संज्ञा है। इनमें मारण, अग्नि-कार्य, धूर्ततापूर्ण कार्य, विषकार्य, अस्त्र-शस्त्र निर्माण एवं उनके व्यवहार करनेका कार्य सिद्ध होता है।

विशाखा, कृत्तिका ये दो नत्तत्र और बुध दिन इनकी मिश्र और साधारण संज्ञा है। इनमें अग्निहोत्र, साधारण कार्य, वृषोत्सर्ग आदि कार्य सिद्ध होते हैं।

#### आभूषणादि विधायक नन्नत्र

हस्ताश्विपुष्याभिजितः चित्रं लघुगुरुस्तथा। तिसम्पण्यस्तिज्ञानभूषाशिल्पकलादिकम्॥ हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित् ये चार नक्षत्र और बृहस्पति दिन, इनकी चित्र और लघु संज्ञा है। इनमें वाजारका कार्य, स्त्री-सम्भोग, शास्त्रादिका ज्ञान, आभूषणोंका बनवाना और पहिनना, चित्रकारी, गाना-बजाना आदि कार्य सफल होते हैं।

#### मित्रकार्यादि विधायक नत्तत्र

मृगान्त्यचित्रामित्रचं मृदुमैत्रं भृगुस्तथा । तत्र गीताम्बरकीडामित्रकारं विभूषणम् ॥ मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ये चार नच्चत्र और शुक्रवार इनकी मृदु और मैत्र संज्ञा है। इनमें गाना, वस्त्र पहनना, स्त्रीके साथ रित करना, मित्रका कार्य और आभूषण पहनना शुभ होता है।

पशुओं को शिव्तित करना तथा दारु-तीवण कार्य विधायक नव्तत्र मुलेन्द्राद्रोहिभं सौरिस्तीकां दारुणसंज्ञकम् । तत्राभिचारघातोप्रभेदाः पशुदमादिकम् ॥ मूळ, ज्येष्ठा, आर्द्रो, आरलेषा ये चार नत्तत्र और शिन तीत्त्ण और दारसंज्ञक हैं। इनमें भयानक कार्य करना, मारना-पीटना, हाथी-घोड़े आदिको सिखळाना ये कार्य सिद्ध होते हैं। प्रहोंका स्वरूप जान लेना भी आवश्यक है।

सूर्य—यह पूर्व दिशाका स्वामी, पुरुष ग्रह, सम वर्ण, पित्त प्रकृति और पाप ग्रह है। यह सिंह राशिका स्वामी है। सूर्य आत्मा, स्वभाव, आरोग्यता, राज्य और देवालयका सूचक है। पिताके सम्बन्धमें सूर्यसे विचार किया जाता है। नेत्र, कलेजा, मेरुदण्ड और स्नायु आदि अवयवोंपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यह लग्नसे सप्तम स्थानमें बली माना गया है। मकरसे छः राशि पर्यन्त चेष्टाबली है। इससे शारीरिक रोग, सिरदर्द, अपच, क्षय, यहाज्वर, अतिसार, मन्दाग्नि, नेत्रविकार, मानसिक रोग, उदासीनता, खेद, अपमान एवं कलह आदिका विचार किया जाता है।

चन्द्रमा—पिश्चमोत्तर दिशाका स्वामी, स्त्री, श्वेतवर्ण और गलप्रह है। यह कर्कराशिका स्वामी है। वातश्लेष्मा इसकी धातु है। माता-पिता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पृष्टि, राजानुमह, सम्पत्ति और चतुर्थ स्थानका कारक है। चतुर्थ स्थानमें चन्द्रमा बली और मकरसे राशियोंमें इसका चेष्टाबल है। कृष्ण पत्तकी ६ से शुक्ल पत्तकी १० तक चीण चन्द्रमा रहनेके कारण पापप्रह और शुक्ल पत्तकी १०मी से कृष्ण पत्तकी ५मी तक पूर्ण ज्योति रहनेसे शुभ्यह और बलो माना गया है। इससे पाण्डुरोग, जलज तथा कफज रोग, मूत्रकृच्छ, स्त्रीजन्य रोग, मान-सिक रोग, उदर और मस्तिष्क सम्बन्धी रोगोंका विचार किया जाता है।

मङ्गळ—दक्षिण दिशाका स्वामी, पुरुष जाति, पित्तप्रकृति, रक्तवर्ण और अग्नि तत्त्व है। यह स्वभावतः पाप ब्रह है, धैर्य तथा पराक्रमका स्वामी है। यह मेप और वृश्चिक राशियोंका स्वामी है। यह तीसरे और छठवें स्थानमें बळी और द्वितीय स्थानमें निष्फळ होता है।

वुध—उत्तर दिशाका स्वामी, नपुंसक, त्रिदोष प्रकृति, श्यामवर्ण और पृथ्वी तत्त्व है। यह पापप्रह सू०, मं०, रा०, के०, श० के साथ रहनेसे अशुभ और शुभ प्रह—चन्द्रमा, गुरू और शुक्रके साथ रहनेसे शुभ फल्टदायक होता है। इससे वाणीका विचार किया जाता है। मिथुन और कन्या राशिका स्वामी है।

गुरु—पूर्वोत्तर दिशाका स्वामी, पुरुष जाति, पीतवर्ण और आकाश तत्त्व है। यह चर्वी और कफकी वृष्टि करनेवाल। है। यह धनु और मीनका स्वामी है।

शुक्र—दित्तिण-पूर्वका स्वामी, स्त्री, श्याम-गौर वर्ण एवं कार्य कुशल है। छठवें स्थानमें यह निष्फल और सातवेंमें अनिष्टकर होता है। यह जलबह है, इसलिए कफ, वीर्य आदि धातुओंका कारक माना गया है। वृष और तुला राशि का स्वामी है।

शिन-पश्चिम दिशाका स्वामी, नपुंसक, वातरलेष्मिक, क्रुष्णवर्ण और वायुतत्त्व है। यह सप्तम स्थानमें बली, वक्री या चन्द्रमाके साथ रहनेसे चेष्टावली होता है। मकर और कुम्भ राशियोंका अधिपति है।

राहु—द्त्तिण दिशाका स्वामी, कृष्णवर्ण और क्रृर यह है। जिस स्थानपर राहु ग्हता है, उस स्थानकी उन्नतिको रोकता है।

केत-कृष्ण वर्ण और कर यह है।

जिस देश या राज्यमें क्रूर-प्रहोंका प्रभाव रहता है या क्रूर प्रह वकी, मार्गी होते हैं, उस देश या राज्यमें दुष्काल, अवर्षा, नाना प्रकारके अन्य उपद्रव होते हैं। शुभप्रहोंके उत्य और प्रभावसे राज्य या देशमें शान्ति रहती है। नवीन वस्त्रोंका बुध, गुरु और शुक्रको, द्वितीया, पद्भमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथिको तथा अश्विनी, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा तीनों, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती नत्तत्रमें व्यवहार करना चाहिए। नवीन वस्न सर्वदा पूर्वाह्ममें धारण करना चाहिए।

## परिशिष्टाध्यायः

अथ वच्यामि केषाश्चित्रिमित्तानां प्ररूपणम् । कालज्ञानादिभेदेन यदुक्तं पूर्वस्ररिभिः ॥१॥

अब मैं कतिपय निमित्तोंका स्वरूप कथन करता हूँ, इन निमित्तोंका प्रतिपादन पूर्वा चार्योंने कालज्ञानके निमित्तों द्वारा किया है ॥१॥

श्रीमद्वीरजिनं नत्वा भारतीश्च पुलिन्दिनीम्। स्मृत्वा निमित्तानि वच्चे स्वात्मनः कार्यसिद्धये॥२॥

भगवान महावीर और जिनवाणीको नमस्कार कर तथा निमित्तोंको अधिकारिणी पुलिन्दिनी देवीका स्मरणकर स्वात्माके कार्यकी सिद्धिके लिए—समाधिमरण प्राप्तिके लिए मैं निमित्तोंका वर्णन करता हूँ ॥२॥

भौमान्तरिचादिभेदा अष्टौ तस्य बुधैर्मताः। ते सर्वेऽप्यत्र विज्ञेया प्रज्ञावद्भिविशेषतः॥३॥

भौम, अन्तरिच्च आदिके भेदसे आठ प्रकारके निमित्त विद्वानोंने बतलाये हैं। इन सभी प्रकारके निमित्तोंका उपयोग आयुर्ज्ञानके लिए करना चाहिए ॥३॥

व्याघेः कोटयः पश्च भवन्त्यष्टाधिकपष्टिलचाणि । नवनवति-सहस्राणि पश्चशती चतुरशीत्यधिकाः॥४॥

पाँच करोड़ अड़सठ छाख निन्यानवे हजार पाँच सौ चौरासी रोगोंकी संख्या बतायी गई है।।।।।

एतत्संख्यान् महारोगान् पश्यन्नपि न पश्यति । इन्द्रियमोहितो मृढः परलोकपराङ्ग्रखः ॥५॥

इन्द्रियासक्त परछोककी चिन्तासे रहित व्यक्ति उपर्युक्त संख्यक रोगोंको देखते हुए भी नहीं देखता है अर्थात् विषयासक्त प्राणी संसारके विषयोंमें इतना रत रहता है जिससे वह उपर्युक्त रोगोंकी परवाह नहीं करता ॥४॥

नरत्वे दुर्लभे प्राप्ते जिनधर्मे महोन्नते । द्विधा सल्लेखनां कर्तुं कोऽपि भन्यः प्रवर्तते ॥६॥

दुर्छभ मनुष्य पर्यायके प्राप्त होनेपर आत्माका उन्नतिकारक जैनधर्म बड़े सौभाग्यसे प्राप्त होता है, अतः इस महान् धर्मके प्राप्त होनेपर भी कोई एकाध भव्य ही दोनों प्रकारकी सल्छेख-नाएँ करनेके छिए प्रवृत्त होते हैं ॥६॥

> क्रशत्वं नीयते कायः कषायोऽप्यतिस्चमताम् । उपवासादिभिः पूर्वो ज्ञानध्यानादिभिः परः ॥७॥

उपवास इत्यादिके द्वारा शरीर और कषायोंको कृश कर आत्मशोधनमें लगना सल्लेखना है, इस क्रियाको करनेवाला व्यक्ति ज्ञान, ध्यानमें संलग्न रहता है।।।।

## शास्त्राभ्यासं सदा कृत्वा सङ्ग्रामे यस्तु मुह्यति । द्विपोस्तस्य कृतस्स्नानो मुनेर्व्यर्थे तथा त्रतम् ॥८॥

शास्त्र स्वाध्याय करनेपर भी जिसकी बुद्धि इन्द्रियोंमें आसक्त रहती है उस मुनिके त्रत हाथींके स्नानकी तरह व्यर्थ हैं अर्थात् जिस प्रकार हाथी स्नान करनेके अनन्तर पुनः धूलिमें लोट जाता है, उसी प्रकार जो मुनि या आत्मसाधक शास्त्राभ्यास करनेपर भी सल्लेखना नहीं धारण करता है और इन्द्रियोंमें आसक्त रहता है उसके व्रत व्यर्थ हैं; यतः जीवनका वास्तविक उद्देश्य सल्लेखना धारण करना है ॥६॥

> विरतः कोऽपि संसारी संसारभयभीरुकः। विन्द्यादिमान्यरिष्टानि भाव्यभावान्यनुक्रमात्॥॥॥

जो कोई संसारसे विरत तथा संसार भयसे युक्त व्यक्ति आत्मकल्याण करना चाहता है उसके छिए शरीरमें उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके अरिष्टोंका मैं निरूपण करता हूँ ॥६॥

> पूर्वाचार्येस्तथा प्रोक्तं दुर्गाद्यैलादिमिः यथा । गृहीत्वा तदभिप्रायं तथारिष्टं वदाम्यहम् ॥१०॥

दुर्गाचार्य, ऐलाचार्य आदि पूर्वाचार्यांके अभिप्रायको लेकर ही मैं अरिष्टोंका कथन करता हूँ ॥१०॥

पिण्डस्थश्च पदस्थश्च रूपस्थश्च त्रिभेदतः । आसन्नमरणे प्राप्ते जायतेऽरिष्टसन्ततिः ॥११॥

जिस व्यक्तिका शीव्र ही मरण होनेवाला है उसके शरीरमें पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ये तीन प्रकारके अरिष्ट उत्पन्न होते हैं ॥११॥

> विकृतिर्दृश्यते कायेऽरिष्टं पिण्डस्थम्रुच्यते । अनेकधा तत्पिण्डस्थं ज्ञातव्यं शास्त्रवेदिभिः ॥१२॥

शरीरमें अप्राकृतिक रूपसे अनेक प्रकारकी विकृति होनेको शास्त्रके जानने वालोंने पिण्डस्थ अरिष्ट कहा है ॥१२॥

> सुकुमारं करयुगलं कृष्णं कठिनमवेद्यदायस्य । न स्फुटन्ति वाङ्गुलयस्तस्यारिष्टं विजानीहि ॥१३॥

यदि किसीके दोनों सुकुमार हाथ अकारण ही कठोर और कृष्ण हो जायँ तथा अँगुलियाँ सीधी न हों तो उसे अरिष्ट समम्तना चाहिए अर्थात् उक्त छत्तण वाले व्यक्तिका मरण सात दिन में ही होता है ॥१३॥

> स्तब्धं लोचनयोर्युग्मं विवर्णः काष्ठवत्तनुः । प्रस्वेदो यस्य भालस्थः विकृतं वदनं तथा ॥१४॥

जिसके दोनों नेत्र स्तब्ध अर्थात् विकृत हो जायँ तथा शरीर विकृत वर्ण और काठके समान कठोर हो जाय और मस्तकके ऊपर अधिक पसीना आवे तथा मुख विकृत हो तो अरिष्ट सममना चाहिए अर्थात् सात दिनमें मृत्यु होती है। ॥१४॥

## निर्निमित्तं मुखे हासः चत्तुभ्यां जलविन्दवः। अहोरात्रं स्रवन्त्येव नखरोमाणि यान्ति च ॥१५॥

विना किसी कारणके अधिक हँसी आवे, आँखोंमें आँसू व्याप्त रहे और नख तथा रोमके छिद्रोंसे पसीना निकलता हो तो सात दिनमें मृत्यु समभनी चाहिए ॥१४॥

सुकृष्णा दशना यस्य न घोषाकर्णनं पुनः । एतैश्चिह्नस्तु प्रत्येकं तस्यायुर्दिनसप्तकम् ॥१६॥

जिसके दाँत काले हो जायँ तथा कर्णछिद्रोंको बन्द करने पर भीतरसे होने वाली आवाज सुनाई न पड़े तो सात दिनकी आयु समभनी चाहिए ॥१६॥

> निर्गच्छंस्तुट्यते वायुस्तस्य पत्तैकजीवनम् । नेत्रयोमीलनाज्ज्योतिरदृष्टौ दिनसप्तकम् ॥१७॥

यदि शरोरसे निकलती हुई वायु बीचमें दूट-सी जाय तो पन्द्रह दिनकी आयु शेष समभनी चाहिए अथवा बाहर निकलनेमें श्वाँस तेज हो तो पन्द्रह दिनकी आयु समभनी चाहिए। दोनों नेत्रोंके अग्रभागको थोड़ा-सा बन्द करने पर उनमेंसे जो ज्योति निकलती है यदि वह ज्योति निकलती हुई दिखलायी न पड़े तो सात दिनकी आयु समभनी चाहिए॥१७॥

> भूर्मध्ये नासिका जिह्वादर्शने च यथाक्रमम्। नवत्र्येकदिनान्येव सरोगी जीवति ध्रुवम् ॥१८॥

यदि भौंहके मध्यभागको न देख सके तो नौ दिन, नासिका न दिखलायी पड़े तो तीन दिन और जिह्वा न दिखलायी पड़े तो एक दिनकी आयु होती है, अर्थात् उस रोगीकी पूर्वोक्त दिनोंमें मृत्यु हो जाती है।।१८॥

पाणिपादोपरि चिप्तं तोयं शीघं विशुष्यति । दिनत्रयं च तस्यायुः कथितं पूर्वसूरिभिः ॥१६॥

पैरोंके ऊपर डाला गया जल यदि शीघ्र ही सूख जाय तो उसकी तीन दिनकी आयु समभनी चाहिए ऐसा पूर्वाचार्योंने कहा है ॥१६॥

> निर्विश्रामो मुखात्स्वासो मुखाद्रक्तं पतेचदा । यदृदृष्टिः स्तब्धः निष्पन्दा वर्णचैतन्यहीनता ॥२०॥

जिसके मुखसे अधिक श्वाँस निकलती हो, मुखसे रक्त गिरता हो, दृष्टि स्तब्ध और निस्पन्द हो तथा मुख विवर्ण और चैतन्यहोन दिखलायी पड़े तो उसकी निकट मृत्यु समभनी चाहिए॥२०॥

> स्थिरा ग्रीवा न यस्यास्ति सोत्स्वासो हृदि रुध्यते । नासावदनगुद्येभ्यः शीतलः पवनो वहेत् ॥२१॥

जिसको गर्दन देदी हो जाय या श्वाँसका हृदयमें रुक जाना तथा मुख, नाक और गुप्ते-निद्रयसे शीतल वायुका निकलना शीघ मरण सूचक है ॥२१॥

## न जानाति निजं कार्य पाणिपादौ च पीडितौ। प्रत्येकमेभिस्त्वरिष्टैस्तस्य मृत्युर्भवेल्लघुः॥२२॥

हाथ, पैर आदिके पीड़ित करनेपर भी जिसे पीड़ाका अनुभव न हो उसकी शीघ्र मृत्यु होती है ॥२२॥

> स्थूलो याति कुशत्वं कुशोऽप्यकस्माच जायते स्थूलः । स्थगस्थगति यस्य कायः कृतशीर्षहस्तो निरन्तरं शेते ॥२३॥

अकस्मात् स्थूल शरीरका कृश हो जाना तथा कृश शरीरका स्थूल हो जाना और शरीरका काँपने लगना एवं अपने शिरपर हाथ रखकर सोना एक मासकी आयुका द्योतक है ॥२३॥

ग्रीवोपरि करबन्ध्यो गच्छत्यङ्गुलीभिर्दृढ्बन्धं च । क्रमणोद्यमहीनस्तस्यायुर्मासपर्यन्तम् ॥२४।।

गाढ़ बन्धन करनेके लिए जिसकी अंगुलियाँ गलेमें डाली जाँय पर अँगुलियोंसे दृढ़ बन्धन न हो सके तो ऐसे व्यक्तिकी आयु एक महीना अवशेष रहती है ॥२४॥

युग्मं अधरनखदशनरसनाः कृष्णा भवन्ति विना निमित्तेन । षहसभेदमवेताः तस्यायुर्मासपरिमाणम् ॥२५॥

विना किसी निमित्तके ओठ, नख, दन्त और जिह्वा यदि काळी हो जाय तथा षड् रसका अनुभव न हो तो उसकी आयु एक महीना शेष होती है ॥२४॥

> ललाटे तिलकं यस्य विद्यमानं न दृश्यते । जिह्वा यस्यातिकृष्णत्वं मासमेकं स जीवति ॥२६॥

जिसके मस्तकके ऊपर छगा हुआ तिलक किसीको दिखलायी न पड़े तथा जिह्वा अत्यन्त काली हो जाय तो उसकी आयु एक महीनेकी होती है ॥२६॥

> धृतिमदनविनाशो निद्रानाशोऽपि यस्य जायेत । भवति निरन्तरं निद्रा मासचतुष्कन्तु तस्यायुः ॥२७॥

धैर्य, कामशक्ति और निद्राके नाश होनेसे चार महीनेकी आयु शेष समभनी चाहिए। अधिक निद्राका आना, दिन-रात सोते रहना भी चार मासकी आयुका सूचक है ॥२७॥

इत्यवोचमरिष्टानि पिण्डस्थानि समासतः। इतः परं प्रवच्यामि पदार्थस्थान्यनुक्रमात्॥२८॥

इस प्रकार पिण्डस्थ अरिष्टोंका वर्णन किया है, अब परस्थ अरिष्टोंका वर्णन करता हूँ ॥२८॥

चन्द्रसूर्यप्रदीपादीन् विपरीतेन पश्यति । पदार्थस्थमरिष्टं तत्कथयन्ति मनीषिणः ॥२६॥

चन्द्रमा, सूर्य, दीपक या अन्य किसी वस्तुका विपरीत रूपसे देखना पदस्थ या पर पदार्थ स्थित अरिष्ट विद्वानोंने कहा है ॥२६॥

## स्नात्वा देहमलंकृत्य गन्धमाल्यादिभृषणैः। शुभ्रैस्ततो जिनं पूज्य चेदं मन्त्रं पठेत् सुधीः॥३०॥

ॐ ह्वीं णमो अरहताणं कमछे कमछे विमले विमले उद्रद्वदेवी इटिमिटि पुलिन्दिनी स्वाहा।

एकविंशतिवेलाभिः पठित्वा मन्त्रमुत्तमम् । गुरूपदेशमाश्रित्य ततोऽरिष्टं निरीचयेत् ॥३१॥

पदस्थ अरिष्टको जाननेकी विधिका निरूपण करते हुए बताया गया है कि स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर सुगधिन्त द्रव्य तथा आभूषणोंसे अपनेको सजाकर एवं जिनेन्द्र भगवान्की पूजा कर "ॐहीं णमो अरिहन्ताणं कमले कमले विमले उदरदेवि इटि मिटि पुलिन्दिनी स्वाहा" इस मंत्रका इक्कीस बार उच्चारण कर गुरु-उपदेशके अनुसार अरिष्टोंका निरीच्ण करें ॥३०-३१॥

> चन्द्रभास्करयोर्विम्बं नानारूपेण पश्यति । सच्छिद्रं यदि वा खण्डं तस्यायुर्वेषमात्रतः ॥३२॥

जो कोई संसारमें चन्द्रमा और सूर्यको नाना रूपोंमें तथा छिद्रोंसे परिपूर्ण देखता है उसकी आयु एक वर्षकी होती है।।३२॥

दीपशिखां बहुरूपां हिमदवदग्धां यथा दिशा सर्वाङ्गम् । यः पश्यति रोगस्थो लघुमरणं तस्य निर्दिष्टम् ॥३३॥

जो रोगी व्यक्ति दीपकके प्रकाशकी छौको अनेक रूपमें देखता है तथा दिशाओंको अग्नि या शीतसे जछते हुए देखे तो उसकी मृत्यु निकट समयमें होती है ॥३३॥

बहुच्छिद्रान्त्रितं विम्बं स्वर्यचन्द्रमसोर्भ्रवि । पतन्निरीच्यते यस्तु तस्यायुर्दशवासरम् ॥३४॥

जो रोगी पृथ्वी पर सूर्य और चन्द्रमाके विम्बको अनेक छिद्रोंसे युक्त भूमि पर गिरते हुए देखता है उसकी आयु ग्यारह (११) दिनको होती है ॥३६॥

चतुर्दिचु रवीन्द्नां पश्येद् विम्बं चतुष्टयम्। छिद्रं वा तद्दिनान्येव चत्वारश्च मुहूर्नकाः ॥३५॥

जो सूर्य या चन्द्रमाके चारो विम्बोंको चारो दिशाओंमें देखे तो वह चार घटिका अर्थात् एक घण्टा ब्रत्तीस मिनट (१-३६) जिवित रहता है ॥३४॥

> तयोर्विम्बं यदा नीलं पश्येदायुश्रतुर्दिनम् । तयोश्छिद्धे विशन्तं भ्रमरोच्चयं ः ।।।३६॥

यदि रोगी सूर्य और चन्द्रमाके विम्बको नील वर्णका देखता है तो उसकी आयु ४ चार दिनकी होती है। सिल्कंट्र सूर्य और चन्द्रविम्बमें भौरींके समूहको प्रवेश करते हुए देखनेसे भी चार दिनकी आयु होती है।।३६॥

प्रज्वलद्वासधूमं वा मुश्चद्वा रुधिरं जालम् । यः पश्येत विम्बमाकाशे तस्यायुः स्यादिनानि पट् ॥३७॥ जो कोई रोगी सूर्य और चन्द्र विम्बमें से धूआँ निकलता हुआ देखे, सूर्य और चन्द्रविम्ब को जलते हुए देखे अथवा सूर्य चन्द्र विम्बमें से रुधिर निकलते हुए देखे तो वह छह दिन जीवित रहता है।।३७।।

## वाणैभिन्नमिवालीटं विम्बं कजलरेखया । यो वा पश्यति खण्डानि षण्मासं तस्य जीवितम् ॥३८॥

जो रोगी सूर्य और चन्द्र विम्बको वाणोंसे छिन्न-भिन्न या दोनोंके विम्बके मध्यमें काली रेखा देखता है अथवा दोनोंके विम्बके दुकड़े होते हुए देखता है, उसकी आयु छह महीनेकी होती है ॥३८॥

रात्रौ दिनं दिने रात्रिं यः पश्येदातुरस्तथा । शीतलां वा शिखां दीपे शीघं मृत्युं समादिशेत् ॥३६॥

जो रोगी रात्रिमें दिनका अनुभव करता है और दिनमें रात्रिका तथा दीपककी छौंको शीतछ अनुभव करता है, उस रोगीकी शीघ्र मृत्यु होती है ॥३६॥

> तन्दुलैर्प्रियते यस्याञ्जलिस्तेषां भक्तं च पच्यते । जहीत्यधिकं तदा चूर्णं भक्तं स्याल्लघुमृत्यवः ॥४०॥

एक अञ्जिक्ष चावल लेकर भात बनाया जाय यदि पक जानेके अनन्तर भात उस अञ्जिल परिमाणसे अधिक या कम हो तो उसकी निकट मृत्यु समभनी चाहिए ॥४०॥

अभिमन्त्र्यस्तत्र ततुः तचरणैर्मापयेच सन्ध्यायाम् । अपि ते पुनः प्रभाते स्त्रे न्यूने हि मासमायुष्कम् ॥४१॥

"ॐ हीं णमो अरिहन्ताणं कमले कमले विमले विमले उद्रदेवि इटि मिटि पुलिन्दिनी स्वाहा" इस मंत्रसे सूतको मंत्रित कर उससे सायंकालमें रोगीके शिरसे लेकर पैर तक नापा जाय और प्रातःकाल पुनः उसी सूतसे शिरसे पैर तक नापा जाय, यदि प्रातःकाल नापने पर सूत छोटा हो तो वह व्यक्ति एक मास जीवित रहता है ॥४१॥

श्वेताः कृष्णाः पीताः रक्ताश्च येन दृश्यन्ते दन्ताः । स्वस्य परस्य च मुकुरे लघुमृत्युस्तस्य निर्दिष्टः ॥४२॥

यदि कोई व्यक्ति दर्पणमें अपने या अन्य व्यक्तिके दातींको काला, सफेद या पीले रंगका देखे तो उसकी निकट मृत्यु सममनी चाहिए॥४२॥

द्वितीयायाः शशिविम्बं पश्येत् त्रिशृङ्गपरिद्दीनम् । उपरि सधूमच्छायं खण्डं वा तस्य गतमायुः ॥४३॥

शुक्छपक्षकी द्वितीयाको यदि कोई चन्द्रमाके विम्बको तीन कोणके साथ या विना कोणके देखे या धूमिल रूपमें देखे तो उस व्यक्तिका शीव्र मरण होता है ॥४३॥

अथवा मृगाङ्कहीनं मिलनं चन्द्रश्च पुरुषसादृश्यम् । प्राणी परयति नृनं मासाद्ध्यं भवान्तरं याति ॥४४॥

यदि कोई चन्द्रमाको मृगचिह्नसे रहित धूमिल और पुरुषाकारमें देखे तो वह एक मास जीवित रहता है ॥४४॥

इति प्रोक्तं पदार्थस्थमरिष्टं शास्त्रदृष्टितः । इतः परं प्रवच्यामि रूपस्थश्च यथागमम् ॥४५॥

इस प्रकार पदस्थ अरिष्टोंका शास्त्रानुसार निरूपण किया, अब रूपस्थ अरिष्टोंका आगमा-नुसार निरूपण करता हूँ ॥४४॥

> स्वरूपं दृश्यते यत्र रूपस्थं तन्निरूप्यते । बहुमेदं भवेत्तत्र क्रमेणैव निगद्यते ॥४६॥

जहाँ रूप दिखलाया जाय वहाँ रूपस्थ अरिष्ट कहा जाता है, यह रूपस्थ अरिष्ट अनेक प्रकारका होता है, इसका अब क्रमशः कथन किया जायगा।।४६॥

> छायापुरुषं स्वप्नं प्रत्यचतया च लिङ्गनिर्दिष्टम् । प्रश्नगतं प्रभणन्ति तद्रूपस्थं निमित्तज्ञाः ॥४७॥

छाया पुरुष, स्वप्न दर्शन, प्रत्यज्ञ, अनुमान जन्य और प्रश्न द्वारा निरूपितको अरिष्ट वेत्ता ओंने रूपस्थ अरिष्ट कहा है ॥४७॥

> प्रचालितनिजदेहः सितवस्त्राद्यैर्विभूषितः । सम्यक् स्वछायामेकान्ते पश्यतु मन्त्रेण मन्त्रित्वा ॥४८॥

ॐहीं रक्ते २ रक्तिप्रये सिंहमस्तकसमारूढे कूष्माण्डिनी देवि मम शरीरे अवतर २ छ।यां सत्यां कुरू २ हीं स्वाहा ।

इति मन्त्रितसर्वाङ्गो मन्त्री पश्येत्ररस्य वरछायाम् । शुभदिवसे परिहीने जलधरपवनेन परिहीने ॥४६॥ समशुभतलेऽस्मिन् तोयतुषाङ्गारचर्मपरिहीने । इतरच्छायारहिते त्रिकरणशुद्धचा प्रपश्यन्तु ॥४०॥

स्नान कर श्वेत और स्वच्छ वस्त्रांसे सुसिज्जित हो एकान्तमें "ॐ हीं रक्ते रक्ति रिक्तिये सिंहमस्तकसमारूढे कुशम।ण्डिनीदेवि मम शरीरे अवतर अवतर छायां सत्यां कुरु कुरु हीं स्वाहा" इस मंत्रसे शरीरको मंत्रित कर शुभ वारोंमें—अर्थात् सोम, बुध, गुरु और शुक्रवारके पूर्वाह्नमें वायु और मेघ रिहत आकाशके होनेपर मन, वचन और कामकी शुद्धताके साथ समतल और जल, भूसा, कोयला, चमड़ा या अन्य किसी प्रकारकी छायासे रिहत भू-पृष्ठ पर छायाका दर्शन करें।।४८-४०।।

न पश्यति आतुरश्छायां निजां तत्रैव संस्थितः । दशदिनान्तरं याति धर्मराजस्य मन्दिरम् ॥५१॥

जो रोगी उक्त प्रकारके भू पृष्ठ पर स्थित हो अपनी छायाको न देखे तो निश्चयसे वह दश दिनमें मरणको प्राप्त हो जाता है ॥४१॥

> अधोम्रुखीं निजन्छायां छायायुग्मश्च पश्यति । दिनद्वयश्च तस्यायुर्भाषितं म्रुनिपुङ्गवैः ॥५२॥

जो रोगी व्यक्ति अपनी छायाको अधोमुखी रूपमें देखे तथा छायाको दो हिस्सोंमें विभक्त देखे तो उसकी दो दिनमें मृत्यु हो जाती है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियोंने कहा है ॥५२॥

## मन्त्री न पश्यति छायामातुरस्य निमित्तिकाम् । सम्यक् निरोच्यमाणोऽपि दिनमेकं स जीवति ॥५३॥

यदि रोमी व्यक्ति उपर्युक्त मंत्रका जापकर छाया पर दृष्टि रखते हुए भी उसे न देख सके तो उसका जीवन एक दिनका समभना चाहिए ॥५३॥

## वृषभकरिमहिषरासभमहिषादिकविविधरूपाकारैः। पश्येत् स्वछायां लघुमरणं तस्य सम्भवति ॥५४॥

यदि कोई व्यक्ति अपनी छायाको बैल, हाथी, कौआ, गधा, भेड़ा और घोड़ा इत्यादि अनेक रूपोंमें देखता है तो उसका तत्काल मरण जानना चाहिए ॥५४॥

> छायाविम्बं ज्वलत्त्रान्तं सधूमं वीच्यते निजम् । नीयमानं नरैः कृष्णैस्तस्य मृत्युर्लघु मतः ॥५५॥

यदि कोई व्यक्ति अपनी छायाको अग्निसे प्रज्वित धूमसे आच्छादित और कृष्णवर्णके व्यक्तियोंके द्वारा छे जाते हुए देखता है तो उसकी शीध्र मृत्यु होती है ॥४४॥

> नीलां पीतां तथा कृष्णां छायां रक्तां पश्यति । त्रिचतुःपश्चषड्रात्रं क्रमेणैव स जीवति ॥५६॥

यदि कोई व्यक्ति अपनी छायाको नीली, पीली, काली और लाल देखता है तो वह क्रमशः तीन चार पाँच और छह दिन रात तक जीवित रहता है ॥५६॥

> मुद्गरसवलञ्जरिकानाराचखड्गादिशस्त्रघातेन । चूर्णीकृतनिजविम्बं पश्यति दिनसप्तकं चायुः ॥५७॥

जो कोई व्यक्ति अपनी छायाको मुद्गर, छुरी, बर्छी, भाला, वाण आदिसे टुकड़े किये जाते हुए देखता है उसकी आयु सात दिनकी होती है।।४०॥

> निजच्छाया तथा प्रोक्ता परच्छायापि तादृशी । विशेषोऽप्युच्यते कश्चिद्यो दृष्टः शास्त्रवेदिभिः ॥५८॥

इस प्रकार निजञ्जाया दर्शन और उसके फलाफलका वर्णन किया है। परच्छाया दर्शनका फल भी निजच्छाया दर्शनके समान ही समभना चाहिए। किन्तु शास्त्रोंके मर्मज्ञोंने जो प्रधान विशेषताएँ बतलायी हैं उनका वर्णन किया जाता है ॥५८॥

रूपी तरुणः पुरुषो न्यूनाधिकमानवर्जितो नूनम्। प्रचालितसर्वाङ्गो विलिप्यते स्वेन गन्धेन ॥५६॥

एक अत्यन्त सुन्दर युवकको जो न नाटा हो न लम्बा हो, स्नान कराके उज्ज्वल सुगन्धित गन्ध लेपनसे युक्त करें ॥५६॥

अभिमन्त्र्य तस्य कायं पश्चादुक्ते महीतले विमले। छायां पश्यतु स नरो धत्वा तं रोगिणं हृद्ये ॥६०॥

उस उत्तम पुरुषके शरीरको पूर्वोक्त-"ॐ हीं रक्ते रक्ते रक्तप्रिये सिंहमस्तकसमारूढ़े कुशमाण्डिनीदेवि अस्य शरीरे अवतर अवतर छायासत्यां कुरु कुरु हीं खाहा" मंत्रसे मंत्रित कर खच्छ भूमिपर स्थित हो उस व्यक्तिसे रोगीका ध्यान कराते हुए छायाका दर्शन करे ॥६०॥

### या वक्रा प्राङ्मुखीच्छायाऽद्धी वाधोम्रखवर्तिनी । दृश्यते रोगिणो यस्य स जीवति दिनद्वयम् ॥६१॥

जिस रोगोका ध्यान कर छायाका दर्शन किया जाय, यदि छाया टेढ़ी, अधोमुखी, पराङ्-मुखी दिखायी पड़े तो वह रोगी दो दिन जीवित रहता है ॥६१॥

> हसन्ती कथयेन्मासं रुदन्ती च दिनद्वयम् । धावन्ती त्रिदिनं छाया पादैका च चतुर्दिनम् ॥६२॥

हँसती हुई छाया देखनेसे एक महीनेकी आयु, रोती हुई छाया देखनेसे दो दिनकी आयु, दौड़ती हुई छाया देखनेसे तीन दिनकी आयु और एक पैरकी छाया देखनेसे चार दिनकी आयु सममनी चाहिए।।६२॥

वर्षद्वयं तु हस्तैका कर्णहीनैकवत्सरम् । केशहीनैकषण्मासं जानुहीना दिनैकयम् ॥६३॥

एक हाथसे हीन छाया दिखलायी पड़नेपर दो वर्षकी आयु, एक कानसे रहित छाया दिखलायी पड़नेपर एक वर्षकी आयु, केशसे रहित छाया दिखलायी पड़नेपर छह महीना और जानुसे रहित दिखलायी पड़नेपर एक दिनकी आयु होती है ॥६३॥

बाहुसितासमाथुक्तं कटिहीना दिनद्वयम् । दिनार्थं शिरसा हीना सा षण्मासमनासिका ॥६४॥

श्वेत बाहुसे युक्त तथा कमरसे रहित छ।या दिखलायी पड़े तो दो दिनकी आयु होती है। शिरसे रहित छाया दिखलायी पड़े तो आघे दिनकी आयु एवं नासिका रहित छाया दिखलायी पड़े तो छह महीनेकी आयु होती है।।६४॥

हस्तपादाग्रहीना वा त्रिपचं सार्द्धमासकम् । अग्निस्फुलिङ्गान् मुचन्ती लघुमृत्युं समादिशेत् ॥६५॥

हाथ और पाँबसे रहित छाया दिखलायी पड़े तो तीन पक्ष या डेढ़ महीनेकी आयु सम-भनी चाहिए। यदि छाया अग्नि स्फुलिंगोंको उगलती हुई दिखलायी पड़े तो शीव्र मृत्यु सम-भनी चाहिए।।१४॥

रक्तं मजाश्च मुश्चन्ती प्तितैलं तथा जलम्। एकद्वित्रिदिनान्येव दिनार्द्धं दिनपश्चकम् ॥६६॥

रक्त, चर्बी, जल और तैलको उगलती हुई छाया दिखलायी पड़े तो क्रमशः एक दो तीन डेढ़ दिन और पाँच दिनकी आयु सममनी चाहिए ॥६६॥

> परछायाविशेषोऽयं निर्दिष्टः पूर्वस्नरिभिः। निजच्छायाफलं चोक्तं सर्वं बोद्धच्यमत्र च ॥६७॥ उक्ता निजपरच्छाया शास्त्रदृष्ट्या समासतः। इतः परं ब्रुवे छायापुरुषं लोकसम्मतम् ॥६८॥

पूर्वाचार्योंने परछायाके सम्बन्धमें ये विशेष बातें बतलायी हैं। अत्रशेष अन्य बातेंको निजच्छायाके समान समक्ष लेना चाहिए। संक्षेपमें शास्त्रानुसार निजपर छायाका यह वर्णन किया गया है, इसके अनन्तर लोकसम्मत छायापुरुषका वर्णन करते हैं ॥६७-६८॥

## मदमदनविकृतिहीनः पूर्वविधानेन वीच्यते । सम्यक् मन्त्री स्वपरच्छायां छायापुरुषः कथ्यते सद्भिः ॥६९॥

वह मंत्रित व्यक्ति निश्चयसे छाया पुरुष है जो अभिमान विषय-वासना और छछ-कपटसे रहित होकर पूर्वोक्त कृष्माण्डिनी देवीके मंत्रके जाप द्वारा पवित्र होकर अपनी छायाको देखता है।।६६॥

## समभूमितले स्थित्वा समचरणयुगप्रलम्बञ्जयुगलः । बाधारहिते घर्मे विवर्जिते चुद्रजन्तुगणैः ॥७०॥

जो समतल—बरावर चौरस भूमिमें खड़ा होकर पैरोंको समानान्तर करके हाथोंको लटकाकर, बाधा रहित और छोटे जीवोंसे रहित [सूर्यकी धूपमें छायाका दर्शन करता **है**] वह छायापुरुष कहलाता है ॥७०॥

## नासाग्रे स्तनमध्ये गुह्ये चरणान्तदेशे । गगनतलेऽपि छायापुरुषो दृश्यते निमित्तज्ञैः ॥७१॥

निमित्तज्ञोंने उसे छायापुरुष कहा है जिसका सम्बन्ध नाकके अत्रभागसे, दोनों स्तनोंके मध्यभागसे, गुप्ताङ्गोंसे, पैरके कोनेसे, आकाशसे, अथवा छलाटसे हो ॥७१॥

विशेष—छायापुरुषको व्युत्पत्ति कोषमें 'छायायां पुरुषः दृष्टः पुरुषाकृतिविशेषः' की गई है अर्थात् आकाशमें अपनी छायाकी माँति दिखायी देनेवाछा पुरुष छायापुरुष कहछाता है। तंत्रमें बताया गया है—पार्वतीजीने शिवजीसे भावी घटनाओंको अवगत करनेके छिए उपाय पूछा, उसीके उत्तरमें शिवने छायापुरुषके स्वरूपका वर्णन किया है। बताया गया है कि मनुष्य युद्ध चित्त होकर अपनी छाया आकाशमें देख सकता है। उसके दर्शनसे पापोंका नाश और छह मासके भीतर होनेवाछी घटनाओंका ज्ञान किया जा सकता है। पार्वतीने पुनः पूछा-मनुष्य कैसे अपनी भूमिकी छायाको आकाशमें देख सकता है? और कैसे छह माह आगेकी बात माछम हो सकती है? महादेवजीने बताया कि आकाशके मेघशून्य और निर्मछ होनेपर निश्चछ चित्तसे अपनी छायाकी ओर मुँहकर खड़ा हो गुरुके उपदेशानुसार अपनी छायामें कण्ठ देखकर निर्निमेष नयनोंसे संमुखस्थ गगनतछको देखनेपर स्फटिक मणिवत् स्वच्छ पुरुप खड़ा दिखळायी देता है, इस छायापुरुषके दर्शन विशुद्ध चित्र वाळे व्यक्तियोंको पुण्योदयके होने पर ही होते हैं। अतः गुरुके वचनोंका विश्वास कर उनकी सेवा-शुश्रूषा द्वारा छायापुरुष सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त कर उसका दर्शन करना चाहिए। छायापुरुषके देखनेसे छह मास तक मृत्यु नहीं होती, छेकिन छाया पुरुषके मस्तक शून्य देखनेसे छह मासके भीतर ही मृत्यु अवश्यम्भावी है।।७१॥

## छायाविम्बं स्फुटं पश्येद्यावत्तावत् स जीवति । व्याधिविष्नादिभिस्त्यक्तः सर्वसौख्याद्यधिष्ठितः ॥७२॥

छायापुरुषके स्पष्ट रूपसे देखने पर व्यक्ति दीर्घजीवी होता है तथा व्याधि, विध्न इत्यादि से रहित होकर सुखी रूपमें निवास करता है। ।।७२॥

> आकाशे विमले छायापुरुषं हीनमस्तकम् । यस्यार्थं वीच्यते मन्त्री षण्मासं सोऽपि जीवति ॥७३॥

यदि निर्मेछ आकाशमें मंत्रित व्यक्ति छायापुरुषको विना मस्तकके देखे तो जिस रोगीके छिए छायापुरुषका दर्शन किया जा रहा है वह छह मास जीवित रहता है ॥७३॥

## पादहीने नरे दृष्टे जीवितं वत्सरत्रयम् । जङ्घाहीने समायुक्तं जानुद्दीने च वत्सरम् ॥७४॥

मंत्रित पुरुषको छायापुरुष बिना पैरके दिखलायी पड़े तो जिसके लिए देखा जा रहा है वह व्यक्ति तीन वर्ष तक जीवित रहता है, जंघाहीन और घुटनेहीन छायापुरुष दिखलायी पड़े तो एक वर्ष तक जीवित रहता है ॥७४॥

## उरोहीने तथाष्टादशमासा अपि जीवति । पश्चदश कटिहीनेऽष्टौ मासान् हृदयं विना ॥७५॥

यदि छ।यापुरुष हृदय रहित दिखलायी पड़े तो आठ महीनेकी आयु, वृत्तस्थल रहित दिखलायी पड़े तो अठारह महीनेकी आयु और कटिहीन दिखलायी पड़े तो पन्द्रह महीनेकी आयु समम्भनी चाहिए ॥७४॥

## षड्दिनं गुद्यहीनेऽपि करहीने चतुर्दिनम् । बाहुहीने त्वहर्युग्मां स्कन्धहीने दिनैककम् ॥७६॥

यदि छायापुरुष गुप्ताङ्गांसे रहित दिखलायी पड़े तो छह दिनकी आयु और हाथसे रहित दिख्ललायी पड़े तो चार दिनकी आयु और बाहुहीन दिखलायी पड़े तो दो दिनकी आयु और स्कन्ध हीन दिखलायी पड़े तो एक दिनकी आयु समभनी चाहिए ॥७६॥

> यो नरोऽत्रै व सम्पूर्णैः साङ्गोपाङ्गैर्विलोक्यते । स जीवति चिरं कालं न कर्त्तव्योऽत्र संशयः ॥७०॥

जो मनुष्य सम्पूर्ण अंगोपाङ्गांसे सहित छायापुरुषका दर्शन करता है वह चिरकाल तक जीवित रहता है, इसमें सन्देह नहीं है ॥७७॥

## आस्तां तु जीवितं मरणं लाभालामं शुभाशुभम् । यचिन्तितमनेकार्थं छायामात्रेण वीच्यते ॥७८॥

जीवन, मरण, छाभ, अछाभ, शुभाशुभ इत्यादि अनेक बातें छायापुरुषके दर्शनसे जानी जा सकती हैं।।७८।।

स्वप्नफलं पूर्वगतं त्वध्याये चाधुना परः। निमित्तं शेषमपि तत्र किश्चित् प्रकथ्यते सूत्रतः क्रमशः॥७६॥

यद्यपि स्वप्नफलका निरूपण पूर्व अध्यायमें हो चुका है फिर भी सूत्र कमानुसार फल ज्ञात करनेके लिए स्वप्नका निरूपण किया जा रहा है ॥७६॥

> दशपञ्चवर्षेस्तथा पञ्चदशदिनैः क्रमतः । रजनीनां प्रतियामं स्वप्नः फलत्येवायुषः प्रश्ने ॥८०॥

आयुके विचार-क्रममें रात्रिके विभिन्न प्रहरोंमें देखे गये खप्नोंका फल क्रमशः दस वर्ष, पाँच वर्ष, पाँच दिन तथा दस दिनमें प्राप्त होता है ॥८०॥

#### शेषप्रश्नविशेषे द्वादशषट्च्येकमासकैरेव । स्वप्नः क्रमेण फलति प्रतियामं शर्वरी दृष्टः ॥८१॥

आयुके अतिरिक्त शेष प्रकारके प्रश्नोंका फल रात्रिके विभिन्न प्रहरोंके अनुसार क्रमशः बारह छह तीन और एक महीनेमें प्राप्त होता है ॥८१॥

> करचरणजानुमस्तकजङ्घांसोदरविभङ्गिते दृष्टे । जिनविम्बस्य च स्वप्ने तस्य फलं कथ्यते क्रमशः ॥८२॥

हाथ, पैर, घुटने, मस्तक, जंघा, कन्धा तथा उदरके स्वप्नमें भङ्गित होनेका फल तथा स्वप्नमें जिनविम्बके दर्शनका फल क्रमशः वर्णन करेंगे ॥२२॥

> करभङ्गे चतुर्मासैः त्रिमासैः पदभङ्गतः । जानुभङ्गे तु वर्षेण मस्तके दिनपश्चभिः ॥८३॥

स्वप्नमें करभङ्ग (हाथका टूटना ) देखनेसे चार महीनेमें मृत्यु, पद्भङ्ग देखनेसे तीन महीनेमें, जानुभङ्ग देखनेसे एक वर्षमें और मस्तक भङ्ग देखनेसे ४ दिनमें मृत्यु होती है ॥८३॥

> वर्षयुग्मेन जङ्घायामंसहीने द्विपचतः । ब्रूयात् प्रातः फलं मन्त्री पचेणोदरभङ्गतः ॥८४॥

स्वप्नमें समस्त जंघाका टूटना देखनेसे दो वर्षमें मृत्यु, और कन्धेका भङ्ग होना देखनेसे दो पत्तमें मृत्यु एवं उदर भङ्ग देखनेसे एक पत्तमें मृत्यु होती है। स्वप्नदर्शक मंत्रका प्रयोग कर तथा स्वच्छ और शुद्धतापूर्वक जब रात्रिमें शयन करता है तभी स्वप्नका उक्त फल घटित होता है ॥ ८४।।

छत्रस्य परिवारस्य भङ्गे दृष्टे निमित्तवित्। नृपस्य परिवारस्य ध्रुवं मृत्युं समादिशेत्॥ प्रशा

स्वप्नमें राजाके छत्रका भंग देखनेसे राजाके परिवारके किसी व्यक्तिकी मृत्यु होती है ॥=४॥

> विलयं याति यः स्वप्ने भच्यते ग्रहवायसैः। अथ करोति यश्छदिं मासयुग्मं स जीवति ॥८६॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें अपना विलयन तथा गृद्ध और कौओं द्वारा अपना मांस भन्नण देखता है एवं चर्वीका वमन करते हुए देखता है उसकी दो महीनेकी आयु होती है ॥८६॥

> महिषोष्ट्रखरारूढ़ो नीयते दिचणं दिशम् । घृततैलादिभिर्लिप्तो मासमेकं स जीवति ॥८७॥

स्वप्तमें घृत और तैलसे स्नांत व्यक्ति महिष ( भैंसा ), ऊँट और गवेके ऊपर सवार हो दक्षिण दिशाकी ओर जाता हुआ दिखलायी पड़े तो एक महीनेकी आयु समभती चाहिए ॥५७॥

> ग्रहणं रविचन्द्राणां नाशं वा पतनं श्रुवि । रात्रौ पश्यति यः स्वप्ने त्रिपत्तं तस्य जीवनम् ॥८८॥

यदि रात्रिके समय स्वप्नमें सूर्य, चन्द्र आदि प्रहोंका विनाश अथवा पृथ्वीपर पतन दिख-छायी पड़े, तो तीन पत्तकी आयु समफनी चाहिए॥८८॥

# गृहादाकुष्य नीयेत कृष्णैर्मर्त्येर्भयप्रदैः । काष्टायां यमराजस्य शीघ्रं तस्य भवान्तरम् ॥⊏६॥

यदि स्वप्नमें कृष्णवर्णके भयङ्कर व्यक्ति घरसे खींचकर दक्षिण दिशाकी ओर हे जाते हुए दिखलायीं पड़े तो शोध हो मरण होता॥८॥

> भिद्यते यस्तु शस्त्रेण स्वयं बुद्धचित कोपतः। अथवा हन्ति तान् स्वप्ने तस्यायुर्दिनविंशितिः।।६०।।

जो स्वप्नमें अपनेको किसी ऋससे कटा हुआ देखता है अथवा अस्त्रद्वारा अपनी मृत्युके दर्शन करता है अथवा अस्त्रोंको ही तोड़ देता है उसकी मृत्यु बीस दिनमें ही हो जाती है ॥६०॥

यो नृत्यन् नीयते बद्ध्वा रक्तपुष्पैरलङ्कृतः । सन्निवेशं कृतान्तस्य मासाद्ध्वं स नश्यति ॥६१॥

जो स्वप्नमें मृतकके समान लाल फूलोंसे सजाया हुआ नृत्य करते हुए दिल्लण दिशाकी ओर अपनेको बाँधकर ले जाते हुए देखता है वह निश्चित रूपसे एक मास जीवित रहता है ॥६१॥

> तैलपृरितगर्तायां रक्तकीकसपृरिभिः । स्वं मग्नं वीच्यते स्वप्ने मासार्द्धं श्रियते स वै।।६२॥

जो स्वप्नमें रुधिर, चर्बी, पीप (पीब), चमड़ा, घी और तेलका गड्ढेमें गिरकर डूबता हुआ देखता है उसकी निश्चित १५ दिनोंमें मृत्यु हो जाती है ॥६२॥

> बन्धनेऽथ वरस्थाने मोचे प्रयाणके ध्रुवम् । सौरभेये सिते दृष्टे यशोलाभं निरन्तरम् ॥६३॥

स्वप्नमें श्वेत गाय बँधी हुई, चलती हुई, ठहरी हुई तथा खूँटेसे खुळी हुई दिखलायी पड़े तो हमेशा यश प्राप्ति होती है ॥६३॥

> नदीवृत्तसरोभूभृत् गृहकुम्भान् मनोहरान् । स्वप्ने पश्यति शोकार्त्तः सोऽपि शोकेन ग्रुच्यते ॥६४॥

स्वप्नमें नदी, वृत्त, तालाब, पर्वत,घर तथा सुन्दर मनोहर कलश दिखलायी पड़े तो दुःखी व्यक्ति भी दुःखसे मुक्त हो जाता है ॥६४॥

> शयनाशनजं पानं गृहं वस्त्रं सभूषणम् । सालङ्कारं द्विपं वाहं पश्यन् शर्मकदम्बभाक् ॥६४॥

जो स्वप्नमें सोना, भोजन, पान, घर, वस्त्राभूषण, अलङ्कार, हाथी तथा अन्य वाहन आदि का दर्शन करता है उसे सभी प्रकारके सुख उपलब्ध होते हैं ।।६५॥

> पताकामसियष्टिं च पुष्पमालां सशक्तिकाम्। काञ्चनं दीपसंयुक्तं लात्वा बुद्धो धनं भजेत्॥६६।।

यदि स्वप्नमें पताका, तलवार, लाठी, पुष्पमाला, आदिको स्वर्ण दीपकके द्वारा देखता हुआ दिखलायी पड़े तो धनकी प्राप्ति होती है ॥६६॥

## वृश्चिकं दन्दशूकं वा कीटकं वा भयप्रदम् । निर्भयं लभते यस्तु घनलाभो भविष्यति ॥६७॥

जो स्वप्नमें विच्छू,साँप तथा अन्य भयकारक जन्तुओंसे निर्भय अवस्थाको प्राप्त होते हुए देखे उसे धनलाम होता है ॥६७॥

पुरीषं छर्दितं मूत्रं रक्तं रेतो वसान्वितम् । भचयेत् घृणया हीनस्तस्य शोकविमोचनम् ॥६८॥

जो स्वप्नमें टट्टी, वमन, मूल, रक्त, वीर्य, चर्बी इत्यादिक घृणित वस्तुओंको घृणा रहित भक्तण करते हुए देखे उसका शोक नष्ट होता है ॥६८॥

> वृषकुञ्जरप्रासादचीरवृचिशलोचये । श्वारोहणं शुभस्थाने दृष्टमुत्रतिकारणम् ॥६६॥

जो स्वप्नमें बैंछ, हाथी, महल,पीपल, बड़, पर्वत एवं घोड़ेके ऊपर चढ़ता हुआ देखे उसकी उन्नति होती है ॥६६॥

> भूपकुञ्जरगोवाहधनलच्मीमनोभ्रवः । भूषितानामलङ्कारैर्दर्शनं विधिकारणम् ॥१००॥

जो स्वप्नमें राजा, हाथी, गाय, सवारी, धन, छत्तमी, कामदेव तथा अछङ्कार और आभूषणों से युक्त पुरुषका दर्शन करता है उसकी भाग्यकी वृद्धि होती है ॥१००॥

पयोधिं तरति स्वप्ने भ्रङ्क्ते प्रासादमस्तके । दैवतः लभते मन्त्रं तस्य वैश्वर्यमद्भ्रतम् ॥१०१॥

जो स्वप्नमें अपनेको समुद्र पार करते हुए, महलके ऊपर भोजन करते हुए तथा किसी अभीष्ट देवतासे मन्त्र प्राप्त करते हुए देखता है, उसे अद्भुत ऐइवर्यकी प्राप्ति होती है॥१०१॥

शुश्रालङ्कारवस्रात्या प्रमदा प्रियदर्शना । शिलुष्यति यं नरं स्वप्ने तस्य सम्पत्समागमः ॥१०२॥

जिसे स्वप्नमें स्वच्छ वस्त्रों और अलङ्कारोंसे युक्त सुन्दर स्त्रियाँ आलिङ्गन करती हुई दिखलाई पड़ें, उसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है ॥१०२॥

सूर्यचन्द्रमसौ पश्येदुदयाचलमस्तके । स लात्यभ्युदयं मत्यों दुःखं तस्य च नश्यति ॥१०३॥

जो स्वप्नमें उदयाचळ पर सूर्य और चन्द्रमाको उदय होते हुए देखे उस मनुष्यको धनकी प्राप्ति होतो है तथा उसका दुःख नष्ट हो जाता है ॥१०३॥

> बन्धनं बाहुपाशेन निगडैः पादबन्धनम् । स्वस्य पश्यति यः स्वप्ने लाति मान्यं सुपुत्रकम् ॥१०४॥

जो स्वप्नमें अपने हाथ और पाँवको बँधा हुआ देखता है उसे पुत्रकी प्राप्ति होता है शा०४॥

## दृश्यते श्वेतसर्पेण दिचणाङ्गं पुमान् भ्रुवि । महान् लाभो भवेत्तस्य बुद्धचते यदि शीघ्रतः ॥१०५॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें अपनी दाहिनी ओर श्वेत साँपको देखता है और स्वप्न दर्शनके पश्चात् तत्काल उठ जाता है, उसे अत्यन्त लाभ होता है ॥१०४॥

> अगम्यागमनं पश्येदपेयं पानकं नरः। विद्यार्थकामलाभस्तु जायते तस्य निश्चितम् ॥१०६॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें अगम्या स्त्रीके साथ समागम करते हुए देखता है तथा अपेय वस्तुओंको पीते हुए देखता है, उसे विद्या, विषयसुख और अर्थलाभ होता है ॥१०६॥

> सफेनं पिवति चीरं रौप्यभाजनसंस्थितम् । धनधान्यादिसम्पत्तिर्विद्यालाभस्तु तस्य वै ॥१०७॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें चाँदीके वर्तनमें स्थित फेन सहित दूधको पीते हुए देखता है, उसे निश्चयसे धन-धान्य आदि सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा विद्याका छाभ होता है ॥१०७॥

घटिताघटितं हेम पीतं पुष्पं फलं तथा। तस्मै दत्ते जनः कोऽपि लाभस्तस्य सुवर्णजः॥१०८॥

जो व्यक्ति स्वप्नमें स्वर्णाभूषण स्वर्ण, पीत पुष्प या फलको अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रहण करते हुए देखता है, उसे स्वर्णकी, स्वर्णाभूषणोंकी प्राप्ति होती है ॥१०=॥

> शुमं वृषेभवाहानां कृष्णानामपि दर्शनम् । शेषाणां कृष्णद्रव्याणामालोको निन्दितो बुधैः ॥१०६॥

स्वप्नमें कृष्णवर्णके बैछ, हाथी आदि वाहनोंका दर्शन शुभकारक होता है तथा अन्य कृष्ण वर्णकी वस्तुओंका दर्शन विद्वानों द्वारा निन्दित कहा गया है ॥१०६॥

> दध्नेष्टसञ्जनप्रेमगोधूमैः सौख्यसङ्गमः । जिनपूजा यवैर्देष्टः सिद्धार्थेर्लभते शुभम् ॥११०॥

स्वप्नमें दिध—दहीके दर्शनसे सज्जन-प्रेमकी प्राप्ति, गेहूँके दर्शनसे सुखकी प्राप्ति, जौके दर्शनसे जिनपूजाकी प्राप्ति एवं पीछी सरसोंके देखनेसे शुभ-फळकी प्राप्ति होती है ॥११०॥

शयनाशनयानानां स्वाङ्गवाहनवेश्मनाम् । दाहं दृष्वा ततो बुद्धो लभते कामितां श्रियम् ॥१११॥

स्वप्नमें शयन, आसन, सवारी और मकानका जलना देखनेके उपरान्त शीघ्र ही जाग जानेसे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है ॥१११॥

> निजान्त्र वेष्टियेद् ग्रामं स भवेन् मण्डलाधिपः। नगरं वेष्टयेद्यस्तु स पुनः पृथिवीपतिः॥११२॥

जो स्वप्नमें अपने शरीरकी नसोंसे गाँवको वेष्टित करते हुए देखे वह मंडलाघिप तथा जो नगरको वेष्टित करते हुए देखे वह पृथ्वीपति-राजा होता है ॥११२॥

## सरोमध्ये स्थितः पात्रे पायसं यो हि भच्यति । आसनस्थस्तु निश्चिन्तः स महाभूमिपो भवेत् ॥११३॥

जो स्वप्नमें ताळाबमें स्थितको, बर्तनमें रखी हुई खीरको निश्चित होकर खाते हुए देखता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है ॥११३॥

> देवेष्टा पितरो गात्रो लिङ्गिनो मुखस्थिस्यः। वरं ददति यं स्वप्ने सस्तथैव भविष्यति ॥११४॥

स्वप्नमें देवपूजिका, पितर-व्यन्तर आदिकी भक्ता, या देवका आछिंगन करने वाली नारी जिस प्रकारका वरदान देती हुई दिखलायी पड़ें, उसी प्रकारका फल समभना चाहिए ॥११४॥

सितं छत्रं सितं वस्तं सितं कर्पूरचन्दनम् । लभते पश्यते स्वप्ने तस्य श्रीः सर्वतोग्रुखी ॥११५॥

जो स्वप्नमें श्वेत छत्र, श्वेत वस्न, श्वेत चन्दन एवं कपूर आदि वस्तुओंको प्राप्त करते हुए देखता है, उसे सभी प्रकारके अभ्युद्य प्राप्त होते हैं ॥११४॥

> पतन्ति दशना यस्य निजकेशाश्वमस्तकात् । स्वधनमित्रयोर्नाशो बाधा भवति शरीरके ॥११६॥

जो स्वप्नमें अपने दाँतोंको गिरते हुए तथा अपने सिरसे बालोंको गिरते या मज़ते हुए देखता है, उसके धन और बान्धव नाशको प्राप्त होते हैं और शारीरिक कष्ट भी उसे होता है॥११६॥

दंष्ट्री शृङ्गी वराहो वा वानरो मृगनायकः । अभिद्रवन्ति यं स्वप्ने भवेत्तस्य महद्भयम् ॥११७॥

जो स्वप्नमें अपने पीछे दाँतवाले और सींगवाले श्रूकर, बन्दर एवं सिंह आदि प्राणियोंको दौड़ते हुए देखता है, उसे महान् भय प्राप्त होता है ॥११७॥

> घृततैलादिभिः स्वाङ्गे वाभ्यङ्गं निश्चि पश्यति । यस्ततो बुद्ध्यते स्वप्ने व्याधिस्तस्य प्रजायते ॥११८॥

जो स्वप्नमें अपने शरीरमें घी या तैलकी मालिश करते हुए देखता है तथा स्वप्न दर्शनके पश्चात् उसकी निद्रा खुळ जाती है, उसे रोगोत्पत्ति होती है ॥११८॥

> रक्तवस्त्राचलङ्कारैर्भूषिता प्रमदा निशि। यमालिङ्गति सस्नेहा विपत्तस्य महत्यपि ॥११६॥

जो स्वप्नमें रात्रिके समय लालवर्णके वस्त्रालंकारोंसे युक्त नारीका सस्नेह आलिंगन करते हुए देखता है, उसे महती विपत्तिका सामना करना पड़ता है ॥११६॥

> पीतवर्णप्रसनैर्वालङ्कृता पीतवाससा । स्वप्ने गृहति यं नारी रोगस्तस्य भविष्यति ॥१२०॥

जो स्वप्नमें पीतवर्णके पुष्पों द्वारा अलंकत तथा पीतवर्णके वस्त्रोंसे सज्जित नारी द्वारा अपनेको छिपाया हुआ देखे तो वह शीघ्र ही रोगी होता है ॥१२०॥

### पुरीषं लोहितं स्वप्ने मूत्रं वा कुरुते तथा। तदा जागतिं यो मत्यों द्रव्यं तस्य विनश्यति ॥१२१॥

जो स्वप्नमें लालवर्णकी टर्टी करते हुए या लालवर्णका मूत्र करते हुए देखे तथा स्वप्न दर्शनके पश्चात् जाग जाय तो उसका धन नास होता है ॥१२१॥

> विष्टां लोमानि रौद्रं वा कुङ्कमं रक्तचन्दनम् । दृष्ट्वा यो बुद्धचते सुप्तो यस्तस्यार्थो विलीयते ॥१२२॥

जिसे स्वप्नमें विष्ठा—टट्टी, रोंम, अग्नि, कुंकुम—रोरी एवं छाछचन्दन दिखछायी पड़े और स्वप्न दर्शनके अनन्तर निद्रा टूट जाय, उसके धनका विनाश होता है ॥१२२॥

> रक्तानां करवीराणाम्रत्पन्नानाम्रपानहम्। लाभे वा दर्शनं स्वप्ने प्रयातस्य विनिर्दिशेत् ॥१२३॥

यदि स्वप्नमें लाल-लाल तलवार धारण किये हुए वीर पुरुषोंके जूतेका दर्शन या लाभ हो तो यात्राकी सफलता समभनी चाहिए ॥१२३॥

> कृष्णवाहाधिरूढो यः कृष्णवासो विभूषितः । उद्धिग्नश्च दिशो याति दित्तणां गत एव सः ॥१२४॥

स्वप्नमें कृष्ण सवारीके ऊपर आरूढ़ कृष्ण वस्त्रोंसे विभूषित एवं उद्विग्न दक्षिण दिशाकी ओर जाते हुए देखे तो मृत्यु समभनी चाहिए॥१२४॥

> कृष्णा च विकृता नारी रौद्राची च भयप्रदा। कर्षति द्विणाशायां यं ज्ञेयो मृत एव सः ॥१२५॥

स्वप्नमें जिस व्यक्तिको काली कल्र्टी विकृतवर्णकी भयानक नारी दिचाण दिशाकी ओर खींचती हुई दिखलायी पड़े तो उसकी मृत्यु समभनी चाहिए ॥१२४॥

> मुण्डितं जटिलं रूचं मिलनं नीलवाससम्। रुष्टं पश्यति यः स्वप्ने भयं तस्य व्रजायते ॥१२६॥

जो स्वप्नमें मुण्डित, जटिल, रूक्ष, मलिन और नील वस्न धारण किये हुए रुष्ट रूपमें अपनेको देखता है उसे भयकी प्राप्ति होती है।।१२६।।

> दुर्गन्धं पाण्डुरं भीमं तापसं व्याधिविकृतिम्। पश्यति स्वप्ने ग्लानिं तस्य निरूपयेत् ॥१२७॥

स्वप्नमें दुर्गन्धयुक्त पीछे एवं भयङ्कर व्याधि युक्त तपर्स्वाके देखनेसे ग्लानि होती है ॥१२७॥

> वृत्तं वर्ली च्छुपगुल्मं वाल्मीकिं निजाङ्कगाम् । दृष्ट्रा जागर्ति यः स्वप्ने ज्ञेयस्तस्य धनज्ञयः ॥१२८॥

जो स्वप्नमें वृत्त्वलता, छोटे-छोटे वृत्त गुल्म या वल्मीकि—वाम्बीको अपनी गोदीमें देखता है और स्वप्न दर्शनके पश्चात् जाग जाता है तो उसके धनका विनाश होता है ॥१२८॥ खर्जूरोऽप्यनलो वेणुगुल्मो वाप्यहितो हुमः। मस्तके तस्य जायेत गत एव स निश्चितम् ॥१२६॥

स्वप्नमें जिसके मस्तकपर खजूर, अग्नि संयुक्त बाँस लता एवं वृत्त पैदा हुए दिखलायी पड़े उसकी शीघ्र मृत्यु होती है ॥१२६॥

> हृद्ये वा सम्रत्पन्नात् हृद्रोगेण स नश्यति । शोषाङ्गेषु प्ररूढास्ते तत्त्तदङ्गविनाशकाः ॥१३०॥

जो स्वप्नमें वत्तस्थलपर उपर्युक्त खजूर, बाँस अदिकको उत्पन्न हुआ देखे या जो देखता है उसको हृदय रोगसे मृत्यु होती है तथा शरीरके शेषाङ्गोंमेंसे जिस अङ्गपर उक्त पदार्थोंको उत्पन्न होते हुए देखता है उन-उन अङ्गोंका विनाश होता है ॥१३०॥

> रक्तस्वरस्त्रैर्वा रक्तपुष्पैर्विशेषतः । यदङ्गं वेष्ट्यते स्वप्ने तदेवाङ्गं विनश्यति ॥१३१॥

जो स्वप्नमें अपने जिस अंगको छाछसूत छाछपुष्प, या रक्त छता, तन्तुआंसे वेष्टित देखता है उसके उस अंगका विनाश होता है ॥१२१॥

> द्विपो ग्रहो मनुष्यो वा स्वप्ने कर्पति यं नरम् । मोत्तं बद्धस्य बन्धे वा म्रुक्तिं च समादिशेत् ॥१३२॥

स्वप्नमें जिस मनुष्यको जो हाथी मगर या मनुष्यके द्वारा खींचते हुए देखता है उसकी कारागारसे मुक्ति होती है ॥१३२॥

मधु छत्रं विशेत् स्वप्ने दिवा वा यस्य वेश्मनि । अर्थनाशो भवेत्तस्य मरणं वा विनिर्दिशेत् ॥१३३॥

स्वप्नमें जिसके घरमें दिनमें या रात्रि मधु-मक्खीका छत्ता प्रवेश होते हुए दिखलाई पड़े, उसका धग नाश अथवा मरण होता है ॥१३३॥

> विरेचनेऽर्थनाशः स्यात् छर्दने मरणं ध्रवम् । वाहे पादपछत्राणां गृहाणां ध्वंसमादिशत् ॥१३४॥

जो स्वप्नमें विरेचन अर्थात् दस्त छगते हुए देखता है उसके धनका नाश होता है। वमन करते हुए देखनेसे मरण होता है। वृक्तकी चोटीपर चढ़ते हुए देखनेसे घरका नाश होता है।।१३४।।

स्वगाने रोदनं विद्यात् नर्तने बधवन्धनम् । इसने शोकसन्तापं गमने कलहं तथा ॥१३५॥

स्वप्नमें अपनेको गाना गाते हुए देखनेसे रोना, नाचना देखनेसे बधवन्धन, हँसना देखनेसे शोक-सन्ताप एवं गमन देखनेसे कलह आदि फल प्राप्त होते हैं ॥१३४॥

> सर्वेषां शुभ्रवस्ताणां स्वप्ने दर्शनग्रुत्तमम् । भस्मास्थितक्रकार्पासदर्शनं न शुभप्रदम् ॥१३६॥

स्वप्नमें स्वच्छ—श्वेत वस्नका देखना उत्तम फलदायक है किन्तु भस्म, हड्डी, मट्टा और कपासका देखना अधुभ है ॥१२६॥

#### शुक्लमाल्यां शुक्लालङ्कारादीनां घारणं शुभम् । रक्तपीतादिवस्ताणं घारणं न शुभं मतम् ॥१३७॥

स्वप्तमें शुक्छ माल्य और अछंकार आदिका धारण करना शुभ है। रक्त, पीत एवं नीलादि वस्नोंका धारण करना शुभ नहीं है ॥१३७॥

> मन्त्रज्ञः पापद्रस्थो वातादिदोषजस्तथा । दृष्टः श्रुतोऽनुभृतश्च चिन्तोत्पन्नः स्वभावजः ॥१३८॥ पुण्यं पापं भवेदैवं मन्त्रज्ञो वरदो मतः ।

तस्मात्तौ सत्यभृतौ च शेषाः षट्निष्फलाः स्मृताः ॥१३६॥

स्वप्त आठ प्रकारके होते हैं—पाप रहित मंत्र साधना द्वारा सम्पन्न मंत्रज्ञ स्वप्त, वातादि दोषोंसे उत्पन्न दोषज, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, चिन्तोत्पन्न, स्वभावज, पुण्य-पापके ज्ञापक दैव। इन आठ प्रकारके स्वप्नोंमें मंत्रज्ञ और दैव स्वप्त सत्य होते हैं। शेप छह प्रकारके स्वप्त प्रायः निष्फळ होते हैं। ११६८-१३६॥

मलमूत्रादिबाधोत्थ आधि-व्याधिसमुद्भवः।

मालास्वभावदिवास्वप्नः पूर्वदृष्टश्च निष्फलाः ॥१४०॥

मल-मूत्र आदिकी बाधासे उत्पन्न होनेवाले स्वप्न, आधि-व्याधि अर्थात् रोगादिसे उत्पन्न स्वप्न, आलस्य इत्यादिसे उत्पन्न स्वप्न, दिवा स्वप्न एवं जागृत अवस्थामें देखे गये पदार्थीके संस्कारसे उत्पन्न स्वप्न प्रायः निष्फल होते हैं ॥१४०॥

शुभः प्रागशुभः पश्चादशुभः प्राक् शुभस्ततः ।

पाश्चात्यः फलदः स्वप्नः पूर्वेदृष्टश्च निष्फलः ॥१४१॥

उक्त स्वप्न शुभ, पूर्वमें शुभ पश्चात् अशुभ फल देते हैं, किन्तु जागृत अवस्थाके संस्कारसे उत्पन्न स्वप्न निष्फल होते हैं ॥१४१॥

प्रस्वपेदशुभे स्वप्ने पूर्वदृष्टश्च निष्फलः।

शुभे जाते पुनः स्वप्ने सफलः स तु तुष्टिऋत् ॥१४२॥

अशुभ स्वप्नके आनेपर व्यक्ति स्वप्नके पश्चात् जगकर पुनः सो जाय तो अशुभ स्वप्नका फल नष्ट हो जाता है यदि अशुभ स्वप्नके अनन्तर पुनः शुभ स्वप्न दिखलायी पड़े तो अशुभ फल नष्ट होकर शुभ फलकी प्राप्ति होती है ॥१४२॥

प्रस्वपेदशुभे स्वप्ने जप्त्वा पश्चनमस्क्रियाम् । दृष्टे स्वप्ने शुभेनैव दुःस्वप्ने शान्तिमाचरेत् ॥१४३॥

अशुभ स्वप्नके दिखलायी पड़नेपर जगकर णमोकार मंत्रका पाठ करना चाहिए। यदि अशुभ स्वप्नके पश्चात् शुभ स्वप्न आये तो दुष्ट स्वप्नकी शान्तिका उपाय करनेकी आवश्य-कता नहीं ॥१४३॥

स्वं प्रकाश्य गुरोरग्रे सुधीः स्वप्नं शुभाशुभम् । परेषामशुभं स्वप्नं पुरो नैव प्रकाशयेत् ॥१४४॥

बुद्धिमान् व्यक्तिको अपने गुरुके समज्ञ शुभ और अशुभ स्वप्नोंका कथन करना चाहिए, किन्तु अशुभ स्वप्नको गुरुके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिके समज्ञ कभी भी नहीं प्रकाशित करना चाहिए।।१४४।।

## निमित्तं स्वप्नजं चोक्त्वा पूर्वशास्त्रानुसारतः । लिङ्गेन तं ब्रुवे इष्टं निर्दिष्टं च यथागमम् ॥१४५॥

पूर्व शास्त्रोंके अनुसार स्वप्न निमित्तका वर्णन किया गया है अब लिङ्गके इसके इष्टानिष्टका आगमानुकूल वर्णन करते हैं ॥१४५॥

> शरीरं प्रथमं लिङ्गं दितीयं जलमध्यगम् । यथोक्तं गौतमेनैव तथैवं प्रोच्यते मया ॥१४६॥

प्रथम लिङ्ग शरीर है और द्वितीय लिङ्ग जल मध्यम जिस प्रकारका पहले गौतम स्वामीने वर्णन किया है वैसा ही मैं वर्णन करता हूँ ॥१४६॥

> स्नातं . लिप्तं सुगन्धेन वरमन्त्रेण मन्त्रितम् । अष्टोत्तरशतेनापि यन्त्री पश्येत्तदङ्गकम् ॥१४७॥

ॐ हीं छाः ह्वः पः छत्त्मीं भवीं कुरु कुरु स्वाहा ।

स्नानकर सुगन्धित छेप लगाकर १०८ बार निम्न मंत्रसे मंत्रित होकर स्वप्नका दर्शन करें। इस प्रकार स्वप्नका देखना ही मंत्रज कहलाता है। "ॐ हीं लाः हः पः लक्ष्मीं भवीं कुरु कुरु स्वाहा" इस मंत्रका १०८ बार जाप करना चाहिए ॥१४७॥

> सर्वाङ्गेषु यदा तस्य लीयते मचिकागणः। पण्मासं जीवितं तस्य कथितं ज्ञानदृष्टिभिः॥१४८॥

जिस व्यक्तिके समस्त शरीरपर अकारण ही अधिक मिक्खयाँ छगती हों तो उसकी आयु ज्ञानियोंने छह महीने बतछायी है। यहाँसे प्रत्यत्त अरिष्टोंका वर्णन आचार्य करते हैं ॥१४८॥

> दिग्भागं हरितं पश्येत् पीतरूपेण शुश्रकम् ! गन्धं किश्रित्र यो वेत्ति मृत्युस्तस्य विनिश्रितम् ॥१४६॥

जिसको अकारण ही दिशाएँ हरो, पीली और शुभ्र रूपमें दिखलायी पड़ें तथा गन्धका ज्ञान भी जिसे न हो उसकी मृत्यु निश्चिन है ॥१४६॥

> शशिद्धयौँ गतौ यस्य सुखस्वात्योपशीतलौ । मरणं तस्य निर्दिष्टं शीघ्रतोऽरिष्टवेदिभिः ॥१५०॥

जिसे सूर्य और चन्द्रमा दिखलायी न पड़े तथा जिसके मुखसे श्वाँस अधिक और तेजीसे निकलता हो उसका शीघ्र मरण विद्वानोंने कहा है।।१४०॥

> जिह्वामलं न मुश्चिति न वेत्तिः रसना रसम्। निरीचते न रूपश्च सप्तदिनं स जीवित ॥१५१॥

जिसकी जिह्नाके उत्पर सर्वदा अधिक मैल रहता हो तथा जिसे किसी भी रसका स्वाद न आता हो और न वस्तुओं के रूपको देख पाता हो उसकी आयु सात दिनकी होती है ॥१५१॥

> विह्वन्द्रौ न पश्येच्च शुभ्रं वदति कृष्णकम् । तुङ्गच्छायां न जानाति मृत्युस्तस्य समागतः ॥१५२॥

जिसे अग्नि और चन्द्रमा दिखलायी न पड़ते हों और काली वस्तु खेत माल्रम पड़ती हो, उन्नत छाया परिज्ञान न हो उसकी आसन्न मृत्यु रहती है ॥१५२॥

## मन्त्रित्वा स्वम्रुखं रोगी जानुद्द्ने जले स्थितः। न परयेत् स्वम्रुखच्छायां षण्मासं तस्य जीवितम् ॥१५३॥

जो रोगी मंत्रित होकर घुटने पर्यन्त जलमें खड़ा हो अपने मुखकी छाया—प्रतिबिम्ब न देख सके उसकी आयु छह महीनेकी होती है ॥१४३॥

ॐ हीं छाः ह्वः पः छत्तमीं भवीं कुरु कुरु स्वाहा।
भृतं मन्त्रिततैलेन मार्जितं ताम्रभाजनम्।
पिहितं शुक्लबस्नेण सन्ध्यायां स्थापयेत् सुधीः ॥१५४॥
तस्योपरि पुनर्दत्वा नृतनां कुण्डिकां ततः।
जातिपुष्पैर्जपदेवं स्वष्टाधिकशतं ततः॥१५४॥
चीरान्नभोजनं कृत्वा भृमौ सुप्येत मन्त्रिणा।
प्रातः पश्येत्स तत्रै व तैलमध्ये निजं सुखम्॥१५६॥
निजास्यं चेन्न पश्येच षण्मासं च जीवति।
इत्येवं च समासेन द्विधा लिङ्गं प्रभाषितम्॥१५७॥

अब आचार्य तैलमें मुख दर्शनकी विधि द्वारा आयुका निश्चय करनेकी प्रक्रिया बतलाते हैं कि "ॐ हीं लाः ह्वः पः लक्ष्मीं भवीं कुर कुरु स्वाहा" इस मंत्र द्वारा मंत्रित हो और उत्तम तावेंके तैलसे युक्त एक सुन्दर साफ या स्वच्छ बर्तनको सन्ध्या समय शुक्ल वस्त्रसे ढँककर रक्खें पुनः उसके ऊपर एक नवीन कुण्डिका स्थापितकर उपर्युक्त मंत्रका जुहीके पुष्पोंसे १० = बार जाप करें, तत्पश्चात् खीरका भोजन कर मंत्रित व्यक्ति भूमिपर शयन करें और प्रातःकाल उठकर उस तैलमें अपने मुखको देखे। यदि अपना मुख इस तिलमें न दिखलायी पड़े तो छह मासकी आयु सममनी चाहिए। इस प्रकार संक्षेपमें आचार्यने दोनों प्रकारके लिङ्गोंका वर्णन किया है।।१५४८-१४७॥

शब्दिनिमित्तं पूर्वं स्नात्वा निमित्ततः श्रुचिवासा विशुद्धधीः । अम्बिकाप्रतिमां शुद्धां स्नापित्वा रसादिकैः ॥१४८॥ अर्चित्वा चन्द्नैः पुष्पैः श्वेतवस्त्रसुवेष्टिताम् । प्रज्ञिप्य वामकचायां गृहीत्वा पुरुषस्ततः ॥१४८॥

शब्द निमित्तका वर्णन करते हुए आचार्योंने वतलाया है कि शब्द दो प्रकारके होते हैं— दैवी और प्राकृतिक। यहाँ दैवी शब्दका कथन किया जा रहा है। स्नानकर स्वच्छ और शुभ्र वस्त्र धारण करे। अनन्तर अभ्विकाकी मूर्तिका जल, दुग्धादिसे अभिषेककर श्वेत वस्त्रोंसे उसे आच्छादित करे। पश्चात् चन्दन, पुष्प, नैवेद्य आदिसे उसकी पूजा करे। अनन्तर बायें हाथके नीचे रखकर [शब्द सुननेके लिए निम्न विधिका प्रयोग करे] ॥१५५–१५६॥

> निशायाः प्रथमे यामे प्रभाते यदि वा त्रजेत् । इमं मन्त्रं पठन् व्यक्तं श्रोतुं शब्दं शुभाशुभम् ॥१६०॥ ॐ हीं अम्बे कृष्माण्डिनी (नि) त्राह्मणि वद वद वागीश्वरी (रि) स्वाहा । पुरवीथ्यां त्रजन् शब्दमाद्यं श्रुत्वा शुभाशुभम् । स्मरन् व्यावर्तते तस्मादागत्य प्रविचारयेत् ॥१६१॥

रात्रिके प्रथम प्रहरमें या प्रातःकालमें "ॐ हीं अम्बे कूष्माण्डिन ब्राह्मणि देवि वद् वद् वागीश्वरि स्वाहा" इस मंत्रका जापकर शुभाशुभ शब्द सुननेके निमित्त नगरमें श्रमण करे। इस प्रकार नगरकी सड़कों और गलियोंमें श्रमण करते समय जो कोई शुभ या अशुभ शब्द पहले सुनाई पड़े, उसे सुनकर वापस लौट आवे और उसी शब्दके अनुसार शुभाशुभ फल अवगत करे। अर्थात् अशुभ शब्द सुननेसे मृत्यु, वेदना, पीड़ा आदि फल तथा शुभ शब्द सुननेसे नीरोगता, स्वास्थ्यलाभ एवं कार्यसिद्धि आदि शुभ फल प्राप्त होते हैं ॥१६०-६१॥

अर्हदादिस्तवो राजा सिद्धिबुद्धिस्तु मङ्गलम् । वृद्धिश्री जयऋद्धिश्च धनधान्यादिसम्पदः १६२॥ जन्मोत्सवप्रतिष्ठाद्याः देवेष्टचादिशुभिक्रयाः । द्रव्यादिनामश्रवणाः शुभाः शब्दाः प्रकीर्तिताः ॥१६३॥

नगरमें भ्रमण करते समय प्रथम शब्द अईन्त भगवान्का नाम, उनका स्तवन, राजा, सिद्धि, बुद्धि, जय, बुद्धि, चन्द्रमा, श्री, ऋद्धि, धन-धान्य, सम्पत्ति, जन्मोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, देव-पूजन, द्रव्यादिका नाम आदि शब्दोंका सुनना शुभ बतलाया गया है ॥१६२-१६३॥

अम्बिकाशब्दिनिमित्तं छत्रमालाध्वजागन्धपूर्णकुम्भादिसंयुतः । वृषाश्च गृहिणः पुंसः सपुत्राः भूषितास्त्रियः ॥१६४॥

अम्बिका देवी, छत्र, माला, ध्वज, गन्ध संयुक्त कलश, बैल, गृहस्थ, पुत्र सहित अलंकृत स्त्री इत्यादिका दर्शन सभी कार्योंमें शुभ होता है। शब्दप्रकरण होनेसे उक्त वस्तुओंके नामोंका श्रवण भी शुभ माना जाता है ॥१६३३–१६४॥

> इत्यादिदर्शनं श्रेष्ठं सर्वकार्येषु सिद्धिदम् । छत्रादिपातभङ्गादि दर्शनं शोभनं न हि ॥१६५॥

किसी भी कार्यके आरम्भमें छत्रभंग, छत्रपात आदिका दर्शन और शब्दश्रवण अशुभ समभा जाता है। अर्थात् उक्त वस्तुओं के दर्शन या उक्त वस्तुओं के नामों को सुननेसे कार्यसिद्धिमें नाना प्रकारकी बाधाएँ आती हैं॥१६४॥

विशेष—वसन्तराज शकुनमें शुभ-शकुनोंका वर्णन करते हुए बताया है कि दिध, घृत, दूर्वा, तण्डुळ-चावळ, जळ पूर्ण कुम्भ, रवेत सर्षप, चन्दन, दर्पण, शंख, मत्स्य, मृत्तिका, गोरोचन, गोधूळि, देवमूर्ति, फळ, पुष्प, अञ्चन, अळंकार, ताम्बूल, भात, आसन, मद्य, ध्वज, छत्र, माळा, व्यञ्जन, वस्त्र, पद्म—कमळ, भृंगार, प्रव्विळत अग्नि, हाथी, बकरी, कुश, चामर, रत्न, सुवर्ण, रूप्य, ताम्र, औषि, पञ्चव, एवं हरित वृषका दर्शन किसी भी कार्यके आरम्भमें सिद्धिदायक बताया गया है।

अंगार, भस्म, काष्ठ, रज्जु-रस्सी, कीचड़, कार्पास-कपास, दाल या फलोंके छिलके, अस्थि, मूत्र, मल, मलिन व्यक्ति, अपांग या विकृत व्यक्ति, लोहा, काले वर्णका अनाज, पत्थर, केश, साँप, तेल, गुड़, चमड़ा, खाली घड़ा, लवण, तक्र, शृंखला, रजस्वला स्त्री, विधवा स्त्री एवं दीना, मलिन-वदन, मुक्तकेशा स्त्रीका दर्शन किसी भी कार्यमें अशुभ होता है।

> नष्टो भग्नश्र शोकस्थः पतितो लुश्चितो गतः । शान्तितः पातितो बद्धो भीतो दृष्टश्च चूणितः ॥१६६॥ चोरो बद्धो हतः कालः प्रदग्धः खण्डितो मृतः । उद्धासितः पुनर्ग्राम इत्याद्याः दुःखदाः स्मृताः ॥१६७॥

नष्ट, भग्न, दुःखी, मुण्डित शिर, गिरता-पड़ता, बद्ध, भयभीत, दन्तहीन, चोर, रस्सी या शृंखळासे जकड़ा, घायळ, वेदनाग्रस्त, जळा हुआ, खण्डित, मुद्दी, गाँवसे निष्कासित होनेके पश्चात् पुनः गाँवमें निवास करनेवाळा इत्यादि प्रकारके व्यक्तियोंका दर्शन दुःखप्रद् होता है ॥१६६–१६७॥

इत्येवं निमित्तकं सर्वं कार्यं निवेदनम् । मन्त्रोऽयं जपितः सिद्धचेद्वीरस्य प्रतिमाग्रतः ।१६८॥

इस प्रकार कार्यसिद्धिके लिए निमित्तांका परिज्ञान करना चाहिए। निम्न मन्त्रकी भगवान् महावीरकी प्रतिमाके सम्मुख साधना करनी चाहिए। मन्त्रजाप करनेसे ही सिद्ध हो जाता है ॥१६८॥

अष्टोत्तरशतैर्पुष्पैः मालतीनां मनोहरैः। ॐ हीं णमो अरिहन्ताणं हीं अवतर अवतर स्वाहा। मन्त्रेणानेन हस्तस्य द्विणस्य च तर्जनी। अष्टाधिकशतं वारमभिमन्त्र्य मधीकृतम्॥१६६॥

भगवान् महावीर स्वामीकी प्रतिमाके समत्त उत्तम मालतीके पुष्पोंसे "ॐ हीं अई णमो अरिहन्ताणं हीं अवतर अवतर न्वाहा" इस मन्त्रका १०८ बार जाप करनेसे मन्त्र सिद्ध हो जायगा। पश्चात् मन्त्र साधक अपने दाहिने हाथकी तर्जनीको एक सौ आठ बार मन्त्रितकर रोगीकी आँखोंपर रखे ॥१६६॥

तर्जन्यां स्थापयेद्भूमौ रविविम्बं सुवर्तुलम् । रोगी पश्यति चेद्विम्बमायुःषण्मासमध्यगम् ॥१७०॥

उपर्युक्त क्रियाके अनन्तर रोगीको भूमिकी ओर देखनेको कहे। यदि रोगी भूमिपर सूर्यके गोळाकार विम्बका दर्शन करे तो छः महीने की आयु समभनी चाहिए ॥१७०॥

> इत्यङ्गुलिप्रश्निनिमत्तं शतवारं सुधीमन्त्र्यपावनम् । कांस्यभाजने तेन प्रचाल्य हस्तयुगलं रोगिणः पुनः ॥१७१॥ एकवर्णाञ्जहिचीराष्टाधिकैः शतविन्दुभिः । प्रचाल्य दीयते लेपो गोमूत्रचीरयोः क्रमात् ॥१७२॥ प्रचालितकरयुगलिथन्तय दिनमासक्रमशः । पञ्चदशवामहस्ते पञ्चदशतिथिश्च दिचणे पाणौ ॥१७३॥

इस प्रकार अँगुली प्रश्नका वर्णन किया। अब अलक्त और गोरोचन प्रश्नविधिका निरूपण करते हैं। विद्वान व्यक्ति 'ॐ हीं अई णमो अरिहन्ताणं हीं अवतर अवतर स्वाहा' मन्त्रका जापकर किसी काँसेके वर्तनमें अलम्ल—लाक्ताको भरकर मन्त्रित करे। अनन्तर रोगीके हाथ, पैर आदि अंगोंको घोकर शुद्ध करे। पश्चात् गोमूत्र, दूध और सुगन्धित जलसे रोगीके हाथोंका प्रज्ञालन करे। अनन्तर दिन, महीना और वर्षका चिन्तन करे। पन्द्रहकी संख्याकी बाँयें हाथमें और पन्द्रहकी संख्याकी दाहिने हाथमें कल्पना करे।।१७१-१७३॥

#### शुक्कं पत्तं वामे दिचणहस्ते च चिन्तयेत् कृष्णम् । प्रतिपत्प्रमुखास्तिथय उभकरयोः पर्वरेखासु ॥१७४॥

बाय हाथमें शुक्छपत्तकी और दाहिने हाथमें कृष्णपत्तकी कल्पना करे। प्रतिपदादि तिथियोंकी दोनों हाथकी पर्वरेखाओं—गाँठ स्थानोंपर कल्पना करे।।१७४॥

#### एकद्वित्रिचतुःसंख्यमरिष्टं तत्र चिन्तयेत् ।

यदि उक्त क्रियाके अनन्तर पर्व रेखाओंमें एक, दो, तीन और चार संख्यामें कृष्ण रेखाएँ दिखलायी पड़ें तो अरिष्ट समभना चाहिए ॥१७५३॥

हस्तयुगलं तथोद्धत्र्यं प्रातः गोरोचनरसैः ॥१७५॥ अभिमन्त्रितशतवारं पश्येच करयुगलम् । करे करपर्वणि यावन्मात्राश्चिविन्दवः कृष्णाः ॥१७६॥ दिनानि तावन्मात्राणि मासान् वा वत्सराणि वा । स्वस्थितो जीवति प्राणी वीचितं ज्ञानदृष्टिभिः ॥१७७॥

शातःकाल लाचा प्रश्नके समान स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर उपर्युक्त मन्त्रसे मन्त्रित हो सौ बार मन्त्रित गोरोचनरससे हाथोंका प्रचालनकर दोनों हाथोंका दर्शन करे। उक्त क्रिया करनेवाला रोगी व्यक्ति उतने ही दिन, मास और वर्ष तक जीवित रहता है, जितने कृष्णविन्तु उसके हाथके पर्वोमें लगे रहते हैं, इस प्रकारका कथन ज्ञानियोंका है।।१७४३-१७७॥

विशेष—अलक्त प्रश्नकी विधि यह है कि किसी चौरस भूमिको एक वर्णकी गायके गोबरसे लीपकर उस स्थानपर 'ओं हीं अई णमो अरिहन्ताणं हीं अवतर अवतर स्वाहा' इस मन्त्रको १०८ बार जपना चाहिए। फिर काँसेके वर्तनमें अलक्तको भरकर सौ बार मन्त्रसे मन्त्रित कर उक्त भूमि पर उस वर्तनको रख देना चाहिए, पश्चात् रोगोके हाथोंको गोमृत्र और दूधसे घोकर दोनों हाथोंपर मन्त्र पढ़ते हुए दिन, मास और वर्षकी कल्पना करनी चाहिए। अनन्तर पुनः सौ बार उक्त मन्त्रको पढ़कर उक्त अलक्तसे रोगोके हाथ घोने चाहिए। इस कियाके पश्चात् रोगीके हाथ घोना चाहिए। उसके हाथोंके सन्धि स्थानोंमें जितने बिन्दु काले रंगके दिखलायी पड़े, उतने ही दिन, मास और वर्षको आयु सममनी चाहिए।

गोरोचन प्रश्नकी विवि यह है कि अलक्त प्रश्नके समान एक वर्णकी गायके गोवरसे भूमिको लीपकर उपर्युक्त मन्त्रसे १०८ बार मन्त्रित कर काँसेके बर्तनमें गोरोचनको रखकर सौ बार मन्त्रसे मन्त्रित करना चाहिए। पश्चात् रोगीके हाथ गोमूत्र और दूधसे घोकर मन्त्र पढ़ते हुए हाथोंपर वर्ष, मास और दिनकी कल्पना करनी चाहिए। पुनः सौ बार मन्त्रित गोरोचनसे रोगीके हाथ धुलाकर उन हाथोंसे रोगीके मरण-समयकी परीक्षा करनी चाहिए। रोगीके हाथोंके सन्धि स्थानोंमें जितने काले रंगके विन्दु दिखलायी पड़ें, उतने ही संख्यक दिन, मास और वर्षमें उसकी मृत्यु सममनी चाहिए।

रोचनाकुङ्कुमैर्लाचानामिकारक्तसंयुता । षोडशाचरं लिखेत्पद्मं तद्घहिश्चैव तत्समम् ॥१७८॥ षोडशाचरतो वाह्ये मूलबीजं दले दले । प्रथमे च दले वर्षान्मासांश्चैव बहिर्दले ॥१७६॥

# दिवसान् षोडशीरेव साध्यनामसुकर्णिके । सप्ताहं पूजयेचकं तदा तं च निरीचयेत् ॥१८०॥

लाज्ञा, कुंकुम, गोरोचना इत्यादि विधियोंसे आयुकी परीज्ञा करनेके उपरान्त चक्र द्वारा आयु परीज्ञाकी विधिका निरूपण करते हैं ॥१७७३॥

सोलह दलका एक कमल भीतर तथा इस कमलके बाहर भी सोलह दलका एक दूसरा कमल बनाना चाहिए। बाह्य कमलके पत्तों पर अ आ आदि मूल स्वरोंको स्थापना करनी चाहिए। भीतरवाले कमलके पत्तों पर वर्षोंकी तथा बाहरवाले कमलके पत्तों पर महीनोंकी स्थापना करनी चाहिए। किर्णिकाओंमें दिवसोंकी स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार निर्मित चक्रकी एक सप्ताह तक पूजा करनी चाहिए, पश्चात् उसका निरीक्षण कर शुभाशुभ फलकी जानकारी प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिए॥१७०६-१८०॥

## यह्ले चात्तरं छप्तं तिहने म्रियते भ्रुवम् । वर्षे मासं दिनं पश्येत् स्वस्य नाम परस्य वा ॥१८१॥

निरीच्चण करने पर जिस तिथि, मास या वर्षकी स्थापनावाले दलका स्वर छप्त हो, उसी तिथि, मास और वर्षमें अपनी या अन्य व्यक्तिकी—जिसके लिए परीच्चा की जा रही है, मृत्यु समभनी चाहिए ॥१८१॥

# यदा वर्णं न छप्तं स्यात्तदा मृत्युर्न विद्यते । वर्षं द्वादशपर्यन्तं कालज्ञानं विनोदितम् ॥१८२॥

यदि कोई भी स्वर छम न हो तो जिसके सम्बन्धमें विचार किया जा रहा है, उसकी मृत्यु नहीं होती। इस चक्र द्वारा बारह वर्षकी आयुका ही ज्ञान किया जाता है ॥१८२॥

### प्रभृतवस्त्रदाश्विनी भरण्यर्थापहारिणी । प्रद्ह्याग्निदैवते प्रजेश्वरेऽर्थसिद्धये ॥१८३॥

अश्विनी नक्षत्रमें नवीन वस्न धारण करनेसे बहुत वस्न मिलते हैं, भरणीमें नवीन वस्न धारण करनेसे अर्थकी हानि होती है, कृत्तिकामें वस्न धारण करनेसे वस्न दग्ध होता है, रोहिणीमें नवीन वस्न धारण करनेसे धन प्राप्ति होती है ॥१८३॥

# मृगे तु मूषकाद्भयं व्यसुत्वमेव शाङ्करे । पुनर्वसौ शुभागमस्तदग्रभे धनैर्युतिः ॥१८४॥

मृगशिरामें नवीन वस्त्र धारण करनेसे वस्त्रोंको चूहोंके काटनेका भय, आर्ट्रामें नवीन वस्त्र धारण करनेसे मृत्यु, पुनर्वसुमें वस्त्र धारण करनेसे शुभकी प्राप्ति और पुष्यमें वस्त्र धारण करनेसे धनलाभ होता है ॥१८४॥

#### भुजङ्गमे विलुप्यते मघासु मृत्युमादिशेत्। भगाह्वये नृपाद्भयं धनागमाय चोत्तरा ॥१८५॥

आइलेषामें पहननेसे वस्त्रका नष्ट हो जाना, मघा नत्त्रत्रमें गृत्यु, पूर्वाफाल्गुनीमें राजासे भय एवं उत्तराफाल्गुनीमें वस्त्रधारण करनेसे धनकी प्राप्ति होती है ॥१८४॥

# करेण धर्मसिद्धयः शुभागमस्तु चित्रया । शुभं च भोज्यमानिले द्विदैवते जनप्रियः ॥१८६॥

हस्तमें वस्त्र धारण करनेसे कार्यसिद्धि होती है, चित्रामें शुभकी प्राप्ति, स्वातीमें उत्तम भोजनका मिछना एवं विशाखामें जनिषय होता है ॥१८६॥

> सुहृद्युतिश्व मित्रमे पुरन्दरेऽम्बरत्तयः । जलाप्लुतिश्व नैऋते रुजो जलाधिदैवते ॥१८७॥

अनुराधामें वस्न धारण करनेसे मित्र समागम, ज्येष्ठामें वस्नका त्त्य, मूळमें नवीन वस्न धारण करनेसे जलमें डूबना और पूर्वाषाढ़ामें रोग होता है ॥१८७॥

> मिष्टमन्नमथ विश्वदैवते वैष्णवे भवति नेत्ररोगता । धान्यलब्धिमपि वासवे विदुर्वारुणे विषकृतं महद्भयम् ॥१८८॥

उत्तराषाढ़ामें मिष्टान्नकी प्राप्ति, श्रवणमें नवीन वस्त्र धारण करनेसे नेत्ररोग, धनिष्ठामें नवीन वस्त्र धारण करनेसे अन्नलाभ एवं शतिभषामें विषका बहुत भय होता है ॥१८८॥

> भद्रपदासु भयं सिललोत्थं तत्परतश्च भवेत्सुतलिब्धः । रत्नयुतिं कथयन्ति च पौष्णे योऽभि नवाम्बरमिच्छति भोक्तुम् ॥

पूर्वाभाद्रपदामें जलभय, उत्तराभाद्रपदामें पुत्रलाभ और रेवती नचत्रमें नवीन वस्न धारण करनेसे रत्नलाभ होता है ॥१८॥

वसस्य कोणे निवसन्ति देवा नराश्च पाशान्तशान्तमध्ये । शेषास्त्रयश्चात्र निशाचरांशास्त्रथैव शयनासनपादुकासु ॥१६०॥

नवीन वस्त्र धारण करते समय उसके शुभाशुभत्वका विचार निम्न प्रकार करना चाहिए। नये वस्त्रके नौ भाग करके विचार करना चाहिए। वस्त्रके कोणोंके चार भागोंमें देवता, पाशान्तके दो भागोंमें मनुष्य और मध्यके तीन भागोंमें रात्तस निवास करते हैं। इसी प्रकार शय्या, आसन और खड़ाऊँके नौभाग करके फळका विचार करना चाहिए।।१६०।।

लिप्ते मपी कर्दमगोमयाद्यैरिछन्ने प्रदग्धे स्फुटिते च विन्द्यात् । पुष्टे नवेऽल्पाल्पतरं च ग्रुङ्क्ते पापे शुभं वाधिकग्रुक्तरीये ॥१६१॥

यदि धारण करते ही नये वस्त्रमें स्याही, गोबर, कीचड़ आदि छग जाय, फट जाय, जल जाय या तो अशुभ फल होता है। यह फल उत्तरीय वस्त्रमें विशेषरूपसे घटित होता है।।१६१।।

रुग्राचसांशेष्वथ वापि मृत्युः पुंजन्मतेजश्च मनुष्यभागे । भागेऽमराणामथभोगबुद्धिः प्रान्तेषु सर्वत्र वदन्त्यनिष्टम् ॥१६२॥

रात्तसोंके भागोंमें वस्त्रमें छेद हो तो वस्त्रके स्वामीको रोग या मृत्यु हो, मनुष्य भागोंमें छेद आदि हों तो पुत्रजनमा और कान्ति-लाभ, देवताओंके भागोंमें छेद आदि हों तो भागोंकी वृद्धि एवं सभी भागोंमें छेद हों तो अनिष्टफल होता है। समस्त नवीन वस्त्रमें लिद्र होना अशुभ है।।१६२॥

#### कङ्कल्लवोत्र्ककपोतकाकक्रव्यादगोमायुखरोष्ट्रसर्पाः। छोदाकृतिर्देवतभागगापि पुंसां भयं मृत्युसमं करोति ॥१६३॥

कंक पत्ती, मेढक, उल्लु, कपोत, मांसभत्ती गृधादि, जम्बुक, गधा, ऊँट और सर्पके आकारका छेद देवताओंके भागमें भी हो तो भी मृत्युके समान व्यक्तियोंको पीड़ा एवं भयप्रद होता है। वस्त्रके छिद्रके आकार पर ही फल निर्भर करता है ॥१६३॥

> छत्रध्वजस्वस्तिकवर्द्धमानश्रीष्ट्रचकुम्भाम्बुजतोरणाद्याः। छेदाकृतिर्नेत्र्यतभागगापि पुसां विधनो न चिरेण लच्मीम् ॥१६४॥

छत्र, ध्वज, स्वस्तिक, वर्धमान—मिट्टीका सकोरा, वेल, कलश, कमल, तोरणादिके आकारका छिद्र राच्यस भागमें हो तो मनुष्योंको लच्मीकी प्राप्ति होती है। अन्य भागोंमें होने पर तो अत्यन्त शुभफल प्राप्त होता है ॥१६४॥

मोक्तुं नवाम्बरं शस्तमृचेऽपि गुणवर्जिते । विवाहे राजसन्माने प्रतिष्ठामुनिदर्शने ॥१६५॥

विवाहमें, राज्योत्सवमें या राजाके सम्मानके समय, प्रतिष्ठोत्सवमें, मुनियोंके दर्शनके समय निन्दा नज्ञत्रमें भी वस्त्र धारण करना शुभ है।।१६४॥

इति वस्त्रविच्छेदननिमित्तम्।

इति श्रीमद्रबाहुसंहितायां निमित्तनामाध्यायो त्रिशत्तमोऽयम् ३० सम्पूर्णः ॥

# श्लोकानामकाराद्यनुक्रमः

| [अ]                    |                  | अनुलोमो विजयं                  | २८५                        | अम्बरेषु दकं            | ११४              |
|------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| अकालजं फलं             | १                | अनृजुः परुषः                   | २६⊏                        | अम्लाः सलवणाः           | १७७              |
| अकाले उदितः            | २०७              | अनेकवर्णसंस्थानं               | १६                         | अरएयानि तु सर्वाणि      | ११४              |
| अगम्यागमनं             | १४७              | अनेकवर्णसंस्थानं               | ११४                        | अर्द्धचन्द्र-           | ३⊂               |
| अग्रतो या              | २३               | अन्तःपुरविनाशाय                | १५७                        | अर्द्धवृत्ता प्रघावन्ति | १५६              |
| अग्रतस्तु सपाषाणं      | १४७              | अन्तःपुरेषु                    | १८६                        | अर्धमासं यदा            | ३१३              |
| अङ्गानां च कुरूणां     | २४४              | अन्तवश्चादवन्तश्च              | २१०                        | अर्हत्सु वरूणे          | १८५              |
| अङ्गारकान् नखान्       | १२८              | अन्धकारसमु-                    | १३१                        | अलक्तकं वाऽथ            | ३४७              |
| अङ्गारकोऽग्नि-         | २९०              | अन्यस्मिन् केतु-               | २८६                        | अलंकृतानां              | ३५०              |
| अङ्गान् सौराष्ट्रान्   | २९३              | अपग्रहं तु वि-                 | १०१                        | अलङ्कारोपघाताय          | २१६              |
| अचिरेणैव कालेन         | १२१              | अपग्रहं तु विजानीया            | १००                        | अल्पचन्द्रं च द्वीपाश्च | २८१              |
| अजवीथिमनु-             | २३४              | अपरस्तु तथा                    | <b>८</b> ५                 | अल्पेनापि तु            | १४०              |
| अजवीथीमागते            | ३१०              | अपरां चन्द्रसूर्यौ             | ३२०                        | अवृष्टिश्च भयं          | २१८              |
| त्र्यजवीथी विशाखा      | <b>२१२</b>       | अपरेण च कबन्धस्तु              | ३०३                        | अशनिश्च                 | १३               |
| ं अतः ऊर्ध्वं प्रवद्या | मि २३०           | अपरेण तु या                    | 38                         | अश्मकान् भरतान्         | ३०७              |
| अत परं प्रवद्यामि-     |                  | <b>ग्र</b> पसव्यं नत्त्वत्रस्य | ११३,२४३,                   | अश्रुपूर्णमुखादीनां     | १५५              |
| अतीतं वर्तमानं         | १४२              | अपि लच्चग्वान्                 | १४१                        | <b>अश्</b> वपरयोपजीविनो | २२६              |
| अतोऽस्य येऽन्य-        | २३६              | अपोरिज्ञात्                    | २६६                        | अष्टम्यां तु            | ३७६              |
| अत्यम्बु च             | २५३              | अप्सराणां                      | પૂ <b>દ્દ,</b> १३ <i>०</i> | अष्टभ्यां तु यदा        | २७६              |
| अथ गोमूत्र-            | २०८              | अप्रशस्तो                      | 35                         | अष्टादशषु मासेषु        | १७४              |
| अथ चन्द्रा-            | પૂરુ             | अभद्यभद्गगं चैव                | 388                        | असारवृद्ध-              | १६०              |
| अथ नीलाश्च             | યુ૦              | अभिजिच्चानु-                   | રપ્ર૪                      | असिशक्ति-               | પૂછ              |
| अथ यद्युभयां           | २२               | अभिजिच्छ्रवणं                  | २१४                        | अस्तमायाति              | १११              |
| अथ रश्मि               | ४८               | अभिजित्स्यः                    | २२४                        | अस्तङ्गते यदा           | 80€              |
| अय सुर्याद्            | યુ૦              | श्रमिजिद् द्वे                 | २१२                        | अस्तं यात-              | २१,४३            |
| अथातः संप्रवद्या       | मे ३४, ४८,       | अभिद्रवन्ति                    | ५८,१४८                     | अस्थिमांसै:ू            | १८६              |
|                        | <b>६५, १३७</b> , | अभीच्णं चापि                   | ६३१                        | अहश्च पूर्ण-            | <b>३२</b> ०      |
| •                      | २०७, ३१७         | अभ्युत्थितायां                 | १५६                        | अहं कृतं रृपं           | १३५              |
| अद्वारे द्वारं         | 980              | अभ्युन्नतो                     | રૂપ્                       | अहिच्छुत्रं कच्छं       | 308              |
| अनन्तरां               | १६               | अभ्रवृद्धं                     | ५८                         | अहिवो वृश्चिकः          | ३५१              |
| अनार्याः कच्छ-         | २११              | अभ्रागां यानि                  | ६६                         | अंशुमाली-               | ३७               |
| अनावृष्टिभयं           | ६८,७५,२५१        | अभ्रशक्ति                      | ३७,५६                      | [ આ ]                   | 1                |
| आइतानि                 | १९७              | अभ्राणां उच्चं                 | <b>पू</b> ६                | _ `                     | _                |
| अनुगन्छन्ति            | १६               | अभ्राणां यानि                  | <b>७</b> ६                 | आग्नेयी अग्नि-          | <b>६६</b><br>३२६ |
| अनुराधास्थितो          | २२ <b>३</b>      | अभ्रेषु च                      | १५४                        | आज्यविकं गुडं           |                  |
| अनु लोमो-              | <u> </u>         | अमने।ज्ञैः                     | १६०                        | आद़कानि                 | ६६,६८,६६         |

| एतान्येव तु लिङ्गानि २    | ७७,२८२, | कपिलं सस्य-                  | ११२                           | कृष्णो वा विकृतो               | १४४               |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                           | ३०४     | कचन्धमुद्ये                  | ३०३                           | कृष्णानि पीत-                  | પૂદ્              |
| एतानि त्रीणि              | २३२     | कवन्धी वाम-                  | ३०२                           | कृष्णा रूदाः                   | १३०               |
| एते प्रयाणा-              | 839     | <b>क</b> वन्धेनावृतः         | ३०२                           | केतोः समुत्थितः                | १३५               |
| एतावद्                    | રપૂ     | कवन्धा परिघा                 | २७८                           | कोङ्कणानपरास्तांश्र            | व ३०३             |
| एतद् व्यासेन              | १०२     | कर्मजा द्विविधा              | ३४४                           | कोङ्कणान् दगडका                | न् २६३            |
| एतासां नात्र              | ሄ덕      | करङ्कशोणितं                  | १८८                           | कोणजान् पाप-                   | २८६               |
| एते च केतवः               | २८१     | कषायमधुरा-                   | १७७                           | कोद्रवाणां त्रीजानां           | २१३               |
| एतेषामेव मध्येन २१        | १३, २१७ | काका गृथाः                   | १५४                           | कोशधान्यं सर्षपाश्च            | <b>१</b> ३२५      |
| एतेषामेव २१३, २           | १४, २१५ | काञ्चीं किरातान्             | ३०⊏                           | कोविदार-                       | १६०               |
| <b>एते संवत्सराश्चो</b> - | २५४     | कार्तिकं चाऽथ                | १२६                           | कौण्डजा पुरुषाणा               | 305               |
| एवं च जायते               | ३१३     | कार्पासास्तिल-               | ₹ <b>२</b> ८                  | क्रूरः कुद्धश्च                | २७२               |
| एवं दिच्चण्तो             | २८६     | कार्याणि धर्मतः              | १६१                           | क्रूरग्रह्युत-                 | १८७               |
| एवं देशे च                | १८५     | काम्बोजान् राम-              | •<br>२६३                      | क्रूरं नदन्ति                  | १५८               |
| एवं इयवृषा                | १४४     | कामजस्य यदा                  | १८५                           | क्रौञ्चखरेण                    | <b>શ્</b> પૂપ્    |
| एवं नद्धत्र-              | १९७     | कालेयं चन्दनं                | २५१<br>३५१                    | क्रव्यादाः पद्मिणो             | ? <i>*</i> E      |
| एवमेव यदा                 | - २१५   | काशानि रेवती-                |                               | क्रव्यादाः शकुना-              | 3°,2<br>823       |
| एवं लद्मणसंयु-            | २०, ७५  | काश्मीरान् दरदां             | ₹0₹                           | कचित्रिष्यदते                  | <i>५८</i> १<br>८३ |
| एरावणपथं २१२, २३          | १४, २३५ | काश्मीरा वर्वरा-             | <b>२१२</b>                    | या पाम पद्या<br><b>ख</b>       | _                 |
| ऐरावग्रपथे                | २२८     | कीटदष्टस्य                   | १७८                           | ् स्वर्वद्भीम-                 | १६५               |
| ऐरावणे चतुर्थ-            | ३१०     | कीटाः पतङ्गा-                | २४४                           | खरशूकरयुक्तेन<br>खरशूकरयुक्तेन | <i>१८३</i><br>३४८ |
| एवं विज्ञाय-              | ८६      | कुञ्जरस्तु यदा               | <b>\$</b> 88                  | खण्डं विशीर्ग                  | ११२               |
| एवं शेषान् ग्रहान्        | २६२     | कुटिलः कड्व-                 | રદપ <u>્</u>                  | खारीस <u>तु</u>                | , , ,<br>E        |
| एवमेवं विजा-              | २३६     | कृष्णे शुष्यन्ति             | २४४                           | खारी द्वात्रिंशिका             | ्<br>२१३          |
| एवमेतत् फलं               | २२७     | रूष्णपीता यदा                |                               | _                              |                   |
| एवं शिष्टेषु              | ३२०     | कृष्णप्रभो यदा               | २७ <i>६</i><br>२ <i>.</i> - ८ | [ ग                            |                   |
| एवं शेषेषु                | १८७     | कृष्णं वासो                  | 365                           | गतिमार्गाकृति-                 | <b>₹</b> १४       |
| एवं सम्पत्                | ६६      | कृष्ण वासा<br>कृष्णो नीलश्च  | ३४६, ३५१                      | गतिं प्रवास-                   | २६१               |
| <b>ए</b> वमस्तमने         | ६६      | कृष्या नालरच<br>कृतिकास्त्र- | ३१७, ३२०                      | गजवीथीमनु-                     | २३४,२३५           |
| एषामन्यतरं                | १९७     | कृतिकायां गती                | े २६४                         | गजवीथ्यां नाग-                 | <b>३१०</b>        |
| एषां यदा दिव्यतो          | રશ્પ    |                              | २५४                           | गवास्त्रेण हिरण्येन            | ३२⊏               |
| एषेवास्त-                 | २२      | कृत्तिकादि<br>जन्मिक्स       | - રપૂર                        | गन्धर्वनगरं                    | ₹,११२,११३         |
| [ <b>क</b> ]              |         | कृत्तिकासु च<br><del></del>  | 788                           | गर्भधानादि ये                  | १२८               |
|                           | 222     | कृत्तिकां रोहिणीं            | २१४, २१७,                     | गर्भास्तु विवि-                | १२८               |
| कंगुदारतिला-              | ३२६     |                              | ३२६,३३०                       | गर्भायत्र न                    | १३२               |
| कटुकण्टकिनो<br>-          | १७८     | कृत्तिकास्तु यदोत्पा         |                               | गिरि निम्ने च                  | . ३२६             |
| कनकामा शिखा-              | २६०     | कृत्तिकादीनि<br>—ि—ः         | २७१                           | गुरुणा प्रहतं                  | १८०               |
| कनकाभो यदा                | २७६     | कृत्तिकायां यदा              | 385                           | गुरुभार्गव-                    | २०७               |
| कनकं मणयो                 | ३१३     | कृष्णनीला-                   | १३०                           | गुरुः सौरश्च                   | ३१७               |
| कपिले रक्त-               | १५४     | कृष्णे नीले                  | ३५                            | गुरुः शुक्रश्च                 | ३३०               |
|                           |         |                              |                               |                                |                   |

| रलोकानामकाराद्यनुकमः    |             |                              |       |                          | 388           |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| गुरोः शुक्रस्य भौमस्य   | य २६२       | चन्द्रः शुक्रो               | ३२७   | जन्मनद्धत्र-             | ३१२           |
| गोनागवाजिना             | १५८         | चन्द्रस्य चारं               | ३१४   | जलजानि तु                | રશ્પ          |
| गोपालं वर्जयेत्         | २४२         | चन्द्रमाः सर्वे-             | ३११   | नलं जलरहं                | ३४४           |
| गोवीथीं रेवती-          | <b>२१</b> २ | चन्द्रसूर्यौ विश्व-          | ३११   | जलदो जलकेतुश्च           | <b>રદ</b> પ્ર |
| गोवीथी यजनं             | ३१०         | चन्द्रे प्रतिपदि             | ३०६   | जरद्गवपथ-                | २३४           |
| गोवीथी सम-              | २३४,२३५     | चतुर्थी पंचमी                | ३०⊏   | जरद्गवपथं                | २३५           |
| ग्रहो ग्रहं यदा         | ३२०         | चतुर्थे विचरन्               | २१६   | नायते चत्तुषो-           | १५२           |
| ग्रहाः परस्प <b>रं</b>  | १८७         | चतुर्थे मण्डले शुक्रो        | २१०   | जामदग्ने यदा             | १८४           |
| ग्रहौ गुरुबुधौ          | ३२०         | चन्द्रस्य वरुण-              | १८५   | <b>जा</b> नीयादनुराघायां | १०१           |
| गृह्युद्धमिदं           | ३२२         | चतुर्दशानां                  | २७६   | जुह्नतो दित्त्ग्णं       | १४६           |
| गृहीतो विष्यते          | २८१         | चत्वारिंशद् पञ्चाशत्         | २२८   | जुह्दत्यनुपसर्पण-        | १४६           |
| <b>ग्र</b> हीयादेकमासेन | २८२         | चत्वारि वा                   | २४२   | ज्येष्ठामूलौ यदा         | ३२६           |
| गृहाणि वत्              | २३१         | चत्वारि षट्                  | २६२   | ज्येष्ठास्थ-             | २२३           |
| गृहाणां चरितं           | १२८         | चत्वारिंशच द्वे              | 33    | ज्येष्ठानुराधयो-         | २२७           |
| य्रहनत्त्र-             | ३६,१३७,     | च्यवनं प्लवनं                | ्र४४  | ज्येष्ठा मूलं च          | २५२           |
| गृहाणादि                | 38          | चारं गतो या भूय-             | २४१   | ज्येष्ठायाम्             | २६४           |
| ग्राम्या वा यदि         |             | चारं प्रवासं                 | २६⊏   | ज्येष्ठे मूलमति-         | દપ્ર          |
| त्रामाणां नगराणां च     | १ २३२       | चारेण विंशति                 | . २६⊏ | ज्येष्ठायामादकानि        | १०१           |
| [ च ]                   | ĺ           | चान्द्रस्य दित्तृणं          | २६३   | ज्येष्ठामूलमना-          | १२७           |
| चतुःपदानां सर्वे        | १८१         | चिकित्सानिपुणः               | १३६   | ज्योतिषं                 | ₹             |
| चतुरङ्कचितो-            | १४१         | चिरस्थायीनि                  | १८०   | ज्वलन्ति यस्य            | १५३           |
| चतुरङ्गबलोपेत-          | १४१         | चिह्नं कुर्यात्              | १५१   | [ਫ਼]                     |               |
| चतुर्विघोऽयं            | 3₹\$        | चित्रामेव विशाखा-            | २१८   | डिम्भ <b>रू</b> पा       | २४            |
| चतुरश्वो-               | ३८          | चित्राश्चर्य-                | 308   | [त]                      |               |
| चन्द्रस्य परि-          | ३५          | चिद्यणो ह्यरणो               | २६४   | तस्माद् देशे             | १४२           |
| चतुर्दिद्ध यदा          | २३          | चित्रमूर्तिश्च               | २६३   | तस्माद्राजा-             | <b>१</b> ४१   |
| चतुर्भागफ्ला-           | १३          | चित्रमूलाश्च                 | २२२   | तस्मात् स्वर्गा-         | १४३           |
| चतुष्पदानां             | પ્રહ        | चित्रस्थं पीडयेत्            | . २२२ | तस्य व्याधिमयं           | १५१           |
| चतुष्पष्टिमाद्-         | દપ,દ૭,૬૬,   | चित्रायां तु यदा             | ३२८   | तस्यैव तु यदा            | १५७           |
| चतुष्कं च चतु-          | २०८         | ्चिलायां दिव्वणे             | ३२८   | ततः प्रबध्यते            | १२, २⊏१       |
| चतुर्थं चैव षष्ठं 🕝     | २०८         | चैत्यवृत्ता रसान्            | १७६   | ततः पञ्चद्श-             | २३०           |
| चतुष्यदानां मनुजा-      | १५५         | चौराश्च यायिनो               | २८२   | ततः रमशान-               | २३३           |
| चर्माशु वर्णकलि- 🕝      | ₹£३         | [ ਕ ]                        |       | तथा मूलाभि-              | રપ્રપ્        |
| चन्द्रः शनैश्वर-        | २४३         | छुर्दने मरणं                 | ३४६   | तथैवोध्वंमयो-            | 38            |
| चन्द्रसौरिं             | २४३         | ्छादये <del>च्च</del> न्द्र- | २७७   | तदा गच्छन्               | २७८           |
| चन्द्रश्टङ्गे यदा       | १८६         | छिन्ना भिन्ना प्रदृश्येत्    | १४६   | तदा ग्रामं नगरं          | २३१           |
| चतुर्विंशत्यद्दानि      | २२७         | छायाल <b>दा</b> ग्-          | ३६१   | तदाऽन्योन्यं             | २३२           |
| चन्द्रस्य चोत्तरा-      | ર'૭'૭       | [ ज ]                        |       | तदा निम्नानि             | દધ            |
| चन्द्रस्य दक्षिणे       | ∙३२⊏        | जटीं मुण्डीं विरू-           | ३५२   | तनुः समार्गो यदि         | <b>२६</b> ५   |
|                         |             |                              |       |                          |               |

| तापसं पुगडरीकं                           | ३५२                         | दिव्यात्परतो                                   | १६२                                   | द्वारं शस्त्रयहं              | १८६                       |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ताम्रो दिच्ण-                            | २६८                         | दिवाणे चन्द्र-                                 | १८६                                   | द्विवर्णं वा त्रिवर्णं        | <b>१</b> १४               |
| तिथिश्च करणं                             | રપૂ                         | दिव्योन तु वक्रेण                              | २५१                                   | द्वाविशति यदा                 | २३१                       |
| तिथीनां करणानां                          | ٦٤                          | दिच्णस्यां दिशि                                | 58                                    | द्वाशीतिं चतुरा-              | २३०                       |
| तिथौ मुहूर्त-                            | હય                          | दिवसाध यदा                                     | दर                                    |                               | १००, १०१,                 |
| तीच्णायां दश-                            | २६ १                        | दिवा समुत्थितो                                 | १२७                                   | ·                             | १०२                       |
| तिष्यो ज्येष्ठा-                         | २१३                         | दिवाकरं बहु-                                   | 34                                    | [ घ ]                         | _                         |
| तिर्येद्ध यानि                           | لإح                         | दिवा हस्ते तु                                  | १५०                                   | धर्मकार्यार्थ-                | !<br>દ્ય                  |
| तृतीये चिरगो-                            | २१६                         | दिवि मध्ये                                     | २०७                                   | धनधान्यं न                    | <b>~</b> ₹                |
| नृतीये मण्डलो                            | २१०                         | दीप्यन्ते यत्र                                 | १७६                                   | धनिनो जल-                     | <i>ज र</i><br>२७ <b>१</b> |
| तृतीयायां यदा                            | ३७६                         | दीचितान् अई-                                   | રદ્ય                                  | धनिष्ठायां जलं                | २६५                       |
| तेन सञ्जनितं                             | <b>८</b> १                  | दुर्गे भवति                                    | २४१                                   | धनिष्ठादीनि-                  | २७ <b>१</b>               |
| तैलिकाः सारि-                            | . २२०                       | दुर्भिन्नं चाप्यदृष्टिं                        | جرا                                   | घनिष्ठास्थो                   | २ <b>२५</b>               |
| तोसलिङ्गान् सुलान्                       | २६३                         | दुर्वणाश्च दुर्ग-                              | १६०                                   | भारतात्त्वा<br>धनुषां कवचानां | प्र                       |
| तोयावहानि सर्वाणि                        | १७६,१८०                     | दुर्वासा कृष्ण-                                | 38\$                                  | . <b>धनुषा य</b> दि           | <b>₹</b> ११               |
| तत्र तारा-                               | १२                          | दूतोपजीविनो                                    | <b>ર</b> રપ્                          | धनुराहते यस्तु                | ३४६                       |
| तत्रासीनं                                | 8                           | दूरं प्रवासिका                                 | १०१                                   | धर्मार्थकाय-                  | <b>२७</b> ०               |
| तत्रास्ति                                | १                           | देवान् साधु-                                   | ३४६                                   | धर्मोत्सवान्                  | १दे१                      |
| तज्जातप्रति-                             | २१३                         | देवान् प्रव्रजितान्                            |                                       | धर्मार्थकाया-                 | २१८, ३३३                  |
| [ द ]                                    |                             | देवतान्<br>देवतान्                             | १६८<br>१६१                            | घारितं याचितं                 | ··· , ··· \               |
| ८ २ ।<br>दिध चौद्रं घृतं                 | १७६                         | देवताऽतिथि-                                    | १५३                                   | धार्मिका शूर-                 | २०६                       |
| दर्शनं ग्रहणं                            |                             | देवो वा यत्र                                   | १५२                                   | धान्यं तदा न                  | २७२                       |
| दशाहं द्वादशाहं                          | 388                         | देवतान् दीद्धि-                                | १५२                                   | घान्यं वस्त्रमिति             | <b>३</b> ३१               |
| दिल्लान तु                               | <b>⊏</b> 9                  | देवतं तु यदा-                                  | <b>१</b> ४⊏                           | धान्यं यत्र प्रियं            | ३२७                       |
| दिवाणे तु यदा                            | <b>२६५</b>                  | दैवज्ञा भि <b>त्</b> व                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>धान्यस्यार्थ</b>           | ३२१                       |
| दावण तु यदा<br>दिवाणा भेदने              | २४२                         | देशस्नेहा                                      | २७०                                   | घन्वन्तरे समु-                | १८४                       |
| राव्या मदन<br>द्विणा मेचकाभा-            | २८२<br>२                    | देशा महान्ती                                   | २४३                                   | घृतो धृताचि <i>-</i>          | રદપ્                      |
| दिवागा संचकामा-<br>दिवागो स्थावरान्      | <b>२८०</b>                  | ् <b>द्रिगा</b> ढं इस्तिना                     | २४६                                   | धूमकेतो इतं                   | 328                       |
| दाह्मण स्यावरान्<br>दिह्मणे नीच-         | <b>૨</b> ૨૬<br><b>૨</b> ૨૬  | द्विगुर्गं धान्य-                              | २१२<br>२१२                            | धूमः कुणिपगन्धी               |                           |
| राष्ण नाच-<br>दिख्णे धनिनो               |                             |                                                | २०६,२१६                               |                               | . ₹٤                      |
| दाक्ण वानना<br>दक्षिणे श्रवर्ण           | <b>૨</b> ૨પ્ર<br>• ૨૨પ્ર    | द्वितीयायां तृतीयायां                          | 308                                   |                               | १२८                       |
| पाद्मण अपरा<br>दक्षिणः स्थविरान्         | २२४<br>२२४                  |                                                | २७⊏                                   | •                             | १८८                       |
| दिल्णः चेमकृत-                           | २२ <b>३</b>                 | द्वादशाहै च                                    | २३०                                   |                               | ६७                        |
| दिश्वणः समञ्जतः<br>दिश्वणस्तु मृगान्     | . २२२<br>२२३                | _                                              | २२ <u>०</u><br>२२६                    |                               | २९४                       |
| दावागला नृगान्<br>दिवागं चन्द्रशृङ्ग-    | २२४<br>३३०                  |                                                | २५८<br>२५३                            | धूमनुद्रश्च                   | रद€                       |
| दक्षिण चन्द्रन्छन्न-<br>दक्षिणेनानुराधा- | २४ <sup>०</sup><br>३२६      |                                                | २ <b>४</b> १                          | द्यातयन्ती दिशाः              | ६७                        |
| दाद्वणनानुरावाः<br>दिव्वणं मार्ग         | २ <i>९</i> ८<br><b>३१</b> १ | ध्र नदान पदा<br>द्विपदाश्चतुष्पदा-             |                                       | · •                           |                           |
| दिवण माग<br>दिवणिन यदा                   |                             | हिपदारुचछुष्पदा <sup>र</sup><br>द्विपदचतुष्पदो | ५८, १४२<br>१५२                        |                               | ,                         |
| द्विणन यदा<br>दिव्विणे राजपीडा           | २८४, २२०<br>१ <u>६</u> ४    |                                                | 7 <i>4 ?</i><br>33                    | [ <b>न</b><br>न काले नियता-   | -                         |
| दाञ्च्या राजपाडी                         | <i>(68</i>                  | <u>।क्ष्मातिकारतया</u>                         | ĘĊ                                    | न फाल ।नयती-                  | 835                       |

| रलोकानामकाराचनुकमः     |               |                          |               |                                                    | ४०१          |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|
| नग्नप्रत्रजितं         | १४७           | निपतन्त्यग्रतो           | १५८           | पिक्णिश्च यदा                                      | १७४          |
| न चर्रान्त यदा         | १५५           | निमित्ते लक्ष -          | १३८           | पिच्चणां द्विपदानां                                | પૂહ          |
| नर्तनं जल्पनं          | १८८           | निम्नं कूपजलं            | ३४७           | पद्मिराश्चापि                                      | હપૂ<br>હપૂ   |
| नर्दन्ते द्विपदा       | १५४           | निम्नेषु वापयेद्         | १००           | पद्मश्वयुजे                                        | 33           |
| नमस्कृत्य              | १, ३४४        | निमित्तादनु-             | રપ્           | पाञ्चालाः कुरव-                                    | २१०          |
| न पश्यति स्व-          | १८३           | निरिन्घनो यदा            | १७६           | पादं पादेन                                         | १५६          |
| नभस्तृतीयभागं          | २२६           | निविष्टो यदि             | રપૂર          | पादैः पादान्                                       |              |
| न मित्रचित्तो          | १९३           | निवर्तते यदा             | १६०           | पापाः                                              | १५६          |
| नवमी मंत्रिण-          | ३०८           | निवृत्तिं चापि           | ३२८           | पापघाते तु                                         | ₹<br>:•      |
| नवम्यां तु यदा         | २७६           | निश्चलः सुप्रभा          | र⊏२           | पापमुत्पातिकं                                      | द्ध          |
| नरा यस्य               | १५८           | निश्चयास्तदा             | २१५           | पापासू-                                            | <del>؟</del> |
| नववस्त्रं              | १९३           | निष्कुटयन्ति             | १५५           | पशाचा यत्र                                         | <b>२४</b>    |
| न वेदा नापि            | १४२           | निष्पद्यन्ते च           | २१४           | पाशवज्रा-                                          | १दद          |
| नवतिराङ्कानि<br>——ः    | ७३            | निष्यत्तिः सर्वधान्यानां | २१४           | गरापञ्चा-<br>पीड्यन्ते सोम-                        | १ <b>६</b>   |
| नद्धत्रं               | १६            | नीचैर्निवि-              | १६०           | पीड्यन्त साम-<br>पीड्यन्ते केतु-                   | ३१⊏          |
| नत्त्रं ग्रहसम्पत्त्या | <b>ર</b> ગ્પૂ | नीलाद्यास्तु             | ३२०           | पीड्यन्ते पूर्ववत्सर्वः<br>पीड्यन्ते पूर्ववत्सर्वः | <b>३१३</b>   |
| नत्त्रते पूर्वदिग्भागे | ६३६           | नीला ताम्रा च            | १६,५१         | •                                                  | २१०          |
| नत्त्रस्य चिह्नानि     | २६२           | नीलवस्त्रैस्तथा          | १७७           | पीड्यन्ते भयेनाथ                                   | २१०          |
| नत्त्रमादित्य-         | ३०३           | नृपाश्च विषम-            | <b>ર</b> પ્રર | पाण्ड्याः केरला-                                   | ३१३          |
| नद्दत्रे भार्गवः सोमः  |               | नृपा भृत्यै-             | ३०८           | पीडितोऽपचयं                                        | १४८          |
| नज्ञं यदि वा           | 787           | नैमित्तः साधु-           | १३६           | पाण्ड्यकेरल-                                       | ३१६          |
| नत्त्राणि मुहु-        | २०, १२८       | नीचावऌम्बी               | <b>२</b> =१   | पारवें तदा भयं                                     | 838          |
| नज्ञेषु तिथौ           | १३०           |                          | <b>、 · ·</b>  | पितृदेवं तथा                                       | २६४          |
| नत्त्रस्य यदा          | ३२७           | [प]                      |               | पार्थिवानां                                        | २            |
| नच्तत्रं शकवाहेन       | २६१           | पक्रमांसस्य              | 388           | पितामहर्षय:                                        | १८२          |
| नद्मत्राणि चरेत्पञ्च   | २६१           | पञ्च वकाणि               | २६६           | पित्तरलेष्मान्तिक-                                 | ३२२          |
| नागराणां तदा           | ३११           | पञ्चम्यां ब्राह्मणान्    | ३०६           | पीतः पीतं यदा                                      | 38\$         |
| नागरस्यापि यः          | ३१७           | पञ्चयोजनिका              | ६८            | पीतो लोहित-                                        | ३०२          |
| नागरे तु इते           | ३ <b>१</b> ७  | पञ्चसम्बत्सरं            | २७६           | पीतो यदोत्तरां                                     | २६ ३         |
| नागाग्रे वेश्मनः       | 388           | पञ्चाशीति-               | १००           | पीतपुष्पनिभो                                       | ७३           |
| नागवीथिमनु-            | २३४           | पञ्चप्रकाश-              | ३४            | पुनर्वसुमाषाढ़ां                                   | २१७          |
| नागवीथि-               | २१२,२३५       | पतङ्गाः सविषाः           | २७०           | पुष्यप्राप्ते<br>• •                               | २२०          |
| नानावस्त्रैः समाच्छन्न |               | पताकामसियष्टि-           | ३५१           | पुनर्वसुं यदा                                      | २२०          |
| नानारूपो यदा           | ३७, ५८        | पतेन्निम्ने यथा-         | १४३           | पुलिन्द्रा कोङ्कणा                                 | ३१२          |
| निर्प्रत्था यत्र       | १३२           | परचक्रं नृपभयं           | १७८           | पुरीषं छुर्दनं                                     | ३५१          |
| निचयाश्च विन-          | २१५           | परिघाऽर्गला              | १८६           | पुरस्तात् सह                                       | २६५          |
| नित्योद्विग्नो         | १४०           | परिवर्तेद्               | १५०           | परिवेषो                                            | ३७           |
| निर्दया निरनुक्रोशा-   | २७०           | पशवः पद्मिणा             | ३१२           | परिवेषोदयो-                                        | २७६          |
| निर्घाते कम्पने        | १८१           | पशुब्यालपिशाचानां        | २७७           | पुष्येण मैत्र-                                     | १५०          |
| निपतति द्रुम-          | १८३           | पद्मिगाः पशावो           | १७५           | युष्यं <b>यु</b> ष्ये                              | १८०          |
| દ્ય                    |               |                          |               |                                                    |              |

| arra fan                       | 95.             | पृष्टतः पुरलम्भाय                   | २६२               | फल्गुन्यथ भरण्यां   | २१८        |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| परस्य विपर्ण                   | १६०             | पृष्टतः पुरलमात<br>पंचविंशतिरात्रेण | १८५               | फाल्गुनीषु च        |            |
| पापमानेऽनिले                   | <u>ಇಕ</u>       |                                     |                   | फले फलं यदा         | 33         |
| पुण्यशीलो                      | २१०             | प्रसारयित्वा ग्रीवां                |                   |                     | १८८        |
| पुष्करिग्यां                   | ३४५             | पांशुवृष्टिस्तथा<br>ं (             | 939<br>           | . [ब]               |            |
| पुरुषे इते इतं                 | २५३             | प्रथमं च द्वितीयं                   | २०८               | बलाऽबलं             | ₹          |
| पुण्यो यदि द्विनज्ञे           | २५२             | प्रथमे मण्डले                       | १४,७७,२१६,        | बहूदकानि            | २५२        |
| पुच्छेन                        | १७              | पंचमे विचरन्                        | २१७               | बुधो विवर्णी        | २६४        |
| पुष्पाणि                       | १५६             | प्रद्युम्ने वाऽय-                   | १८३               | बुधो यदोत्तरे       | २६२        |
| पूजितः सानुरागेण               | १४८             | प्रजापत्यमाषाढ़ां                   | २१⊏               | बृषवीथिमनु-         | २३४, २३५   |
| पूर्वतो <b>श</b> ीर-           | २०६             | प्रायेण हिंसते                      | ३०७               | बक्राण्युक्तानि     | २३३        |
| पीतोत्तरा यदा                  | २८०             | प्रत्यूषे पूर्वतः                   | २१⊏               | वङ्गानङ्गान्        | २९३        |
| पूर्वं दिशि तु यदा             | रदर             | प्रजानामनयो-                        | ३२६               | बुधस्तु बल-         | ३२१        |
| पूर्वलिङ्गानि                  | ३८६             | प्रासादं कुञ्जर-                    | ३४५               | वर्वराश्च किराताश्च | ३१८        |
| पूर्वतः समचारेण                | २३०             | प्रपानं यः पिबेत्                   | ३४७               | बृहस्पतिं यदा       | २६२        |
| पूर्वेण विश-                   | २३१             | प्रेतयुक्तं समारूढो                 | <i>₹</i> 8⊏       | बलदोभो              | २२६        |
| पूर्वोदये फलं                  | २३६             | प्रदित्वणं प्रयातस्य                | २२६               | बहुवोद्यको-         | ३११        |
| पूर्वाफा <b>ल्गु</b> नीं       | २२१             | प्रवासाः पञ्च                       | २२७               | बहुजा दीना-         | १००        |
| पूर्वरात्रिपरि-                | ६६              | पाण्डुर्वा द्वावली                  | २८०               | बहूदका सस्य-        | 58         |
| पूर्वार्घदिव-                  | ८२              | प्रत्युद्गच्छति .                   | २⊏१               | बालाऽभ्रवृत्त्-     | ሂሪ         |
| पूर्वी वातः                    | ८५, ८६          | प्रातरा <b>से</b> विते              | २८१               | बृहस्पतेर्यदा       | २५६        |
| पूर्ववातं यदा                  | म्पू            | प्रसन्नाः साधु-                     | २⊏३               | ब्राह्मी सौम्या-    | २४३        |
| पूर्वसन्ध्यां                  | ३८, ८७          | पांशुवातो रजो-                      | २३०               | [ भ ]               | ]          |
| पूर्वाभाद्रपदायां              | रम, मुख<br>हुह् | प्रवासमुद्यं                        | २४१               |                     | _          |
| पूर्वसूरे यदा                  | ११ <b>१</b>     | प्रवासं दित्त्णे                    | २४१               | भास्करं तु          | ३५         |
| पूर्वसन्ध्यासमु-               | १२७             | प्रदित्त्णं तु                      | २४२               | भवद्धिः             | १२         |
| रूपरान्याराषु<br>पूर्वामुदीयी- |                 | प्रदिच्णं तु नक्त्रं                | રધ્ય              | भौतिकानां           | <b>१</b> २ |
|                                | 358             | प्रदिज्ञणं तु कुर्वीत               | r ર <b>પ્ર</b> પ્ | भवेतामुभये          | ७३         |
| पौरा जानपदा-                   | <b>ર</b> ૃદ્ય   | प्राज्ञा महान्तः                    | २२१               | भस्मपांशु           | <b>ਸ</b> ੂ |
| पौरेया शूर-                    | ३१३             | प्रतिसूर्यागम-                      | ६७                | भित्त्वा यदोत्तरां  | २६३        |
| प्रयाणे निपते-                 | १४६             | पृष्टतो वर्षतः                      | ७४                | भृत्यकरान् यवनाद्   | २२६        |
| प्रतिलोमो यदा                  | १४७             | प्रयातं पार्थिवं                    | ७६                | भयान्तिकं नाग-      | २२६        |
| प्रदिच्णं यदा                  | <b>८५, २१</b> ६ | प्राकारपरि-                         | ३८, ८६            | भूमिं ससागरजलं      | ३४५        |
| प्रयाणे पुरुषा-                | 388             | प्रवान्ति सर्वतो                    | 66                | भवान्तरेष <u>ु</u>  | ३४४        |
| प्रयातास्तु सेवा-              | १४६             | प्रतिलोमो यदा                       | 55                | भार्गवः गुरवः       | ३१२        |
| प्रयातो यदि वा-                | 388             | <b>ंप्रशस्तस्तु</b>                 | <u> </u>          | भस्मामो निःप्रमा-   | ३०७        |
| प्रवरं घातयेद्                 | ४३४             | प्रकृते                             | १२                | भार्गवस्योत्तरां    | २६२        |
| प्रहेषन्ते प्रयातेषु           | १५५             | प्रणम्य                             | <b>१</b>          | भौभा वक्रेण         | २७२        |
| प्रतिलोमानुलोमो-               | २५१             | _                                   |                   | भोजनेषु भयं         | १८३        |
| प्रदक्तिणे प्रयाणे             | . २२०           | ि फ                                 | }                 | भज्यते नश्यते       | १८२        |
| प्रकृतेयों विप-                | . <i>१७४</i>    | फलं वा यदि                          | १५१               | भवने यदि            | १८०        |
|                                |                 |                                     |                   |                     |            |

|                                  |             | रलोकानामकाराद्यनु         | क्रमः |                        | ४०३        |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|-------|------------------------|------------|
| भोजान् कलिङ्गान्                 | २०६         | मेखलान् वाऽपि             | २७१   | म्रियन्ते वा प्रजा-    | २०७        |
| भरण्यादोनि                       | २०७         | माघमल्पोदकं               | २५३   | मूत्रं पुरीषं          | १९५        |
| भूतं भव्यं                       | २०७         | मूषकेतु यदा               | २५१   | मध्यमंसे-              | १६४        |
| भूम्यां ग्रसित्वा                | १६६         | मूलमुत्तरतो               | રપૂર  | महावृद्धो यदा          | १३१        |
| भिव्वतं संचित-                   | ४३१         | मेच <b>कश्</b> चेन्मृतं   | २५०   | महान्तश्च              | १७८        |
| भौमेनापि इतं                     | १६०         | मेचकः कपिल-               | २५०   | मन्ददीसश्च             | २६८        |
| भूमिर्यदि नभो                    | १८८         | महात्मानश्च               | २४३   | मधुराः च्वीर-          | १७७        |
| भिनत्ति सोमं                     | १⊏६         | मध्यमे तु                 | २४२   | मघानि रुधिरा-          | १७५        |
| भूतेषु यः                        | १८५         | मृगवीथिमनु-               | २३५   | मैथुनेन विपर्यासं      | १५५        |
| भद्रकाली                         | १८४         | मृगवीथिं पुनः             | २३३   | मुहुर्मुहुर्यदा        | १४६        |
| मेरीशंख-                         | १५३         | मित्राणि स्वजना-          | २३३   | मघादीनि च              | २७१        |
| भग्नं दग्धं च                    | १४८         | महाकेतु ख-                | २८४   | मारुतो दिस्णे          | <i>880</i> |
| भृत्यामात्य-                     | १४२         | मानुषः पशु-               | २६०   | मूषको नकुल-            | १४५        |
| [申]                              |             | मार्गमेकं समा-            | २२६   | मानोत्मान-             | १३६        |
| मह्मिका वा पतङ्को                | १४५         | <br>मूलादिदि <b>च्</b> णे | २२७   | मेघशंख-                | १३८        |
| ·                                | \           | मध्याह्वे तु यदा          | रद    | मैत्रादीनि च           | २७१        |
| मागधेषु<br>मत्ता यत्र विप-       | १५E         | मन्दचीरा यदा              | २८०   | [ य ]                  |            |
| मेषा जमाहिषा<br>मेषाजमहिषा       | १७          | मार्गवान् महिषा-          | २७८   | यस्माद्देवा-           | १३८        |
|                                  | પ્રદ        | मधानां दिव्णं             | २२१   | यथा तमसि               | १४१        |
| मुहूर्ते <b>शकुने</b><br>मलिनानि | યુદ         | मत्स्यभागीरथीनां          | २२१   | यथान्तरिज्ञात्         | १४३        |
|                                  | पूर<br>पूर  | मर्दनारोहणे               | २२६   | यदि होतुः पथे          | १४४        |
| मध्यमे मध्यमं<br>मन्दोदा प्रथमं  | ३५<br>१३१   | मध्यदेशे तु               | २२३   | यस्तु लच्चण-           | १४०        |
| मन्दादा अयम<br>माघजात् श्रवणे    | १३१         | मध्येन प्रज्वलन्          | २२३   | यद्देवाऽसुर-           | १४०        |
| मार्गशीर्षे तु                   | १३१         | मूलं वा कुरुते            | ३५१   | यदि धूमाभिभ्ता-        | १४५        |
| मन्दवृष्टिमना-                   | १३१         | मरुखली तथा                | ३५०   | यथान्धपथिको            | १४१        |
| मारतः तत्प्रभवाः                 | <b>१</b> ३० | मधुरे निवेशस्थले          | ३५०   | यदि होता तु            | १४५        |
| मूलेन खादी-                      | १०१         | मघां विशाखां              | ३३०   | यद्याज्यभा <b>ज</b> ने | १४५        |
| मघासु खारी-                      | <br>33      | मूलं मन्देव               | ३३०   | यदान्ते पाद-           | १५८        |
| महामात्याश्च                     | ٤٦          | महाधान्यानि               | ३२८   | यदा तु तत्परां         | १४७        |
| मध्यमं कचिद्                     | 58          | मलो वा वेणु-              | ३५२   | यस्य वा सम्प्रयातस्य   | १४६        |
| महतोऽप <u>ि</u>                  | 32          | मालदा मालवं               | ३२७   | यदा राज्ञः प्रयातस्य १ | ४६, १५६    |
| मध्याह्नवार्ध-                   | ८७          | मझजा मालवे                | ३२६   | यस्याः प्रयाणे         | १४७        |
| मेघा सविद्युत-                   | ७६          | मुक्तामणिजले-             | ३२६   | यथा वक्रो रथो-         | १४१        |
| मेघा यत्रानि-                    | હ્ય         | महाधान्यस्य महतां         | ३२६   | यदाप्ययुक्तो मात्र-    | १५०        |
| मेघशब्देन                        | ७४          | मधुसर्पिस्तिला-           | ३२५   | यदा मधुरशब्देन         | १५६        |
| मेवा यदाऽभि-                     | ও४          | महाजनाश्च पीड्यन्ते       | 30 €  | यद्मग्रतस्तु           | १५३        |
| मघानामुत्तरं                     | २२१         | मासे मासे समु-            | ७० इ  | यदात्युष्णं भवेत्      | १७४        |
| मागधान् कर-                      | ३०२         | मघायां च विशा-            | २१७   | यथा वृद्धो             | १७६        |
| मासोदितो अनु-                    | २६४         | महापिपीलिका-              | १८१   | यदाऽष्टौ सप्त-         | २६८        |
|                                  |             |                           |       |                        |            |

### भद्रबाहुसंहिता

| यदा सप्तदशे-               | २७०          | यतो राहुप्रम-          | २८३        | या चादि-                   | १८   |
|----------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------------------|------|
| यथाज्ञानप्ररू-             | १६०          | यदा चोत्तरतः           | २५१        | या तु पूर्वोत्तरा          | 38,3 |
| यत् किञ्चित्-              | १६०          | वदानुराघां             | २७२        | यानि रूपाणि                | १३१  |
| यथोचितानि                  | १६१          | यद्युत्पातः प्रदृश्यते | १८४        | यानानि वृद्ध-              | १८०  |
| यदा बृहस्पतिः              | १८७          | यदाऽतिक्रमते           | . २३२      | यायिनो वामितो              | ३१८  |
| यदा द्वारेग                | १८६          | यदा तु त्रीणि          | २४२        | यायिनः                     | 38\$ |
| यजनोच्छेदनं                | १८०          | यथा हि बलवान्          | રદપ        | यायिनौ चन्द्रसूर्यौ        | ३२६  |
| यदा भङ्गो                  | १६४          | यदाऽग्निवर्णी          | २३६        | यां दिशं केतवो             | २६१  |
| यदा विरुद्धं               | १९५          | यस्य यस्य तु           | २४४        | यावच्छाया-                 | १३८  |
| यदा बाला प्रद्यरन्ते       | १ <b>१</b> ६ | यटा बुधोऽरुणाभः        | २६३        | यात्रामुपस्थितो            | १५१  |
| यदा शेवालजले-              | १९६          | यदा पञ्चदशे            | २७०        | युगान्त-                   | २०   |
| यत्र देशे समु-             | १६८          | यदा वा युग-            | २४३        | युद्धानि कलहा-             | \$38 |
| यत्रोत्पाताः न             | १६८          | यदा त्रिवर्ण-          | ३६         | यद्युत्पातो                | १८३  |
| यदा चान्ये २०६,३           | (१०,२११,     | यदाऽभ्रशक्ति-          | ३७         | यद्युत्पातः श्रि <b>या</b> | १८४  |
|                            | २१ <b>२</b>  | यदाऽतिमुच्यते          | ३७         | युद्धप्रियेषु              | १५४  |
| यदा वान्येति-              | 305          | यदा तु सोम-            | રૂપ્       | यूपमेकखरं                  | ३४६  |
| यदा भूधर-                  | १८१          | यथाभिवृष्या            | २४         | येऽन्तरित्त्वे             | રદપૂ |
| यदि वैश्रवणे               | १८२          | यथा मार्ग              | રપૂ        | येषां सेनाषु-              | २२   |
| यदोत्पातो-                 | १⊏२          | यतः सेनाय              | 28         | ये तु पुष्येण              | १२६  |
| यदा चन्द्रे वरुगो          | १८३          | यस्यापि जन्म-          | २४         | ये केचिद्                  | १३१  |
| यदार्यप्रतिमायां           | १८३          | यदा भुज्जन्ति          | १५६        | येषां                      | १६   |
| यदा तु पंचमे               | <b>२</b> ११  | यदा राजा               | १५६        | ये विदित्तु                | १७८  |
| यदा तु मंडले               | २११, २१७     | यदा चाभ्रेर्धनै-       | ११३        | येषां निदर्शने             | १५१  |
| यत्रोदितश्च                | २१६          | यदा गन्धवनगरं          | १७.१६.११२. | यः केतुचारमखिल <u>ं</u>    | २९६  |
| यदा च पृष्ठतः              | २१८          | .,                     | ११३        | यः प्रकृते-                | १२   |
| यदैकनत्तृत्र-              | ३११          | यदा सपरिघा             | 55         | यः स्वप्ने गायते           | ३५०  |
| यवगोधूम-                   | ३२५          | यदाऽभ्रवर्जितो         | 29         | यस्य यस्य च                | ३१२  |
| यस्य देशस्य-               | २२८,३३१      | यदा राज्ञ-             | ५७, ८७     | [ ₹ ]                      |      |
| यत्र वा तत्र               | ३४५          | यदा तु वाता-           | ં દ્વપ     | राज्ञां चक्रधराणां         | २६२  |
| यदाऽऽरु हेत्               | २२४          | यथा स्थितं शुभं        | ७४         | राजानश्च विरु-             | २७१  |
| यद्युत्तरामु               | २२४          | यदाञ्जननिभो            | ७३         | रक्तः शास्त्रप्रको-        | ३०२  |
| यदा प्रदित्वणं             | २२४          | यथावद्-                | १७         | रतिप्रधान-                 | २४२  |
| यदा भाद्रपदां              | २२५          | यथा गृहं               | २१         | रोगं शस्य-                 | २६०  |
| यदा प्रतिपदि               | २७६          | यदि राहुमपि            | ३⊏         | राहुश्च चन्द्रश्च          | २८३  |
| यतोऽभ्रस्तनितं             | २८०          | यदा गृहम-              | ३८         | राज्ञो राहुप्रयाणे         | २८३  |
| यतो विषयघातश्च             | २८०          | यदा तु धान्य-          | ५९         | रक्तो राहुः <b>श</b> शी    | २८३  |
| यदा मय्यनिशा-              | २८१          | यदा श्वेता-            | પૂ૦        | रुद्राची विकृता-           | ३५२  |
| यतो राहुर्प्रसेच-          | २८२          | यदा धुनन्ति            | १५६        | रक्तानां कर-               | ३५१  |
| <b>य</b> तोत्साहं तु हत्वा | २ <b>⊂२</b>  | यतः खण्डस्तु           | ३६         | रक्तपीतानि                 | ३४४  |
| •                          |              |                        |            |                            |      |

| 8 | 0 | 4 |
|---|---|---|
|   |   |   |

#### रलोकानामकाराद्यनुक्रमः

| राहुः केतुशशी-         | ३२⊏     | कृत्र्णं गन्धर्वनगर                       | १११                | विशाखा मध्यगा           | ३२६          |
|------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| रोहिणीं च              | ३२१     | पीतं गन्धर्वनगरं                          | १११                | विवर्णा गदि सेवन्ति     | ३२६          |
| रक्तो वा यदि           | ३२०     | [ 평 ]                                     |                    | वातःश्लेष्मा-           | ३२१          |
| राजा चावनिजा           | ३१२     | हुप्यन्ते चक्रि <b>णा</b>                 | રપૂર               | वीराश्चोग्राश्च         | ३१६          |
| रेवती-पुष्ययोः         | ३१०     | छन्त यात्रला<br>लिखेद् रिम-               | २२ <i>९</i><br>२७७ | वैश्वानरपथे             | ५०,३११       |
| रोहिणी स्यात्          | २६⊏     | लेखप् रास्म <sup>-</sup><br>लोहितो लोहितं | ३१ <u>६</u>        | विवर्णपुरुष-            | 308          |
| रणः पाञ्चाल-           | २१२     | लिखेत् सोम-                               | १८७                | व्याधिश्चेतिश <u>्च</u> | २१७          |
| रुद्रे च वरुणे         | १⊏३     | तिला <b>कु</b> लस्था-                     | ३१२                | वैश्वानरपथो             | २१३          |
| रुद्धा विवर्णाः        | १⊏२     | [a]                                       | 47.                | वागिजश्चैव              | २१०          |
| राजोपकरणे              | १८१     | वर्णानां सङ्करो                           | ३२१                | वाटधानाः                | २१०          |
| रोहिणीं तु यदा         | ९३१     | वृद्धान् साधृन्                           | १३७                | वासुदेवं यद्युत्पा-     | १८३          |
| रोगार्चा इव            | १६५     | वामं न करोति                              | રપૂપ્              | वाजिवारण-               | १⊏२          |
| रसाश्च विरसा-          | १ड१     | वारुणे जलजं                               | રપૂપ્              | वर्ल्ज्वाकस्याशु        | १८१          |
| राजदीपो निप-           | १६०     | वायव्ये वायवो                             | રપૂપ્              | वर्धन्ते चापि           | १८०          |
| राहुणा गृह्यते         | १८६     | विशाखानृप-                                | २५४                | वाइनं महिषी-            | १९७          |
| राजवंशं न              | १६१     | विश्वादिसम-                               | २५०                | व्याधयः प्रबला-         | १८३          |
| राहुंचारं प्रव-        | २७६     | वर्गा गति                                 | २५०                | विवदत्सु च लिङ्गेषु     | १६२          |
| रक्ते पुत्रभयं         | १७६     | विलीयन्ते च राष्ट्रा-                     | २३३                | वामश्रङ्गं यदा          | १६२          |
| राज्ञो यदि प्रभा-      | १५३     | वैश्वानरपथं                               | २३३,२३४            | विपरीता यदा             | १ड१          |
| रोहिणीं शकटं           | २१६     | वीरस्थाने                                 | १८४                | विकृताकृति-             | 378          |
| राजा परिजनो वापि       | १४५     | वैबस्वतो धूम-                             | 788                | वातेऽग्नौ               | १८५          |
| राज्ञा वहुश्रुतेनापि   | १३७     | वाह्योकान् वीन-                           | २९३                | वशीकृतेषु               | १६१          |
| रागद्वेषौ च            | १४३     | वेणान् विदर्भ-                            | २९३                | वधः सेनापते-            | १८६          |
| रक्तो वा               | ३६      | वायुवेगसमां                               | २३२                | वत्सा विदेह-            | २१६          |
| रूप्यपारा-             | રૂપૂ    | विंशंन्ति तु यदा                          | २३२                | विशाखा कृतिका-          | २५२          |
| रूदाः खरडा-            | ३४      | विक्रान्तस्य शिखे-                        | २६१                | वहिरङ्गाश्च जायन्ते     | १४३          |
| राजाभि-                | Ę       | विकृते विकृतं                             | २६०                | वैजयन्तो विव-           | १४८          |
| रक्तं गन्धर्वनगरं      | १११,११४ | वक्रं पाते द्वादशाहं                      | २३०                | वृद्धा द्रुमा-          | ३७१          |
| रक्तः पां <b>शुः</b> - | ७६      | वाताद्मिरोगो-                             | २२६                | विस्वरं श्व-            | १७७          |
| रूदा वाताः             | હપૂ     | বিভি <b>ন্ত</b> ন্দ ৰিঘ-                  | २२८                | विकृतैः पाणिपादा-       | <i>૧</i> હપૂ |
| रक्तवर्णी यदा मेघ-     | ७३      | विंशत्यशीतिकां                            | २२८                | वादित्रशब्दा-           | १७६          |
| रक्ता पीता-            | 38      | विलम्बत यदा                               | २२१                | वसु कुर्याद्ति-         | र६२          |
| राजा तत्प्रतिरूपै-     | ६०      | वङ्गा उत्कल                               | <b>२</b> २१        | वकं कृत्वा              | २७०          |
| रुधिरोदक-              | ሄሪ      | वामभ्मिजले                                | २२४                | वागार्ध-                | १५८          |
| रथायुधानाम्            | પ્રહ    | विशाखायां समा-                            | २२२                | वाहकस्य वधं             | १५७          |
| राहुणा संवृतं          | પૂ૦     | वल्लीगुल्म-                               | ३५२                | विलोमेषु च              | १५४          |
| रका रक्तेपु            | પૂરુ    | वराइयुक्ता या                             | ३४८                | व्याधयश्च प्रयाता-      | १५२          |
| रश्मिवती मेदिनी        | ሄፍ      | विषेण म्रियते                             | ३४८                | विद्वारानुत्स-          | १५०          |
| रात्रौ तु              | ₹४      | वीणां विषं च                              | ३४⊏                | वसुधा वारि वा           | १५१          |
|                        |         |                                           |                    |                         |              |

|                                                 |                  | _                              |               |                           |                       |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| विशाखा रोहिणी                                   | १५०              | शिखामण्डल-                     | २६१           | शकुनैः कार-               | પૂદ્                  |
| विपरीतं यदा                                     | १५०              | शिखाश्चतस्रो                   | १35           | शिष्टं सुभिन्नं           | १३०                   |
| विंशका त्रिंशका                                 | २२=              | शिखे विषाणवद्-                 | २६१           | शोतवातञ्च-                | १२८                   |
| विस्तीर्गं । यरामा<br>विस्तीर्गं -              | <b>२</b>         | शुकोदये प्रहो                  | २२६           | शुक्लवणीं यदा             | ७३                    |
| वातिकं                                          | <b>ર</b>         | शतानि चैव                      | २८६           | श्बेत-                    | १११                   |
| <sub>वातिक</sub><br>विदि <mark>त्तु चापि</mark> | ११३              | शुक्लपत्ते द्वितीयायां         | २७७           | श्वेते सुभिद्यं           | २४४                   |
| विशेषताय<br>विशेषताय                            | ११२              | शलाकिन:                        | २२५           | श्वेतः सुभि <b>द्ध</b> दो | १३६                   |
|                                                 | १०१              | शून्यं चतुष्पथं                | ३४८           | श्वेतकेसर-                | २७८                   |
| विशाखासु<br>व्याला सरीसृपा                      | ७३               | शिरो वा छिचते                  | ३४६           | श्मशाने शुष्कं दारुं      | ३४७                   |
| न्याला सरास्त्रपा<br>विद्रवन्ति च               | <i>⊆</i> 8       | शुकः सोमश्र                    |               | श्लेषमूत्रपुरीषी-         | ३४५                   |
| वाप्यानि सर्व-                                  |                  | शनैश्चरश्च                     | ३२१           | श्वेतो वाऽत्र यदा         | 388                   |
| वर्षं भयं तथा                                   | <u> </u>         | शुकः शंखनिकाशः                 | ३२१           | श्वेतो नोलश्च             | 385                   |
| विश्वतियोज-                                     | τ,<br>ξς         | शबरान् दगडकान्                 | ₹०७           | श्वेतः श्वेतं             | ३१६                   |
| विकीर्य-                                        | १६               | शुष्यन्ते तोय-                 | २१३           | श्वेतः पीतश्च             | ३०८                   |
|                                                 |                  | शस्त्रकोषात्                   | १८०           | <b>श्</b> वेतः पाण्डुश्च  | ३१७                   |
| वर्द्धमान-<br>                                  | २ <i>०</i>       | शुष्कं काष्ठं                  | १९६           | श्वश्वपिपीलिका-           | १८१                   |
| वायव्यं<br>                                     | २१<br><i>५</i> ६ | शरीरं केसरं                    | १९६           | श्वेतो गृहो               | १८७                   |
| विरागान्य-                                      | યુર<br>યુર       | शान्ता प्रहृष्टा               | <b>શ્</b> દ્ય | श्वेतो रसो                | १ ७८                  |
| वीध्यन्तरेषु                                    |                  | शयनासने परीच्चा-               | १९४           | श्वेतो रक्तश्च            | २७६                   |
| विद्युतं यदा                                    | <b>પ્</b> ર      | शनैश्चरो यदा                   | १⊏६           | श्वेतस्य कृष्णं           | १५७                   |
| वापी कूप-                                       | १३०              | शस्त्रं रक्ते                  | १६२           | श्मशानास्थिर-             | १५६                   |
| वायव्यामश्च-                                    | १२६              | शुक्लं प्रतिपदि                | १६२           | श्यामलोहि-                | १७                    |
| वायो वदेत् यदा                                  | २२७              | शुक्ल प्रातनाद<br>शब्देन महता- | १८५<br>१८८    | श्रुङ्गी राज्ञां-         | ३०४                   |
| विभाजमानो                                       | २६४              | शुष्यन्ति तडाग-                | २ <i>५</i> ६  | श्रवणेराज्य-              | २६४                   |
| वैश्यश्च शिल्पि-                                | २६३              | शुक्लवस्त्रो                   | १७७           | श्रेष्ठे चतुर्थपष्ठे      | २०८                   |
| वैश्वानरपथं<br>विस्वरं                          | ३१०              | शेरते दि <b>त्</b> णे          | १५८           | श्रमणा ब्रह्मणा-          | १६७                   |
|                                                 | યુદ              | शिरस्याये च                    | १५६           | श्रावकाः                  | २                     |
| [ श ]                                           |                  | शम्बरान् पुलि-                 | 220           | श्रवणेन वारि-             | ٤ <b>६</b>            |
| शेषमौत्पादिकं                                   | ३०४              | शुष्कं प्रदह्यते               | १४६           | श्रावणे प्रथमे-           | 23                    |
| शवरान् प्रति-                                   | २२२              | शय्याऽऽसनं                     | १४२           | िषी                       |                       |
| शिल्पिना दारु-                                  | २६३              | शौर्य शस्त्र-                  | १३८           | षोडशानां तु               | २७६                   |
| शुक्रस्य दिव्चणं                                | २६३              | शनैश्चरगाता एव                 | १३८           | षट्त्रिंशत् तस्य          | २१४                   |
| शस्त्रघातास्तथा-                                | રપ્ર૪            | शुक्ला-                        | १८            | षष्टिकानां विरागाणां      | ३२५                   |
| शनैश्चरं चारा-                                  | २४४              | श्चारद्यो नाभि-                | 38            | षणमासं द्विगुणं           | <i>૧</i> ૭ <b>પ્ર</b> |
| शुको नीलश्च                                     | २३६              | शिशिरे चापि                    | 38            | षरमासा प्रकृति-           | २७६                   |
| शिखी शिखण्डी                                    | રદપ્ર            | शुभाऽशुभं                      | ११४, २        | [ <b>स</b> ]              |                       |
| शुंशुमारो यदा                                   | २६२              | शक्तिला-                       | १७            | मुवर्णवर्णे वर्षे         | ३०३                   |
| शुकानां शकुनानां                                | २६२              | शब्दं मुञ्जन्ति                | 38            | सौम्या विमिश्रा           | <b>२६१</b>            |
| शुक्रं दीप्त्या यदि                             | २६२              | शुक्लानि                       | પ્રદ્દ, પ્રહ  | सौम्यां गतिं              | २६ १                  |
| •                                               |                  | •                              | •             | * *                       | • • •                 |

| श्लोकानामकाराचनुकमः                   |                             |                                       |                   |                                      | 808             |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| सौराष्ट्रसिन्धु-                      | २७१                         | सस्यनाशो                              | २५२               | सर्वधान्यानि                         | 33              |
| साराष्ट्रायाः च<br>सिंहलानां किराताः- | २४४                         | साल्वांश्च सार-                       | २७१               | सर्वथा बल-                           | 03              |
| सवकाचारं यो-                          | २३६                         | सौसुप्यते यदा                         | १५८               | सर्वेलद्गण-                          | 38              |
| सुरश्मी रजत-                          | ३०२                         | सेनापतिवधं                            | १५७               | सुगन्धेषु                            | <u> 5</u> E     |
| सर्वप्रहेश्वरः                        | ३०२                         | सेनां यान्ति प्रयातां                 | १४६               | सविद्युत्सरज्ञो-                     | 56              |
| सर्पद्ष्टो यथा                        | २९६                         | सेनायास्तु प्रया-                     | १५२               | सप्तरात्रं दिनार्धं                  | ⊏६              |
| संवत्सरमुप-                           | २४१                         | सौम्यां बाह्ये                        | १५६               | समन्ततो यदा                          | ८६              |
| सदृशाः केतवो                          | <i>₹8</i> 8                 | सन्नाहिको यदा                         | १५६               | सर्वकालं प्रवद्यामि                  | ८६              |
| सप्तर्शीणामन्यतमो                     | २६२                         | सर्वेषां शकुनानां                     | १५१               | सर्वत्रैव                            | ७६              |
| सितकुसुमनिभ-                          | २३०                         | संख्यानमुप-                           | २१६               | सिंहा श्रुगाल-                       | <sub>ઉ</sub> પ્ |
| सप्ततिं चाथ                           | २२८                         | सर्वार्थेषु प्रमत्त-                  | १४८               | सुगन्धगन्धा-                         | ७४              |
| सरांसि सरितो                          | २७७, ३५०                    | मुनिमित्तेन संयुक्त-                  | १४४               | सरस्तडागा-                           | ६७              |
| सन्ध्यायां तु यदा                     | २७७                         | सेनाग्रे इयमानस्य                     | १४४               | सन्ध्यायामेव                         | ६७              |
| सौरसेनाश्च                            | २२४                         | सर्वाण्यपि निमित्तानि                 | १४३               | सिंहमेषो-                            | २७८             |
| सौभाग्यमर्घं                          | ३४६                         | सन्ध्यानां                            | २१                | स्थालीपिठर-                          | ३०३<br>२५६      |
| सुवर्णरूप्यभागडे                      | ३४५                         | सेनायास्तु                            | <b>२</b> १        | स्निग्धः प्रसन्नो<br>संवत्सरे भाद्र- | रप्रद<br>२५४    |
| सिंहव्याघ्रगजै-                       | ३४५                         | सौदामिनी च                            | 85                |                                      | रप्रक<br>२६२    |
| संग्राह्यं च तदा                      | ३२६                         | समन्ताद्                              | ₹⊏                | स्थावरे धूमिते                       |                 |
| सर्वे यदुत्तरे                        | ३२५                         | सर्पिस्तैल-                           | ₹ <i>४</i>        | स्वातौ दशार्णा                       | <b>२२३</b>      |
| सूर्यभाश्च सुरा-                      | ३१८                         | संघशास्त्र-                           | २३                | स्थले वाऽपि विकी-                    | ३५२             |
| सौम्यजातं तथा                         | ३१८                         | सर्वेषामेव                            | <b>ર</b>          | स्वप्नमाला दिवा-                     | <b>३</b> ४४     |
| सर्वभूतभयं                            | 308                         | <b>सुखग्राहं</b>                      | ₹                 | स्निग्धे याम्यो-                     | ३२ <i>७</i>     |
| सन्ध्यायां कृत्तिकां                  | 308                         | सर्वानेतान्                           | ą                 | स्थूल: स्निग्ध:                      | ३१⊏             |
| सर्वोत्तरा नागवीथी                    |                             | सिंह्व्याघ-                           | १६                | स्थावरस्य वनीका-                     | ३१३             |
| सर्वश्वेतं                            | २११                         | सधूम्राया-                            | 38                | श्यामछिद्रश्च                        | <b>३१०</b>      |
| सर्व निष्पद्यते                       | २१४                         | सिंहासन-                              | २ <i>०</i><br>२०  | स्निग्धः <b>श्</b> वेतो              | ३०७             |
| सर्वभूतहितं                           | २०८                         | सोमो राहुश्च                          | ₹ <i>0</i>        | स्फीताश्च                            | <b>२११</b>      |
| सचित्ते सुभिद्गे                      | १६५                         | सन्ध्योत्तरा-                         | ६५                | स्त्रीराज्यं                         | <b>२११</b>      |
| सन्ध्यायां सुप्र-                     | १९४                         | सम्रेहे चापि                          | પ્રદ              | स्तम्भयन्तोऽथ                        | १९५             |
| समाभ्यां यदि                          | १६२                         | सेनामभि-                              | २२                | स्वतो ग्रहमन्यं                      | १८७             |
| सौरेण तु                              | 038                         | संध्यायां यानि                        | १३१               | स्पृशेल्छिखे-                        | 33 <i>5</i>     |
| <u>सु</u> लसायां                      | १८५                         | सुसंस्थाना-्                          | १३०               | स्थूलसवर्णी                          | २७२             |
| सुवृष्टिः प्रत्रला                    | २६ <b>६</b><br>- <b>२</b> ० | सप्तमें सप्तमे                        | <b>१</b> २७       | स्थिराणां कम्प-<br>स्निग्घोऽल्पघोषो  | १७५<br>१४४      |
| सर्वद्वाराणि                          | <b>२६</b> ६                 | सध्वजं सपताकं                         | <b>११</b> ३       | ारनग्याऽल्पवाषा<br>स्वर्गप्रीतिफलं   | १४४<br>१४२      |
| सरीसृपा जलचरा                         | १७६                         |                                       | १००, ११४          | स्वर्गेण तादृशा-                     | १४३<br>१४३      |
| सर्पणे इसने                           | <i>१७५</i><br>१७४           | सर्वास्विप<br>सस्यानि फल-             | ११२<br><i>६</i> ६ | स्वनम्य साहसार<br>स्कन्धावार्रान-    | १०१<br>१३६      |
| सप्ताहमष्ट्र रात्रं-                  | र७४<br>२५२                  | सस्यान ५:७-<br>सस्यघातं विजानीयात्    |                   | रकन्यापाराम-<br>स्निग्धास्निग्धेयु   | ४८              |
| संग्रामा रौरवा-                       |                             | सस्यवात विजानायात्<br>सुभिद्यं द्येम- | . <i>८८</i><br>हद | स्निग्धात्यभ्राणि                    | ५८<br>पू६       |
| सप्तार्धं यदि                         | રપૂર                        | તુાનણ સ્ન-                            | 62                | ालापाप <b>प्र</b> ाए                 | त्रप            |

#### भद्रबाहुसंहिता

| स्नेइवत्यो               | १७          | हन्यादाश्विनी-            | २२६         | च्त्रियाः पुष्पिते           | <b>१</b> ८२  |
|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------|--------------|
| स्थावराणां जयं           | ६०          | हेन्द्रस्वरो              | १९४         | चीयते वा म्रियते             | <b>इ</b> ३१  |
| स्वातौ च                 | १२६         | हेमन्ते शिशिरे            | २३६         | <b>च्</b> त्रियाणां          | २६६          |
| स्थलेष्वपि               | 58          | हिनस्ति बीजं              | રપૂપ્       | चीरशङ्ख-                     | ३४           |
| स्निग्धवर्णाश्च          | ७४          | हित्वा पूर्व तु           | <b>5</b> 7  | द्धिप्रागानि-                | યુદ          |
| स्निग्धाः सर्वेषु        | ७३          | <b>इ</b> न्युर्मध्येन     | २०          | चेमं सुभिद्ध-                | ६६, ६७       |
| <b>स्निग्धवर्णम</b> ती   | ६६          | हेषन्त्य-                 | १५६         | च्चेपाण्यत्र                 | ६६           |
| [ ह ]                    |             | हृदा तु ग्रह-             | 3\$         | द्धारं वा कटुकं              | ७६           |
| हीने मुहूर्त्ते नद्दत्रे | १५०         | इरते सर्व-                | ३६          | [त्र]                        |              |
| इयानां ज्वलिते           | १५७         | इरितो नील-                | ३६          | ि य ।<br>त्रिविंशतिं यदा     | २३१          |
| हेषमानस्य                | <b>१५</b> ७ | हरिता मधु-                | 38          | त्रिशिरस्के                  | २ <i>६०</i>  |
| हीनाङ्गा जटिला-          | १४७         | हस्त्यश्व-                | १३८         | त्रैमासिकः प्रवासः           | २२ <i>७</i>  |
| इसने रोदने               | ् १७६       | हिंस्रो त्रिवर्ण-         | १३६         | त्रपुसीसायतं                 | ३४७          |
| हेमवर्णसुतो              | १८६         | ह्रस्वे भवति              | २५१         | न्युराजान्य<br>त्रयोदशी चतु- | ३०८          |
| हेमन्ते शिशिरे           | १⊏६         | ह्रस्वो विवर्णो           | ३१८         | भाषयन्तो विभेषन्तो           | १६४          |
| इसन्ति यत्र              | १६०         | ह्रस्वाश्च तरवो           | १७८         | त्रयोदशोऽपि                  | २७ <i>०</i>  |
| इया तत्र तदो-            | १९५         | हस्वो रूद्धश्च            | ३०८         | त्रपादसाठान<br>त्रिकोटियँदि  | ₹≒           |
| हेषन्ते तु तदा           | १९६         | [ क्ष ]                   |             | त्रिमण्डलपरि-                | <i>६</i> ७   |
| हीने चारे जन-            | २१७         | व्हिप्रमोदं च वस्त्रं     | २३१         | त्रिवर्णश्चन्द्र-            | २ <b>६</b> ० |
| हीयमानं यदा-             | ३१३         | चीरो चौद्रं               | ३२५         | त्रीणि याऽत्रा-              | 38           |
| हसने शो <b>च</b> नं      | ३५०         | द्मत्रिया <b>रच</b> भुवि- | ३१२         |                              | **           |
| हृदये यस्य               | ३५२         | त्त्वत्रियान् यवनान्      | ३०७         | [ ॹ ]                        |              |
| इन्ति मूलपदं             | २२३         | त्तुधामरण-                | <b>२</b> ११ | ज्ञानविज्ञान-                | १४०          |



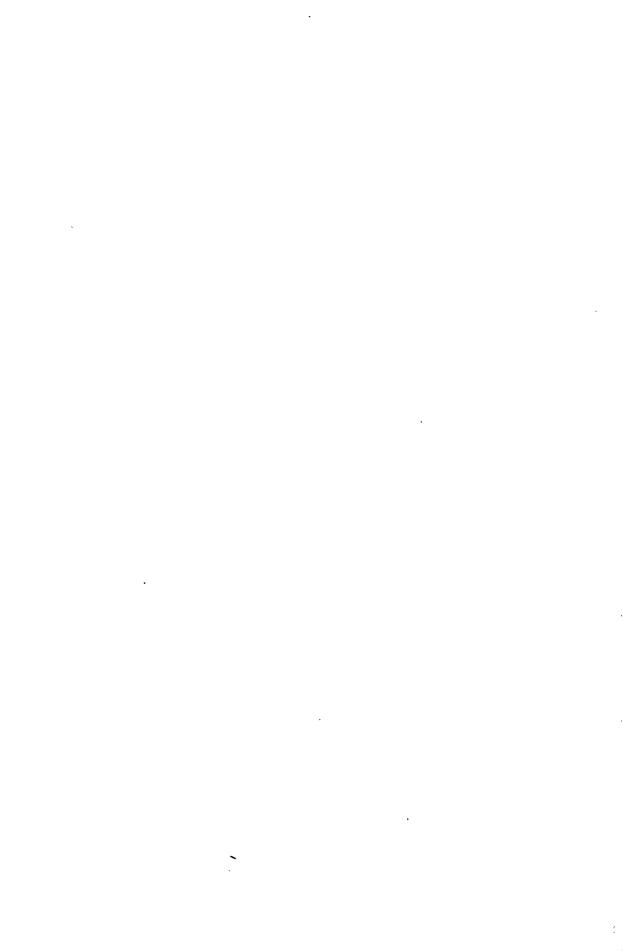

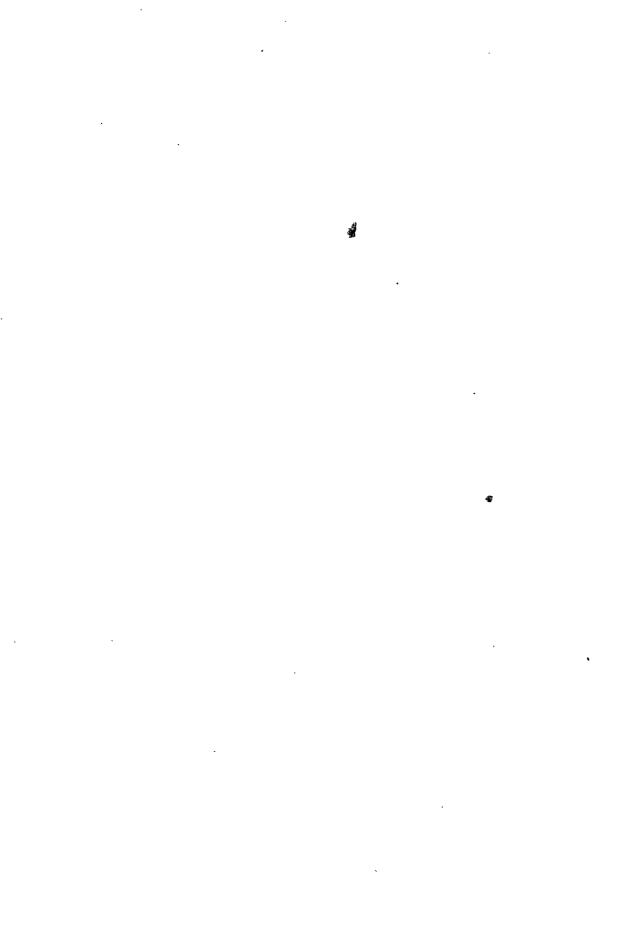

# Central Archaeological Library, NEW DELHI Call No. Sa5T/Bha/Nem. Author-28425 Borrower No. Date of Issue Date of Return